| वीर          | सेवा मन्दि             | <b>र</b> र |
|--------------|------------------------|------------|
|              | दिल्ली                 |            |
|              |                        |            |
|              | *                      |            |
|              | -                      |            |
| क्रय संस्कृत | ্ড ইয়<br>৩६१.७ (পর্না |            |
|              | E9.6 (90ff             | وز         |

ेंट ----ना बाब् भुकाल विश्वी प्रकासार



# वणा-काकनदन-थ्रथ

#### सम्पादक

# खुशालचन्द्र गोरावाला

सिद्धान्तशास्त्री, साहित्याचार्य, एम० ए०, आदि

प्रकाशक श्री वर्णी हीरक जयन्ती महोत्सव समिति सागर प्रकाशक पत्रास्त्रास्त्र जैन, साहित्यानार्य, संयुक्त-मंत्री श्री वर्णी हीरक जयन्ती महोत्सव समिति, सागर

> मूल्य पन्द्रह रुपया

आश्विन २४७६ वी. नि.

मुद्रक पं**० पृथ्वीनाथ भागंव** भागंव मूखण प्रेस, बनारस

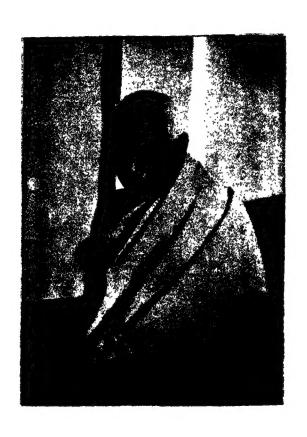

# समर्पण

जिस स्वयंबुद्धने सत्यकी शोध, सतत साधना, सार्वजनीन सेवा, परदुःख कातरता तथा वहुमुखी विद्वत्ता द्वारा अज्ञान— तिमिरान्ध्र जैन समाज का ज्ञान-लोचन उन्मीलित करके, लोकोत्तर

उपकार

किया

है

उन्ही

श्री १०५ क्षुल्लक गणेशप्रसाद वर्णी जी के

कर कमलों

में

# विषयसूची

|              | • •                             |      | •               |                                                      |               |       |            |
|--------------|---------------------------------|------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|
|              | प्रकाशककी ओर से                 | ***  | ••              | •                                                    | •••           | •••   | 英          |
|              | सम्पादकीय                       | •••  | •               | •                                                    | ***           | 4.5   | ज          |
|              | भागर                            | •••  | •               |                                                      | •••           | ***   | 3          |
| ₹.           | . आद्य मंगल                     | •••  |                 | •.                                                   | •••           | • •   | 7          |
| भइ           | वित—संस्थर <b>न—</b>            |      |                 |                                                      |               |       |            |
| ٦.           | प्रणाम                          | राष  | ट्रकवि श्री     | मैथिलीशरण                                            | गुप्त         | ***   | 3          |
| ₹.           | <b>गुभाशंसनम्</b>               | श्री | पं. पन्नाला     | ल 'वसन्त', सा                                        | हित्याचार्या  | ₹     | X          |
| ٧.           | वर्णीजी-जीवनरेखा                | ,,   | सम्पादक         |                                                      |               | ***   | 4          |
| 4.           | 'तुम्हारा ही वह पौरुष धन्य'     | 11   | हुकुमचन्द्र     | बुखारिया '                                           | तन्मय'        | ***   | १९         |
| €.           | श्रदांजलि                       | सर्व | श्री विविध      |                                                      |               | २१    | -80        |
| ૭.           | गीत                             | श्री | पुरुषोत्तमद     | ास कठल ,                                             | बी. ए.        | ***   | ₹          |
| ۷.           | 'तुम्हें शत शत बन्दन मतिमान्'   | ,,   | धरणेन्द्रकुम    | र 'कुमुद'                                            |               |       | ₹ ₹        |
| 9.           | जय युग के अभिमान                | ,,   | राजेन्द्रकुमा   | र 'कुमरेश'                                           |               | ***   | 38         |
| ţ٥.          | बाबाजी                          | 21   | लक्ष्मणप्रसार   | ६ 'प्रशान्त'                                         |               | 4++   | 80 4       |
| ११.          | में बीद्ध कैमे बना              | "    | प्रा. भिक्षु ज  | गदीश काश्यप                                          | , एम. ए.      | ***   | ४२         |
| <b>१</b> २.  | वर्णी जी                        | 21   | यशपाल जैन       | , बी. ए., एल                                         | एल. बी.       | ***   | RR         |
| ₹₹.          | सागरमें आयी एक लहर              | ,,   | -मती कमल        | गदेवी जैन                                            |               | 410   | 89         |
| ₹ 6.         | प्रथम प्रभाव                    | ,,   | सुमेरुचन्द्र की | शल, बी. ए., ए                                        | लएल. बी.      | 149   | 86         |
| १५.          | गुरु गणेश                       | "    | रवीन्द्रकुमार   |                                                      |               |       | 40         |
| <b>?</b> Ę.  | मानवताका कीर्तिस्तम्भ           | n    | बी. एल. श       | र्राफ, बी. ए. ए                                      | ख़िल्ल. बी.   | ***   | 48         |
| ₹ <b>3</b> . | स्मृतिकी साधना                  | ,,   | सबाई सिंघई      | धन्यकुमार                                            |               | •••   | 42         |
| <b>?</b> ८.  | झालीके फूल                      | 11   | वि० ज्ञानक      | द्ध 'आलोक'                                           |               | •••   | ५६         |
| १९.          | वर्णी महान्                     | 23   | फूलचन्द्र       | 'मधुर'                                               |               | ***   | 46         |
| <b>?</b> ∘.  | वतौलीकी आंखें                   | 33   | -मती महा        | देवी श्री बा                                         | बूलालजैन      | •••   | 46         |
| ₹.           | 'इनको गणेश हम कैसे कहें'        | 31   | वि. नरेन्द्र    | धनगुंवा                                              |               | ***   | Ęo         |
| २२.          | महान् सचमुच महान्               | ,,   | पं. स्वराज्य    | प्रसाद त्रिवेदी                                      | , बी. ए.      |       | <b>Ę</b> ? |
| ₹₹.          | 'वीरकी देन'                     | ,,   | हीरालाल प       | गण्डे, बी. ए., स                                     | राहित्याचार्य | • ••• | ६५         |
| 8,           | बुन्देलखण्डं सद्गुरु श्रीवर्णीच | ,,   | पं. गोबिन्द     | राय, शास्त्री,                                       | काव्यतीर्थ    | ***   | ĘĘ         |
| 4.           | श्रीवन्ध                        | ,,   | प्रा. राजकुम    | गर, शास्त्री, स                                      | गहित्याचार्यं | ,     | 46         |
| र्जन         | तथा धर्म                        |      |                 |                                                      |               |       |            |
|              | अस्ति-नास्ति बाद                |      | हां ए व         | कवर्ती, एम. ए                                        | r,            |       | 3          |
|              | शब्द नय                         |      |                 | बन्द्र, सिद्धान्तव                                   |               |       | 3          |
|              | स्याद्वाद और सप्तभंगी           |      |                 | बदास, न्यायनी                                        |               | ***   | 30         |
| ٦.           | 4.44 W 4.4 1 P. P. P. 14.4.0 L  | "    | 1) ± (.Y.       | -0 -0 - /4 L 0 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 | , -           |       | •          |

## वर्णी-अभिनन्दन-प्रत्व

| ४. जैनदर्शनका उपयोगिताबाद                         |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| एवं सांस्थ तया बेदान्त दर्जन                      | श्री "वंशीवर, व्याकरणाचार्यं … २६                            |
| ५. जैन प्रमाण चर्चामें आचार्य कुन्दकुन्दकी देन    | ,, ,, दलसुच मालवणिया ३७                                      |
| ६. जैन' न्यायका विकास                             | " " दरबारीलाल, न्यायाचार्यादि ४६                             |
| ७. बात्म और अनात्म                                | ,, ,, ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, एम. ए ६१                        |
| ८. बौद्ध प्रमाण सिद्धान्तोंकी जैन समीका           | " प्रा॰ हरिमोहन भट्टाचार्यं, एम, ए ६५                        |
| ९. जैनदर्शन                                       | ,, ,, मधवाचार्य, एम० ए ७९                                    |
| १०. जैनधर्म तथा दर्गन                             | ,, अम्बुजाक्ष सरकार, एम. ए., बी. एल ८६                       |
| ११. जगतकी रचना और उसका प्रवन्ध                    | स्व० बाबू सूरजभानु वकील ९५                                   |
| १२. मानव जीवनमें जैनाचारकी उपयोगिता               | श्री पं. जगमोइनलाल सिद्धान्तशास्त्री १०५                     |
| १३. अनन्तकी मान्यता                               | "रा. व. प्रा. ए० <del>व</del> कवर्ती, एम. ए.             ११४ |
| १४. ऑहंसाकी पूर्व परम्परा                         | स्व. आचार्यं धर्मानन्द कौशास्वी ११९                          |
| १५. जैनधर्ममें अहिमा                              | श्रीस्वामीसत्यभक्तः १२४                                      |
| १६. जैनाचार तथा विषव समस्याएं                     | स्व. डा. वेणीप्रसाद, एम. ए., डी. लिट. 👚 १३२                  |
| १७. जैनधर्मकी ओर एक दृष्टि                        | श्री प्रा.  सीताराम जयराम जोशी, एम.ए.,आदि१४२                 |
| १८. बेदनीय कमं और परीवह                           | ,, पं. इन्द्रचन्द्र, शास्त्री १४६                            |
| १९. अहिंसाकी साधना                                | "दौलतराम भित्र                                               |
| २०. जीव और कर्मका विश्लेषण                        | " पं. बाबूलाल गुलझारीलाल १५८                                 |
| २१. शिक्षाकी दूष्टिले समाधिमरणका महत्त्व          | ,, मा. दशरथलाल कौशल १६०                                      |
| २२. प्रत्येक आत्मा परमात्मा है                    | ,, अमृतलाल बंचल १६३                                          |
| २३. जैन प्रतीक तथा मूर्तिपूजा                     | ,, प्रा०अकोककुमार भट्टाचार्य,एम.ए.काव्यतीर्थ १६७             |
| २४. जैनधर्ममें काल द्रव्य                         | ,, य. ज. पद्मराजैय्या, एम० ए १७२                             |
| २५. जैनधर्म तथा सम्पत्ति                          | ,, प्रा. खुशालचन्द्रगोरावाला, एम.ए., साहित्याचार्य-          |
|                                                   | <b>१</b> ७६                                                  |
| इतिहास-साहित्य                                    |                                                              |
| १. जैनधर्मका आदि-देश                              | ,, प्रा. एस. नीलकष्ठ शास्त्री, एम. ए १९३                     |
| २. जैनाचार्यं और बादशाह मोहम्मदशाह                | " महामहोपाध्याय पं. विष्वेष्टवरनाथरेऊ १९८                    |
| <ol> <li>राष्ट्रकूट कालमें जैनधर्म</li> </ol>     | ,, डाक्टर अ. स. आल्तेकर, एम. ए., डी. लिट १९९                 |
| ४. कौलघर्मका परिचय                                | ,, डाक्टर आ. ने. उपाध्ये, एस. ए., पीएच. डी. २०७              |
| ५. भगवान महावीरकी निर्वाण भूमि                    | ,, ,, राजबलि पाण्डेय, ,, डी. लिट २११                         |
| ६. तामिल प्रदेशमें जैन धर्मावलम्बी                | ,, प्रा० एस.एस.रामस्वामी बायंगर, एम.ए २१५                    |
| ७. मभुराके प्राचीन टीले                           | ,, "भगवतशरण उपाध्याय, एम. ए २२३                              |
| ८. मयुरासे प्राप्त दो नवीन जैनामिलेख              | ,, कृष्णदत्त वाजपेयी, एम. ए २२९                              |
| ९. पुरातस्वकी शोध और जैनोंका कर्तव्य              | स्व. वेन्सैण्ट ए. स्मिथ, एम. ए २३२                           |
| <ol> <li>महावीर स्वामीकी पूर्व परम्परा</li> </ol> | श्री प्रा० त्र्यम्बक गुरुनाच काले, एम.ए २३७                  |

# विषय सूची

| <b>१</b> १. | भारतीय इतिहास और जैन शिलालेख               | स्वः डा. ए. गेरीनोट, एम. ए., डी. लिट.               | •••   | २४३          |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|
|             | कारकलका भैरास राजवंश                       | श्री पं॰ के. भुजबली शास्त्री, वि. भू.               |       |              |
| <b>१</b> ३. | गबालियरका तोमरवंश और उसकी कला              | " " हरिहरनिवास द्विवेदी, एम.ए., एर                  | क्रएल | .बी.         |
|             |                                            |                                                     |       | २५३          |
| <b>१४</b> , | प्राचीन सिन्ध प्रान्तमें जैनधर्म           | ,, अगरचन्द्र नाह्य                                  | ***   |              |
| 24.         | कुण्डलपुर अतिशय-क्षेत्र                    | ,, सत्यप्रकाश                                       | •••   | २६६          |
|             | पौराणिक जैन इतिहास                         | ,, डाक्टर हरिसत्य भट्टाचार्य, एम. ए., पी            | एच.   | डी           |
|             |                                            |                                                     | 4++   | २७०          |
| <b>ξ</b> ७. | सार्बं-द्विसहस्रान्दिक कीर-शासन            | ,, कामताप्रसाद जैन, एन. आर. एस.                     | ***   | २९२          |
| १८.         | संस्कृत साहित्यके विकासमें जैन विद्वानोंका |                                                     |       |              |
|             | तहयोग                                      | "  डाक्टर मंगलदेव शास्त्री, एम. ए.,  पीएच.          | की    | ٥٩ ٤.        |
| १९.         | स्वामी समन्तभद्र तथा पाटलिपुत्र            | " डी. जी. महाजन                                     | 040   | 256          |
| २०.         | तिलोयपण्यत्ती और यतिवृषभ                   | " पं॰ जुगलकिशोरजी म <del>ुस्</del> तार              | ***   | \$23.        |
| २१.         | जैन साहित्य और कहानी <u> </u>              | ,, डा॰ अगदीशचन्द्र, एम. ए., पीएच. डी.               | •••   | 346          |
| २२.         | जैन साहित्यमें राजनीति                     | ,, पं॰ पन्नालाल, साहित्याचार्यादि                   | ***   | 358          |
| ₹₹.         | सागारवर्मामृत और योगशास्त्र                | " " हीरालाल बास्त्री, न्यायतीर्थ                    | ***   | ३७०          |
| २४.         | सम्यक्त्वकौमुदीके कर्ता                    | "प्राः राजकुमार, शास्त्री, साहिस्याचार्याद <u>ि</u> | ř     | 304          |
| २५.         | स्वामी समन्तभद्रका समय और इतिहास           | ,, ज्योतिप्रसाद, एम. ए., एलएल. बी.                  |       |              |
| २६.         | काव्यप्रकाश-संकेतका रचनाकाल                | ,, प्रा॰ भोगीलाल जयन्तभाई सांडेसरा, एम              | . ए   | 394          |
| २७.         | महाकवि रइधू                                | ,, पं० परमानन्द शास्त्री                            |       |              |
| २८.         | पाइय साहित्यका सिंहावलोकन                  | "प्रा० हीरालाल <mark>आर</mark> कापडिया, एम. ए.      |       | 86E          |
| २९.         | प्रश्नोत्तर रत्नमालाका कर्त्ता             | ,, पं० लालचन्द भगवान गांधी                          |       | ४१९          |
| 9 0         | जैन कथाओंकी योरूप यात्रा                   | ,, प्रा० कालीपदमित्र,एम.ए.साहित्याचार्यं            | •••   | <b>85</b> \$ |
| ₹१.         | उत्तराध्ययन सूत्रका विषय                   | " " बलदेव उपाध्याय, एम.ए.,सा. आ.                    | •••   | 85£          |
| ₹२.         | भौपपातिक सूत्रका विषय                      | ,, डा. विमलचरण ली, एम.ए., पीएच.डी                   | ., सी |              |
|             |                                            | <del></del> सिट.                                    |       | <b>8</b> \$5 |
| ₹₹.         | भवलादि सिद्धान्त ग्रन्थोंका परिचय          | " पं० लोकनाव शास्त्री                               | ***   | ¥\$७ r       |
| ₹¥.         | नज्ञात नाम कर्तृक व्याकरण                  | ,, डा॰ बनारसीदास जैन,एम.ए., पीएच. ई                 | ì     | RRS          |
| ₹५.         | कञ्चड़ भाषाको जैनोंकी देन                  | ,, प्रा० के. जी. कुन्दनागर, एस. ए.                  |       | ४४५          |
| ₹Ę.         | एक अज्ञात कभड़ नाटककार                     | ,, एम. गोविन्द पाइ                                  | '     | ४५०          |
|             | भारतीय अश्वागम                             |                                                     |       | ४५३          |
|             | जैन पुराणोंके स्त्रीपात्र                  | n –मती क्र.पं. चन्दाबाई, विदुषीरस्त .               | `     | ४५६ -        |
|             | संतोंका मत                                 |                                                     | `     | ४६०          |
| Yo.         | मध्ययुगीन सन्तसाधनाके जैन मार्गदर्शक       | "                                                   | `     | ४६५          |
|             |                                            | य                                                   |       |              |

## वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्थ

|             | भारतीय ज्योतियका पोषक जैन ज्योतिव        | श्री पं० नेमिचन्द्र, शास्त्री, ज्यौतियाचार्यः . |             |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| ४२.         | भारतीय गणितके इतिहासके जैन स्रोत         | ,, डाक्टर अववेशनारायणसिंह, एम. एससी             | ., डी.      |
|             |                                          | एससी.                                           | ४८५         |
| ٧ŧ.         | आयुर्वेदका मूल प्राणवाद                  | ,, पं० कुन्दनलाल न्यायतीर्थं .                  | 404         |
| <b>YY</b> , | स्वास्च्य के मूल आधार                    | " विट्ठलदास मोदी                                | ५०७         |
| <b>٧</b> ५. | धर्मप्रचार और समाजसेवा वि०               | ,, अजितप्रसाद जैन, एम. ए., एलएल. बी             | ५१०         |
| ४६.         | जैन समाजका रूप विज्ञान                   | ,, रतनलाल जैन, बी. ए. 🔐 ,,                      | ५१४         |
| बुखर        | salar                                    |                                                 |             |
| ₹.          | मातृभूमिके चरणों में विन्ध्यप्रदेशका दान | "पं० बनारसीदास चतुर्वेदी                        | ५१६         |
|             | गिरिराज विन्ध्याचल                       | " ऋष्णकिशोर द्विवेदी                            | ५२३         |
| ₹.          | खजुराहाके खण्डहर                         | ,, अस्विकाप्रसाद दिब्य, एम. ए.                  | ५२७         |
| ٧.          | बुन्देलखण्डमें नौ वर्ष                   | ,, शोभाचन्द्र जोशी .                            | ५३७         |
| ٧.          | बुन्देलखण्डका स्त्री समाज                | п राघाचरण गोस्वामी, एम. ए., एलएल. बी            | ५४३         |
| Ę,          | स्व. पं. शिवदर्शनलाल बाजपेयी             | ,, सुघाकर शुक्ल, साहित्य शास्त्री, का. ती       | ५४९         |
| 15.         | स्व. बाब्. कृष्णबलदेवजी वर्मा            |                                                 | ५५७         |
| ८.          | बुन्देली लोक कवि ईसुरी                   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,         | ५६३         |
| ٩.          | गुरुवर गणपतिप्रसाद चतुर्वेदी             | " स्यामसुन्दर बादल .                            | ५७३         |
| ₹0.         | जीवनके खण्डहर                            | _                                               | ५७८         |
| ११.         | अभागा                                    | ,, यशपाल, बी. ए., एलएल. बी                      | ५८३         |
| <b>१</b> २. | मनसुखा और कल्ला                          |                                                 | ५८७         |
| ₹₹.         | 'मैं मन्दाकिनिकी धवलघार                  | <del>-</del>                                    | <b>५</b> ९० |
| ·8×,        | मुजान अहीर                               |                                                 | ५९१         |
| १५.         | महाभारत कालमें बुन्देलखण्ड               | _                                               | ५९३         |
| বিস         |                                          | •                                               | ०५-६२८      |

## प्रकाशक की ओरसे-

मार्च सन् १९४४ की बात है। पूज्य बाबा गणेशप्रसादजी वर्णी ईसरी से ७ वर्ष बाद पैदल अमण करते हुए सावर पद्मारने को थे। सावर ही नहीं समस्त बुन्देलखण्डमें एक विशेष प्रकार का समुस्लास छा गाया था। ग्राम-ग्राम में जैन-अर्जन जनता ने उनके स्वागत की अपूर्व तया-रियां की थीं। सागर की जैन समाज ने इस बात का आयोजन किया कि जब वर्णी थी सागर पद्मारें तब उनकी सत्तरवीं वर्षगांठ पर हीरक जयन्ती मनायी जाय। इसके लिए स्थानीय लोगों की कई उपसमितियां बना कर व्यवस्था का कार्य-विभाजन भी कर दिया।

पन्नों में इस बात का प्रचार किया गया कुछ लोग अध्यक्ष का पद स्वीकृत कराने के लिए की साहु ज्ञान्तिप्रसादजी डालिमयांनगर के पास मी गये। इस समाचार से साधारण जनता का उल्लास जहां कई गुना बढ़ा वहां कुछ विचारक लोगों ने इस आशय के भी पत्र लिखे और सास कर साहु ज्ञान्तिप्रसादजी ने उनके पास पहुंचे हुए आमन्त्रकों से अपने विचार प्रकट किये "जब पूज्य वर्णीजी समस्त भारतवर्ष की अनुपम निधि हैं तब उनकी हीरक जयन्ती का महोत्सव किसी केन्द्र स्थान में न मनाया जाकर सागर जैसे स्थान में मनाया जाय इसमें शोमा कम दिखती है। समस्त भारतवर्ष के प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर केन्द्र स्थान में ही यह कार्य करना चाहिये।"

साहुजी की सम्मति पर जब विचार किया तब उसमें तब्य ही अधिक दिखा। फलतः २४---३-१९४४ को सागर की जैन-समाज ने अपनी एक आम सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव द्वारा हीरक जयन्ती का आयोजन स्थिगित कर दिया।

'सागरस्य जैन समाज गम्भीरतापूर्वक अनुभव करता है कि जिन त्याग-मूर्ति प्रातःस्मरणीय पूज्य पं० गणेशप्रसाद जी वर्णी के अनिवंचनीय उपकारों से नम्रीभूत हो कर उनके प्रति कृतक्षता प्रकान्धनार्य उनकी हीरक जयन्ती मनाने की आयोजना हमारे द्वारा की जाती है वे वास्तव में सिर्फ हम लोगों के ही गौरव एवं आदर की प्रतिमूर्ति नहीं हैं बल्कि अखिल दि० जैन समाज की विभूति हैं अतः उनके प्रति श्रद्धांजिल समर्पण करने का सबको हक है और सभी लोग इसके लिए हृदय से उत्कण्ठित हैं। इतना ही नहीं, इस विषय में हमारे पास अनेक माननीय सम्मतियां आयी हैं, कि परमपूज्य वर्णी जी जैसे महान् पुरुष की हीरक जयन्ती एक देशीय (एक स्थानीय) न बना कर सर्व-देशीय बनाइये। तदनुसार यह परामशं सर्वथा हितकर उचित एवं सामयिक प्रतीत होता है। इसलिए सागर समाज सम्प्रति इस हीरक जयन्ती की आयोजना को स्थिगत करती है परन्तु उनके शुभागमन के हर्ष में यह उत्सव सम्मान-महोत्सव के रूप में मनाया जावे।'

हीरक जयन्ती का महान् कार्यक्रम स्थिति हो गया इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई न्यूनता नहीं आयी और ता॰ २५ को प्रातः-काल ज्यों ही वर्णी जी महाराज सागर शहर के नाके पर आये त्यों ही सहस्रों नर-नारियों का समूह गाजे-बाजे के साथ उनके स्थागत के लिए उमड़ पड़ा। शहर के प्रत्येक प्रधान मार्ग तोरणों, पताकाओं और बन्दनमालाओं से बलंकृत किया गया था। जमह-

#### वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्य

जगह पुष्प-वृष्टि और आरती के द्वारा जनता ने अपनी विरमन्ति उनके चरणों में प्रकट की। जवलपुर, कटनी, दमोह, सुरई आदि स्थानों से अनेक महाशय पधारे थे।

उत्सव के समय हीरक-अयन्ती का जो उत्सव स्थिगत कर दिया था उसे अखिल-भारतीय क्य देने के लिए सागर-सागज की इस बीच में कई बैठकों होती रहीं। सौभाग्यवश १७-१०-१९४४ की बैठक में पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, बनारस भी उपस्थित थे। आपने इस सुझाव पर जोर दिया कि उत्सव के समय पूज्य श्री के करकमलों में एक अभिनन्दन-मन्य मेंट किया जाय जिसमें अभिनन्दन के सिदाय अन्य उत्तमोत्तम सामग्री भी रहे। समिति के समापित श्री बाबू बालचन्द्रजी मलैया, बी. एस्सी. सागर, के हृदय में अभिनन्दन-मन्य समर्पण की बात घर कर गयी और तबसे उसकी तैयारी के लिए प्रयत्न करना सहवं स्वीकार किया। इसी दिन भारत के समस्त श्रीमानों और घीमानों की एक 'वर्णी हीरक-जयन्ती-समिति' बनायी गयी जिसमें १२५ सदस्य हैं। इन महानुमावों के पास पूज्यवर्णी जी की हीरक-जयन्ती मनाने और अभिनन्दन-मन्य समर्पण करने का समाचार पहुँचा तब सबने इस महत्वपूर्ण कार्य की सराहना की और सबने ययाज्ञक्य अपनी सेवाएं समर्पित करने की बात लिखी।

'अभिनन्दन-ग्रन्थ तैयार होने पर ही हीरक जयन्ती का आयोजन किया जाय।' यह निविचत होने से अभिनन्दन-ग्रन्थ की तैयारी के लिए प्रयत्न किया गया। जैन तथा जैनेतर लेखकों से सम्पर्क स्थापित कर कुछ प्रारम्भिक क्यरेखाएं बनायी गयों। कार्यालय में जितनी रूप रेखाएं आयी मैं उनहें लेकर बनारस पहुंचा और वहां के अधिकतर जैन-विद्वानों की बैठक बुला कर उनपर विचार किया। विद्वानों ने यथायोग्य सुझाव दिये। बनारस से आने पर सागर में २१ सदस्यों की अभिनन्दन-ग्रन्थ ज्यवस्थापक-समिति का संघटन किया जिसकी प्रथम बैठक विद्वत्परिषद् के प्रयम वार्षिक अधिवेशन के समय कटनी में ७ मार्च १९४५ को हुई। इस बैठक में अभिनन्दन-ग्रन्थ का सम्पादन करने के लिए निम्नलिखित महानुभावों का एक सम्पादक-मण्डल चना गया।

१ डा० ए० एन० उपाध्याय

कोल्हापुर

२ पं० कैलासचन्द्रजी शास्त्री

बनारस

३ पं० फलबन्द्रजी शास्त्री

.

४ एं० महेन्द्रकुमारजी न्यायानायं

11

५ पं॰ स्त्रालयन्द्रजी साहित्याचार्य, एम. ए. बनारस

श्री पं॰ मुझालचन्द्रजी सम्पादक मण्डल के संयोजक-सम्पादक निर्वाचित हुए। कार्यभार प्रारम्भ करने के लिए श्री बालचन्द्रजी मर्लया, सागर से प्राप्त एक हजार रूपयों के साथ समस्त फाइलें श्री सुझालचन्द्रजी को सौंप दीं और कार्य को द्वृतगित से आगे बढ़ाने के लिए समिति ने उन्हें समग्र अधिकार दिये। उन्होंने सोत्साह कार्य प्रारम्भ कर दिया।

यह किसी से छिना नहीं है कि बौद्धिक सामग्री का प्राप्त करना द्रव्य-प्राप्ति की अपेक्षा बहुत कठिन कार्य है। इस कार्य के लिए श्री पं० खुशालचन्द्रजी को बहुन परिश्रम करना पड़ा है। उञ्चकोटि के जैनेतर लेखकों से बहुमृत्य सामग्री प्राप्त कर लेना यह आपके सतत परिश्रम का ही फल है।

जिन महाशयों ने आभार में दल आर्थिक सहयोग देकर हमें आर्थिक चिन्ता से उन्मुक्त किया है उनका भी में उतना ही ऋगी हूं जितना कि विद्वान लेखकों का हूं।

श्री नणेश दि० जैन विद्यालय सागर की प्रबन्ध-कारिणी ने २०००) उधार देकर कार्य को नहीं रुकने दिया। विक्रप्ति निकालने पर जिन ग्राहकों ने पांच पांच रुपया पेशगी तथा पूरा मूल्य भेजकर हमें सहयोग दिया है उनके भी हम आभारी हैं।

अर्थिक चिन्ता के न्यूनतर होने पर भी कागज पर सरकारी नियन्त्रण रहने के कारण उसकी प्राप्ति में बहुत समय खोना पड़ा। अन्त में जब कुछ उपाय न दिखा तब श्री बालचन्द्रजी मलैया ने आदमी भेज कर एक गांठ बम्बई से बनारस मिजवायी जिससे प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ हो सका। बीच-बीच में प्रेस की परतन्त्रता से कार्य कक-रुक कर हुआ। अतः ग्रन्थ के प्रकाशन में आशातीत विलम्ब हो गया। चूंकि ग्रन्थ-समर्पण खास अङ्ग था अतः उसके अभाव में हीरक जयन्ती महोत्सव भी टलता रहा।

इस महान् ग्रन्थ में क्या है, यह लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर भी मेरा ह्याल है कि श्री खुशालचन्द्र जीने इसे मर्वाङ्ग पूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त श्राम किया है और अभिनन्दन के साथ-साथ दार्शनिक, सैद्धान्तिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक ऐसी उत्तम सामग्री का संकलन किया है जो कि वर्तमान तथा आगामी पीढ़ी के लिए सदा ज्ञान-वर्षक होगी। इस गुरुतम भार को बहन करने के साथ-साथ आधे के लगभग धन इकड्ठा करना भी इनके प्रभाव और प्रयास का कार्य है। अतः में इनका आभारी हूं।

वर्णी-हीरक-जयन्ती-सिमिति के कमशः अध्यक्ष तथा मंत्री श्री बालवन्द्रजी मर्लैया और श्री नायूरामजी गोदरे ने बड़ी तत्परता और लगन के साथ इन समस्त कार्यों का प्रारम्भिक संघटन किया है जिसके लिए मैं आभारी हैं।

धन्यवाद के प्रकरण में श्री पं० मुक्षालालजी रांधेलीय, सागर और पं० वंशीधरजी, व्याकरणा-चार्य, बीना का नामोल्लेख करना में अत्यन्त आवश्यक समझता हूं जिन्होंने कि अपनी अमूल्य सम्म-तियों द्वारा इस मार्ग को प्रशस्त बनाया है।

मेरी निज की इच्छा तो यह थी कि यह ग्रन्थ असूत्य अस्वा अल्पसूत्य में ही पाठकों को सुलभ रहता परन्तु अधिकांश दूरदर्शी सदस्यों की यह सम्मति हुई कि ग्रन्थका महत्व न गिराने के लिए इसका मृत्य रखा ही जाय तथा जो भी द्रव्य विकथ से आवे उसके द्वारा पूज्य श्री वर्णीजी की परभ प्रिय शिक्षा-संस्थाओं—स्या० वि० बनारस तथा वर्णी विद्यालय, सागर का पोषण किया जाय। ऐसा करने से दानी महानुभावों द्वारा उदारतावश दिया हुआ द्रव्य भी सुरक्षित रह सकेगा।

अन्त में अपने समस्त सहयोगियों का पुनः पुनः आभार मानता हुआ चृटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं।

वर्णीभवन—सागर २।१०।४९, नम्म, पद्माछाळ जैन, साहित्याचार्य संयुक्तमंत्री, वर्णी हीरक जयन्ती समिति।

# सम्पादकीय-

लम्बे काराबासके बाद बाहर आने पर जब मैं परिवर्तित परिस्थितियोंमें अपने आपको समन्त्रित करने की उधेड़-बून में था, उसी समय भारतीय दिगम्बर जैन-संघकी मेरठ तथा दिल्ली जाना पढ़ा था। प्रवास तथा विचरणने वर्षोंकी बढ़तासे उत्पन्न जड़ एकतानता से मिनत ही। और में भावी जीवन-कम की रूप-रेखा बना कर जब काशी बापस आया तो मुझे कुछ कागजात तथा एक सूचना मिली। यह सूचना भेरे अग्रज मित्र पं॰ पन्नालाल जी साहित्याचार्य, संयुक्तमंत्री 'श्री वर्णी हीरक जयन्ती-महोत्सव-समिति-सागर' का बादेश था। उन्होंने लिखा था "श्री वर्णी ही. ज. म. स. के निर्णयान्सार मैंने यहां (काशी) आकर एक विचार समिति की। इसमें पं. फुलचन्द्रजी, पं॰ महेन्द्रकुमार जी, पं. राजकुमारजी प्रभृति अनेक विद्वान उपस्थित थे। आप दोनों भाइयोंके परामशंका अनुपस्थितिके कारण लाभ न उठा सके। इस विचार-समिति ने ही. ज. म. समिति के इक्कीस सदस्यों युक्त 'वर्णी अभिनन्दन-मृन्य-समिति' वाले निर्णयका स्वागत किया हैं और आपको उसका संपादक तथा संयोजक बना कर ग्रन्थका पूरा दायित्व आप पर रक्ता है। आशा है आप निराश न करेंगे।" इसे देखते ही २७ जुलाई, सन् १९२८ की रात्रि, मुगलसरायका जंकशन, मझे पुकारता अपरिचित युवक, डघोढ़े दरजे में बैठे पूज्य वर्णी जी, अपनी आकुलता, उनके साथ भदैनी (काशी) आना, स्याद्वाद दि. जैन-विद्यालय और उसमें वितासे जीवन-निर्मापक ग्यारह वर्ष; मेरे मानस-क्षितिज पर द्रतगति से भूम गये। यद्याप उक्त विचार-समितिका रूप मनमें अनेक आशंकाएँ उत्पन्न करता था तथापि वर्णीजी और स्याद्वाद विद्यालयका तादातम्य भी स्रष्ट एवं आकर्षक था । मुझे इस प्रयत्न के करने में समाज-ऋण से अपनी निश्चित मुक्ति देखने में एक क्षण भी न लगा। कार्य की गुरुना, दि. जैन समाजकी शिथिल सामाजिक दायित्व-वृत्ति की स्मृति तथा परिणाम स्वरूप अपनी मान्यताके अनुरूप ग्रन्थ तयार न कर सकने का विचार उक्त विवेक पर पटाक्षेप करना ही चाहता था कि "भैजा जो को आय ?" स्व. बाई जी द्वारा भेलूपुर में पूंछे जाने पर "अपनोइ बच्चा आय । ये ? ? ? आपसें नई कई जो हमारे साथी फून्दीलाल साबको नम्नो लरका तो आय ।" कहते पू० वर्णी जी बाद आये और मैंने नतमस्तक हो कर पं० पन्नालालजी के स्नेह-आदेश को स्वीकार कर लिया।

यतः इक्कीस आदिमियों की 'ग्रन्थ समिति' ग्रन्थके बौद्धिक निर्माणके लिए सरलतासे समय-समय पर नहीं मिल सकती थी अतः मैंने कटनीमें इसकी प्रथम बैठक बुलायी। इसने सर्व श्री डा० बादिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, कोल्हापुर, पं० कैलाझचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य तथा प्रो० खुशालचन्द्र बनारस, इन पांच सज्जनों का सम्पादक मण्डल बनाया। तथा निर्णय किया कि ग्रन्थके बौद्धिक कलेवरका पूर्ण दायित्व प्रो० खुशालचन्द्रपर हो जो कि अपने सहयोगियों से यथायोग्य सहयोग लेते हुए इस कार्य को पूर्ण करेंगे।

फलतः इस प्रवाससे लौटते ही मैंने सम्पादक-मण्डलकी प्रथम बैठक बनारसमें बुलायी। डा॰ उपाध्ये यद्यपि इस बैठकमें भी सम्मिलित न हो सके थे तथापि उन्होंने जो स्पष्ट एवं मैत्री-पूर्ण सम्मित दी थी उसने मुझे समय-समय पर पर्याप्त उत्साह दिया है। उन्होंने लिखा था "स्थान की दूरी तथा अन्य व्यस्तताओं के कारण आपको मेरा सित्रय सहयोग नहीं ही मिल सके गा। ऐसे

युनीत कार्यमें मेरी सहानुमूति तो सदैव बापके साथ रहेगी। बन्य तवार होने तक एक लेका भी बादय मेजूंगा। संमवतः इतना ही सहयोग आपको दूसरों से भी प्राप्त हो ऐसी मेरी कस्पना है बीर बापको वकेले ही यह भार वहन करना पड़े....!" एकरच मावनाकी इस ध्रुव पीठिका पर मैंने उपस्थित सहयोगियों के सामने बन्य निर्माण में उपयोगी मूल सिद्धान्त उपस्थित किये जिन्हें सहण करके साधारण रूपरेखा तथा अधिकांश उन जैन विद्धानों की विषयवार तालिका तयार की गयी थी जो हमारी संभावनानुसार लेखक हो सकते थे। कार्य प्रारम्भ करने को ही था कि जुलाई '४५ में मुझे काशी छोड़कर आरा जाना पड़ा। यहां पहुंचते ही प्रियवर भाई पं० नेमिचन्द्र जी शास्त्री, निर्देशक दि. जैन सिद्धान्त भवन आरा से बड़ा सहयोग मिला। अगस्त के प्रारम्भ में ही निम्न रूपरेखाको अंतिम रूप देकर सामग्री संकलनको प्रारम्भ कर दिया था।

१ जैन धर्म-प्रमाण, नय, निक्षेप, स्याद्वाद दृष्टि, तत्त्व, वड्द्रव्य, सम्यक्त्वांन. सम्यक्त्रान, सर्वज्ञता, सम्यक्त्वारित्र, श्रावकाचार, मुनिषर्म, आध्यात्म, ध्यान अथवा योग, मुनित्मार्ग, अच्टकर्म, लोकपुरुष अथवा जैन-भूगोल, तीर्यकरत्व और अवतारवाद, जगत्कत् त्व, गुणस्थान, भागणा, दिभ्यव्यनि, जैनषमं की विशेषताएं, जैनी-अहिंसा, वर्तमान विश्व की समस्याएं और जैनष्ठमं, परिग्रह परिमाण वत बनाम साम्यवाद, जैनतत्त्वज्ञान और वैज्ञानिक अन्वेषण, जैनषमं का आदि मंत्र, धर्म-अधर्म द्रव्य-विभाजन, वेदान्त और जैन अध्यात्म, प्राचीन जैनेतर आधारों की जैनषमं विषयक भ्रान्तियां, पूराणों में जैनषमं, आदि ।

२ जैन साहित्य-प्राकृत-वर्णाविषय, ग्रन्थ, ग्रन्थकार, परिचय, भाषा-भेष, बौली, अन्य-वैशिष्ट्य, भवलादि ग्रन्थराज परिचय, आदि।

संस्कृत—सैद्धान्तिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, व्याकरण, काव्य, लक्षण-शास्त्र, सुभाषित, नीति, प्रतिष्ठा, कथा, कोश, आदि।

अपभ्रंश-काव्य, चरित, अध्यात्म, आदि।

हिन्दी—हिन्दी (जैन) साहित्य का क्रमिक उद्गम, विकास, वचनिकाकार, रासो साहित्य, कवि, स्फूट, हिन्दी साहित्यकी प्रगतिमें जैन लेखकोंकी देन।

गुजराती-जैनसाहित्य-प्राकृत साहित्य के समान।

मराठी-जैनसाहित्य-

तामिल-जैनसाहित्य-

बंगला-जैनसाहित्य-

कन्नड्-जैनसाहित्य-अन्य प्रान्तीय भाषाओं का जैन साहित्य।

स्फुट---राजन्यवस्था, सामाजिक अवस्था, विश्व-साहित्य में जैन साहित्य का स्थान। संगीत विष-यक साहित्य, जैन-पारिभाषिक शब्दकोश, विदेशी भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, आदि) का साहित्य।

३ जैन इतिहास-पौराणिक इतिहास (शलाका पुरुष, बादि), राजवंश, आचार्यकुल, संघमेद, पन्यभेद, भट्टारक परम्परा, जैन राजनीति, गोम्म्मटेशकार, अन्य नुपति-निर्माता, आदि।

जैनपुरातत्त्व---मूर्तिकला, स्थापत्यकला, अष्टमंगलद्रव्य, नन्दावर्त, स्वस्तिक, वित्रकला, मोहन-जोदड़ो में जैन सम्नावशेष, भगवान महावीर और बुद्ध, शास्त्र भण्डारोंका परिचय, आदि।

४ जैन विज्ञान-आयुर्वेद, ज्यौतिष, मनोविज्ञान, गणित, बन्ध-विवेक, परमाणुबाद, शब्द-शक्ति, जैनाकर की वैज्ञानिकता।

#### वर्जी-क्षक्रिनन्दन-प्रन्थ

- ५ जैन तीर्थ-तीयों की तीर्यताका इतिहास, तीर्यता निमित्तक विभाजन, भौमोलिक स्थिति, आदि । ६ जैनसमाज-प्राचीन कालका जैन समाज, वर्तमान युगके प्रारम्भ तक का संक्षिप्त परिचय, आयुनिक युगका प्रारम्भ, वर्तमान युगकी प्रधान प्रवृत्तियां-महासभा, परिषद्, संघ, आदि । सामाजिक संस्थाओंका इति-हास, शिक्षा संस्थाएं, मन्दिर, साहित्यिक पुनक्दार, सामाचारपत्र, पारमाधिक संस्थाएं, औषधालय, धर्मशाला,
- ७ वर्णीजी का जीवन और संस्मरण——(अ) संक्षित्त जीवन चरित्र;——प्रारम्भिक जीवन, जैनस्य की ओर झुकाब, विद्यार्थी जीवन, त्याग-नेवामय जीवन, शिक्षा प्रसार, सावंदेशिक प्रवास, प्रमावना तथा स्थितिकरण तथा मुक्ति के पथपर। स्थापित शिक्षासंस्थाओं के परिचय, विशेष भाषणों तथा पत्रों के अवनरण, संस्मरण, अढाञ्जलि।

भोजनालय, उदासीनाश्रम, समाजकी वैद्यानिक स्थिति। मातृमण्डल-स्त्रीका स्थान, जागृति , भादि।

- (आ) जीवन सम्बन्धी चित्र तथा सम्बद्ध संस्था आदि के चित्र यथास्थान।तीर्थंकर, आचार्य, मृति, मंदिर आदि के चित्र।
  - (इ) कविनाएँ-विविध विषयों तथा वर्णीजी विषयक कविनाएँ यथास्थान ।

सामग्री तथा सहयोग प्राप्त करनेके प्रयस्तमों लगमग डेंड वर्ष विताने के बाद जब सन् 'डं७ के प्रारम्भ में मुझे 'श्री काणी विद्यागीठ रजन जयन्ति अभिनन्दन सन्य' से अवकाश मिला तो प्राप्त समस्त सामग्रीको अपने आप ही एक बार आद्यन्त देखा। और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसी सामग्री से अभिनन्दन ग्रन्थ दिगम्बर जैन, सदृश किसी सायधि पत्र के विशेषांक से अच्छा न होगा। गरयन्तरा-भावात पूनः प्रामाणिक सार्वजनिक विद्वानोंने विविध प्रकारने लेख प्राप्त करनेका प्रयस्त प्रारम्भ किया।

हीरक जयन्ति महोत्सव समिति चीन्न ही प्रत्य तयार करने के लिए जोर दे रही थी किन्तु प्रेस, कागज तथा ममुक्ति सामग्रीके अभावके कारण प्रतीक्षा करना अतिवायं हो गया था। सौमाय्य से दूसरा प्रयत्न पर्याप्त सफल हुआ और इस बौद्धिक मधुकरीमें काफी अच्छे लेख मिले। इस बार पुनः प्रतीक्षा करने की अपेक्षा डा० उपाध्ये की सम्मत्यनुसार स्वालस्वी बनना ही अच्छा समझा और प्राप्त समस्त सामग्रीका सम्यादन पूज्य भाई पं० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तवास्त्रीकी सहायता में स्वयमेव कर डाला। यतः "मात पांचकी लाकड़ी एक जनेका बोझ" ही होती है अतः कितने ही उपयोगी एवं महस्त्वपूर्ण विषयों पर अब भी लेख न थे। ऐसे लेखोंकी पूर्ति मैं ने अपनी स्मृति (Notes) के आधार पर प्राचीन प्रामाणिक विद्वानोंके लेखोंकी भारती (हिन्दी) में दे कर की। इस प्रकार मंकलित तथा सम्यादित सामग्रीको अपने काशी निवामी साथियों तथा संयुक्त-मंत्री वर्णी ही. ज. य. स. से नौम्बर '४७ में अनुमत कराके मुद्रण की व्यवस्था में लग गया और २१ जून '४८ से वास्तविक मुद्रण कार्य प्रारम्भ कर सका। यद्यपि दिसम्बर '४८ तक ग्रन्थका तीन चौथाई भाग छप गया था तथापि इसके बाद कुछ महीनों पर्यन्त प्रेसके दूसरे कार्योमें एस जानेके कारण तथा उसके बाद अन्य कार्योमें केर व्यस्त हो जानेके कारण मुद्रण कार्य दिसम्बर '४९ में समाप्त हो सका।

स्परेखा के अनुसार ग्रन्थ का कलेवर एक हजार पृष्ठका होता, किन्तु वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक लेखकों की कमी, शासनका कागज नियंत्रण तया स्वयमुपनत आर्थिक सहयोगका अभाव एवं आर्थिक सहयोगके लिए प्रार्थना न करने के आदेश और उसके निर्वाहके कारण मात सौ पृष्ठिसे ही संतोष करना पड़ा। विवश होकर सामग्रीको कम किया और कई विभागोंको एक कर दिया। ग्रन्थके विवय में स्वयं लिखनेकी पाश्चात्य पद्धति वर्गमानमें भारतीय विद्वानों ने भी अपनायी है तथापि "आपरितोषादिदुषां न मन्ये साबु प्रयोग विज्ञानम्" वाक्य ही मेरा आदर्श्व है। विशेष न कह कर

इतना ही कह सकता हूँ कि मैने अपनी मर्यादाओं का यथाशक्ति निर्वाह किया है। यही कारण है कि अभिनन्दन में केवल अड़सठपृष्ठ देकर शेष ग्रम्थ पूज्य श्री १०५ वर्णीजी के जीवनके ही समान सर्व हितकी सामग्रीके लिए उत्सजित है। तथा उनके ही समान विद्वण्यन-संवेद्य होकर भी सरलजन मनोहारी भी है।

विवशताओं और मर्यादाओं के कारण मुझे इस साधनामें कुछ अपनी इच्छाके प्रतिकूल भी जाना पड़ा है। यही कारण है कि वर्णीजी के कितने ही मक्तों तथा अनुरागी विद्वानों की कृतियों को ग्रन्थमें नहीं दे सका हूँ। इसके लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं इनका तथा उन सब विद्वानों का अत्यन्त आभारी हूँ जिनकी कृतियों से यह ग्रन्थ बना है।

मान्यदर पं० बनारसीदास जी चतुर्वेदी की उदारता तो अलौकिक है। यद्यपि उनका म्रन्य के सम्पादनसे कोई वैधानिक सम्बन्ध नहीं रहा है तथापि उन्होंने बुन्देलखण्ड विभागकी पूरी सामग्री तथा विजाविल का संकलन और सम्पादन किया है। इस विभागके ग्रन्थमें आने का पूरा श्रेय इन्हीं को है। इतना ही नहीं इसमें दत्त कितने ही व्यक्ति-परक लेखोंको देखकर वर्णीजी की महत्ता, उनकी सेशओं की गुरुता तथा अपने परम हित्के प्रति अपनी उदासीनता की ओर हमारी दृष्टि अनायास ही जा सकेगी। अतः में चतुर्वेदीजीका सविवेश आभारी हूं।

ग्रन्य की 'चित्रा' के विषय में हम अपने संकल्प को पूर्ण नहीं कर सके। इसके दो कारण रहे प्रथम—प्रामाणिक एवं क्यान कलाकार जैन मान्यता तथा भावों से अपरिचित हैं, दूसरे मेरी उदा-सीनता। तथापि वर्णीजी के जीवन सम्बन्धी चित्रों को लेने में मुझे श्री डा॰ ताराचन्द्र, प्रो॰ निहाल-चन्द्र नजा, डा. शिखरचन्द्र, विद्यार्थी नरेन्द्र घनगुंवा, श्री वर्णी ग्रन्थमाला तथा यशपालजी का पर्याप्त सहयोग मिला है। इसके लिए ये सज्जन धन्यवादाई हैं। बाबू यशपालजीका तो और अनेक प्रकार से भी सहयोग मिला है अतः केवल धन्यवाद देना उसका महत्त्व घटाना है।

वर्णी हीरक जयन्ति महोत्सव समिति के संयुक्त मंत्री पं० पत्रालालजी साहित्यावार्यके विषय में क्या कहा जाय। वे इस योजना के सृष्टा, पोषक एवं परिचालक रहे हैं। ग्रन्थकी तयारीमें छगे वर्षोंके अतीत पर दृष्टि डालने से जहां मन्दोत्साह एवं शिषिल अनेक साथी दृष्टि आते हैं वहीं कर्त्तव्यपरायण एवं सतत प्रयत्नशील एकाकी इन्हें देखकर हृदय विकसित हो उठना है। आज तो हम दोंनों ही परस्पर सहयोगी तथा इस श्रद्धाज्ञापन यज्ञके लिए दायी हैं।

अपने घरके लोगों के प्रति सार्वजनिक रूपमे कुछ भी कहना भारतीय शिष्टाचारके प्रति-कूल है। अतः जिनके उद्बोधन, प्रेरणा तथा सर्वाङ्ग सहयोगके विना में जायद इस दायित्वको पूर्ण ही न कर सकता, उन पूज्य भाई (पं. कैलाजचन्द्र, सिद्धान्तशास्त्री) के विषय में मौन ही घारण करता हैं।

बौद्धिक सहयोग दाता; धीमानों के समान उन श्रीमानों का भी आभारी हूं जिन्होंने मेरे संकेत करने पर ही हमें आर्थिक सहयोग प्रदान किया है।

श्री भागंव भूषण प्रेम के स्वामी श्री पृथ्वीनाथ भागंव तथा प्रेस के समस्त कर्मचारियों को हार्दिक घन्यवाद है जिनके सहयोग से यह प्रन्य छना है।

अन्तमें पूज्य श्री वर्णीजी के उस सातिकाय पुण्य को प्रणाम करता हूँ जिसके प्रतापसे यह कार्य पूर्ण हुआ और उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं।

श्री काशी विद्यापीठ, बनारस ।

विनीत,

पौष कृष्णा ११-२००६]

गो० खुशाखबन्द्र

# आभार

| श्री बालचन्द्र मलैया                   | सागर             | 2000)        |
|----------------------------------------|------------------|--------------|
| ,, साहु श्रेयान्स प्रसाद               | बम्बई            | لرمم         |
| " " वान्ति प्रसाद                      | डालमियांनगर      | १००१)        |
| " कुन्दनलाल सिंघई                      | सागर             | زهوه         |
| ,, भगवान्दास कोभाराम सेठ               | "                | رَه          |
| <sub>।।</sub> मुन्नालाल वैद्यासिया     | 2)               | 400)         |
| स्व. श्रीधर्मदास सिंधई                 | सतना             | رَهُ م       |
| भी हीरालाल वौबरी                       | <b>छतरपुर</b>    | رَهه         |
| , श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्र           | भेलसा            | رَهُهُ       |
| ,, श्रीमन्त सेठ वृद्धिचन्द्र           | सिवनी            | ५०१)         |
| , संट बैजनाय सरावगी                    | कलकता            | رَهه۷        |
| ,  सेठ मगनलाल हीरालाल पाटणी            | मरोठ             | ٧٥٤)         |
| ,  लाला नन्दकिशोर जैनेन्द्रकिशोर जौहरी | दिल्ली           | 40 શ્રે      |
| , ,, राजकुष्ण रईश                      | 21               | 240)         |
| , ,, मनोहरलाल नन्हेंमल रईश             | "                | २५१)         |
| , ,, कपूरचन्द्र धूपचन्द्र रईश          | कानपुर           | <b>२५</b> १) |
| ,, सिषई कन्हैयालाल गिरघारीलाल          | कटनी             | 748)         |
| "सेठ महावीरप्रसाद केदारप्रसाद          | ,,               | 74 <i>9</i>  |
| ,, ,, चान्दमल जीरईश                    | रांची            |              |
| ,<br>,, ,, दीनानाथ ठेकेदार             | मुरार (गवालियर)  | २५१)         |
| , डालचन्द्र सर्राफ                     | सागर             | २५१)         |
| , बाबू रामस्वरूप                       | <b>ब</b> रुआसागर | १०१)         |
| , सेठ अमरचन्द्र पहाडघा                 | पलासवारी         | १०१)         |
| , ,, भागचन्द्र सोनी                    | अजमेर            | १०१)         |
|                                        | -1-4-4-6         | १०१)         |

# ग्रभिनन्दन-

भाष-मंगल णमो भरहंताणं, णमो सिदाणं, णमो भाइरियाणं, णमो अवन्मायाणं, णमो लोये सब्ब साहूणं।

# मेरे जिनवरका नाम राम। हे सन्त! तुम्हें सादर प्रणाम॥

चिरगांव ]—

( राष्ट्रकवि ) मैथिछीशरण गुप्त

भन्नचनिद्रक्षचन्द्रचारुचरिता भावान्त चिन्ताचया-श्चेतश्चिन्ततचिनस्यचक निचयाः सन्चितचित्राचगाः । डच्चाचार विचार कार चतुराः सन्कीर्तिसाराञ्चिता—

स्ते जीवन्तु चिरं गणेशचरणाः श्रीचुञ्चुवृन्दार्चिताः ॥

₹

उद्यद्भियदिनेशः दीवितिचयश्राग्भारभाभाषुरा--
हप्यत्कामकलापलायनपराः सच्छान्तिकान्त्याकराः ।

संतोषामृतपानदिग्धत्रपुषः कारूण्यधाराधराः

भीमन्तो गुणिनो जवन्तु जयिनः शीवर्षिपादाहिचरम् ॥

₹

शास्त्राम्भोधिवगाइनोत्थित लक्त्सद्दोधभान्द्भव --

द्वियालोक विलोकितावनितलाः सत्कीर्तिकेलीकलाः।

पापातापहरा महागुखधराः कारुण्यपूराकरा-

जीयासुर्जगतीतले गुरुवराः श्रीमद्गरोश।श्चिरम् ।।

ĸ

पीयूषनिष्यन्दनिभा बदीया

नागो मुधानां इदयं धिनौति।

दीर्षायुषः सन्तुतरा महान्त---

स्ते वन्द्यपादा वरवर्षिनाथाः ॥

सागर ]—

(पं०) पन्नालास 'बसन्त', सहित्याचार्य,

# वर्णीजी : जीवन-रेखा

## कीन जानता या--

'समय एव करोति बलावलम्' का साझात निदर्शन, खाल्हा उदलके कारण खावाल गीपालमें पुरन्यात, तथा पुण्यस्लोका, भारतीय जोन श्लोफ आर्फ, स्वतंत्र भारत माताका श्रवतार महारानी लच्मीबाईके नेतृत्वमें लड़ने वाले अन्तिम विद्रोहियोंकी पुण्य तथा पितृभूमि बुन्देशखंडपर भी जब सारे भारतके दास ही बाने पर अन्तमें दासता लाद ही दी गयी, तो कृटनीतिह गीरे निजेता उसे सम प्रकारसे वाधन विद्दीन करके ही संतुष्ट न हुए अपित उन्होंने अतेक भागोंमें विभाजित करके पवित्र बुन्देललड नाम तक को लुप्त कर दिया। स्वतंत्रताके पुजारियोंका तीर्थश्यान कांसी सर्वेथा उपेवित बोकर बिटिश नीकरशाहीका पिछड़ा हुआ जिला बना दिया गया। पर इसते बुन्देललण्डका तेज तथा स्वतंत्रता-प्रेम नह न हआ और वह अलख बाज भी बलती है। इसी बिलेके महावरा परगनेमें एक इंसेरा नामका ग्राम है। इस ग्राममें एक मध्यवित असाठी बैज़्ब परिवार रहता या। इस घरके यहपतिके ५० वर्षको अवस्थामें प्रथम सन्तान हुई जिसका नाम भी हीरासास रहसा गया था। इनकी यद्यपि पर्यात शिक्षा नहीं हुई थी तथापि वे बड़े सूदम विचारक तथा स्वाभिमानी व्यक्ति थे। परिस्थितियोंके वरेडोने अब इनकी आर्थिक स्थितिको विगाइना शुक्त किया तब, भी वे शान्त रहे। इन्हीं परिस्थितियों में वि॰ सम्बत १९३१ में इनके घर एक पुत्रने बन्म जिया विस्का नाम गर्गेश्रप्रसाद ( आब पूज्य भी १०५ शुल्लाक गर्गेश्रप्रसाद वर्गी ) रक्ता गया । ज्योतिषियोंने यद्यपि पालकको आग्यवान बताया या किन्त उतके कमके बाद हाइ वर्ष तक बरकी खार्थिक रियति हीयमान ही रही। फलतः कर्नल खुरीज द्वारा महाबरा-विजयके २२ वर्ष बाद (१८८० ई०) यह परिसार भी भा कर महवारामें वस गया।

वद्यपि प्रतिशोध सेनेमें प्रवीस गोरीने भारतीय शासकोंके सरदारी तथा अनुरक्त नागरिकोंकां कसके दमन किया था तथायि शाहगढ़ राजकी राजधानी महावरा उस समय भी पर्नात धनी थी। नगरवासी सैकड़ों सम्मान्य श्रीमानोंके धर्म प्रेमको दी वैष्णय तथा ग्यारह सैनमन्दिर शिर उठा कर कहते थे। फलतः इस प्राममें खाते ही श्री हीराहासाली सम्मान पूर्वक जीवन ही न वितान सम्मान भित्र वालक गर्योशको भी यहांके प्राह्मियी तथा मिडिल स्कूलोंकी शिखाका सहय साथ हो गया। इतना ही नहीं जैन-पुरामें रहनेके कारण चिन्तन श्रीस वालक गर्योशके मनमें एक अस्त्रष्ट विशासा भी अब अमान साथी। उसकी सौक्कि एवं आध्वाहिमक शिवाएं साथ साथ वाल रही थी। एक सौर वह अपने गुक्कीके साथ

## वर्षां-ग्रभिनन्दन-प्रन्थ

प्रतिदिन संध्या समय शाला (वैश्याय मन्दिर) में आरती देखने, रामायण सुनने तथा प्रसाद केने जाते ये तो दूसरी और घरके सामने रिथत गोरावाखोंके जैनमन्दिरके चब्तरे पर होने वाली शाख-सभा तथा पूजा आदिसे भी अनाकृष्ट नहीं रह पाते थे। जैन मन्दिरकी स्वच्छता, पूजाकी प्राञ्जल विधि, पूजनपाठकी संगीतमथता, पुरायों में हन्मानजी को बानर न बता कर वःनरवंशी राजा कहना, आदि वर्षान वहां विवेकी बालकके मन पर अपनी छाप डाल रहे थे, नहीं पड़ोशी जैनियोंका शुद्ध आहार विहार दन्हें अपने कुलके रात्रिभोजन, अनळुना पानी महिनों चलने बाले दहीके जीवन, आदि शियिल आचार से खिचता बा रहा था। यतः हट अदानी पिता सामनेके जैन मन्दिर में होने वाली सभामें जाते थे अतः वालक गयोशको भी माता वहां जानेसे न रोक सकती थीं। संयोगवश १० वर्षकी अवस्थामें किसी ऐसी ही सभामें प्रवचनके बाद बब भीता नियम ले रहे थे तभी बालक गयोशके भी शाजनके त्यागका नियम ले लिया।

# "सांचो देव कीन है इनमें ?"---

बालक गणेशके मनमें प्रश्न उठता या कि किस धर्म पर अद्धा की जाय ! कौल-धर्म तथा दृष्ट धर्म में किसे खपनाया वाय ! दिविधा बढ़ती ही जा रही थी कि एक रात शालामें प्रसादके पेड़े बढे । इन्हें भी पुरोहित देने लगे, पर इन्होंने इंकार कर दिया । फिर क्या या सामने बैठे हुए गुरूजी दुर्वासा ऋषि हो गये खीर डट गया प्रह्लादकी तरह बालक गणेश; "मैं रातको नहीं खोऊगा धीर न सम्यक्दिष्ट बानर वंशी राजा इन्सानको बानर मान्या । इतना हो नहीं अब मैं कालसे शाला भी नहीं खाऊगा ।" प्रकृत्या भीक शिष्यसे गुरुजी को ऐसी आशा न थी, पर हुक्का कोइकर हुक्का न पीनेकी प्रार्थना करने वाले शिष्यकी ये बार्ते व्यर्थ तो नहीं ही मानी जासकती थी । फलतः 'समकते पर सब करेगा'के सिवा चारा ही क्या था !

वृत्यी परीद्या—माताक मुखसे 'सहका विगरत वात है, देखत नहयां. बारा वरतको तो हो गन्नो, क्रनेऊ काये नह करा देत।" सुनकर पिताने कावाकी अनुमति पूर्वक कुलगुढ बुढेशके पुरेतको बुढाया तथा स्कीपवीत संस्कारकी पूरी तथारी कर दी। संस्कारके अन्तमं पुरेतवो ने मंत्र दिया और आशा दी 'किसीकी मत बताना।' तार्किक वालककी समक्षमं न आया कि इवारोंको स्वयं गुठवी द्वारा दिया गया मंत्र कंसे गोध्य है १ रांका की, और कुलगुढ उनल पदे। माताके परचाताय और खेदकी सीमा न रही। सुइसे निकल दी पद्मा ''इसे बिना सरकाकी भली हती।" वन प्रीटा माता उत्तेखित हो गयी तो बारह वर्षका सक्का कदो तक शास्त्र रहता ! मनकी अदा खिपाना असंभव हो गया और कह ही उठा 'मताई आपकी बात विस्कुल ठीक आय, अब मीय ई धर्ममें नई 'रैने। आबसे जिनेन्द्रको छोड़कर दूसरेको नई मान्रं गी। मैं तो भीत दिननसे बाई सोच रक्को तो के बैन धर्मई मोरी कहवाया करें।" माता पुत्रके इस मतमेदमें भी सेठ हीरालाक अववित्त के। परनीको समक्षाया कि बोर खबरदस्तीसे काम विगदे या सक्केको पदने सिखने दो। पटाई व्यक्ती रही। स्कूलमें बी ववीका मिसता या उसे अपने

वर्णीवी : चीवन-रेखा

ब्रासक्य वायी तुलवीदासको दे देते थे। इस प्रकार १४ वर्ष की उग्रमें हिन्दी मिडिल पास करनेपर लोगोंने नौकरी या पंचा करने को कहा पर आन्तरिक दिविषामें पढ़ा किशोर कुछ भी निश्चित न कर सका। चार वर्ष बीत गये, धीरे धीरे छोटा भाई भी विवाह सावक हो रहा वा कलतः १८ वें वर्षमें इनका विवाह कर दिया गया।

यीवन प्रभातमें संवारमें भूल जाना स्वाभाविक या पर प्रकृतिका संकेत और या । वह वर्ष बड़ें संकट का रहा । पहिले विवाहित बड़ें भाईकी मृत्यु हुई, फिर पिता संवातिक वीमार हुए किसे देखकर ११० वर्षकी अवस्थामें आजाको इच्छामरण प्राप्त हुआ और अगले दिन पिता भी चल बसे । विषया जीवितशृत युवती भाभी और विलाखती बृद्धामाताने कारे वातावरश्वको संवारकी स्वयाभंगुरतासे भर दिया । किर पर पड़ें दायित्वको निभानेके लिए मदनपुरके स्कूलमें मास्टरी शुरू की । ट्रेनिंगका प्रश्न उठा और नामंत्र पाल करने आगरा गये । किन्तु प्रारम्भ हो गयी स्वयंकी लोग । विश्व स्वयं । किन्तु प्रारम्भ हो गयी स्वयंकी लोग । वर्ष योग शिक्त मिनारें पर न सा स्वयंकी भरता पर स्वयंकी स्वयं ।

तीसरी परीक्षा—घर द्याते ही परनीका दिरायमन हो गया। व्यवस्थाने विवय पायी। कारीटोरन ग्रामके म्कूलमें अध्यापकी करने लगे। पत्नीको नुला लिया, सुलसे समय कट रहा था। ककेरे होटे
भाईका विवाह था व्यत: उसमें गये। पंक्तिमें सबके साथ बैठकर जीमनेका मीका व्याया किन्द्र भीवन वैनियीं
जैसा नहीं था व्यत: पातमें बैठनेसे इंकार कर दिया। जाति बाले व्याया बंगुला ही गये, जातिसे गिराने की
धमकी दी गयी। माताने समकाया 'व्यव द्वम लरका नींह हो, समक्ष्यक्रके चली व्ययनो वरम पाली, काथे
मीय लाजाउत हो।' पत्नी भी व्यपने संस्कार तथा सावके समकानेसे व्यपना वैष्याय पर्म पालनेका व्यावह
करने लगी। फलतः उससे मन हठ गया। सोचा वो करना है उसे कहां तक टाला जाय खीर किस लिए?
"आप सब वर्गों की बात मंजूर है. मैं ब्रायने काप व्यवसा भक्षो चात।" कह कर परसे निकल पहे।

## "तैसी मिले सहाय"-

परसे चलकर टीकमगढ़ क्योरका पहुंचे। शैभाग्यसे वहां श्रीराम माश्टरसे भेंट हो गयी क्योर हन्होंने जताराके रक्लमें नियुक्ति करवा दी। यहां पहुंचनेसे भी कहोरेलाल भायवी, पं∘ मोतीलाल ययां तथा क्ष्यचन्द्र वनपुरयाका समागम प्राप्त हुवा। खुव धर्म चर्चा तथा पूजादि चलते थे। बढ़ती कास्थाके शाथ शाव धर्मका रहस्य जाननेकी अभिजाबा भी बढ़ती जा रही थी। जवानीका ओग्र खायकी तरफ कुका रहा या फलतः भायजीने समकाया पहिले ज्ञान सम्यादन करों फिर स्थाग करना। उन्होंने वह भी बार बार कहा कि माता पत्नी को बुला लो जब वे अनुक्ल हो जांव थी। किन्द्र जात्य-शोधके लिए कृतसंकरूप युवक गरेश प्रशादको कहां विश्वास था। उनके मनमें श्रद्धा बैठ गयी थी कि सब जैनी अच्छे होते हैं। क्षतःउनकी

## वर्षी-क्रिमन्दन-प्रश्व

ही संगति करनी चाहिये शेष कीगोंसे बचना चाहिये। तथापि भावजी की बात न टाल सके क्यीर माताजी की चले क्यानेके लिए निवदेनात्मक पत्र बाल दिया, किन्तु इसमें स्पष्ट संकेत या कि 'यदि क्यापने जिनक्यमं कारक न किया तो आप दोनोंसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।' पर कीन जानता था कि कुछ, ही दिनमें दे माता मिल जाने वाली हैं जो युवक गरोशको शीघ ही पंडित गरोशप्रसाद वर्गीके रूपमें जैन समाज को दें गी।

जताराके पासके सिमरा गांवमें एक शुल्लाक जी विराजमान ये फलतः अपने साथियों के कहने पर वर्षी जी भी वहां गये। शाला बांचा तथा भी जन करने सम्प्रत्न विश्वावा; सिक्षेन चिरों जावाई जीके यहां गये। भीजनके समय वर्षी जीका संकीच देखकर निस्त्वान विध्वाका मानृत्व उभर आया और मनसा उन्होंने इन्हें अपना पुत्र उसी श्रुणसे मान लिया। किन्तु वर्णी जी श्वात्म रहत्य जानने के लिए उतावले थे। सोचा श्रुष्टकक जी अधिक सहायक हो सकें गे, पर निकट सम्पर्कने आश्राको निर्मूल कर दिया। किन्हों लोगोंको स्वाध्याय कराते हुए आजीविका करने की सम्मति दी। इस प्रकार जय वर्णी जी अपनी धुनमें मस्त थे, उन्हें क्या पता था कि उनकी धर्म-माताको यह सब नागवार गुजर रहा है। अन्तमें 'वेटा घरे चलो' कह कर वे उन्हें अपने घर ले गयी। उनको घर रखा और पर्यू वर्ण पर्व बाद जयपुर जा कर जैन शास्त्रों के अध्ययनकी सम्मति दी। फलतः पर्व समात होते ही जयपुरको चल दिये। इनके चले जाने के बाद माता-परनी आयी और इन्हें न पाकर भग्न-मनोरय हो कर किर महावरा को लीट गयीं।

किन्तु स्थभी समय नहीं साथा या मार्गमें गवालियर ठहरे तो वहां पर चोरी हो गयी फलतः पासमें कुछ न रहा। वर्णी जीने क्यपि जवपुर यात्राका विचार छोड़ दिवा तथापि जिस प्रकार वह सहते हुए बतारा लीटे स्पीर खजा संकोचवश धर्ममाताक पास न गये, उसने ही बाईजी (सिप्तैन चिरोंजाबाईजी) को साभास दे दिया या कि यह ज्ञान प्राप्त किये विना रकने वाले नहीं हैं। कुछ समय बाद इनके मित्र खुरई धर्म चर्चा मुननेके लिए निकले उनके साग्रहसे यह भी चड़ दिये। यद्यपि टीकमगढ़में ही गीटी-राम भायजी की उपेक्षाने इन्हें शास्त्रज्ञ बननेके लिए कृत-संकल्प बना दिया या तथापि यह श्रेय तो खुरईको ही मिलना था। जहां खुरईके जिनमन्दिर, शासक, शास्त्र प्रवचन, ज्ञादिने वर्णीजी को स्थानुष्ट किया या वहीं खुरईकी शास्त्र सभामें प्राप्त 'वह कियातो हर धर्म वाले कर सकते हैं....तुमने धर्मका मर्म नहीं समभान। साजकल न तो मनुष्य कुछ समर्भे स्वीर न जानें केवल खान पानके लोभसे जैनी हो जाते है। तुमने बड़ी भूस की बो जैनी हो गये।" व्यङ्ग तथा तिरस्कार पूर्ण समाधानने वर्णीजीके सुप्त आत्मा को जगा दिया। ययपि अंतरगर्मे कड़वाहर थी तथापि ऊपरसे "उस दिन ही आपके दर्शन करंगा जिस दिन धर्मका मार्मिक स्वरूप आपके तमस रख कर स्थापको संतुष्ट कर सकूं गा।" मिष्ट उत्तर देकर अध्ययनका स्रदश्च संकल्प कर लिया था। तथापि तुरन्त कोई मार्ग न सुक्तनेक कारण उस समय वे पैदल ही महावराको चला दिये स्त्रीर तीन दिन भाद रातमें सर पहुंच।

दितीय बाता—माताने सोबा बसकी उपेदाने शायद कांखें लोख दी हैं और अब बह पर रह कर काम करेगा। पर बन्तरंग में अव्वक्तित शानतृवाकी शान्त कहां थी ? तीन दिन बाद फिर बमरानेकी चल दिये और बहासे रेशन्दीगिरकी यात्राको पैदल ही खल दिये। बहासे बात्रा करके कुण्डलपुर गये। इस प्रकार तीर्वेषात्रासे परिणाम तो विशुद्ध होते थे पर शानवृद्धि न थी। बहुत तीषकर भी युवक वर्षी दिग्झान्तसे खले का रहे थे। रामटेक, मुकागिरि, चादि क्षेत्रोंकी यात्रा की किन्तु मन्दिरोंकी व्यवस्था और स्वच्छताने रह रह कर एक ही प्रश्नको पृष्ट किया—'क्या वहां आध्यादिमक साम (शान चर्चा) की व्यवस्था नहीं की जा तकती ? उतके विना इस तबका पूर्ण फल कहां ?' प्रतीत होता है कि मार्गकी कठिनाइयां पूर्व बद्ध जानवरखीको समाप्त करनेके लिए पर्याप्त न यों फलतः खुजलीने शारीर पर आक्रमण किया। और बदते शारीरिक कष्ट तथा घटते हुए पैसेने कुछ ख्योंके लिए विवेक पर भी पर्दा ढाल दिया। फलतः पैसा बदानेकी इच्छासे वेत्लमें ताशके पसे पर दाव लगाया और अवशेष तीन हमवा भी सो दिये। फिर क्या या शारीरिक कष्ट चरम तीमा पर पहुंच गया, उदर भरखके लिए मिट्टी खोदनेका काम भी करना पड़ा। किन्तु इस संयं तने उन्हें मूलकर भी अकार्य करनेसे विरत कर दिया।

"शानीके छुनमें त्रिगुतिसे वहव टरेंते" -गवर्षयमें आरविके सेटसे मेंट हुई और वस्वई पहुंचे । वस्त यहांसे विद्वान वर्णीका वीवन प्रारम्भ होता है। खुरजाके श्रीगुरुद्दालसिंहसे मेंट हुई उन्होंने हनके स्थानादिकी व्यवस्था जमना दी । इन दिनों वर्णी जी कापियां बेच कर आजीविका करते थे तथा पे० जीवारामसे कातन्त्र व्याकरण तथा पं० वाकलीवालसे रस्तकरण्ड पट्ते थे । संथोगवश इती समय श्री माणिकचन्द्र दि० जैन परीक्षालयकी स्थापना हुई और परीद्यामें ससम्मान उत्तीर्ण होनेके कारण वर्णीजी को पं० गोपालदास जी ने छात्रवृति दिला कर जयपुर मेव दिया । यहां आने पर अध्ययनका कम और व्यवस्थित हो गया और वे सर्वाधिदि, आदि प्रम्थोंको पट्सके । जिस समय कातन्त्रकी परीद्या हे रहे थे उसी समय पत्नीकी मृत्युका संवाद मिला । वर्णी जी ने इसे भी अपने भावी जीवनका पूर्व चिन्ह समक्षा और शान्त भावसे निहित्त भाविको अपनानेका ही संकर्ण किया ।

बैन समाजमें भी संस्कृतिक जागरण हो रहा था फलतः मशुरामें महा विद्यालयकी स्थापना हुई और वर्तमान में मान्य शिद्धित जैन समाजके महागुरु पं॰ गीपालदासजी वर्षवाने वर्णीजीको मथुरा बुला लिया। वहां जानेसे पं॰ पजालालजी वाकलीवालका समागम पुनः मान करके वर्णीजीने 'अपने प्राणों को ही पाया था। अध्ययनका कम अन स्थवस्थित हो रहा था, तथा पूर्ण शिद्धा प्राप्त करनेका संकल्प हट्तर। फलतः गुरूभिक्तसे प्रेरित होकर वह कार्य भी कर देते थे जो नहीं करना चाहिये था। वही कारण था कि पं॰ ठाकुरप्रसादजी के लिए चौदशके दिन बाजारसे आलू-वेंगनकी तरकारी लानेसे इंकार भी न कर सके तथा अत्यन्त सबभीत भी हुए। लच्चके प्रति स्थिरता तथा भीकताके विश्वित्र समन्ववका वह अन्ठा निदर्शन था। वर्णीजी अपने विश्वपर्मे स्वयं एकाधिक बार यह कह चुके हैं कि मेरी प्रकृति बहुत हरणोंक थी,

## वर्शी-प्रभिनन्दन-प्रम्य

वो कुछ कोई कहता या चुप चाप सुन केता था।" किन्तु यह ऐसा गुग्र सिद्ध हुआ कि वर्गीची सहज ही उस समयके जैन नेताओं तथा गुढ गोपालदासजी, पं० वलदेवदासजी, आदिके विश्वासभाजन बन सके। इतना ही नहीं, इस गुग्रेन वर्गीजीको आत्म-आसीचक बनाया जिसका प्रारम्भ सिमरा मेजे गये जासी पत्रकी सिखनेकी भूसको स्वीकार करनेसे हुआ था। तथा हम देखते हैं कि इस अवसरपर की गवी गुक्कीको भविष्यवाग्री ''आजन्म आनन्दसे रहोगे' अञ्चरशः सत्य हुई है सच तो यह है कि इसके बाद ही आजके न्यायाचार्य पं० ग्रोश्यायसदका प्रारम्भ हुआ था, क्योंकि इसके बाद दी वर्ष खुरवामें रहकर वर्गी जी ने गवर्नमेंट संस्कृत काले ज बनारसकी प्रथमा तथा न्यायसध्यमा का प्रथम खण्ड पास किया था।

"एक बार बन्दे वो कोई...."—खुरजामें रहते समय एक दिन मृत्युका स्वप्न दिखा । वर्चीवी की भारल जैन धर्म अद्वाने उन्हें सम्मेदशिखर यात्राके लिए प्रेरित किया । क्या पता बीवन न रहे ! फिर क्या या गर्मी में ही शिखरकी के लिए चल दिये । प्रयाग आकर बाळ्यवट देखकर बडां भारतीयोंकी अदालुताके प्रति आदर हुआ वहीं उनकी श्रकताको देखकर दया भी श्रायी। वर्णीजीने देखा अह अदालु जनताकी गुण्डे पण्डे किस प्रकार ठगते हैं फलतः उनकी वैदिक रीति रिवाजों परसे बची खुची अद्धा भी हमात हो गयी । शिखरबी पहुंचने पर गिन्दाबके दर्शनसे वो उल्लास हुआ वह गर्भीके कारण होने वाली यात्राकी कठिनाईका ख्याल आते ही कम होने लगा। उनके मन में आया ''यदि हमारी बन्दना नहीं हुई तो अधम पुरुषोंकी भेखीमें गिना जाऊंगा । किन्तु उनकी अटल श्रद्धा किर सहायक हुई स्त्रीर वे सानन्द यात्रासे लीट कर इस लोकापवाद-भीवतासे सहज ही बच सके। वर्णीजी परिक्रमाको जाते हैं और करके लीइते 🕻 पर इस यात्रामें जो एक साधारण सी घटना हुई वह उनके अन्तरंगकी 'करतलामलक' कर देती है। वे मार्ग भूतते हैं और प्यावसे व्याक्रल हो उठते हैं। मृत्युके भय और बीवनके मोहके बीच भूकते हुए कहते हैं "यद्यपि निरीह वृत्तिसे ही भगवानका स्मरण करना भेयोमार्गका साधक है। इमें पानीके लिए भक्ति करना उचित न था। परन्तु नया करें ? उस समय तो हमें पानीको प्राप्ति ब्रक्तिसे भी आधिक भान ही रही थी।......तृषित हो प्राचा स्यागृं?......बन्मसे ही ऋकिञ्चत्कर हूं। आज निःसहाय हो पानीके बिना प्राण गमाता हूं। हे प्रभी एक लोटा पानी भिल जाय यही बिनय है।...... भाग्यमें की बदा वही होगा फिर भी ह प्रभी ! आपके निमित्तने क्या उपकार किया !" वर्णीं व इन संकल्प विकल्पोंमें अब और उतरा रहे थे उसी समय पानी मिल बाता है। पूर्व पुण्योदयसे प्राप्त इस घटनाने उनमें को भक्षा उत्पन्नकी उसकी प्रशंसा करते हुए वे स्वयं कहते हैं "उस दिनसे धर्ममें ऐसी श्रद्धा ही गयी जो कि वह वह उपदेशों और शास्त्रोंसे भी बहुत ही अमसाध्य है।"

## "कार्यं वा साषयामि शरीरं वा पातयामि"—

सम्मेदशिखरसे सिमरा वापत गये। टीकमगढ़ रहकर ही अध्ययन चालू रखनेका प्रयत्न किया किन्द्र अध्यापक दुलार आसे पशुविकां ले कर विवाद हो गया और अहिसाके पुजारी वर्शीजीने तय किया 'मूर्ख रहना अच्छा किन्द्र हिंसाको पुष्ट करने वाले अध्यापकसे विद्यार्थन करना अच्छा नहीं।' पर विश्वकी जीवन-साथ ही पांडित्य भी वह कैसे पदना क्षोड़ कर शान्त बैठता ! कलतः वर्ममातासे आशा केकर हरिपुर ( हलाहाबाद ) ं० ठाकुरप्रसावके वहां चले आये। अध्ययन सुचाव रूपसे चल रहा या किन्दु 'लंगात् सं जायते दोषः ।' एक दिन साथीके साथ भग पी ली। नशा हुआ, पंडितबीने रात्रिमें खटाई खानेकी कहा, पर 'आतं पाल्यं प्रयत्नः' कलतः निशिभोजन त्याग मतको निभानेके लिए नशेमें भी बायकक रहे। 'भंग खानेकी बैनी न थे' सुन कर गुरूबीके पैरीमें गिर पड़े और आने अपराचके लिए प्रधाताप किया तथा अपने जैनत्वको ऐसा हद किया कि 'हस्तिना ताक्यमानीऽपि न गच्छेज्वैन मन्दिरम् के गद काशीये भी विजय पायी।

वयां जी ऊंची शिद्धा के लिए काशी पहुंचे । जन्य विद्यार्थिक समान पीथी तेकर पै० जीवनाथ मिश्रके सामने उपश्यित हुए । नाम-कुल धर्म पूछा गया । प्रकृत्या भीक पं० गरोश प्रसादने सहस्के
साम कह दिया 'मैं माक्षण नहीं हूं ।'' पंडित आग ब्रम्ला हो गया अमाक्षण और उसपर भी वेदनिन्दक'
कदापि नहीं, मेरे यहां त्रिकालमें नहीं पढ़ सकता । वर्णीजी भी श्रमीतरू हैं । उनके भीतर खिपा नैयाविक बाग उठा और बोले ''ईरवरेच्छा बिना कार्य नहीं होता, तब क्या हम इत्वरकी हच्छाके बिना ही
हो गये ? नहीं हुए; तब आप जाकर ईत्वरसे अम्बदा करी ।'' विचार काशीके पंडितके लिए ही बह
नूतन अनुभव न या अपित वर्णी शीके अन्तरंगमें भी नृतन प्रयोगका संकल्प उदित ही खुका था । नागरिकता एवं सम्बताकी रग रगमें भिदी साग्रदायिकता ने व्या भरके लिए वर्णी जीको निराश कर दिया ।
वे कोडीमें बैठ कर बदन करने लगे और सो गये । स्वप्न देखा, याबा भागीरथोजीको नुलाको और शुतपञ्चमीको काशीमें पाठशालाका मुहूर्त करो । फलतः यह प्रयत्न प्रारम्भ किया और दूसरे अप्यापककी
खोजमें लग गये । तथा बढ़ी कठिनाइथोंको पार करते हुए पंडित अम्बादास शास्त्रिके शिष्यरक्को
मास कर सके ।

इस तमय तक परम तपरनी नाना भागीरण जी भा चुके ये। तंथीयवरा अप्रवाल तभामें वर्णीजी भार मिनट नोते जिससे काशीके लीग प्रभावित हुए। विद्यालयके प्रयत्नकी चर्चा हुई तथा पे० अस्मन-सालजी वा० से एक रुपया प्रथम सहायता मिली। वर्णीजी तथा नानाजी निकरसाह न हुए अफ्सि चौसठ कार्ड लेकर तमाजके विशेष व्यक्तियोंकी लिख दिने। विशुद्ध परिचामीसे कृत प्रयत्न सफल हुआ। स्व० नावृ देवकुमार रईश आरा, सेठ माणिक चन्द जवेरी वस्मई, नावृ खेदीलाख रईश नारस आदिने अयत्नकी प्रमांश की और सहावताका नचन दिया। क्यपि निकरसाहक उत्तर भी आये ये तथापि वर्षों ही ती क्यया मासिक सहावताका नचन मिला त्यों ही पं० प्रवासालजी वाकलीबालको मुला लिया। पं० अम्बादासजीको आदि-सम्बादक तथा पं० वंशीधरजी इन्दीर, पं० गोबिन्दरायजी तथा अपने आपको आदि-सम्बादक तथा पं० वंशीधरजी इन्दीर, पं० गोबिन्दरायजी तथा अपने आपको आदि-सम्बादक तथा पं० वंशीधरजी इन्दीर, पं० गोबिन्दरायजी तथा अपने आपको आदि-सम्बादक तथा पं० वंशीधरजी इन्दीर, पं० गोबिन्दरायजी तथा अपने आपको आदि-सम्बादक तथा पं० वंशीधरजी इन्दीर, पं० गोबिन्दरायजी तथा अपने आपको आदि-सम्बादक तथा पं० वंशीधरजी इन्दीर, पं० गोबिन्दरायजी तथा अपने आपको सम्बद्धि सामाजकी सांस्कृतिक नामतिके लिए सनसे उत्तम और स्वादाद दिगम्बर कार्य किया है। वह सकते हैं कि स्वादाद

दि॰ जैन विद्यासयने जैन समावकी वहीं सेवा कि है वो भी स्थयद अहमदके कलीगढ़ विश्वविद्यासयने मुसलमानोंकी, पूज्य मासवीयवीके काशी विश्वविद्यासयने वैदिकोंकी तथा पूज्य मांघीजोंके विद्यापीठोंने पूरे भारतकी की है। अथम दो शिक्षा संस्थाकोंकी कपेका स्थादाद विद्यासयकी यह विशेषता ग्ही है कि इस्के कभी भी जैन साम्प्रदायिकता को उठने तक नहीं दिया है। माना कि उपरि सिस्तित स्वानोंके सिवा स्थानदाद विद्यासयकी उछितके शिखर पर से वानेमें परमपूज्य बाबा भागीरथ वी वर्णी, श्री दीपचन्दवी वर्णी, स्वज्य कानामन्दवी, बाबा शीतलप्रसादजी, श्री निर्मलकुमार रईस (कारा) वर्तमान मंत्री बाबू सुप्रतिसासकी, प्रधानाध्यापक पं० कैसाशचन्द्रजी, सुपरि०वाबू प्रधासास चौघरी, आदिका हाथ प्रधान रूपसे रहा है, तथापि यह एक संस्था वर्णीजीको अमर करनेके सिए पर्यात है, क्यों कि वे इसके संस्थापक हो नहीं हैं, अपितु आज जैन समाजकी विविध संस्थाकोंके पोषक हो कर भी उन्हें सदैव इसके स्थायिस्थकी चिन्ता रहती है। ऐसा सगता है कि वे अपनी इस मातृ-पुत्र संस्थाको चुण भर नहीं भूसते हैं। इस संस्थाके आदि प्रधानाध्यापक पं० अम्यादास शास्त्रीको आधुनिक जैन नैयायिकोका कुसगुक कहना ही उपगुक्त होगा।

भाश्य तो यह है कि इस महान संस्थाका प्रारम्भ कितना साधारण था। बटबीजसे भी लघुतर, क्यों कि सबसे पहिले श्री मूलचन्द्र सर्गफ बरुकालागरने दो इजार गज़रशाही काया सहायतामें दिये थे । किन्तु आधुनिक युगमें जैनत्वके स्थितिकारक उक्त महाश्यांके सरप्रवरनका ही यह फल है कि इस विद्यालय-ने विविध विषयोंके विश्ववेज्ञ क्रानेक विद्वान जैन समाज तथा देशको दिये हैं। स्वाद्वाद विद्यालयके विचार्यी रहते हुए वर्णीजीने अद्भुत बाटमशोधन किया था यह निग्न घटनाकांसे स्पस्ट ही जाता है-रामनगरकी सुप्रसिद्ध रामकीला देखने वर्णांकी गृहपतिकी अनुमति विना चले गये । लीटनेपर विचार हुआ। जवानीका जोश, वर्बाजी भी कुछ कह गये। कठोर विनयी (डिसिप्लेनरी) बाबाजीने इन्हें पृषक् कर दिया। विदायीकी सभा हुई। प्रकृत्या विनम्न वर्णीजीको आत्मनीष हुआ। उनके पश्चा-ताप तथा इट्तापूर्य भाषकाने बाबाबीको पिषला दिया। बाबाबीने ऋतुभव किया कि सर्व साधारका उनके तमान प्रकम्प विनयी नहीं हा सकता । पत्ततः अपने आदर्श तथा लोक शक्तिका विचार करके उन्होंने ऋषिण्ठातृत्व की त्याग दिया । तकसे रोचक बात तो यह बी कि वृसरेके हारा लादे गये दण्डके विरुद्ध खड़े होने काले वर्णांजीने एक मास पर्यन्त मधुर भोजनका स्वयमेव त्याग कर दिया । यह भारमदण्ड वर्णांबीके लिए राषारण नहीं था क्योंकि ने कहा करते हैं कि जब ब्रह्मचारी उमरावितहते अपना नाम शानानन्द रक्ता तो गोष्ठीमें चर्चा हुई श्रीर वर्णीकीने कहा भीवा है यहि कपनी नाम बदलों तो 'भोजनानन्द' रखों काये कि वो काचिक सार्थक होगा।' वर्गीकी राजिं 🔭 कहां कीन उत्तम भीक्य पदार्थ होता या बनता है यह तब जितना ने जानते है उससे भी बटकर उनकी इसके प्रति उदावीमता है।

वर्यांची : जीवन-रेखा

साला प्रकाशक्त सहारनपुर वर्णाकी के साथ केदीसालकी की धर्मशालामें रहते थे। बीवन, धन तथा स्वच्छुन्दताने इन्हें विशाह दिया था। अपने अवगुरा छिपाने के लिए इन्होंने वर्णांजी की धूंत देनी खाही, पर वर्णांजीने तो क्यांके नोटपर नकर भी न डाली। गो कि 'दोशवादे च मीनम्' को पालन करते हुए दूसरेसे न कह कर वर्णांजी ने उन्हीं को समस्ताथा। संसारको जितना व्यक्ति वर्णांजी समस्ते हैं उतना शायद ही कोई जानता हो तथापि इतने गम्भीर हैं कि उनकी बाह पाना वर्णन है। किन्तु विशेषज्ञता तथा गाम्भीर्यने उनकी शिद्यु सुरुभ सरस्तापर रंचमात्र प्रभाव नहीं डाला है। खाब भी किसी बातको सुनकर उनके मुखसे आधर्य सूचक प्लुत "अरे" निकल पहता है। यही कारता है कि स्व० वाईजी तथा शास्त्रीजी बहुधा कहा करते थे "तेरी बुद्धि स्वित्वक ही नहीं कोमल भी है। तूं प्रस्थेकके प्रभावमें ज्ञा जाता है।"

मनुष्यके स्वभावका अध्ययन करनेमें तो वर्णांश्रीको एक ख्या भी नहीं लगता । वहीं कारण है कि वे निविध योग्वताओं के पुरुषोंसे सहज हो विविध कार्य करा सके हैं। यह भी समसना भूल होगी कि यह योग्वता उन्हें खब प्राप्त हुई है। विद्यावों जीवनमें बाईओं के मीतियाबिन्दकी चिकित्ता कराने किसी वंगाली डाक्टरके पास सांता गये। डाक्टरने वो ही कहा यहांके लीग बड़े चालाक होते हैं किर क्या था माता पुत्र उसकी लीभी प्रकृतिको भाग गये और चिकित्साका विचार ही हुँकि दिया। बादमें उस चेत्रके सब लीगोंने भी बताया कि वह डाक्टर बड़ा लोभी था। किन्तु धर्ममाता की व्यथाके कारण वर्णांश्री दुःखी ये, उन्हें स्वस्थ देखना चाहते ये। तथापि उनकी आजा होने पर बनारत गये और परीखामें बैटे गोकि मन न लगा सकनेके कारण अवकल रहे। लीटनेपर बागमें एक अंग्रेय डाक्टरसे भेंट हुई। वर्णांश्री को उसके विषयमें अच्छा स्वयाल हुआ। उससे बाईजी की आंखका आपरेशन कराया और बाईजी ठीफ हो गर्यी। हतना ही नहीं वह इतने प्रभावमें आया कि उसने रविवारको मोसाहारका त्याग कर दिया सथा कपड़ोंकी स्वच्छता आदिको भीजन-श्रुद्धिका अंग बनानेका इनसे भी आग्रह किया।

वर्णांजीका दूसरा विदोष गुरा गुराशहकता है, जिसका विकास भी छात्रावरणामें ही हुआ था। जब वे चकीतो (दरभंगा) में अध्ययन करते वे तब द्वीपदी नामकी श्रष्ठ बालविषवामें प्रीट्रावस्था आने पर जो एकाएक परिवर्तन हुआ उसने वर्णांजी पर भी असुत प्रभाव डाला था। वे वव कभी उसकी खर्चां करते हैं तो उसके दूषित जीवनकी छोर संकेत भी नहीं करते हैं और उसके अद्धान की प्रशंका करते हैं। विहारी मुसहर की निलों।भिता तो वर्णांजीके लिए आदर्श है। अस्य विन्त, अपद होकर भी उसने उनसे दश रुपये नहीं ही लिये क्यों कि वह अपने जीवविकानको सेवार्य मानता था। घोरसे चीर पृथी।पादक अवसरोंने वर्णांजीमें विरक्ति और दयाका ही संचार किया है प्रतिशोध और कोष कभी भी उनके विवेक और सरलताको नहीं मेद सके हैं। नवदीपमें बब कहारिमसे महालीका आस्पान सुना तो वहांके नैयायिकोंसे विशेष ज्ञान प्राप्त करने के प्रक्षोभनको छोड़ कर सीचे कलकता पहुंचे। और वहांके विद्वानोंसे

#### षर्गी-सभिनन्दन-प्रत्य

भी छुद्द मास प्रध्ययन किया । इस प्रकार यद्यपि वर्गाजीने तन तक न्यायाचार्यके तीन ही खण्ड पास किये ये तथापि उनका लीकिक कान खण्डातीत हो चुका था। तथा उन्होंने अपने भावी जीवन चेत्र-जैन समाजमें शिक्षा प्रचार तथा मूक सुधारके क्षिए अपने आपको भक्षी भौति तथार कर लिया था।

## 'जानो और जानने दो-'

कलकत्तेसे लीटकर जब बनारस होते हुए सागर आये तो वर्णीर्क ने देखा कि उनका जन्म जनपद शिक्षाकी दृष्टिसे बहुत पिछ्न्हा हुआ है। जब नैनागिर तरफ विद्वार किया तो उनका भारमा तह्य उठा। बंगाल और बुन्देलखण्ड की भौद्रिक विषमताने उनके अन्तरतलको आलोडित श्रीर श्रान्दोलित कर दिया । रथयाभा, असयात्रा, आदिमें इजारों रुपया व्यय करने वालोंकी शिखा और शास्त्र-दानका विचार भी नहीं करते देखकर वे अवाक रह गये। उन्होंने देखा कि भीजन-पान तथा लैक्किक सदाचार की टट्टासे निभाकर भी समाज भाव-माचारसे दूर चला वा रहा है। साधारण सी भूलोंके लिए लीग बहि-कृत होते हैं और आपसी कलह होती है। प्रारम्भमें किसी विचवाकी रख लेनेके कारण ही 'विनेकाबार होते ये पर इलवानीमें सुन्दर पत्नीके कारण वहिष्कृत, दिगी अमें दी घोड़ोंकी लाड़ाई में टुर्वल घोड़ेके? मरने पर सबल घोडे बालेका दण्ड, आदि घटनाश्चीने वर्णांत्रीको श्वास्थनत सचिनत कर दिया था। इरदीके रघुनाथ मोदी बाली घटना भी इन्हीं छव बातोंकी पोषक थी। उनके मनमें आया कि ज्ञान थिना इस जहतासे मुक्ति नहीं। फलतः चापने सबसे पहिले बंडा (सागर, म॰ मा॰) में पाठशाला खुलवायी। इनके बाद वब आप लिलितपुरमें इंख चिन्तामें मन्त ये कि किस प्रकार उस प्रान्त के केन्द्र स्थानोंमें संस्थाएं स्यापित की बाय उसी समय भी सवालनवीसने सागरसे आपकी बुखाया । संयोगकी बात है कि आपके साथ पं • सहदेव भा भी थे। फलतः श्री कण्डयाके प्रथम दानके मिलते ही बाह्यय-तृतीयाकी प्रथम छात्र पं मुजालाल रांधेलीयकी शिद्धांसे सागरमें भी 'सत्तर्क सुधा तरंगियी पाठशाला' का प्रारम्भ हो गया । गंगाकी विशाल बाराके समान इत संस्थाका प्रारम्भ भी बहुत छोटा या। स्थान झादिके लिए मीराजी भवन भानेके पहिले इस संस्थाने की कठिनाइयां उठायीं बास्तवमें वे वर्गीकी ऐसे बद्धपरिकर व्यक्तिके आभावमें इट संस्थाको समाप्त कर देनेके लिए पर्याप्त थीं। आर्थिक व्यवस्था भी स्थानीय श्रीमानों की दुकानोंसे मिलने वाले एक आना सैकड़ा धर्मादाके ऊपर अभित थी। पर इस संस्थाके वर्तमान विशाल प्रांक्षण, भवन. बादिको देखकर ब्रनायास ही वर्सीजीके सामने दर्शकका शिर मुक्त जाता है। आज जैन समाजमें युन्देल लण्डीय पंडितीका अवल बहुमत है उनके कारणींका विचार करने पर सागरका यह विद्यालय तथा वर्णीं को भैरणांसे स्थापित साद्रमल, पपीरा, मालयीन, सक्षितपुर, कटनी, महावरा, खुरहे, बीना, बदभातागर, भादि स्थानोंके विद्यालय स्वयं सामने आ जाते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि इन पाठशालाओं

ने प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा देने में बड़ी तत्यरता दिलायी हैं। इन सम्में सागर विद्यालयकी सेवाएं तो चिर स्मरखीय है।

वर्णी जाने पाठशास्ता स्थापना के तीर्थका ऐसे शुभ मुहूर्तमें प्रवर्तन किया या कि अहांसे वे निकले वहीं पाठशास्ताएं खुलती गर्थी। यह स्थानीय समाजका दोष है कि इन संस्थाओं को स्थाबित प्राप्त न हो सका। इसका वर्णीजी को सेद है। पर समाज यह न सोच सका कि प्रान्त भरके लिए व्याकुल महात्माको एक स्थानपर बांध रखना अनुचित है। उनके संकेतपर चसकर आसीद्वार करना ही उसका कर्मध्य है। तथापि वर्णित्रयके सतत प्रवास तथा विगुद्ध पुरुषार्थने नुन्देलसण्ड ही क्या अज्ञान अन्यकारा न्छा समस्त जैन समाजको एक समय विद्यालय पाठवाला कर्पी प्रकाश-स्तंभीसे आलोकित कर दिया था। इसी समय वर्णीजीन देखा कि केवल प्राच्य शिद्धा पर्यात नहीं है कलतः योग्य अवसर आते ही आपने अवसपुर 'शिवा-मन्दिर' तथा जैन विश्व विद्यालयकी स्थापनाके प्रयत्न किये। यह सच है कि बबलपुरकी स्थानीय समाजके निजी कारणोंसे प्रथम प्रयत्न तथा समाजकी दलबन्दी एवं उदासीनताके कारण द्वितीय प्रयत्न सफल न हो सका,तथापि उत्तने ऐसी भूमिका तथार कर दी है वो भावी सम्बक्ति मार्गकी सुनाम बनावेगी। आज भी वर्णीजी बीदिक विकासके साथ कर्मठताका पाठ पढ़ाने वाले गृद कुलों तथा साहित्य प्रकाशक संस्थाओंकी स्थापना व पोषणमें दत्तचित है। उत्परके वर्णीनसे ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि वर्णीजीन मानुमण्डल की उपेचा की, पर भूव सत्य यह है कि वर्णीजीका पाठशाला आन्दोलन सक्के सहकियोंके सिए समान रूपसे चला है। इतना ही नहीं जानी-त्यागीमार्गका प्रवर्तन भी आपके दीज्ञागुरू बावा गोकुल चन्द्र (पिनुशी पं० जगमोहनलास्त्री) सद्धान्त साराने किया है।

## "पर स्वारथके कारने"—

श्राश्य तो यह है कि जो वर्णां आ आधिक पैसा पास न होने पर हफ्तों कच्चे चने खाकर रहे श्रीर भूले हो रह गये, अपनी माता ( स्व० चिरोजा-) वाई जीसे भी किसी चीजको मांगते शरमाते थे, उन्होंका हाथ पारमधिक संस्थाओं के लिए मांगनेको सदैव कैला रहता है। इतना ही, नहीं सस्थाओं का चन्दा उनका ध्येय बन जाता था। यदि ऐसा न होता तो सागरमें सामायिकके समय तन्द्रा हैं ते ही चन्देकी लपकमें उनका शिर क्यों फूटता। पारमार्थिक संस्थाओं की भोली सदैव उनके गले में पड़ी रही है। आपने अपने शिष्यों के गले भी यह भोली डाली है। पर उन्हें देखकर वर्णा जीकी महत्ता हिमालयके उन्नत भालके समान विश्वके सामने तन कर खड़ी हो जाती है। क्यों कि उनमें 'भर जाऊं मांगूं नहीं अपने तनके काज!' का वह पालन नहीं है जो पूज्य वर्णी जीका मूलमंत्र रहा है। वर्णी जीकी यह विशेषता रही है कि जो कुछ इक्हा किया वह सीचा संस्थाधिकारियों को भिजवाया या दिया और स्वयं निर्तिस। वर्णी जीके निमित्त से इतना अधिक चन्दा हुआ है कि यदि वह कैन्द्रित हो पाता तो उससे यिश्व

#### वर्षी-अभिनन्दन-अन्य

विद्यालय सहज ही चल सकता । तथापि इतना निश्चित है कि श्वसली (मामीण) भारतमें क्योति जगानेका जो भैय उन्हें है वह विश्व विद्यालयके संस्थापकोंको नहीं मिल सकता, क्योंकि वर्णाजी का पुरुषार्थ नदी, नाले क्योर कृप जलके समान गांव, गांवको जीवन दे रहा है।

वर्णीजीको दयःकी मृति कहना अयुक्त न होगा। उनके हृदयका करुणास्रोत दीन टःखीको देखकर अवाधगतिसे बहता है। दीन या आकान्तको देखकर उनका हृदव तहप उठता है। यह पात्र है या अपात्र यह वे नहीं सीच सकते, उसकी सहायता उनका चरम लक्ष्य ही जाता है। यही कारण है कि नगद राया, चांदीके गहने तथा अरपेट भीजन करने वाले यहस्य भिखमंगे ने इनसे भोजन बसल कर लिया और बादमें इनकी सरलतापर रीभ कर "केवल उपरी वेश देखकर द्या न जाना" उपदेश दिया था । गो कि उसका उपदेश व्यर्थ ही रहा और लीग वेश बनाकर वर्णीजीकी आज भी ठगते हैं, पर बाबाजी ''कतुं हथा प्रख्यमस्य न पारयन्ति।'' के अनुवार "ऋरे भइया हमें वी का ठरी जी अपने आपको उन रही ।" कपनको सुनते ही आज भी दयामय वर्णीके विविध रूप सामने नाचने सगते 'हैं। यदि एक समय लुहारसे संडसी मांग कर लकड़हारिनके पैरसे खज़रका कांटा निकालते दिखते हैं तो वृसरे ही ज्वा बहेरिया ग्रामके कुत्रांपर दरिद्र दिलत वर्गके बालकको अपने लोटेसे जल तथा मेवा खिलाती मूर्ति सामने आ जाती है, तीवरे च्या मार्गमें ठिटुरती स्नीकी ठंड दूर करनेके लिए लंगोटीके सिवा समस्त कपडे श्रारीर परसे उतार फंकती स्थामल मूर्ति भलकती है, तो उसके दूरन्त बाद ही लक्षडहारेके न्याय-प्राप्त ही ब्याना पैसोंको लिए, तथा प्रायक्षित रूपसे सेर भर परवानन लेकर गर्माकी टुपहरीमें दीहती हुई वसीनेसे लचवच मूर्ति आख़िक आगे नाचने लगती है। करांपुरके कुंएवर वर्णाओ पानी वी कर चलना ही बाहते हैं कि दृष्टि गास खड़े प्वासे मिहतर पर ठिटक जाती है। द्वा उमड़ी और लोटा कुएंसे भर कर पानी पिलाने लगे, लोकापवादभय मनमं जागा और लोश डीर उशके सिपूर्व करके चलते बने । स्थिति-पालन भीर सुधार का अनुठा समन्वय इससे बदकर कहां मिलेगा !

### "जो संसार विषे सुख होती"

इस प्रकार बिना बिकापन किये जन वर्णांजी का चिरित्र निखर रहा था तभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें बाह्यत्वाग तथा बतादि ग्रहणके लिए प्रेरित किया। यदि स्व० (सिपैन चिरोंजा-) बाईखीका वर्णांजी पर पुत्र स्नेह लोकी सर या तो वर्णांजीकी मानुभद्धा भी अनुप्रम थी। कलतः बाहजीके कार्यको कम करनेके लिए तथा प्रिय भोज्य सामधी लानेके लिए वे स्वयं ही बाजार जाते थे। सागरमें शाक फलादि कूं अद्दिनें बेचती हैं। स्वौर मुंहकी वे जितनी अशिष्ट होती हैं अचस्याकी उतनी ही पक्की होती हैं। एक किसी ऐसी ही कूं जिद्दनकी टुकानपर दो खूब बड़े शरीका रखे थे। एक रईस इनका मोल कर रहे वे स्वौर कुं बिहनका मुंह मांगा मूल्य एक स्थान नहीं देना चाहते थे, आखिरकार ज्यों ही वे टुकानसे आगे बढ़े

क्यांजीने जाकर वे श्रीफे खरीद लिए। कद्मी-बाहनने इसमें अपनी हेडी तमकी श्रीर अधिक मूल्य देकर श्रीफे बापस पानेका प्रयत्न करने लगे। क्रुंबिहनने इस पर उन्हें आहे हाथों लिया और वर्णांजीको श्रीफे दे दिये। उसकी इस निलोंभिता और वस्त्रको इदता का वर्णांजी पर अध्द्वा प्रभाव पड़ा और बहुधा उसीके यहांसे शाक सन्जी केते थे। पर चीर यदि दुनियाको चीर न समके तो कितने दिन चीरी करेगा ! फलतः स्वयं दुर्वक और भीग लिस समाधर्में इस बातकी कानापूसी प्रारम्भ हुई, वर्णांजीके कानमें उसकी भनक आयी। सीचा संसार ! तूं तो अनादि कालसे ऐसा ही है, मार्ग तो मैं ही भूल रहा हूं, जो श्रीरको सजाने और खिलाने में सुख मःनता हूं। यदि ऐसा नहीं तो उत्तम बद्धा, आठ स्वया सेरका सुगंधित स्थेलीका तेल, बड़े बड़े बाल, आदि विहम्बना क्यों ! और अब स्वप्नमें भी मनमें पापमय प्रवृत्ति नहीं तो यह विहम्बना शत्युखित हो जाती है। प्रतिक्रिया इतनी बढ़ी कि अद्विद्रीलाल के बगीचेमें जाकर आजीवन बहाचर्यका प्रण कर लिया। मोक्षमार्गका प्रयक्त अपने मार्गकी और बढ़ा तो लीकिक बुद्धिमानोंने अपनी नेक सलाई दीं। वे सब इस बतप्रहणके विदद्ध थी तथापि वर्णांजी अडील रहे।

इस ब्रत ब्रह्मके पश्चास् उनकी वृत्ति कुछ ऐसी अन्तर्मृत हुई कि पतितंका उद्धार, अन्तर्वातीय विवाह, आदिके विषयमें शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलनेका उपदेशादि देना भी उनके मनकी संदुष्ट नहीं करता था। यद्यपि इन दिनों भी प्रतिवर्ष वे परवार सभाके अधिवेशनोमें जाते ये तथा बाबा शीतलप्रवादजीके विषया विवाह आदि ऐसे प्रस्तावोंका शास्त्रीय आधारसे लण्डन करते थे। कुन्देलखण्डके अन्छे सार्वजनिक आयोजन उनके विना न होते थे। तथापि उनका मन वेचैन था। इन स्वमें आत्मशान्ति न थी। व्यक्तिन गत कारण से न सही समष्टिगत दितकी भावनासे ही विरोध और विदेधको अवसर मिलता था। ऐसे ही समय वर्णाजी जाना गोकुलचन्द्रजीके साथ कुण्डलपुर (सागर म० प्रा०) गये यहां पर भी बाबाजीन उदासीनाश्रम खोल रखा था। वर्णाजीने अपने मनोभाव वान जीसे कहे और समम 'प्रतिमा' धारण करके पदसे भी अपने आपको वर्णा बना स्थित । जान और त्यागका वह समागम जैन समाजमें अन्द्रत था। अन वर्णाजी वित्योंक भी गुरु थे। और समाजिक विरोध तथा विदेधसे वचनेकी अपेता उसमें पहनेके अवसर अधिक उपस्थित हो सकते थे किन्तु वर्णाजीकी उदासीनतासे अनुगत विनम्रता ऐसे अवसर सहज ही हाल देती थी। तथा वर्णा होकर भी उनके सार्वजनिक कार्य दिन दूने रात चौगुने बढ़ते जाते थे।

"पुण्य तो" लोग कहते हैं "वर्णांजी न जाने कितना करके चले हैं। ऐसा स्रातिशय पुण्यातमा तो देखा ही नहीं।" क्योंकि जन जो चाहा मिला, या जो कह दिया वही हुआ ऐसी आनेक घटनाएं उनके विषयमें सुनी हैं। नैनागिर ऐसे पर्वतीय प्रदेशमें उनके कहने के बाद संटे भरमें ही अकस्मात् अंग्र पहुंच जाना, बढगैनीके मन्दिरकी "प्रतिष्ठांक समय सुखे कुआंका पानीसे भर जाना, आदि ऐसी घटनाएं है जिन्हें सुनकर मनुष्य आइचर्यमें पड़ जाता है।

### "काहे को होत अधीरा रे"—

वय वर्णी वी उक्त प्रकारसे समाजका सम्मान और पूजा तथा मातुश्री बाईबीके मातृस्नेहका अविरोधेन रस से रहे वे उसी समय बाईजीका एकाएक स्वास्थ्य विग्रहा । विवेकी वर्णीजीकी आखोंके आगे आधिमसनसे तब तककी घटनाएं धूम गर्यो । श्रीर कल्पना श्रायी प्रकृत्या विवेकी, बुद्धिमान, द्यालु तया व्यवस्था प्रेमी बाईजी शायद अब और भेरे ऊपर अपनी रनेंद्र छाया नहीं रख सकेंगी! उनका सरल हृदय भर आया और आंखें खुलहुला आर्यी, विवेक जागा, 'माता ? तुमने क्या नहीं दिया और किया ? अपने उत्थानका उपादान तो मुक्ते ही बनना है। आपके अनन्त फलदायक निमित्त की न भूल सकूंगा तथापि शारव्यको टालना भी संभव नहीं। फलतः अनन्त मातृ-वियोगके लिए अपनेकी प्रस्तुत किया । बाईजीने सर्वस्व स्थाग कर समाधिमरण पूर्वक अपनी इहलीला समाप्त की । विवेकी लोकगुरु वर्णीं जी भी रो दिये और अन्तरंगमें अनन्तवियोग दुःख छिपाये सागरसे अपने परम प्रिय तीर्थं देत्र द्रोण-गिरिकी और चल दिये। पर कहां है शान्ति ! मोटरकी अगली सीटके लिए कहा सुनी क्या हुई; रावर्षिने नवारीका ही त्याग कर दिया । सागर वापस अन्ये तो बाईजीकी "भैया भी अन कर सो" आवाज फिर कानोंमें आने सी लगी । सीचा मोहनीय अपना प्रताप दिखा रहा है । किर क्या है अपने मनको हट किया और अवकी बार पैदल निकल पढ़े बास्तविक विरक्तिकी खोजमें ! फिर क्या था गांव, गांवने बाहजीके लाहतेसे ज्यांति पायी । यदि सवारी न त्यागते पैसेवाले भक्त लीग आत्म सधारके बहाने उन्हें बायुयान पर लिये फिरते, पर न रहा बांछ, न रही बांखरी। वर्णां जी भोंपड़ी भोंपड़ी में शान्तिका उन्देश देते फिरने लगं और पहुंचे हजारों मील चलकर गिरिराज समीदशिखरके अंचलमें। शायद पूजनीया बाईजी जो जीवित रहके न कर सकती वह उनके मरणने संभव कर दिया। यद्यपि वर्णीजीको यह कहते सुना है "मुक्ते कल स्वदेशका (स्वनंपद )अभिमान जम्रत हो गया और वहांके लोगांके उत्थान करनेकी भावना उठ लड़ी हुई। लोगोंके कहनेमें भाकर फिरसे सागर जानेका निश्चय कर लिया। इस पर्यायमें इमसे यह महती भूल हुई जिसका प्राथिश्वत फिर शिखरती जानेके सिवाय अन्य कुछ नहीं, चक्रमें था गया।" तथापि भाव वर्णीजी न व्यक्तिसे बंधे हैं न प्रान्त या समाजसे, उनका विवेक और विरक्तिका उपदेश जलवायके समान सर्वमाधारणके हिताय है।

# तुम्हारा ही वह पौरुष धन्य !

भी हुकमचन्द्र बुसारिया, 'तन्त्रीय' मि

सम्प्रति युगके हे एक शेष्ठतम

पुरुष दृद्ध !

सुर्ही भर दुर्बल हाड़ोंके हे स्त्य !! जियो दुम ऋविचल जब तक

दूर चितिज पर तम दिवाकर,

शीतल शशि, नद्य अनेकानेक-

प्रकाशित है जगमग-जगमग !

माना---

अवतक इतिहास

वहन करता द्याया है भार-

अने को का--

लघुया कि महान,~

-- भले सुखयात या कि बदनाम,

स्वार्थमय या कि परम निष्काम,

विकृत अति या कि पूर्ण अभिराम !

सहन गम्भीर वही इतिहास

किन्त अब शनैः शनै भयभीत

हुआ जाता यह सोच-विचार-

कि निकटागत में तुम वन प्राप्त

उसे होस्रों गे ही सनिवार्य,

संभालेगा तब कैसे भार

तुम्हारा वह ! हे गहन महान् !

भनेकों शिशु भोले सुकुमार,

श्रशिद्धित वने भूमिके भार,-

उनीव

#### वर्णी-श्रमिनन्दन-ग्रन्थ

डोस्ते ये जीवनके अर्थ,

किन्तु श्रमकत होते ये स्वर्थ !

तुम्हारा मानव करूका-स्रोत—

मुकीमक-ममता श्रोतप्रीत—

न सह पाया यह शाम महान,

महामनु-वंशज का अपमान—
हो उठा ब्राहत-सा कटि-बद,

शितशा-बद, अञ्र-संकरप.

विश्व-मत्स्याग्र-भावना तथ ! तुम्हारा ही वह गौरूप धन्य ! तुम्हारा ही वह साहस धन्य !!

कि स्थापित करा दिए सर्थनं बहु-छोटे अनेक ने स्थान— जहां निधा करती है होत ,—

संस्कृति करती समुद विकास ;

वहां की पावन रकमें लीट

दुघ मुंह शिशु भीले नादान

श्रीनं वनते विवेक कवान ;

श्रीर योवन—मय नारी—प्राग्य—

तरुग पाकर विद्याका दान

सहज ही बन जाते विद्यान ,

सीख जाते संस्कृतिका ज्ञान——

कि कैसे लायी जा सकती

किटन सनी घहियों में भी

मनोहर मन्द मन्द मुस्कान !

किया जा सकता है कैसे

मुखी जीवनका शुभ खादान !!

### श्रद्धात्राल

监

श्रीमान् त्यागी गरोशप्रकाद जी वर्णीका जात्मा पवित्र है। चर्मरत से जीर जर्मप्रभावनाकी सद्भावनाक्यों से परिप्तुत है। आत्माकी ग्रुदि-विशुदि उनका काटल क्येयविन्दु रहा है। सौकिक श्राशा श्राकांका उनके चित्तमें स्वान पाती नहीं । पूर्व जीवनके विषयमें वो वो बातें सुनने की मिलीं सनकर उनकी उदार हृदयताका, धर्मभावनाश्चोंका परिचय प्राप्त कर दृदयको चन्तीप ही हुआ। लीभ श्चीर प्रलोभनोंकी ऋषिकतर सामग्रीके बीचमें विर जाने पर भी अपनी अटल आत्म बिशुद्धि और बास्मैकाय-भावनाके वस पर ही आत्मा अधिकाधिक विद्यदिको मात हो स्कता है । सौकिक दृष्टिसे कहा जाय तो "आध्यात्मप्रवर्णता" ही वर्णीजीका अन्तरचर प्रारा है और समाज में सदर्मके प्रचारकी जारत भावना यह बहिज्यर प्राचा है। धर्मोक्षतिकं काधनों स्त्रीर धर्मायतनोंके निर्माखमें उनके मन-बचन-काय सदा ही लगे रहे हैं।

श्री वर्षोजी जैसे भदासे निर्मेश, शनसे प्रभावशाली कार चारित्रसे विकलनशील भव्यात्मा निरक्ष है। यह हार्दिक कामना है कि वर्गांजी चिरकासके लिए जीवित रहें।

- ( भुलक ) समन्तभद्र कारंबा ]--

पूज्य गुरुवर्यके किन किन गुवाँका स्मरख करें ! भक्तिके व्यतिरेकसे भावोमें पूर वा रहा है। उनके बचन मेरे लिए भागम हो गये हैं। उनका संकलन और प्रचार मेरे जीवनकी साथ बन लुके हैं। मैं उनके चरण चिन्हों पर चल वक वही हार्दिक भावना है। अवलपुर ]---

-( ब्र. ) कस्तूरचन्द्र नायक

पूच्य वर्गाजी भावके जैन शलाका-पुरुष हैं। भाष सबसे बड़े समयत है अतः श्राप सर्वेष्ट्रिय श्लीर मान्य हैं। वरस जीवन और "जान दी अपनेकोका करने" उन्हें विरस्त जीवनकी मूर्ति बना देते हैं। 'जियी और बीनी दो' तो आपके जीवनका मूलाधार है। मैं उनसे अत्यन्त उपकृत हूं

#### बखी-अभिनन्दन प्रन्य

सतः निकटका होनेके कारण मेरे द्वारा उनका गुखगान कैसा ? वे चिरायु हो इसी भावनाकी भाता हुआ उनके चरणोंने प्रणाम करता हूं !

गवा 1-

—(ब्र.) गोविन्दछाङ

4

जिन्होंने जन्मसे ही उदासीन रहकर त्यागपूर्ण जीवन विताया है, शिका और ज्ञान प्रधान त्यागका मार्ग चलाया है, पैदल ही चलकर गांव गांव जाकर प्रशान और कलहमें पड़ी जनता का उद्धार किया है जनके विपयमें मैं क्या कह सकता हूं क्योंकि मेरी विरिक्त और ज्ञानजृत्तिके भी तो वही वर्योंजी मलकील हैं।

वदकासागर ी---

—( भगत ) सुमेरचन्द्र

**.** 

मुक्तमें जो कुछ त्याग और विवेक है उसके कारणका विचार करने पर वर्णांजीकी सरस्त मूर्ति सामने आ जाती है। अतः उनके चरणोंमें प्रणाम करनेके सिवा कुछ और कहना भृष्टता होगी।

रेशन्दीगिरि ]---

-( ब्र.) मंगलसेन तुच्छ

5

श्री वर्णां जी भी मेरे निवास-स्थान जवलपुरपर बहुत वर्षों से कुपा रही है। परन्तु मुक्ते उनके दर्शन करने का अवसर १६४५ में जेलसे निकलनेके पश्चात ही प्राप्त हुआ। उनकी विद्वता तो आसंदिग्ध है ही, परन्तु मुक्त पर उनके सरल स्वभावका आत्यिषक प्रभाव पड़ा। हृद्धावस्थाको अप्रेजीमें लीग द्वितीय वाल्यकाल कहते हैं, परन्तु इतका कारण उस अवस्था में उत्पन्न होने वाली शारीरिक तथा मानसिक दुर्शनता है। परन्तु वर्णीजी मुक्ते वालकके समान भीसे लगे, आपने चरित्र-वल के कारण। आपने बन्य 'कृष्णायन' में मैंने वीवन्मुक्तका जो वर्णन किया है उसकी निग्निलित चौपाह्यों मुक्ते वर्णीजी को देखते ही याद आ जाती हैं—

जिमि वितरत श्रनजाने लोका, सुमन सुरिम, तारक श्रालोका. तिमि जीवन-कम तासु उदारा, सौरूप चतुर्दिक वितरन-हारा।

नमपुर |---

(पं०) द्वारका प्रसाद मिश्र, मंत्री, विकास तथा निर्माण, मध्यप्रान्त

# तुम्हें शत शत बन्दन मतिमान्।

(१)

अपने अधक यत्नके बल पर, की उन्नति बाधाएं सह शर, बनें विरोधी भी अनुयायी आज तुम्हें पहिचान॥

(2)

संस्था सागर के निर्माता,
आत्म तत्व के अनुपम झाता,
है अगाध पाण्डित्य तुम्हारातुम गुरुवर्य महान्॥
(३)

तुमने ज्ञान प्रसार किया है, विद्वानों को जन्म दिया है, दूर विवादों कलहों से रह- किया आत्म कल्याण॥

चड्की]---

(8)

रहा सदा यह ध्येय तुन्हारा, बनें समाज विवेकी सारा, क्रिया काण्ड अरु कुरीतियां सब हो जायें निष्पाण ॥

(4)

जैनागम के वृद्ध पुजारी,
हैं सेवाएं अमूल्य तुम्हारी,
कैसे हो सकते हम उन्नण
कर किश्चित् गुणगान॥

( ६ )

फिर भी हम सब होकर ममुदित, करते भद्धाञ्जली समर्पित, करो इन्हें स्वीकार; तपस्वी! हो तुमसे उत्थान॥

(शासी) धरर्णेन्द्रकुमार 'कुमुद'

#### वर्षी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

वैनवर्मको मैं भारत भूमिपर स्थाग और तपोमय बीवनके लिए किये हुए अनुभवों में उच स्थान देता हूं और इसी कारण उसके प्रति मेरी सहानुभूति है। जैन प्राइत और संस्कृत एवं अपभंश साहित्यमें भारतीय संस्कृतिके लिए अस्थिक सामग्री भरी हुई है। जिन पूर्वव विद्वानीन इस साहित्यके निर्माणमें अपने नतपूर्ण जीवनका सदुपयोग किया है उनके प्रति अद्धाञ्जलि आर्पत करना हमारा कर्तव्य है। पूज्य वर्णां वो ऐसी ही विभूति हैं, उनका तथा जैन साहित्यसे भारतीय संस्कृतिकी व्याख्या के सब प्रयत्नोंका मैं अभिनन्दन करता हूं।

नयी दिल्ली ]-

(डा०) बासुदेवशरण अप्रवाल, एम० ए०, डी० लिट

§ 55 SE

पूज्यवर वर्णाजी से मेरा सम्बन्ध ४० वर्ष से है। मेरे गांव वरुद्धासागर में ४० वर्ष पूर्व ज्ञापका दो वर्ष मुकाम रहा। तब मुक्ते भी आपके सम्पर्कमें आनेका सीमाग्य प्राप्त हुआ। आपके सपदेशसे मेरी पदनेमें रुचि हुई और मेरे ऊपर आये हुए सब प्रकारके विश्वोंको टाल कर मेरी शिकाकी आपने ही व्यवस्था की।

वैन वमावके इस महोपकारी महारमाकी मनोवृत्ति जैनदर्शन, जैनतत्वज्ञान और जैनधर्मके प्रचार और उद्योतनमें ही निरन्तर रहती है। बुन्देललण्ड प्रान्तका तो आपके द्वारा कल्पनातीत उपकार हुआ है। आपने वैकहों गरीबों को पूंजीपतियोंके चंगुलसे बचाया, भ्रायामुक्त कराया। स्यान स्यान पर छोटी बड़ी पाठशालाएं और संस्कृत विद्यालय खोले। आपने परस्परके वैमनस्योंका वैकहों जगह कालामुंह किया, सैकहों गरीब भाई पञ्चायती प्रथाके दुवपयोगसे छोटी छोटी आशास्त्रीय बातोंके ही जपर जातिच्युत कहे जाते ये उनका शुद्धिकरण कराया और वह सब तत्तत् पञ्चायतींने पूर्ण मान्य किया। उनके सम्बन्धमें किसीमें भी कोई मतमेद पैदा नहीं हुआ।

आपकी अष्ट्रश्रह्सी पदनिकी बड़ी उस्कण्टा यी—कोई पदाने वाला नहीं या, अपना कोई विद्या-लय नहीं था। इसीलिए आपने प्रतिका ले ली थी कि जब तक मैं उस ग्रन्थको पूर्ण नहीं पद लूंगां, सिले हुए कपड़े नहीं पहन्ंगा। इसी प्रतिज्ञाने काशीमें स्थादाद महाविद्यालयकी नींव आपसे डलवायी और जैन न्यायके पटन पाठनका प्रमुखतासे प्रचार कराया। पूच्य वर्शीजीने सागरमें और युन्देलखण्डमें अनेक स्थानों पर जैसे बीना, पपौरा, खुरई, बक्त्या सागर, नेनागिर, द्रौणिगर बामौरा, साद्रमल, आदिमें विद्या-लय खुलवाये। इनमें बहुतसे तो छात्रावास युक्त हैं। आपने सामाजिक सुवारके लिए कई छोटी मोटी सभाकोंकी स्थापना करायी। आपने संस्कृत शिद्धा प्रचारकी बड़ी लहर उत्पन्न की, जिसके परिखाम स्वरूप आज बुन्देलखण्डमें आपके कृपापात्र अनेक थोग्य विद्वान पाये बाते हैं।

> आपकी वार्यामें करुया रसकी प्रधानता है। आपकी द्यावृत्तिका मुकाव आसमर्थकी और अधिक जीवीस

रहता है। आपको पदानेकी अपेका पदना कविक पसन्द है। आप संस्था स्थापित करते हैं बरन् कविकार नहीं जाहते अतएव आप सर्व संस्थाओं के स्थारम् अधिकारी हैं। आजरखपर आपका बजपनसे ही अधिक स्थान रहा है। आपका स्थभाव ही ऐसा प्रमायक है कि दश पांच त्यागी हमेशा साथमें रहा ही करते हैं, अतः स्थयं आप एक प्रकारके संघपति हैं।

समायमें जितने पद हैं, वर्गाजीको उनमें किसीका भी अनुगामित्व पसन्द नहीं, न किसीको अनुगामी बनाना पसन्द है। आप लोकप्रिय नेता हैं, आपका उल्लेख करते समय कोई भी 'पूज्य' पद लगाये दिना सन्तोष नहीं मानता। आपके भाषग्रामें मधुरता और व्यक्तित्वमें महान आकर्षण है। ब्रह्मचर्यका प्रताप आपके अतिवृद्ध कायमें भी प्रत्यक्ष दिखता है। ब्रह्मों दांत भीजूद हैं, सब इन्द्रियां काम कर रही हैं।

आजकल आपकी दृष्टि कन्या-शिक्षणकी श्रीर भुक रही है। पहले आप समन्तभद्र स्वामीके अन्योंका अवलोकन करते ये और अब कुन्दकुन्द स्वामीके अन्योंका मनन करते हैं। आपने को आप्या-रिमक पत्र अपने मैमियोंको लिखे हैं वे कालान्तर प्रन्थका रूप धारण करेंगे।

ऐसे पूर्व, परोपकारी. वृद्धां करपिचन्तक, त्यांगी एवं विद्वान् पुरुषके सम्बन्धमें स्था लिख सकता हूं! लेखक स्वयं उनके असाबारण उपकारके कारण अपने जीवनमें पूर्ण परिवर्तन मानता है और अपने परसे अनुमान लगाता है कि इसी प्रकार हजारों भाइयोंका जीवन परिवर्तित हुआ होगा। इन्दीर ]-- (पं०) देवकीनन्दन, सिद्धान्तशास्त्री

**55** 9

लोग कभी कभी कहते हैं कि पूज्यभी वर्णाजीमें सरलता तथा दयाकी हतनी अधिकता है कि अनुशासनको नहीं बना सके । किन्तु ऐसे लोग सो कि 'स्वैराचार विरोधिनी' वैनी दीखाको क्या अस्त-व्यस्त व्यक्ति पाल सकता है । सागार और अनगार-आचार क्या है ? क्या विश्वके आस्यत्त अनुशासन प्रिय वर्मन नागरिक भी उस ऊंचाई तक पहुंच सके हैं ! स्पष्ट है कि बहुलतासे व्यवसायी होनेके कारणं हम ग्रहस्य ही स्त्रियों द्वारा आचरित तथा प्रसारित किनधर्मके अयोग्य हो गये हैं । इसीलिए हम अनायक या बहुनायक हैं । पूज्य भी बाबाजी तो अनुशासन क्या आत्मानुशासन और एकताके आदर्श है । यही कारण है कि दर्शनायीं उनके पीछे चलता है और विविध विचारोंके लोग उनके पास जाकर विरोध भूल जाते हैं । संसारके दुःखसे बचने तथा लोकिक और लोकोत्तर मुखको पानके लिए चले हस महा समरके महा सेनानी वर्णाजी से यदि कोई बस्तु वैनसमाज द्वारा मानवसमाजको सीखनी है तो वह है आत्मानुशासन, जिसके आते ही लोकिक अनुशासन स्वस्मेंद प्रीमें हो जीता है । मुझे अय वब उनका ध्यान आता है तो मुखते यही निकलता है 'विराय हो हमीरे द्वारात्री ।

#### वर्षी अभिनन्दन-प्रन्थ

बौद्धिक अहिंसाका विशुद्ध रूप स्थाहाद, विश्वशान्ति समृद्धिका एक मात्र सावन अहिंसा और अपरिग्रह तथा स्थान-त्रताका सर्वोत्त्रह स्वरूप कर्मवाद अथवा अनीश्वरपाद ये तीनों जैनवर्मकी असाधारण विशेषताएं हैं। इनका मूर्तिमान् उदाहरण में पूच्य भी बानाबी को मानता हूं। फलतः में उनके चरकोंमें नत हूं।

सागर ]---

(पं०) दयाचन्द्र, सिद्धान्तशासी

4

भद्रेय वर्गाजी महोदय मेरे जीवनके सर्वेप्रथम श्रीर सर्वोचम उपकारी हैं। बढ़ीत ]--- (एं०) तुलसीराम, वार्गीभूषण

SS SS SS

पूरुवयर वर्गीं जी भारतकी उन विभृतियों में से हैं जिन्हों ने अहर्निश अविभाग जन हित करने में अपने जीवनका ज्या ज्या विताया है। अध्यातम भेगी होते हुए भी आपने जनताकी समस्त आवश्यक सेवाओं में योगदान दिया है। पथ विचिलतों को सुपथ पर लाना आपका नत है। वर्गीजीकी अविन घटनाओं से प्रत्यक्ष है कि आप बने हुए सन्त नहीं हैं बल्कि स्वभावतः साधुअकृति महात्मा हैं। वर्षमान समयमें ज्ञान और चरित्र एक साथ नहीं रहते। मोले भाले त्यांगी चरित्र घारण करते हैं और विद्वान दूसरों के सूद्म दोवों की प्रत्याली चना करने में ही अपना समय निकाल देते हैं। निमेश चरित्र घारण नहीं करते, परन्तु वर्णीजीन सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तीनों को एक ही साथ अपना कर स्वागियों तथा विद्वानों के लिए पुनीत पय प्रदर्शित किया है।

आपकी प्रगाद देशभांकत, तन् १९४५ में अवलपुरमें आजाद हिन्द फीजके सैनिकोंकी रचार्य आयांजित सभामें कहे गये "जिनकी रचाके लिए ४० करोड़ मानय प्रयत्नशील हैं उन्हें कोई शक्ति फांसीके तख्ते पर नहीं चढ़ा सकती. आप विश्वास रिलये; मेरा अन्तःकरण कहता कि आजादहिन्द सैनिकोंका बाल भी बाका नहीं हां सकता" शब्दोंसे स्वच्ट है। अपनी भिग्नी पू० चन्दावाईजीको दत्त सरल सुबंध अनुभूत हच्यान्त आज भी ज्योंके त्यों स्परण हो आते हैं। 'कभी कभी भाव हिंसा होकर कर्मवन्ध हो जाता है परन्तु प्रव्यहिंसा नहीं होती बल्कि इसके विपरीत उस हिस्प प्राणी का भला हो जाता है।' इस जटिल सिद्धान्तको आपने म० प्रा॰ में एक एइस्य पति-पत्नी रहते थे उनके एक पुत्र बड़ी प्रतीचाके परचात् उत्पन्न हुआ परन्तु चार वर्षका होने पर भी देवयोगसे नहीं सल सकता था, दोनों पैर उसके खुंड हुए थे। डाक्टर कहते थे कि बड़ा हो जाने पर भ्रोपरेशन होगा तब शायद ठीक हो जायेंगे। पुत्रके इस रोगसे दम्पति चिन्तित रहते थे। एक दिन राजिमें उनके घरमें चोरीन आक्रमण किया और लोज करने पर भी जब माल हाथ न लगा तब कोचित होकर सब्बीस

उद्ध बाह्यककी कुठ परसे नीचे तिरा विचा । साता पिता दाव दाव करने लगे, नीचे दीदे वालकको उठाकर देखते हैं तो उसके पैर खुला गये हैं और बुद्धा चमदा कट गया है, बालक मजेसे खलने लगा।" दण्यान द्वारा द्विसक चोर भी पुण्यवान वालकका कुछ नहीं विगाद सके उन्होंने दिसाके भाव करके अपना है। बुरा किया और दिस्य वालकका भला। ऐसे छरला हितोपदेण्टा पूज्यभी के लिए मैं करवद श्रद्धाञ्चलित समर्पित करती हूं।

बाला विभाम, भारा ]-

(पं०) ब्रजवाखादेवी जैन

SE SE

्यूच्य श्री १०५ हु० गणेशप्रसादजी वर्णाका ज्यान भाते ही 'भरतेश वैभवम्' के यशस्त्री लेखक रत्नाकर वर्णी मेरे मानस खितिजपर उदित होते हैं । वर्णांजीको यदि 'घरती-सुत' कहें तो शायद उनके स्रमेक गुग्गोंका कुछ संकेत मिले ? कहां विम्ध्याटवीके स्वञ्चलमें जन्म, कहां साधारण शिखा, कहां वह निवर्गंज वद्यमानुराग, कैसी वह ज्ञान पिपासा और दाक्य महानिष्क्रमण तथा परिभ्रमण, कहां वह स्थनवद्य पांडित्य, कहां वह शिखा-संस्था-तीर्घ प्रवर्तन, कैसी स्वन्तुत लोकसंग्राहकता तथा सर्व-नेतृत्य स्रीर फिर कैसा वह गांव, गांव म्होपड़ी, भ्होपड़ीविहार । स्वसुच यह वर्णी भी 'भारत वैभव निर्माता' वर्णी हैं । उनके चरणों से साध्याङ्ग सप्रवाम वन्दना ।

शोलापुर ]—

(पं०) बर्द्धमान पार्श्वनाथ, शास्त्री, आहि

K 15 15

भूखेको रोटीकी प्राप्ति परम पुरुषार्थ-सिद्धि है। दारिद्रण तथा अज्ञान शृञ्जोसे पदाकात्त बन्दा बुन्देलखण्ड भूमिवासी इम लोगोंकी आब शिखितोंमें गणाना पूज्य भी के ही कारण है। उन्होंने ज्ञानाक्षन शलाकासे अज्ञान तिमिरान्व हम लोगोंके नेत्र खोलादिये हैं. यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उनसे केवल धन-मकान श्री देखें या तमाब तथा धर्म देखें। यदि दूसरे पद्धको प्रहण कर सके तो 'तस्मै श्री गुरवे नमः' कहनेके अधिकारी हो तकें गे।

सागर ]--

(पं०) मृलचन्द्र बिछौत्रा

**5** 3

पूज्यपाद वर्णीजी संवारके उन महापुरुषोंमें से हैं जिन्होंने जनताके उपकारके लिए सपने बड़ेसे बड़े ऐहिक स्वार्यका त्याग किया है। आपमें प्रारम्भसे ही ज्ञान निष्ठा और परीपकार कृति साकण्ठ भरी हुई है। जैन समाजमें वो साब प्राचीन शिक्षाका असार है जिस पर कि हमारी संस्कृतिका स्नाधार है उसका बहुत बहा भेयोभाग आपको है।

जो भी सम्पर्कमें साया वह अन्तरंगमें मायाशून्यता, सत्यनिष्ठा, प्रकाण्ड पाण्डित्य, बिद्धताके स्ताईस

#### वर्ती-श्रभिनन्दन-प्रन्थ

साथ चरित्र सहयोग, प्रभावक बाखी, परिकामों में मनुपम शन्ति, इवं झारिमक और शारिरिक चरित्रकी उक्कबता, झादि गुजराशिसे प्रमाचित हुए बिना नहीं रहा है। भापने ही जैनसमाधको तो सत्यय दिखलाया है। झतः मैं पुरुवपाद श्रद्धिय वर्षीजी के प्रति श्रद्धाञ्चलि समर्पित करता हुआ आपके नैरोग्वपू वर्ण दीर्वजीवनके लिए अनन्त महिम भगवानका स्मरण करते हुए कामाना करता हूं। जयपुर ]— (पं०) इन्द्रलाल, शास्त्री, विचालक्कार

#### s s

वैनवमाव ही नहीं भारत भर में भजान और त्याग का गठवन्त्र है । त्यागी जानी नहीं, जानीमें अनुम वावनाओं का नर्तन है फक्कतः त्याग नहीं । पूरुव श्री वर्णांजी वह महाविभूति हैं जिन्होंने त्यागकी उत्कट भावना होते हुए भी पहिलो ज्ञानार्जन किया, फिर स्वर्गाय मातु श्री (चिरोंजा-) वाईजी ऐसी निवर्ग विदुधीकी तीक्ष्ण एवं स्नहालु देख रेखमें क्रमशः त्याग मार्ग पर पग रखे। यही कारण है कि ये बैनवमाजकी अनुपम सेवा कर तके हैं । हे रावर्षि ! शतशः प्रणाम । ईसरी-विहार ]— (पं०) कस्तूरचन्द्र, शास्त्री

#### R # # #

काश ! भरतमें वह परम्परा फूलती फलती जिसे स्याद्राद्वसे प्रभावित हो उपनिषत्कारोंने अपनाया या तो ''हरिस्तना ताडधमानोऽपि न गच्छेज्जैन मन्दिरम्'' ऐसी एंकुचित मनोवृत्ति विद्वानोंमें घर न करती । क्योर न जैनियोंमें ही सम्यक दर्शनके दोष भाठ मद ही आते । तब वर्षाजी जैनसमाजके के की मीत न रहते अपित 'विश्व विभूति' होते ।

सहारनपुर ]-

त्यागमूर्ति न्यायास्वार्य पण्डित गर्गाशाधाद वसौँजी जैन समाजके भादितीय रत्न हैं। भ्रापने भानुपम शानार्जन करके उसके साथ जी भानुपम वैराग्य भावना की भ्रापनाया है वह हम सबंकि लिए गौरव की वस्त है।

भाप जैनसमाजकी दशा सुधारने और उसमें जायति उत्पन्न करनेके लिए निरन्तर प्रबत्न-शील रहे हैं। उनकी भोजमयी मूर्तिके दर्शन करने व भापसे सद्धर्ममय-देशनाकी प्राप्ति होने से प्रत्येक मुमुश्चकी आत्माको जो शान्ति प्राप्त होती है वह केवल अनुभवकी ही बात है।

आप संद्यार के न नाङ्गय के प्रचारार्थ सदैन उत्सुक रहते हैं श्रीर सारा जीवन आपने जैन धर्म श्रीर जैन बाग्रीकी सेवा में लगाया है। केवल धार्मिक ही नहीं सामाजिक उजतिके लिए भी आप प्रयत्नशील हैं। कई स्थानींपर जटिल समस्थाएं उत्पन्न हुई श्रीर भिज्ञ तथा एक जातिमें भी संघर्षके अहाईस वातावरण उत्पन्न हुएं, उनको आपने अपने प्रभाव और न्यायसे ऐसा सुलकाया है कि वह सव उदाहरण की वार्ते बन गर्यों हैं। इससे आपका प्रशस्त मुचारक स्वरूप सामने आ जाता है जिसकी आधुनिक समयमें अस्यन्त आवश्यकता है।

इसी प्रकार इस नश्वर शरीरको आयु पर्यन्त धर्म साधनके लिए हद और नीरोग रखनेके लिए भी जैन बिद्रानोंको आपने आयुर्वेद शास्त्र पढ़नेके लिए उत्साहित किया और उनकी शिद्धा का प्रवन्ध किया है। किन्द्र आप स्वयं बड़े भारी वैद्य हैं क्योंकि हम तो त्रिफला आदि ही बांटते रह गये, और आपने व्रत संयम प्रह्मा करने का उपदेश देकर शारीरिक तथा आध्वात्मिक रोगों की उत्पत्तिकी साधन सामग्री ही दूर कर दी है। आप चिरायु हो यहीं भावना है।

कानपुर ]---

(हकीम) कन्हैयालाल जैन, राजवैद्य

纸

विद्यार्थी कृतज्ञके ििवा क्या कुछ सौर भी हो सकता है १ फिर उस महागुरूके प्रति जिसका वात्सल्य विद्यार्थी मात्रके लिए तदा खुला रहा है। इतना ही नहीं ऋषिय ऋनिष्टकारी छात्रीपर उन्हें जो रोष आता था वह उनके मुख मण्डलका रक्तवर्ण करके विद्यार्थी हृदवकी द्वृत कर देता था। जतारा निवासी होनेके कारण मुक्तपर उनका आनृत्नेह रहा क्योंकि इस आमके पास सिमरामें उन्हें अपनी धर्ममाता मिली थीं। अतएव अधिक न लिखकर चरणोंमें विनयावनत प्रणाम।

कानपुर ]--

(पं०) वंशीधर, न्या० ती०

46

पूज्य वर्गां जोसे साझात् अध्ययन करने के कारण में तो उनका चरण चल्ररीक हूं। आपमें कपाय, महरथलमें जलरेला वत् समा जाती है। उनके सानिध्यमें आनेवालोंको अनायास ही शान्ति, सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, आदि की प्राप्ति होती है। उनके 'इष्टि निर्मेल बनाओं, निकट आनेवालोंको डांटो मत, भाग्यपर विश्वास रखीं, संसारमें मुख चाहते हों तो बुद्धू से बनकर रहीं आदि वाक्य सदैव याद आते हैं। पारसनाथ ]— (पं०) शिख्यरचन्द्र, शास्त्री, न्याय-काञ्यतीर्थ

¥i

卐

馬

465

纸

जन जन पूज्य श्री १०५ वर्णांजीका ध्वान करता हूं तन तन वह शीतकाल याद आता है जिसमें उस बृदियाने कहा या "नड़ी भली आदमन हो वक १ कड़ाकेकी ठंड पर रहूं है और मीड़ाकों पतरीसी कतैया परा राखी है। अवर्दसे साधु बनाउने है का ! सम्हारकें राखी 'जो धूरा भरो हीरा आय ।' वर्णींजीकी जीवन तरिताके किनारे चिलिये; स्कूल गये पंडितजीने देखा डरपोक सीधा लड़का है कहा हुका भर लाओ, देर लगी, शुलावा देखा खाली हाथ, नयोंरे गयोश ! "पंडितजी कीन अच्छी आदत आय, उन्तीस

#### वर्षा-प्रभितन्दन-ग्रन्थ

हायसे छिटक गन्नो, फूट गन्नो ।'' भक्तं खुट्टी भई सब नहें पियें ।' सहयोगियोमें चर्चा श्रायी, श्रासन स्रीर स्कूल गये; नहीं भाई 'धूलि पढ़ा हीरा है।'

× × ×

काशी आये विद्वनोंके यहां गये उन्होंने अज्ञाहारण कहकर दुकरा दिया। शास्त्रीजीके यहां पहुंचे विनम्रता पूर्वक विनयकी आंखें उठायो सामने दुर्वासा अपूषि हैं। अपमान और भर्त् सना घारापात, सौट आये। विद्यार्थी-वत्सल शास्त्रीजीका कोघ शान्त हुआ कैसा सौम्य खड़का है, मैं व्यर्थ कुपित हुआ, नहीं उसे पदाऊंगा 'वह धूलि भरा होरा' है।

× × ×

पपौरा में परवार सभा होने वाली थी। किसे अध्यत्न बनाया जाय ? पैसे का नेतृत्व जो टहरा 'ये सिंघई, ने सेठ, आदि शुरू हो गया। किसी कॉनेसे आवाज आयी जिसने स्यादाद, सर्तक, आदि अनेक विद्यालय खोल कर विद्वस्तिरता वहा दी है उस 'धूलि भरे हीरा' को। किर क्या था बहुत ठीक, बहुत ठीक का समा बंब गया।

× × ×

जबलपुरके नेता आजाद हिन्द फीबकी रखाके लिए चन्दा करनेको सभा करनेके लिए जिन्तित हैं, जैनियोसे कहो। " वाने भी दो अपने साधुआंको सब कुछ मानते हैं, और वे साधुन जाने क्या बोलते हैं। यही बोलं वहां जानें। " इससे क्या मतलब पैसा तो यहां वहीं दे सकते हैं। अच्छा करिये। उसाउस भरी सभामें मञ्चपर एक मभौले कदका सांवला इस किन्तु तेवस्वी साधु दो चादर आदे आ बैठा। लोग बोले, बाबासे पं० दारकाप्रसादने कहनेके लिए आग्रह किया। बाबा दो चार वाक्य बोला और उसी कहांके की ठंडमें उसने अपनी एक चादर उतार कर मेंट कर दो। ठिउरते सिकुइते लोगोंकी शारीरिक ही नहीं आन्तरिक ठंड भी विदा हो गयी। वह चहर हो तीन हवारमें विका और लग गयी वर्षा चपयों,गहनों,आदि की। पं० मिश्र बोलें महाराज! आसे आव खुली हैं, धन्य हैं, आप 'धूलि भरे हीरा हैं।'

श्रतः है ! हीरा गुरु हम शिष्य धृलि कर्गांका आपसे श्रनादि सम्बन्ध मोज्ञान्त हो । स्या॰ दि॰ जैन विद्यालय कार्शा ]--- (वि०) नरेन्द्र, धनगुंवा

55 55 55

कारा ! मैं पदनेका सद्य आत्ममुखार करता तथा आपने ज्ञानपर अमल कर सकता तो पूज्य-भीके चरण कमलोंमें भद्धाः अलि समर्पित करनेका अधिकारी होता।

रायपुर ]— (पं०) बालचन्द्र, शास्त्री, का० नी०

### गीत

सागर में आयी एक छहर वह नव उमंग का मृदुल-लास, छहराती लेकर नया हास वह ज्ञान-ज्योतिकी स्वर्ण किरण, तम में भी देती दिवि-प्रकाश विकाराती मुक्ता छहर-छहर !

बह सब लहरों में चिर-नवीन; भीतर सुस्थिर, बाहर प्रवीण जिसका दर्शन कर; अंतर में, बज उठती सहसा मधुर बीन प्रतिध्वनि करती प्रत्येक पहर!

वह बुद्ध-मूर्ति-सी जंगल की; सबकी, जल-थल-नम मंडल की रिव से आलोकित- कुसुमाकर, किरणें विखेरती मंगल की प्रस्तुत करती नव-संवत्सर!

तट - जनके रीते - से मनकी, पूरक बन कर वह कण-कण की झंकृत करनी स्वर-खहरी से, ध्वनि एक उसी, मनमोहन की पछ-पछ करती शीतछ, अंतर ! सागर में आयी एक छहर

सागर ]— (पं०) पुरुषोत्तम दास कठल, बी० ए०

#### वर्णी-श्रीभनन्दन-प्रन्थ

जाति बाचक होकर भी वर्णी राज्य आज व्यक्ति वाचक हो गया है, कारण उसके सुनते ही पूज्य पं गणेशप्रसाद वर्णीकी स्थामल कृश सरल मूर्ति सामने आ जाती है। उनकी दृष्टिमें मानव मात्र समान है। अपने सरल स्थागी रूपके कारण ही आप भावक जैनेतर जनताक भी बन्छ हुए हैं। आप करणा-पायस है जिसके आसारमें पात्र अपात्रका विचार ही नहीं रहता है। अभी आप ७४ वर्षके हैं। यही भावना है कि आप सैकड़ों ७४ वर्ष जैन समाज और विशेष कर विद्वर्तपर अपना करणा रस बरसाते रहें।

मुरत |---

(मास्टर) ज्ञानचंद्र 'स्वतंत्र'

96

में सागर विद्यालयमें पहला या और स्याद्धाद विद्यालय काशीमें प्रविष्ट होना चाहता था,लेकिन दुर्भाग्य वश भूलसे पन्नोसे मेरी अनुतीर्थाता प्रकाशित हो गयी, अतः स्था० वि० काशीके लिए अयोग्य साबित हो गया। सागरसे भी द्रान्तकर सर्टांकिकेट ले जुका था, अतः पुनः प्रविष्ट होना टेढ़ी लीर थी। इस समय मैं घरका न घाटका था। अनुनय विनय सभी शहय उपायोंका प्रयोग कर जुका था, लेकिन सब वेकार; अन्तमें पूच्य वर्णांबीकी शरण ही सरल सुगम एवं श्रेयस्कर समकी। उनके पास पहुंचकर मैंने अपना रोना रोया, वे बोले. ''भैया, द्रम लोग पढ़त लिखत तो हो नहीं, और फंल होके हमारे पास रोउत आ जात हो, भैया अपने तो कछू नहीं बानत द्रम जानों द्रमाओं काम जाने' जुण भर ऐसा लगा कि यहां भी मुनवायी न होगी ये भी झांरोंके समान कठोर हैं तथापि मैं अपनी सक्तांबारा रोकना असम्भव हो गया। व्यवस्था-भंगने जुण भर रोका, किन्दु बेकार, पेन्सिल उठायी और अपने दया-चालित करकमलों हारा स्था० वि० काशीकों लिख दिया ''यदि रिक्त स्थान हो हसे दे दिया जाय।'' भुके स्थान मिल गया। अद्भानुसन्धान कराने पर मैं उत्तीर्ण भी हो गया। जैनसमावके मुकुटमिण विद्यालयके व्यापक एवं विकासशील वाता-वरणमें अपनी अपूर्णताओंको भी पूर्ण कर सका। जिस वन्दनीय महापुक्पकी दयासे यह सम्भव हुआ उसका स्मरण आते ही 'नारिकेल समाकारी' मुलसे निकल पहता है।

चौरासी मथुरा ]---

蛎

(विद्यार्थी) कुन्द्रनजैन

**5**5

पूर्वभी वर्षाजीका जब ध्यान श्चाना है तो यह सीचना असंभव हो जाता है कि उनमें क्या नहीं है ? उन सब योग्यताश्चोंमें दुर्वल श्चौर पतितके प्रति उनकी शरखागत-वस्सलता सर्वोपरि है । वे चिरकाल तक हमारा पथ प्रदर्शन करें यही भावना है । वर्णों संघ ]---- (पंठ) चन्द्रमीस्ति, शास्त्री

वत्तीस

पूज्य वर्णी जी महाराजके दर्शन करनेका सीआग्य मुक्ते प्राप्त हुआ है। उनकी शान्तमुद्राका अवलोकन कर अलौकिक शान्तिका लाभ होता है। अद्भेय वर्णीजी महाराजकी मधुर वाणीसे भगवान् कुन्दकुदाचार्यके अध्यात्मप्रधान समयसारके सार गर्भित धाराका प्रवाह श्रीताश्चोंकी मन्त्रमुख कर देने वाला अन्तत्तल स्पश्चों विवेचन सुन कर तो आनन्दकी सीमा ही नहीं रहती । मैं तो उन्हें विक्रमकी इक्कीसवीं शतीका सर्वोपरि जैन तत्ववेता विद्वान और अध्यात्मयादका अनुप्य रिषक और परम सम्यन्दिष्ट मानता हूं। वे समाजकी अनुप्म निधी हैं, उन्होंने समाजके कल्याणार्थ अपने अनुल अमूल्य जीवनका बहु भाग विताया है जो कृतज्ञ समाजसे अविदित नहीं है। उन जैसा निरीह, भृदुत्त परिणामी, मधुरभाषी, मन्दकथायी, उदारहृदय, स्वानुभृति निरत, निश्कुल ब्यवहारी, परिहत-न्नती, परमज्ञानी उत्कृष्टस्थागी, वर्तमान त्यागीवर्गमें उपलब्ध होना कठिन ही नहीं प्रत्युत दुर्लभ है। ऐसे महापुक्यके चरणोंमें श्रद्धा अलि अर्थण करते हुए मैं अपना परम सीभाग्य मानता हू आर मगवान् वीरके चरणोंकी ध्याता हुआ उनकी चिरायुष्यताकी कामना करता हूं।

इन्दीर ]-

(सर सेठ) हुकुमचन्द् स्वरूपचन्द्

#### **5**5

श्री वर्णांजीका व्यक्तित्व महान् है। महान्का शब्दोंमें वर्णन करना उसे सीमित बनाना तथा महान्की महत्ताको ठेस पहुंचाना है।

श्री बगांजीका जीवन जैनसमाज रूरी संसारके लिए सचमुच ही एक सूर्य है। स्नापने स्नपने बढ़े हुए विद्या स्नार तपोबलसे जैनसमाजका जो मार्ग प्रदर्शन किया है वह जैनसमाजके हित- हासकी एक समर कहानी होगी। वर्गांजी जानवलमें जितने बढ़े हुए हैं चारित्रशतमें उसमें भी कहीं आगे हैं। यही स्नापके जीवनकी स्नुपम विशेषता है। जान स्नार चरित्रका जो मुन्दर समस्वय यहां है वह सम्यत्र यहुत कम मिल सकेगा। स्नापके विद्याप्रमका यह ज्वलन्त उदाहरख है कि जैनसमाजकी स्मनेक शिक्षण संस्थाएं साक्षात् एव श्रमान्तात रूरते स्नापसे पोषण श्राप्त कर रही है। श्री वर्णांजी जैसे व्यक्तिका नायकत्व जैनसमाजके लिए एक गीरव स्नार श्राभाकी वस्तु है। मेरी हार्दिक स्नाभागा है कि यह ज्ञान ज्योति सतत जागती रहे स्नार जैन समाज तथा दशके कल्याण के लिए एक चिरस्मरणीय वस्तु वन जावै।

देहली ]---

辆

(बा.) राजेन्द्रकुमार जैन

वर्तमान समाजका प्रत्येक व्यक्ति श्री १०५ न्यायाचार्य पं० गरोशप्रसादजी वर्सीसे परिचित है। उनकी तरल प्रकृति, गम्भीर मुद्रा, ठीस धार्मिक ज्ञान, अटल श्रद्धानादि गुर्णोके द्वारा लोग सहज तैंतीस

#### बर्खां-ग्रभिनन्दन-प्रन्थ

ही उनके यानन्य भक्त बन जाते हैं। उपदेश देनेकी शैक्षी अनुपम है। आंप निल्कुल निस्पृह हो प्राणि मात्रके कल्याग्यको सदैव कामना करते हैं। यदि कोई विवादास्पद विषय आपके समझ उपस्थित किया जता है तो आप ग्रानी प्रकाण्ड विद्वादारा दोनों हो पच्चोंको युक्तियुक्त आगमिक उत्तर द्वारा सन्तुष्ट कर देते हैं।

ग्रापको विद्या प्रसारका व्यसन है, जिसकी साझी समाजके महाविद्यालय है, आपने विद्यान्य तिनके लिए जो श्रापनी निजी सम्पत्तिका उत्सर्ग किया है वह वह विद्याप्रेमी विद्वानोंके लिए भी श्राप्त-करणीय है। श्राप चिराय होकर जैनधर्मकी सेवा करते हुए श्रात्मोद्धारके साथ साथ लोकहित भी करते गई यही मेरी भावना है।

श्रजमेर ]---

—( सर सेठ ) भागचन्द्र सोनी

95

पूज्य श्री १०५ वर्णांजोके निकट आनेका जिन्हें भी अवसर मिस सका है वे उनकी विशासता और तींजन्यते सुग्व हुए बिना नहीं रह सके । उनकी विद्वता और प्रतिमाशास्त्री व्यक्तित्वसे कीन ऐसा है जो कि प्रभावित आंर चमत्कृत न हुआ हो ? उनकी कल्याखी वाखोने हमारे जनमनको शुद्ध और संस्कृत करनेमें जो अमूल्य सहायता की है उसके हम सभी चिर आभारी रहेंगे । युग प्रवर्तक जैनवर्मके प्रकाश स्तम्भ और ९५ वर्षांजो की स्मृति सामाजिक जीवनमें सदैव वगमग रहेगो। उन्हें स्मर्श्य कर हम सदैव पुलकित प्रोस्थाहित होते रहे हैं और होने रहें गे।

चस्त्रहें }- --

( शाहु ) श्रेयान्सप्रसाद

i #1

प्रातः स्मरणी पूक्यपाद पण्डित गर्गोगप्रसाद श्री वर्णा न्यायाचार्य के झिमनन्दन समारोहके शुभ स्मरतर पर उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए मैं स्मपना अहोभाग्य समस्ता हूं।

पूज्य वर्गांजी ने जैनसमाजके अज्ञान तिमिरको दूर करनेका अहर्निश प्रयस्न किया है। आपके द्वारा संस्थापित श्री स्याद्वाद महाविद्यालय काशो आदि विद्यालय और गुरुकुल आदि संस्थापं जैनसमाजमें शिक्षा प्रचारका आदर्श कार्य कर रही हैं। इन संस्थाओं शिक्षा प्राप्त करके तयार हुए अनेक विद्वार जैन समाज और देशकी जो अनुपम सेवा कर रहे हैं उससे भारतवर्षमें जैनसमाजका मस्तक सटैबके लिए उन्चा हो गया है। पूच्य वर्णांजी जन्मजात अज्ञेन होते हुए भी अपनी तीच्या हिण्ट द्वारा जिस प्रकार जैनकर्मको खोज सके तथा उसके प्रतिभाशाली विद्वान त्यागी पट पर प्रतिष्ठित हुए हैं वह सर्थोंके लिए अनुकरखीय होते हुए भी एक अद्भाकी वस्तु है।

वर्गाजीके दर्शन मात्रसे भी आनन्द आता है वह उस समय और भी अकथनीय हो अता चौतीस हैं जब भाप धाराध्रवाह वैराग्यमव उपदेशसे हृदयको भानन्द विभार कर देते हैं। मैं पूज्य वर्णाजीका भागनी विनय युक्त भद्धाञ्जिल अर्पित करता हुआ, उनके चिरजीवी होने की ग्रुभकामना करता हूं जिससे विश्वका कल्याया हो।

कानपुर ]---

(बाबू) कपूरचन्द्र भूपचन्द्र जैन

95 B

'गतानुगितको हिलोकः' बहुत समयसे मेरे मनमें वर्मकार्य करनेको इच्छा रहती थी। मेरे प्रान्त तथा वंदामें रथयात्रा, आदिकी प्रया है। मनमें संकल्प किया रथ चलाऊं और श्रीमन्त सेट बनकर पिताजी के घरको शान बढ़ाऊं। भगवान् वीरको इस खेत्रकी जनता स्वयमेव जान जायगी जय पंच कल्याग्रकोंकी भड़ी लगे गी। याद आये वर्गांजी कहते हुए 'शास्त्र दान सब दानोंसे बढ़ा है।' वही करूं, वर्गांजी ठीक ही बहते हैं 'नाम पै मत मरो, काम करो।' मेरा परम सौभाग्य जो मुक्त ऐसे व्यक्तिके पैसेके निमित्तसे 'वे बबल सिद्धान्त ग्रन्थ' प्रकाशमें आये जिनके दर्शनके लिए लोग तरसते थे।

लड़का हुआ, फिर दान करनेकी इच्छा हुई। बाबाजीसे मिला ''अरे ए भैया काये को संकल्प विकल्प करत हो पाठशाला हैई स्कूल और खोल दो।'' आज वह स्कूल कीलेज हो गया मुके समाज, राज तथा देशमें सम्मान मिल रहा है। धर्मका सार क्या है यह तो वर्यांजीने ही बताया है। उनकी विद्वता, सभा-चातुर्य, भापण शैली, दया-माया, आदिकी मैं क्या तारीफ कर सकता हूं। मेरे लिए तो ''विलहारी गुरु आपकी जिन गुरु दियो बताय।'' मेरे सबगींय बाबाजीके आदेश पर चलें और बाबाजी चिरकाल तक हमारे बचे रहें यही बीर प्रभुके चरणोंके स्मरण पूर्वक भावना है। दानवीर-कुटीर भेलता ]

पूज्य पं० गणेशप्रसादजी वर्णा बुन्देलखण्डकी पवित्र देन हैं इसिखए युन्देलखण्डकी समिमान नहीं है, किन्तु बुन्देलखण्डी भाषाके लालित्य और सरलताका सामण्डस्य जिस प्रकार पूज्यबर के गहन तत्व-पूर्ण उपदेशकी शैलीमें चमका हं उसका अवश्य ही युन्देलखण्ड उतना ही स्रभिमान कर सकता है जितना गुजरात विश्ववन्य महात्मा गांधी पर करता है। चन्दनके वृद्धसे चिपटं हुए सर्प जिस प्रकार मधुर ध्वनि सुनकर हठात् शिथिल हो जाते हैं उसी प्रकार मनुज्यसे लिपटे क्रांध-मान माया-लीभादि कपाय रूपी सर्प उपदेश सुनते ही च्या भरके लिए स्वयं ही शान्त हो जाते हैं। इसमें बर्णाजीकी सरल विद्वत्ता पूर्ण भाषा ही मुख्य कारण है।

चंकि वर्णांजो स्व-पर कल्याणको भावनामें अधिक व्यस्त रहते हैं इसिलए भले ही कोई उनकी भोलो शकल परसे गलत और तदनुसार पांडिस्यपूर्ण दलील देकर अपना काम निकालनेका पैतीस

#### वर्गी-अभिनन्दन-प्रन्थ

वस्तव्य या पत्र लेकर चला आने किन्तु यह स्थास कर लेना कि 'वर्णीओ बहुत भोले हैं, बड़े सीधे हैं, इसिक्रिए मैंने उन्हें उग लिया' विल्कुल भ्रमपूर्ण ख्याल है।

ययार्च हिचति, धर्तमान वातावरण, समयकी उपयुक्तता एवं भविष्यकी सम्भावनाश्चीकी महे न जर रखते हुए, सही सूचनाग्रोंक आधार पर जब भी कभी वर्णांजी कोई व्यवस्था देते हैं तब वह पूर्ण उपयुक्त तो होती ही है सर्वमान्य भी हो जाती है। यही कारण ई कि दलवन्दीमें पड़े लोग ( मुबारक स्थिति पालक और मुलिया शाही वाले ) उन सब मसलोंका मुकम्मिल फैसला हमारे बर्णीजी से करानेको राजी नहीं होते हैं: जिनके कारण जैन समाजमें फूटका साम्राज्य छाया हुआ ई क्योंकि उन्हें भय बना रहता है कि कहीं वर्णाजीकी व्यवस्थाके विरुद्ध हमारा प्रचार निरर्थक न ही जाय ! ऐसे प्रसंगों पर प्रच्छी तरह समक्तने वाले विद्वान वर्णीजीको भोले-माले सीधे-साधे, सच्चे धार्मिक, आदि, खिताबात दंकर विषय टाल देते हैं। लांग अपने स्वार्थते वर्णावीक नामका उपयोग कर छेतं हैं पर उनकी पूरी सम्मतिको कभी नहीं मानते हैं। वर्णाजीके अपूर्व-प्रभावको सब ही महसूस करते हैं। उनके विरुद्ध सफल ब्याबाज उठाना टेरी खीर है: यह भी मानते हैं फिर क्यों उनका पूरा लाभ नहीं उठाया जाता है ? क्यों उनके बादेश नहीं माने जाते ! उत्तर है, जैन समाब संसारका छोटा रूप है, उसमे भी सब शक्तियां श्रीर कमियां हैं। इसीलिए तब बहुत बेचैनी होती है जब हम यह सोचते हैं कि पूरुष वर्णीजी प्राप्त काफी बृद्ध हो चुके हैं उनके शारीरमें शिथलता त्या रही है, वे हमारा साथ कव तक द सकेंगे। इनके बाद भी क्या हमारे बोचमें कोई ऐसा प्रभावक नेता है जिसके भाग्यमें ऐसी सर्वमान्यता पड़ी हो। श्री जिनेन्हके स्मरण पूर्वक प्रार्थना है कि इम सैकड़ों वर्षों तक पुष्य वर्णाजीका सहयोग प्राप्त कर सर्के।

सिवनी |---

(श्रीमन्त सेठ) विरधीचन्द

**F** 

蛎

बर्गा जी केवल जैन समाजकी विभृति नहीं, वे समस्त मनुष्य व जीवमात्रके लिए हैं। मैं जबसे उनको जानता हूं तभीस आज तक मैंने उन्हें आदर्श, सच्चे व निर्मत विद्यायाँके रूपमें पाया हैं। वे सदैव इस लोजमें लगे रहे कि जीव मात्र व विशेषतः मनुष्य मात्रका सुख किस मार्गमें है व उसी मार्गको उच्चल व प्रकाशमान बनानेका ध्रयाल हमेशा करते रहे हैं।

यह तो किसीसे छिता नहीं कि वे सरखताके सागर है आदर्श मनुष्य जीवनके उदाहरण है।
द्रव्योगार्जनके लिए ही मनुष्य बुद्धि उपार्जनमें लगा रहता है, जीवन भर धनके पीछे दौहता है, मार्ग भूल जाता है, धन भी छल कपटसे उसके आगे आगे भागता है। पर इस धनने वर्णां जीसे तो हार छतीस मान खी हैं वह पीछे पहता है पर वे उसे मार्गमें ही खोड़ते जाते हैं । कहते हैं उसे प्रहशा कर नेमें नहीं परस्तु त्यागमें ही सच्चा कल्याशा है।

भी वर्णांजीके आदेशानुसार मनुष्य वर्गसे यही प्रार्थना की जा सकती है कि सभी सच्चे ज्ञान को प्राप्त करें व त्याग मार्गको अपनार्थे । जीवन भर प्रयास करके भी मनुष्य सच्चे सुख तक नहीं पहुंच पाते हैं। वर्णांजी कहते हैं कि त्यागको समक्षो और उसे अपनाश्री, सच्चा सुख तुरन्त तुम्हारे पास आ पहुंचे गा।

गांधीबीने जिस सत्यको ईश्वर कहा है, वर्गांची उस सत्य भीर भहिंसाके व्यवहार है। वर्गांचीके बीवनने हमें वह सुलभ मार्ग दिलाया है, जिस पर मनुष्य मात्र चलना सील से तो भ्रपना, भ्रपने समाजका, अपने देशका व सारे संवारका कल्याण करेगा, ऐसी मेरी भ्रास्था है। सागर ]— (सेठ) बालचन्द्र मळेया, बी० एस-सी०

पूरुष वर्षां जीके सम्पर्कर्में रहकर समाज सेवा करनेमें सबसे अधिक आनन्दानुभव हुआ। । मेरे कीवन पर उनके चरित्र और ज्ञानकी अभिट खाप पड़ गयी।

लगभग तीन खाल तक शिक्षामन्दिरके प्रचार कार्यमें मुझे उनके खाथ रहनेका खतन सौभाग्य रहा है। मैंने देखा, कि 'यशःकीर्ति' नामकर्म नौकरकी भांति खदा हो उनकी सेवा करता रहा। मैंने नहीं जाना कि कोई भी व्यक्ति वर्णीजीसे बिना प्रभावित हुए रहा हो। शिक्षामन्दिरका ध्येय सफलताकी स्रोर ही अपसर होता गया, परन्तु दुर्भाग्यसे कई अन्य कारकांकी वयहसे हमारी स्राशा फलवती न हो पायी। उसी दौरानमें कई मधुर प्रसंग आये। एक दिन कहने लगे ''भैया' उमरावसिंहने ब्रह्म चारी होनेपर अपना नाम शानानन्द रखा, मैं मौका पहा तो अपना नाम भोजनानन्द रखांगा' कैसी सरलता श्रीर स्वीकारोक्ति है। तारीक यह कि भोजन अथवा व्यक्ति स्रादिका ममन्य उन्हें सैंतीस

#### वर्सी-प्रसिनस्टन-ग्रन्थ

आस्मानभवसे विमुख करनेमें कभी भी समर्थ न हो सका । उनका आत्मध्यान सदा दृद्धिगति ही रहा है।

अब मैं वर्णांची के बारेमें सोचता हूं तभी मुक्ते इस बात पर अटल श्रद्धा होती है कि 'पूर्वी-पार्वित पुण्य निश्चय ही अपना रस देता है ..... नहीं तो इस पंचम-कालमें अवैनके घरमें जन्म प्राप्त व्यक्तिको सम्रा जैनी अननेका सद्भाग्य क्यों कर मिलता, "जब कि जैनकुलौराज व्यक्ति निकृष्टी जेंसा हीजाचरका करते हृष्टि गोचर होते हैं।"

मर्यादाका सन्दर निभाना तो उनकी अपनी खासियत है।' दिगम्बर जैन मुनियोंके प्रति उनकी क्या आस्या है ! इस सामाजिक शंकाका उत्तर क्या "हे विभी ! वह दिन कब आवेगा जब मैं भी सुनि होऊंगा ।" उद्गारसे नहीं होता ? आगम-भर्णात मुनिमुद्राका क्यों न इच्छुक होगा ? और किसीका भी बीतरागताका उपासक व्यक्ति आत्मवर्म दिल टुलाकर अप्रसच न करने वाला साधु क्यों कर दिगम्बर साधुक्रांके प्रति स्विनय न होगा !

भगवान जिनेन्द्रके स्मरका पूर्वक सदा यही भावना भाता हं कि पुरुववर्णीजी चिराय ही श्रीर उनके द्वारा संसारका कल्याण हो ।

सिवनी ] --

號

(सिंधई) कुंबरसेन दिवाकर

पुज्यवर्णीजी जैनसमाजके उन रत्नोंमेंसे हैं जिनका प्रकाश वर्तमानमें ही नहीं बरन सदा ही समाजके नीजवान कार्यकर्तात्रांका पथप्रदर्शन करता रहेगा। उनका विमलकान, उनका स्रादर्श चरित्र भौर समाजके प्रांत उनकी सेवाएं इमारे लिए अमूल्य देन हैं । अकेले उन्होंने समाजमें को काम किया है वह सी कार्यकर्ता मिलकर भी कठिनाईसे कर सकेंगे। परमात्माके ध्यानपूर्वक यही भावना है कि वे चिराय हो।

श्रागरा ]--

महेन्द्र, सम्पादक, साहित्य संव

(से॰) भणिकचन्द्र

मुनते हैं पृज्यवर्गीजी महराजने बहे बहे काम करे हैं पर अपन तो अपने परसे सोचत हैं कि वे आधरेकी लिडियां हैं। अज्ञान आंर गरीबीके मारुखलमें पड़े हम बुन्देलखण्डीनको वे मतीरा होंकर भी सागर से बड़े हैं। ईसे उनके चरखोंमें सैकडों प्रखाम । बांसखेडा 🧎

अइतीस

# जय युग के अभिमान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो

(8)

बीर-देशनाका उर में अनुराग लिये हो, सत्य अहिंसा का प्रतीक वह त्याग किये हो। हो धार्मिक अभिवृद्धि निरन्तर उत्सुक साधक पाप होम के हेतु ज्ञान की आग लिये हो॥ जय अलभ्य बरदान! नुम्हारा अभिनन्दन हो, जय युग के अभिमान! नुम्हारा अभिनन्दन हो।

(7)

तुम निश्चय में मग्न; किन्तु व्यवहार लिये हो, तुम जागृति के नित्य नये त्योहार लिये हो । तुम विखरे से लक्ष्य-होन इन वीस लक्ष्य में— जावन छाने ऐक्यवेणु केतार लिये हो ॥ जय समाज के प्राण! तुम्हारा अभिनन्दन हो, जय युग के अभिमान! तुम्हारा अभिनन्दन हो । (३)

आत्म शक्तिसे सत्त्वर पुनरुत्थान करोगे, नव विकास का यत्न अर आह्वान करोगे। दर्शन ज्ञान चरित्र इन्हीं के बल पर तुम तो, मानव की लघुता को आज महान करोगे॥ जय समर्थ विद्वान! तुम्हारा अभिनन्दन हो। जय युग के अभिमान! तुम्हारा अभिनन्दन हो।

(8)

जय जिनके जयनाद ! तुम्हारा अभिनन्दन हो, जय सदगुरु की याद ! तुम्हारा अभिनन्दन हो। जय जीवित स्यादाद ! तुम्हारा अभिनन्दन हो, जय गणेश परसाद ! तुम्हारा अभिनन्दन हो।। जय गौरव गुण स्वान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो, जय युग के अभियान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो।

राजेन्द्रकुमार 'कुमरेज्ञ' आयुर्वेद्राचार्य

#### वर्णी-भ्रमिनन्दन-ग्रन्थ

वर्गीजी महराजके प्रथम दर्शनका शैभाग्य १९२२ में मिला था। आपकी सारगर्भित सरस वाशी ने हृदय मोह लिया तभी मैं तो श्रद्धामें पत गया। सेठ मृत्वचन्द्र शराककी पात्रता तथा जताराकी नजदीकीके कारण वर्ष्णाशायमें आपके चरशा पहें। एकान्तमें ध्यान प्रेमी होनेके कारण पासकी खोटी पहाड़ीके भाग्य खुले झार सराफजीके धनका कुटीरमें लग कर सदुपयोग हुआ। तथा भी ले अशिक्षित, निर्धन, अत्यव सबसे ठमे गये इस प्रान्तके लोगोंको उनका सचा हित् मिला। यहांके मनुष्य मात्रको झापसे सदाचार और शिक्षाकी प्रेरशा मिली है। अतः मैं उनके चरशांमें श्रद्धा- ज्जलि अर्थित करता हूं।

यदब्रासागर ]---

( बाबू ) रामस्वरूप जैन

वाबाजी

आज ७५ वर्षकी उसके बाद भी उनमें युवकां जैसा उत्साह है, बालकों जैसी सरलता है। परन्तु हहों जैसा मनाद उनके पास लेशानात्र भी नहीं है। उनकी लगन असुत है। वे बक्ता नहीं स्वान्तः मुखाय कार्यकर्ता है स्रीर हैं, समाजके नेता भी। वह महात्मा है। बाखीमें जहां जादू जैसा स्वर है वहां जुम्बक जैसा झाकर्पण भी है। उनका खेत्र बतियों जैसा संकुचित नहीं। क्या आप्यारिमक क्या सामाजिक क्या राजनैतिक सभी कार्यों लोक संग्रहकी अभिद्या रखते हैं। यदि राजनीतिकी झोर उनका अकेशव हुआ होता तो वे हटतापूर्वक कार्य करके जैनसमाजका हो कायाकरूप न करते अपित

वह दयाकी मितमूर्ति हैं। कपट तो उनको एक नजर भी नहीं देखने पाया है। नियमित क्रीर सधे हुए बाक्य ही बोलते हैं। उनके कथनमें बनावटीपनकी गन्ध भी नहीं होती है। उसमें एक प्रेरणा होती है क्यांकि वह उनकी स्वकीय अनुभृतिका सच्चा निलार है। मित्रके प्रति उनकी जहां प्रेम भाषना होती है वहीं शत्रुके प्रति केवल उदासीनता रहती है। वे स्वप्नमें भी शत्रुका बुरा नहीं चाहते। कहते हैं "अरे भैया ऐसी करें से पैले अपनी इहलोक परलोक विगद्धे। शत्रुके विनाशकी भावना हमें नहीं करना चाहिए अपित उसकी श्रुबद्धि प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। जी से वह भी अनुकृत होके हमें शान्ति दे क्यीर स्वयं भी आपतसे भुक्ति पाए। "

द्या

राजनैतिक क्षेत्रमें विशेष स्थान पाते ।

आजाद किन्द फीजकी सुरह्माके लिए अर्थ-संजयार्थ मान के प्रधान नेता दुर्गाश्कर मेहता अवलपुर आपे हुए वे । एक सभाका आयोजन हुआ, वकाओंके मुखसे उनकी व्यथाको सुन कर चालीस बाबाबीका इदब दुःखी हो उठा, कार्खोंसे दा बूंद कांस टपक पड़े। कड़ा केकी ठण्ड पड़ रही थी तो भी बाबाजीने तनपर लपटे हुए दो चहरोंमें से एक उतारकर बा॰ हि॰ काँ॰ के चन्देमें आर्थित कर दिया, दश मिनटके बाद ही वह तीन हजार रुपयेमें विक गया। महत्त्वकी बात तो यह थी कि उन्होंने कपने भाषकामें अंग्रेजोंके लिए एक भी कड़ा शब्दन कहकर 'आजाद हिन्द कीजवालोंका कोई बाल बीका नहीं कर सकेगा' ऐसी इद घोषणा की थी। कैसी दया और आत्म विश्वास है।

### सत्यनिष्ठा व द्या

पर्ममाता सीं विरोजाबाई जीने कहा ''भैया लकड़ी नहंग्रा, जान्नो ले आवो' बाबाजी बाजार पहुंचे, लकड़हारेसे पूछा "मोरी (गट्ठा) कितेकमें देय।" उसने जवाब दिया ''जो समकी सो दे दियो मराक्ष"। बाबाजी, "चार जाना लेय!" वह राजी हो गया, घर तक पहुंचानेकी मजदूरी भी दो माने कह दी। घर पहुंचे बाई जी बड़ी नाराज हुई, 'दो मानेकी लकड़ीके छह माने दे आये, बढ़े मूरल हो।" बाबाजीने लकड़हारेकी बकालत की, पर माताजी भी लोकिकताका पाठ पढ़ानेका हरादा कर चुकी थी, एक न धुनी तीन माने ही दिलवाये। भोजन बना, बाबाजी भोजनको बैठे पर भोजन मज्जा न लगा। बाई जीने पूछा "भैया भूल नहया का, काये नहें लात।" बाबाजीने जबाब नहीं दिया, ''मभी माता हूं, कहकर जल्दी ही बाहर चले गये। उस लकड़हारेको दूंदना प्रारम्भ किया, वह मिला, उसे रोज पैसे दिये म्हीर बापस घर लीट माथे। बाई जीके पूछने पर स्पष्ट कह दिया कि बाई बी ! लकड़हारेके पैसे देने गया था। मां का हृदय इस तरलता म्हीर सस्य पर लीट पीट हो गया।

### प्रेम व आकर्षण

गर्मीका समय था पूच्य बावाबी होरागिशिमें प्रवासकर रहे थे। गांवमें शुद्ध दूषका प्रवन्ध न था इसिलए एक गाय रक्खी गयी थी परन्तु वह मरकऊ थी। धनीफे लिवा किसीको भी पास नहीं आने देती थी। लोग उसकी चर्चा कर रहे थे कि इसी बोचमें बाबाबो था श्राहुंचे और उन्होंने भी यात सुनी, बोले, चलो देखें कैसे मारती है। लोगोंन रोका, महाराज श्राप न जायें, परन्तु वह न माने और हाथमें एक पाव किसिमस लेकर उसके आगे पहुंच गये। गायने एकटक दृष्टिसे बाबाजीको देखा और सिर भुका लिया। बाबाजी उसके सिरपर हाथ रखकर खड़े हो गये। लोग चिकत हो देखते रह गये, मैत्रीपूर्ण हृदयने दृष्ट पशुको सहज ही मित्र बना किया था। इतना ही नहीं उसने बाबाजीको तूम भी पिलाया तथा महाराजने भी उसे कभी-कदाच मिहाज खिलाये। पशु भी पशुता भूल सकता है यह उस दिन पता लगा जब बाबाजीके चले जानेपर वह वियोगाकुल गाय इधर-उधर रम्हाती फिरती थी ? और अन्तमें बाबाजी की कोठरीके सामने आकर खड़ी हो रही और कई दिन तक घास इक्षतालीस

#### वर्षां श्रभिनन्दन-प्रन्थ

पानी ह्योंदंरही। सचमुच वाषाजीका प्रेप व आकर्षश विस्मयवनक है। "भैवा निवृत्तिमें ही सुख है प्रवृत्तिमें नहीं "।

एक समय बाबाजीने किसी स्थानके लिए एक इजार क्यं दानमें लिखवा दिये। क्या पासमें नहीं। सोचा, लिखवा तो दिये पर देगें कहाते ? कुछ रूपमा मासिक कलके लिए बाईजी देती थीं। बाबाजीने कल लेना बन्दकर क्या पोस्ट आफिसमें जमा कराना प्रारम्भकर दिया। बाईजीकी नजर अनावासही पास- कुक्तर पह गयी, पूछा ''भैया रुपया कायेको इकटंट करत हो, का कोउ कर्ज चुकाउने हैं।'' रहस्य न खिपा सके। तब बाईजीने कहा ''काये तुमसे जा सोई कई है के दान जिन करी, नई तो फिर छिपाओं काये।'' बबाजीने कहा 'बाई जी दान मैंने किया है आपने नहीं। दान अपनी ही चीजका होना चाहिए हसीलिए मैं ये रुपये इकट्ठे कर रहा था। यदि मैं आपको बता देता तो आप अपने रुपये देकर मुक्ते ये रुपये न बचाने देतीं।'' सुज बाईजीने आदर्श को समफ्ता और प्रसन्न हुई। कैसी कीमल कटोर आपन निर्मरता थी।

सागर ]

रूच्मणप्रसाद ''प्रशांत''

5

45

446

## में बोद्ध कैसे बना

आजसे प्रायः पत्रह वर्ष पूर्वकी बात है। मैं काशी विश्वविद्यालयमें दर्शनका विद्यार्थी था। उन दिनों एक प्रसिद्ध विद्वानका भाषण हो रहा था। सुना कि अगले दिन जैनधर्म पर ब्याख्यान होगा। मुद्धे तो जैनधर्मका कोई ज्ञान न था। किन्तु उस समय अपने धर्मपुःतक सत्यार्थ-प्रकाशके अमुक समुल्लासमें जैनधर्मके सभी खंड न याद थे। विचार हुआ कि उसीके आधारपर कलके भाषणके आद वहताको सभामें प्राप्त कर वेदिकधर्मका श्रीष्ट्रय स्थापित करूंगा।

दूसरं दिनके सभापति ने स्वयं आचार्य ध्रुयः। प्रारम्भमें उन्होंने बन्ताका परिचय अत्यन्त अद्यापृष्णं शब्दोंमें दिया ! व्याख्यानकी आदिसे जनतक बहुत ध्यानपूर्वक छना । इतना साफ झार प्रवल व्याख्यान हुआ कि मुक्त आयंस्ताजोक सुतर्ककी नोंक कहीं न गड़ी । तो भी आर्यसमाजो जुलबुलाहरसे मैंने कुछ छेड़ ही दिया, झांर जैनधर्मके अपने अजानके कारण मुक्ते सभामें बेतरह लजित होना पहा । सत्यार्थ-प्रकाशकी अपनी प्रामाणिकताका बुरी तरह भंडाकोड़ कराकर मुक्ते बड़ा छोभ हुआ । मुंह छिपाकर निकल आया । अद्वेश वर्णावीसे बह मेरी पहली भेंट थी।

उनके मधुर भाषण और प्रभावशाली सौम्बका आकर्षण इतना ऋषिक रहा कि चार पांच बयालीस दिनोंके बाद उनके दर्शनार्थ स्थादाद विद्यालय गया । श्रार्थसमावके वर्शाक्षम भर्मपर बात चली । मुसकरा कर उनने पूक्का--श्रव्हा, श्राप किस वर्णके हैं ?

मैंने कहा—स्वामीजी, मैं जन्मसे तो कायस्य हूं। पढ़ लिख कर विद्वान् ही जानेके कारण सिद्धान्तके श्रनुसार में बाक्षण हो जाजंगा।

प्र- क्या तब आइस्यालीम आपके साथ रोटी-बेटी करनेकी तयार होंगे ?

उ०- ने भक्ते न तैयार हों, किन्तु आर्थसमाज तो मुक्ते वैसा सम्मान आवश्य दंगा ।

प्र०--अच्छा, आर्यसमावमें जो बाक्य हैं क्या वे भी आपके साथ रोटी-बेटीके लिए तैयार होंगे ! उ०--मैं कह नहीं सकता ।

प्र- तन, क्या आर्यसमाजकी वर्णव्यवस्था केवल वार्तो ही में है, व्यवहारमें नहीं ?

वर्गीं जीसे मिलकर जब मैं विश्वविद्यालय लीट रहा था तो यह खूब अनुभव कर रहा था कि आयेसमाजका मेरा उत्साह मन्द हो गया था। मेरे मनमें परन हो रहा था—स्वामी दयानन्दजीने अन्य धर्मों के विषयमें विना जाने केवल हिंसान्मक प्रेरणासे अमुक समुल्लासमें ऐसा क्यों लिख दिया! क्या यह सस्यकी वात है!

#### xx xx XX

दो बर्धके बाद एम. ए. पास करके मैंने श्रापनी सेवा गुक्कुल महाविद्यालय (आर्थसमात्र) वैद्यन।यथाम (विहार) को अर्थित की । गुक्कुलका मैं आचार्य बना । आर्थसमाजकी प्रखालिक अनुसार मुक्ते लोग पंडितजी कहने लगे । मुक्ते यह गौरव पाकर बड़ा आनन्द आया—और कुछ नहीं तो आर्यसमाजने मुक्ते हतना सम्मान तो दिया । आचार्य पदपर रहनेके कारण लोग मेरा भय मानते थे, किन्तु मुक्ते ऐसा लगा कि ब्राह्मण अध्यापकींके मेरे प्रति आदर नहीं है । शायद कायस्थ होनेके कारण !!

में बाहर आया और पृद्धा कि यह पण्डित टाइगर कीन है !

श्री.....करते हुए कहा --- श्राचार्यजी, यही पण्डित टाइगर है, श्रार्थसमाजमें सभी पण्डित टाइगर है, श्रार्थसमाजमें सभी पण्डित हैं।

बह, आर्यसमाजकी वर्णस्था अञ्जी तरह समक्त गया । वर्णीजीकी वार्त कर याद आ गयीं । सिद्धान्तमें तो पहले ही इलचल पैदा हो गयी थी ।

> १९३३ में फिरसे बनारस आया—संस्कृतमें एम, ए. परीद्धा देने । हुसरे 🕻 दिन स्याद्वाद तैतालीस

#### वर्णी-प्रभिनन्दन-ग्रन्थ

विद्यालय गया। किन्तु वह जानकर वही निराशा हुई कि वर्गीजी काशी छोड़ कर चले यथे हैं। मुके उनके सामने व्यपनी कितनी समस्याएं रखनो यी।

जैनचर्म पर वहांके कुछ अन्य लोगोसे बात हुई ! जानकर बड़ा दु:ख हुआ कि भगवान महावीरके आदर्शके विरुद्ध जैनसमाजमें भी वर्षा मेद अपनी संकीर्याताओं के साय आ गया है ! शता-द्वियों तक ब्राह्मया-समाजके सम्पर्कमें रहनेके कारण जैनसमाज की मीलिक शुद्धता पर प्रभाव पह ही गया है !

इसी बार सारनाथ गया और बैं। द्व-धर्मका अध्ययन करने लगा। 'पालि'के विशेष अध्ययनके छिए लक्का चला गया। वर्श-भेदको संकीर्श्वताश्रोंसे सर्वया मुक्त बौद्ध-समाजने विशेष रूपसे आकृष्ट किया। फिर तो, बौद्ध दीद्धा और उपसम्पदा भी लेली।

इतने वर्ष पूर्व एक विद्यार्थींसे हुआ वार्तालाप आज वर्णाजीको स्मरण हो या न, किन्तु उसके जीवनकी दशा बदलनेमें उसका बड़ा हाय है । काशी विद्यविद्यालय ]— (भिक्षु) जगदीश काश्यप, एम ए

ñ

## वर्णीजी

श्चादरखीय वर्णीर्जा उन इने गिने महापुरुषों में हैं, जिन्होंने अपनी साधना और श्यागसे कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि जो भी उनके सम्पर्कमें साता है, उनसे प्रभावित हुए विना नहीं रहता । वर्णों जीने किसी विश्वविद्यालयकी ऊंची उपाधि प्राप्त नहीं की; पर तप और त्यागके खेन्नमें वे जिस-उच्चासन पर विराजमान हैं, वह विरलोंको ही मिल पाता है । उनके बादेश पर गतवर्ष जब मैं झहार पहुंचा तो वहीं उनके प्रथम बार दर्शन हुए, पर उनकी भारमीयताको देख कर मुक्ते ऐसा लगा, मानों वर्षोंसे उनके खाद मेरा धनिष्ट परिचय रहा हो ।

वर्णीजी बचपनसे ही अध्ययनशील रहे हैं। महाबराकी पाठशालामें छः वर्षकी अवस्थामें बालक गणेशन अध्ययनका जो श्रीगणेश किया वह आज तक जारी है। स्वाध्यायमें जाने कितने अध्यांका उन्होंने पारायण नहीं किया होगा। विभिन्न अमेंका उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है और एक ऐसी उदार हिंछ प्राप्त की है, जिसमें किसीके प्रति कोई मेदभाव वा विद्रेष नहीं।

वर्षां बीकी श्राकृति और वेशभूपाको देख कर सहज ही भ्रम हो सकता है कि वे अधिक पहे-लिखे नहीं हैं। पर उनके सम्पर्कसे, उनके भाषण और शास्त्र-प्रवचनसे पता चलता है कि वे कितने गहरे विद्वान हैं। एच यह है कि उनकी विद्वता उन पर हावी नहीं होने पाया है, जैसे कि प्रायः लीगों पर हो जाती है। उनके बीवनमें सहजता है और उन्हें यह दिखानेका जैसे श्रमकाश ही नहीं कि वे चवासीस इतने बिद्धान है। मीठी बुन्देसीमें सीचे-साद उच्चारखसे जब वे बात करते हैं तो सुननेमें बड़ा आनंद आता है। और बीच-बीचमें अत्यन्त स्वाभाविक दंगसे 'काए भैवा' का प्रयोग करते हैं तो उनकी आत्मीयता एवं आडम्बर हीनतासे भौता आभिभूत हो जाता है। सावारख बातचीतमें देखिये, कैसे कैसे कल्याखकारी और शिखा-प्रद सूत्र उनके मुखसे निकसते हैं—

- -- आदमी जैसा भीतर है, बैसा ही बाहर होना चाहिए।
- --शिखाका ध्येष दृदय और मस्तिष्ककी व्यापकता और विशालता है।
- -- अपनी भारमाको मिलन न होने देना इमारा धर्म है।
- ---- बीवनमें सहबता होनी चाहिए।

शिखां प्रति वर्णां जीक मनमें अगाय प्रेम है और उनकी हार्दिक आकां है कि शिखांका अगायक स्पसे प्रचार हो। कोई भी व्यक्ति निरद्धर न रहे। वही कारण है कि उन्होंने अनेक शिखांकारों की स्थापना की है। काशीका स्यादाद महाविद्यालय, सागरका गयोश महाविद्यालय, वक्तपुरका वर्णी गुरुकुल तथा अनेक छोटे-अहे विद्या अयों की नीव उन्होंने डाली है और उनके संचालनके लिए पर्याप सामन द्वाराय है। पर स्मरखा रहे, वर्णीं जोका ध्येय वर्तमान शिखा-प्रयालीके व्ययसे सर्वथा भिन्न है। आजकी शिखा तो आदमीको वहिर्मुखी बनाती है। उन्होंके विश्वरी पाकर आदमी नीकरी, भौतिक ऐश्वर्थ और सांसारिक वैभवको और दीहता है और उन्होंके पीछे भटक कर अपनी जीवन-जीला समाप्त कर देता है; पर वर्णीं जी उस शिखां को कल्यायाकारी मानते हैं वो आदमीको अंतर्मुखी बनाती है, जिलमें अपनेको और अपने आत्माको पहचानने की शक्ति है और उनके विकासके किए आदमी निरंतर प्रयत्मशील रहता है। अहारमें बातचीतके बीच उन्होंने कहा था, ''भैया! इस तो चाहते हैं कि दुनियाका सुख-दुख आदमीका अपना सुख-दुख वन वाय और आदमी स्वार्थ लिस होकर अपना ही लाभ-लाभ न देखे।'' हत एक वास्थमें शिखांका ध्येय अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है। और यह वर्णीं जीका कोरा उपदेश ही नहीं है. हसे उन्होंने आने बोवनमें उतारा भी है। मेरा चिश्व वह सुन कर गद्गद्द हो गया कि अहार आते समय मार्गमें एक जकरत भरे भाईको उन्होंने अपनी खादर यह कह कर दे दी थी कि मेरा तो इसके बिना भी काम चल जाय गा; सेकिन इस भाईकी जाहेसे बचत हो जावगी।

चौहत्तर वर्षकी आयुमें वर्णांजीका स्वास्थ्य और उनकी स्कूर्ति किसी भी युवकके क्षिए स्पृहशीय हो सकती है। उनमें प्रमादका नाम नहीं और उनके गठे और चमकते श्रीर, भरी हुई आर्थि और उन्नत सलाटको देखकर प्राचीन ऋषियोंका स्मरण हो जाता है।

वर्णां जीकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरस्तता, सालिकता और आस्मीवता है । वे सबसे समान कासे मिसते हैं और स्त्रोटे बड़ेके बीच मेद करना उनके स्वभावके विपरीत है। आहारसे हम पैतासीस

#### वर्शी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

लोग वब चलनेको हुए तो दोपहरका एक वब रहा था । वर्सीकी स्वाध्वाव समाप्त करके हमारे साथ हो लिये। मैंने कहा---आप विश्वाम कीविए। बोले, ''नहीं की, चलो योड़ी दूर तुम लीगोंको पहुंचा जाऊँ' और कोई मील भर हम लोगोंके साथ आये बिना वे नहीं रह सके।

आजकलके दो अयंकर रोग पद और प्रतिष्ठाके मीहसे वर्णीजी एक दम मुक्त हैं। जहां कहीं जाते हैं वहीं साथन जुटाकर कोई शिक्षण अथवा अन्य जन-सेवी संस्था खड़ी कर देते हैं और विना किसी मोह या लिप्साके अपने बढ़ जाते हैं। जिसने समूची बसुंघराको स्वेच्छा पूर्वक अपना कुटुम्ब मान लिया हो, वह एकसे बंध कर क्यों बैठेगा।

वर्गांचीका प्रकृतिसे बड़ा प्रेम है और यह स्वाभाविक ही है। बुन्देलखण्डकी शस्य श्यामला भूमि, उसके हरे भरे बन, ऊंचे पहाड़, विस्तृत सरीवर और सतत् प्रवाहित सरिताएं किसी भी शुष्क अपितकों भी प्रकृति प्रेमी बनासकती है। इसी सीभाग्यशाली प्रांतको वर्णांची को जन्म देनेका गौरव प्राप्त हुझा है। झहारके लम्बे-चीड़े महासागरके बांबपर जब हम लोग खड़े हुए तो सरीवरके निर्मल जल और उसके हर्दगिद्देकी हरी-भरी पहाड़ियों और बनोंको देखकर वर्णांची बोले, 'देखों तो कैसा सुन्दर स्थान है। सब चील बना लोगे; लेकिन में पूछता हूं ऐसा तालाव, ऐसे पहाड़ और एसे यन कहांसे साक्षांगे ? "

बुन्देलखण्डकी गरीनी कोर उससे भी श्राचिक नहीं निनासियोंकी निरखरताके प्रति उनके मनमें नहां क्षीभ कोर वेदना है। प्रकृति जहां इतनी उदार हो, प्रानव नहीं इतना दीन हीन हो, यह घोर सकाकी बात है इसीसे जन लोगोंने उनसे कहा कि बुन्देलखण्डकी भूमि क्षीर नहींके नर-नारी भपने उदारके लिए भापका सहारा चाहते हैं तो ईसरीको क्षोइते उन्हें देर न लगी, वे बुन्देलखण्डमें खेले आये और उसकी सेवामें जुट गये।

वर्गीजीका पैदल चलनेका नियम है। बड़ी-मड़ी थात्राएं उन्होंने पैदल ही पूर्ण की है। शिखरबीकी शांत सी मीलकी यात्रा पैदल करना कोई हंसी-खेळ नहीं या; पर वर्णीजीने विना किसी हिचकिचाहटके वह यात्रा मारंभ की खौर पूरी करके ही माने।

जिसने अपने स्वार्थको छोड़ दिया है, जिसे किसीसे मोह नहीं, जिसकी कोई निजी महत्वाकांचा नहीं, उसका लोगोपर प्रभाव होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। जैन तथा जैनेतर समाजपर आज वर्यांजीका जो प्रभाव है, वह सर्व विदित है। उनके इस प्रभावका लाभ उठा कर यदि कोई ऐसा व्यापक केन्द्र स्थापित किया जाय त्री समस्त राष्ट्रके आगे सेवाका आदर्श उपस्थित कर सके तो बढ़ा काम हो। वैसे छोटे-छोटे केन्द्रोंका भी महत्व कम नहीं है और हमारे राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी तो स्वयं इस बातके पञ्चपाती थे कियाक्रीस

कि एक ही स्थान पर सब कुछ केन्द्रित न करके भारतके सात लाख गावोंको आत्म-निर्भर श्रीर भारप-पूरित बनाया वाय ।

सर्यों जी शतंत्रीवी हों स्त्रीर उनके द्वरा भारतके कोटि-कोटि जनको स्नाहम- विकास स्त्रीर सेवाकी प्रेरत्या मिलती रहे।

७।८, दरिबागंज दिल्ली ]---

यशपाळजेन, बी० ए, एळएळ, बी०

# सागरमें आयी एक लहर

बिद्धर विख्यिमके समान, बिद्धा सीखी जिस योगी ने। फिर खोले विद्याख्य अनेक, जिस न्याय-धर्मके भोगीने॥

> आया **दे व**ही गणेश इधर। सागरमें आयी एक छहर॥

थे गये मेघ बन सागरसे, ईसरी मरुस्थलमें बरसे। कर दिया वहां पर हरा भरा, पर सागरके जन थे तरसे॥

> देखा तब उनने तनिक इधर। सागरमें आयी एक छहर।

थे सात बरस जब बीत गये, मनमें हिलोर उनके आयी। चल दिये यहां को पैंदल ही, जनता उनको लेने धायी॥

> हर्षित हो उठे बुंदेखा नर। सागरमें आयी एक छहर॥

सूरत ]-- -कमछादेवी जैन वैताक्ति

## श्रीगणेशप्रसादजी वर्णीके दर्शनका प्रथम प्रभाव

मंसीला कद, दुवला पतला शरीर उसपर लंगोटी और भगुवा रंगका एक चहर, बुटा हुआ सिर, उभरा हुआ मिस्तब्क, लंबी नुकीली नासिका, वबल दन्त-पंक्ति, युन्दर संबक्षा वर्षा। ऐसे ७२ वर्षके बूटे महापुरुषके उसत सलाट तथा नुकीली लम्बी नासिकाके सम्मिलनके आजू बाजू, यदि कोई अत्यन्त आकर्षक वस्तु है तो वे हैं. छोटी छोटी मोनसम दो आवदार आंखें। इन आंखोंसे को विद्युत स्कृतिंग निकलते हैं वह मानव को अपनी और सहसा आकर्षित किये वगैर नहीं रह सकते, और तब प्रयम दर्शन ही में पुरुष इस महापुरुषसे प्रभावित हो उसके अत्यन्त समीप खिचा चला जाता है। तभी तो क्या वालक, क्या बुद्ध क्या युवक और क्या युवती अर्थात् प्रत्येक स्त्री-पुरुष वर्णीजीसे एक बार; यदि अधिक नहीं तो वार्तालापका लोभ संवरण नहीं कर सकता।

विगत ग्रीष्म ऋतुमें इस डेट् पसलीके महापुषके प्रथम दर्शनका लाभ-जिसकी चर्चा शत्यकाल से सुनता चला आता था-माप्त हुआ। प्राथमिक प्रभावसे दृदयमें 'वास्तवमें यह कोई महान् व्यक्ति होना ही चाहिये' भाव सहसा उत्पन्न हुआ। चाहे उस महानताकी दिशा जो कोई और चाहे जैसी हो, अच्छी अथवा बुरी।

वे चमकीली नन्ही नन्ही आंखें कह रही थीं, इन छोटी छोटी आंखोंने ही विषद वस्तु स्वरूपके अन्तस्तलमें प्रवेश कर आरमाको पहचाना है; महान बनाया है। आज ७२ वर्षके आनन्त परिश्रमका फल है; आरयन्त सरल, मृदुभाषी, अन्तर्मुखी, अन्यात्म प्रवक्ता पूज्य भी १०५ गर्गशक्ताद वर्गा।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुरुष पुंगव महान ही उत्पन्न हुआ। है, । केवल किसी उस दिशान जिसमें यह लगा है उसे महान नहीं बनाया है । यह जिस किसी भी दिशामें जाता महान ही होता । हनकी आंखोंमें जो सरलता खेलती है उसका स्थान यदि क्रूरता ले पातीची वैराग्यजन्य विरोध और विवादसे भागनेकी हित की जगह भिड़ जाने की प्रकृति पहली तब यह संसार का बहा भारी आधिभीतिक निर्माता या डाक् अथवा पीड़क होता अर्थात् विधर सकता उत्तर अन्तिम श्रेणी तक ही जाता, परन्तु जिस स्रोर हनकी दृष्टि है उसने इन्हें महान नहीं; महानतम बना दिया है । आव संसारको राजनीति नहीं, धर्मनीतिकी आवश्यकता है । पदार्थ विज्ञानकी नहीं आहम विज्ञानकी आवश्यकता है । वास्तविक धर्म उज्ञति— आत्मोक्षतिके सिवाय आज की दुनिया प्रत्येक दिशामें अधिकसे अधिक उज्ञति कर चुकी है, और स्राग यदनेकी कोशिशमें है । फिर भी संसार संत्रक्त है, दुःखी है । एक महायुद्धके परचात् वृत्यरा महायुद्ध । फिर भी शानित नहीं , चैन नहीं । क्यों ? हवी शानित प्राप्तिके अर्थ पुनः तीसरे महायुद्ध की आरांका है । क्या स्वराक्तिस

आगसे जाग कभी बुभती है। आब संतार के सोग वो निहमुंस हो रहे हैं, नाह्य सायन तामग्री ही में सुख मान कर उत्तके जुटाने का अहिनिंश प्रयत्न कर रहे हैं उत्तसे क्या शान्ति मिली ? नहीं, फिर दुनियां वो तक्ये सुखका रास्ता भूल कर पथ भ्रष्ट हो चुकी है उसे सुपयपर लाना होगा। वह रास्ता है धर्मका, भ्राप्यास्मका। हती प्रकाशको देनेके लिए गरीशप्रशाद वर्णाकी क्योति प्रगट हुई है। वो स्वयं आध्यास्मक आनन्दमें सरावोर हैं वही दूसरोंको उस बोर अपसर कर सकता है। वो स्वयं प्रकाशमान नहीं वह दूसरोंको क्या प्रकाशित करेगा?

किशोरावस्था ही तो थी। एक लकड़ हारे से लकड़ी की गाड़ी उहरायी कुछ अधिक मूल्यमें। धर्ममाताने जब कीमत सुनी, तो कहा कि 'भैया उगे गये'। इन्हें लगा कि इसे जो अधिक दाम दिये हैं यह 'येन केन मकारेण' बसल करने चाहिए। वह गाड़ीबाला जब खाली कर चुका तब आपने कहा 'तैने पैसे अधिक लिये हैं, लकड़ी चीर कर भी रख, नहीं तो उठा अपनी गाड़ी।' गरीब गाड़ीबान कुछ ही पैसे अधिक मिलने पर भी, यह कह न उठा सका कि गाड़ी फिर भरता और वापस से जाता। उसने कुल्हाड़ी उठायी, जेठकी गरमीके दोपहरका समय, पसीने से लयपय हो गया तो भी लकड़ियां चीर कर उतने ही पैसे लेकर चला गया।

ध्यान भावा "मैंने बहुत गलतो को । जब ठहरा ही लिया था तो उससे अधिक काम नहीं लेना था। चार आठ आने ही की तो बात थी, बेचारा भूला प्यासा चला जा रहा होगा।" कट एक भादमीके लायक मिठाई और चिराईके पैसे ले उस रास्ते पर बढ़े जिससे लकड़ हारा गया था, ढंडते चले चिलचिलाती धूपमें। एक मीलके कासले पर वह मिला, कहा "भैया हमसे बड़ी भूल मई जो हमने द्वाम लकड़ी चिरायों और भूला रखा। लो जा मिठाई खाओ और चिराईके दाम लो।" उस भोले भालेको यह सब देखकर लगा कि वह इस लोकमें नहीं है। लकड़ी बेचनेके साथ साथ उन्हीं दामों पर लकड़ी चीरना, ठहराये दामोंसे कम दाम पाना, थोड़े दामों पर अधिक मूल्यकी लकड़ी बेचना, लकड़ी घरमें रख देनके साथ साथ बरका और काम करना, आदि साधारण बातें थीं। उसने हनके चरण छुए और कहा, 'अपन ऐसे चिल्लाटेके धाममें इतनी दूर काय आये !रोजई करत पण्डत जू अपनने कीन सी नई ज्यादती करी हती। वस, मैं सब पा गओ।।" परन्तु पण्डित न माना, जब उसने वह मिठाई और पैसे के लिये तभी शान्ति और निश्चन्ता की सांस ली।

साधारण पुरुषकी वो कमवोरी होती है वह यदि महापुरुषमें हो तो वह उसका गुण हो जाती है। संसारमें रहते हुए भी संसारमें न रहने वाला यह महान पुरुष जलमें कमलके समान संसारसे अखित है। इसीलिए तो विरोध और विवादका मौका नहीं आने देता, और उस रास्ते पर आगं आये बढ़ा का रहा है जिसे पूर्ण कर वह ''वह'' ही रह जायगा। आत्मान-दकी क्योति विलेखना हुआ। उनकास

#### वर्षी-श्रभिनन्दन-प्रन्थ

यह महान झात्मा जब विहार करता है, तो 'यत्र तत्र सर्वत्र' ही जन समृह इसकी झोर खिचा चला आता है। तब यह आत्मा उन्हें झानका दान देकर, जानस्तम्भ (विद्याखय पाठशाला) वहां स्थापित कर आगो बढ़ जाता है। जिसके प्रकाशमें लोग झपना मार्ग खोजें झार आगे बढ़ें। लोग कहते हैं वर्णीजी सिस्थर हैं, कोई एक कार्य पूर्ण नहीं करते। यह संस्था खुलवा, वह संस्था खुलवा, इस कार्यके खिए भी हां, पर पूरा कोई भी कार्य नहीं करते। परन्तु यही तो उनकी विशेषता है। जिसने संसार छोड़नेकी ठान ली है तथा जो उसे पूर्ण क्षेपण त्यागनेके मार्ग पर झमसर हो रहा है वह एक स्थान पर एक संस्थासे चिपटा कैसे बैठा रह सकता है ! उसे तो झात्मक्योति जो उसने प्राप्त की है उसे ही लोगोंको देते देते एक दिन उसी ज्योतिमय ही ही जाना है।

सिवनी ]---

सुमेरचन्द्र कौशल बी. ए., एल५७० बी.

鷌

¥i

斯

## गुरु गणेश

( )

री ? अरी लेखनी तू लिख दें मेरे गुरु की गुरुता महान, चित्रित कर दें वह सजग चित्र जिसमें उनकी प्रभुता महान्॥ (२)

ओ ! दृढ़ प्रतिज्ञ, ओ सन्यासी ओ आर्पमार्ग के उन्नायक, ओ विश्व हितैपी, छोक प्रिय ओ आदि भारती के गायक॥ (३)

वात्सल्य-मूर्ति सच्चे साधक ओ नाम मात्र अंशुक धारी, ओ भूले युग के मान - पुरुष जन-मन में समता संचारी स्या॰ दि॰ जैनविद्यालय ]~ (8)

तुम नहीं परिस्थिति के वश में
तुमने ही उसकी किया दास
अपमानों अत्याचारों में
पल कर तुमने पाया प्रकाश
(४)

सान्त्वना पूर्ण तेरी बाणी मायव मानस की परिचित सी कुछ कह देती समझा देती सत्पथ दर्शाती परिमित सी॥ (६)

मानस-सागर कितना निर्मल है राग द्वेष का लेप नहीं तुम निःसंकोची सत्य - प्रिय है छन्न तुम्हारा देश नहीं

(बि०) रवीन्द्र कुमार

## मानवताका कीर्तिस्तम्भ

मैं वर्णीजीको सन् '१४-१५में नन्हूलाल जी कंड्रवाके यहां एक प्रीट विद्यार्थी तथा पण्डितके रूपमें कभी कभी देखता था। जैन समाजकी उन पर उस समय भी अद्धार्थी किन्तु संभवतः केवल एक ज्ञानाराषक विद्वानके रूपमें। सन् '२४-२५ में जब कि परवार समाजके सागर अधिवेशनमें मुक्ते बोलनेका सौभाग्य वर्णीजीकी कृपाके कारण प्राप्त हो सका था तब विषयके सम्बन्धमें पूंछ जाने पर मैंने कहा कि 'मैं जैनधर्मका अकिञ्चन विद्यार्थी हूं, विषय मैं क्या बताऊं? तथापि आपने १५ मिनट बोलनेका अवसर दिया था। मुक्त पर उस कृपाने जो प्रभाव किया वह मैं अला नहीं सकता।

आज वर्णीजो केवल जैन समाजको हो विभूति नहीं है, यद्यपि जैन समाजका ऋषा भार उनके भारत प्रदेश पर श्रंकित है। अजैन कुटुम्बमें जन्म लेकर उनके द्वारा न्यवहार जैनधर्मने कूपमण्ड्रकृत्व को त्याग दिया। उनकी श्रीर देखकर जैनी कौन है इस भावनाकी एक स्पष्ट रूप-रेखा गैरजैनी न्यक्तिके हृदयमंभी श्रंकित हो जाती है। श्राजकी जैन समाजकी संकुचित भावना उनकी श्रोर देखने मात्रसेतिरंशित हो जाती है और मानव समभता है कि जैनधर्म वास्तवमें मानवताके हृदयको भंड्रत कर सकता है।

यह पुण्य कमाया जैन समाज तथा अजैन समाजने क्रमशः अपने एक छोटेसे लालको खोकर और एक महानताके सिंहासनपर बैठा कर। कीन कह सकता है कि वर्णांजी आज मानवताकी जिस तह तक पहुंच पाये उसका कारण; किसी भी रूपमें सही उनका जैन समाजके बाहरका प्राथमिक विचरण नहीं ही है? जहां रहते हुए उन्होंने कल्पना की होगी कि जैन-तस्व किस तरह सर्वोपकारक हो सकता है। इस दृष्टिसे वर्णाजी जैन तथा अजैन समाजके बीचकी एक कड़ी हैं जिसमें दोनों अमें की महानता खिला उठी है।

वर्णीं वा तपस्विनी चिरों जावाईके मूर्तिमान् स्मारक हैं। उनकें त्याग विद्याव्यासंग श्रोर सम्पत्तिके सनुप्रयोगकी भावनाने वर्णीं जीमें अमरता पायी है। 'स्वयंबुद जैन' पर व्यय की गयी रकमने श्रतिकृतक्ष श्रतिमानवका जन्म दिया है।

आजके पैदल यात्रा करने वाले उस परित्राजकके मुखपर न केवल जैनधर्मकी विदत्ता श्रांकित है किन्तु दुःख दिलत मानवताकी कष्ठक भी विरात्र रही है। सारी सांसारिक निम्न प्रवृत्तियों से सन्यस्त इस यतिकी उदात्त कृतियां असहाय मानवताके आर्त जीत्कारके प्रति सदा सहानुभूतिसे मुख-रित होती हैं और यथाशिक मार्ग दर्शन करती हैं। आजके युगमें वैरागियोंका उपयोग लोकहिताय कैसा होना चाहिए इसके आप मूर्त रूप है।

#### वर्णी-श्राभिनन्दन-प्रन्थ

आपके आजके प्रवचनों में जैनवर्मकी पारिभाषिक शब्दाविलका घटाटोप नहीं किन्तु सीघे रूपसे मानवके भीतर खिरकर बैठने वालो वह सरस वाशो है जो महान आत्माओंका भूषण रही है। उन सीधे और गंबई शब्दों न जाने कैसा जादू हैं ? किन्तु समकी पुकार भी उसके साथ ही वहां विराज रही है। मन्दिरों तक ही घमको सीमित रखने वाले जैनी क्या सममें कि जैनवर्म कितना महान है और उसकी महानता समकाने वाला भी कितना महानतम हैं। जैन समाजकी उदारताके 'प्रसाद' में हिन्दु समाजका मंगलमय 'गंग्रोश' भी अपने आपमें विराजमान हो सका है।

हम देखते हैं कि आपके अंग प्रत्यंगसे प्रतिष्यनित होने वास्ती भारतीयता जैनस्वकी धारामें गोता लगा कर कैसी निखर उठी है, काश जैनी हो नहीं भारतीय भी इस समन्वयको समस्ते और बनते उसके अनुरूप । तो पूच्य राष्ट्रपिताका स्यादाद प्रेरित 'सर्वधर्में समानत्वम्' केवल प्रार्थनाका पद न रह जाता ।

सागर ]---

बी. एल. सराफ, बी. ए., एडएड. बी.

垢

¥6

46

## स्मृतिकी साधना

"संवारमें शान्ति नहीं। शान्तिका मूल कारण आत्मामें पर पदार्थों से उपेद्धा भी नहीं हम लोग को इन्हें आत्मीय मान रहे हैं इसका मूल कारण हमारी अनोदि कालीन वासना है। यदि मानव ऐसे स्थान पर पहुंच गया तो, एक आदमीके सुधारमें अनेकोंका सुधार है। इच्टि बदलना चाहिए। यही तो सुधारका फल है।

"मेरा यह इट्तम अद्धान है, कि कल्याशका प्रारम्भ आपमें ही होता है ' ' उन्हों समय जो कालादि होते हैं उन्हों निमित्त कारश कहते हैं । श्री आदिनाय भगवानके अन्तरंगसे मृष्क्षां (लोभादि) गयी, निमित्त मिला नीलाञ्जनाकी आयुके अन्त होनेका । इसी प्रकार सर्वत्र व्यवस्था है । यदि इस हीन दशापज प्रान्तका उदय अच्छा होना होगा, तब इस प्रान्तकी मानव समाजके भी सद् अभिप्राय हो बावेंगे । अन्यया ९९ का फेर है ही-रहेगा और प्रायः था।"

उक्त पंक्तियां पूज्य वर्णीजीने एक पत्रमें लिखी हैं। पत्रकी प्रस्येक पंक्ति स्व-पर कल्याणकी भावनासे स्रोत-प्रोत है। स्यारमोद्धारकी गहरी निष्ठा स्रौर अनुभृतिके साथ साथ जगतके मार्ग-निदर्शनकी स्पष्ट सस्तक भी मिस्ति है। उनकी लेखनी स्रौर स्रोजमयी सरस भाषामें सदैव यह उत्कट इच्छा निहित रहती है कि संवारके समस्त प्राणी सच्चे मानव धर्मका अनुसरण कर आत्मकल्याण करनेके साथ साथ संवारके समस्त दिग्ञान्त मानव समाजका भी उद्धार करें।

वर्णीजी लोकोसर पुरुष हैं। उनका सम्पूर्ण बीवन साधनामय रहा है। वे मुसुस्त है। उनके जीवनपर जैन संसकृति भीर दर्शनकी गहरी खाप है । ऋष्यास्मवादके वे अपनी कोटिके एक ही पण्डित हैं । उत्तरोत्तर साधनाके विकास श्रीर चरम उत्कर्षकी विश्वासने, उन्हें मानवके काराधिक निकट ला दिया है । उनकी सतत ज्ञान पिपासा कभी विराम नहीं सेती । वह उनके जीवनकी चिर-संगिनी है। यही कारण है कि उनमें मानवताके समस्त गुर्योका अप्रतिम सामञ्जल मूर्तिमान हो उठा है । उदारशाल, प्रचारकार्य, शिखा संस्था स्थापन एवं द्रम्य संग्रह बैसी उनकी बाह्य कियाओंकी पुष्ठभूमिमं, उनका विशुद्ध ब्रह्मचर्य-जन्य तेव, हृदयकी शालीनता, असीम सरलता परोपकारी वृत्ति, पतित्वावनताकी उच्चाभिलाषा और युक्तियुक्त मिष्ट संभाषण जैसे आकर्षण गुण खमक उठे हैं। ये हो उनके जीवनको इस आदर्श स्तर पर ले आये हैं। ये सम्राट् भरतके समान लौकिक-व्यवहारिक कार्यों में प्रवृत्त रहते हुए भी उत्तरे खलित हैं और है आत्मोद्धारके प्रति सदैव जागरूक ग्रीर सचिन्त । व अन्तरङ्गमें प्रभाव या भावुकतामें बहनेवाले बीव नहीं हैं । उनकी सरल किन्तु सचम बीचागी दृष्टि किसी भी व्यक्तिकं मनोभावोंको परखने या बस्तुस्थितकी गहराईसं पहुंचनेमें जरा भी विलम्ब नहीं लगाता । उनका विशाल दृदय दरिद्र, दुःखी, शुधार्त, पीड़ित, दिलत, तिरस्कृत, पतित स्त्रीर असहायोंके लिए सतत संवेदन-शील है । इन्हें देखते ही वह द्रवित हो उठते हैं और हो जाते हैं अत्यन्त ब्याकुल । कव्ट निवारण ही उन्हें स्वस्य कर पाता है। भारतीय प्राचीन अमण संस्कृति श्रीर मानव धर्मके यथार्थ दर्शन इनमें ही मिलते हैं।

भीषण परिस्थितियों में जीवन निर्वाह कर आपने वो शिक्षा प्राप्त की उसीका यह सुफल है, जो आज हम भारतवर्षमें वीसों शिक्षा संस्थाओंका फूलते फलते देख रहे हैं।

उनकी बायामें जो मिटास श्रीर प्रभाव है उसका वैशानिक मूल कारया है अन्य प्रान्तों में रहनेके बाद भी अपनी मधुर मातृभाषा-बुन्देलखण्डीका न छूटना । विशास शिखां के जेत्रमें जब अपने पदार्पया किया तब उनके कण्ठमें जन्मभूमिकी वाग्देशीका निश्चित निषास हो जुका था । इस इट् संस्कारने उनकी जन्मजात मीटी बोलीके रूपकी नहीं बदलने दिया और चूझान्त प्रतिभासम्पन्न होकर जब वे संसार के सामने आये तो सहज हो वह सरल भाषा मुखसे भरने छगी।

वर्गीजीने एक राजयोगीकी तरह पढ़ा लिखा है । उनके रहन-सहन और भोजनका माप-दण्ड सदा काफी ऊंच। रहा है। इस सम्बन्धमें अगियात जनश्रुतियां हैं । आपको साधारया भोजन-पान और वेशभूषा कभी नहीं रुचा । बाईजी अजिकल रूपसे उनकी तृप्तिके लिए सदैव साधन सामग्री जुटानेमें तत्पर रहीं और वर्गीजीकी भावनाएं सदैव बढ़ चढ़कर सामने आर्थी। बाईजी टयवहार कुशल यों इसी लिए बढ़िया चांवलोंको दूषमें मिगो कर बादमें पकाती थीं, तो भी 'बाईजी

#### यर्थी-स्मिनन्दन-प्रन्थ

उस दिनका चावल बहुत सुरवाद था" यह मुनकर भी ऊबती न थीं। बहुमूल्य शास दुशालों, रेशमी दपड़ों, चादरों, रेशमी साफों, कृतों और अंगृठियोंको अनायास किसी गरीव याचकको देखकर वहीं कहीं दे देनेकी तो न जाने कितनी घटनाएं हैं। यह प्रकृति आज भी उनमें बनी हुई है।

हरिपुर शाममें पं े ठाकुरप्रसाद द्विवेदीजी के पास पढते थे । एक जह बुद्धि माझगा विद्यार्थी साथ या। पठन-पाठनसे ऊब कर और विद्यार्थी जीवनसे अपना और किसी प्रकार पिण्ड छटता न देखकर. उसने एक दिन कहा-- ''वटनेमें क्या रखा है ? दोनों जने गंगाबीमें क्रवकर कष्टपद जीवन समाप्त कर है क्योर तमाम भंभटोसे मुक्ति पा लें।" वद वर्गांश्रीका ब्रनन्य मित्र था। शलाकी कोई मानसिक कष्ट न ही श्रपनी इस दयाई-वृत्ति और वन्धुत्व भावसे वे उसके प्रस्तावसे सहमत हो गये। दोनां व्यक्ति गुप चुप एक इक्का करके भूंता आये । मनमें उठते हुए नाना विकल्पों और भयने बाह्मण विद्यार्थीको इठसे पीछे दकेल दिया और यह छिपकर वर्णीजीको साता छोड़ कर न जाने कहा चम्पत हो गया।

सुबह उठते ही मित्रको गायव पाकर मनमें आया 'भला गुरुदेवको अपना म्'ह कैसे दिखाता। क्योंकि बहांसे बिना बाज़ा के भागकर वो आये थे ! यदि गये तो बहुत लाजित होना पहेगा और जो भी सनेगा वह भी उपहास करेगा । इस इंसी ठिटोलो छोर शर्मनाक स्थितिसे तो अब कायोखर्ग ही भला ! इसी उधेइ-बुनमें मस्त इम गंगा धाट पर चले गये। अंहीके पचास रूपये और सारे बस्त्र घाट पर रख दिये और नग्न होकर आवणको गंगामें कृद पड़े। आधा मील वहनेके बाद होश आया कि पैर पाने में चल रहे हैं। गंगाका दुसरा किनारा पास दिखायी पड़ा तथा वे पानी काटते हुए उस खोर पहुँच गये। खंड़े हुए तो अपनेको नग्न देख कर शर्म मालूम हुई। उसी प्रकार घाटकी तरफ लीट पड़े। बीचमें तीन भाराभोकों पार करना शक्तिसे बद्धर था। "मैं धाराको न काट सका और वहीं पानीमें गुटके खाने क्या । जीवन और भरगके हिंडोंलेमें मूलते हुए मुक्ते एक मछाहने देख किया और साधुको इवता समक्त सके सहारा दंकर प्रथमी नीकामें चढा लिया । मैं थकान और घनडाइटसे अचेत सी श्रमस्थामें घाट पर पहुंचा । देखा वस्त्र तब यथास्थान रखे हुए हैं । चित्तमें यह विचार आया कि कर्म-रेखाएं अभिट है, किसी के कुछ करनेसे क्या होता है। जो होनहार और भवितव्य है वह होकर ही रहता।" इस प्रकार लोक हास्यसे बचनेकी भावना तथा भावुकताके पूरमें वर्णीजी ने पूर्वीपार्जित कर्म अपरिहार्य हैं, भाग्य साथ नहीं छोड़ता' इस श्रहिंग श्रास्थाको पाया । किन्तु इस संकल्पने उन्हें पुरुषार्थसे विरत नहीं किया । वे पुरुषार्थ करते हैं और विश्वात रखते हैं कि पुण्योदय होगा तो इञ्चित कार्य अवश्य ही होगा । इसीलिए तो लिखा या ''यहां लोग नाना प्रकारसे रोकनेकी चेच्टा कर रहे हैं। मैं प्रकृतिसे जैला हूं आप लोगोंसे छिपा नहीं। जो बाहें सो मुक्ते बहका लेता है। मैं अन्तरंगसे तो कटनी आना चाहता हूं। बचलपुर और सागर दो इस मार्गमें प्रतिबन्धक 🖥, शरीरकी शक्ति इतनी प्रवक्त नहीं वी त्वयं आ सकूं । देखें कीन सा मार्ग निकलता है—भैया, संसार विडम्बनामय है और इमारी मोह सहर ही हमें इन संस्टोंमें उसका रही है। सबसे उत्तम मार्ग स्वतंत्रवृत्ति होकर विहार करनेका या, परन्तु वह परिशाम भी नहीं और न शारीरिक शक्ति भी इस बोग्य है। अन्यथा इस मध्यम मार्गमें कदापि बीवन व्यतीत न करता। पराधीनताके सहश कष्ट नहीं। मेरा (पं॰ जमन्मोहन सासवी को) इच्छाकार तथा अपनी माताबीको दर्शन विश्वद्वि"

गरोश नर्गा

यह पत्र गुक्देवकी आरमाका चित्रपट है। उनमें कुछ वैयक्तिक कमजोरियां भी हैं। उनमेंसे एक तो जिसने जैसा कहा उसकी हां में हां मिला हेना। दूसरी है व्यवस्था शीसताका अभाव। किन्दु वास्तविक वस्तु रिथित पर विचार करने से भली भांति समक्रमें जाता है कि उनमें अपनी कोई तुटि नहीं है। किन्दु वह भी 'लोक हिताय' है। व अपने द्वारा कभी किसीको खुल्ब या श्यायित नहीं करना चाहते। वो व्यक्ति उनके एक बार भी निकट सम्पर्कमें आ जाता है वह उनका स्तेह भाजन बन जाता है। किर वह उनके प्रति अपनी अत्यासिक्तसे उनसे सदा धर्मशान साभ और मार्ग दर्शन मिलता रहे, इस सोभसे उनके मार्गमें बाधक बन जाता है तथा समाजके सामकी हिन्दकों भूस जाता है। गुक्देव हतने संकोच शीस हैं कि सोगोंके किसी कार्यके सिए अत्यन्त आग्रह करने पर वे किंकर्तव्य विमुद्दे ही जाते हैं। इनमें सीमासे अधिक सरसता और नम्रता है। वे सबको साम्यहिन्दि वेखते हैं। उनपर सबका अधिकार है। यदि किसीका योड़ा भी भला हो सकता है तो उत्त कार्यसे व कभी रुकते नहीं चाहं वह व्यक्तिका काम हो या समाजका।

गुरुदेव सार्वजनीन लोक प्रिय हैं । भ्रतः संसार उन्हें बन्दना करता है । वर्तमान युगके ये भ्रादर्श मानव हैं । उन्होंने जितनी लोक सेवाएं की हैं, उनका जैन समाजके बाहर विद्यापन नहीं हुआ अन्यया वे अनुपम माने बाते । उनका व्यक्तिस्व महान् है । वे दिग्बिमूद मानव समाजकी दिशा और भाव परिवर्तनके लिए सचिन्त, सजग और संवेष्ट हैं ।

वृत्तानि सन्तु सततं जनता हिनानि—इस बादर्श भावनाका मुन्दर समन्वय पूच्य वर्षां जीमें जितना मिलता है उतना बन्धत्र देखनेमें नहीं बाता । परिचमी मादक मलय माठतने बापनी मोहिनी मुरिभसे संसारको विलासिता ब्रीर लिप्सा की रंग-रेलियों में सरावीर कर अगत्को उस मृग मरीचिकाके किरया जालमें उलका कर, मानवर्षासे दिग्धान्त बना दिया, किन्तु भरतसा यह दृद्वती योगी, इस ब्यनिश्य बाश्यश संसारमे उदासीन हो कर विरक्तिके बाभीष्ट राजपथपर आगे ही बदा रहा है ।

विषयका एरवर्ष और विभृति उनके समस्य सदैव मृतवत् रही । आव वे अपने जीवनके परम शिक्तरके इंतने समिकट हैं और उनका आकुल अन्तर इतना अचीर है कि वे अब निर्मन्य अवस्थाको

#### वर्णी-श्रभिनन्दन-प्रग्थ

प्रमुखकर उसमें श्रापनेको आत्मसात् कर देना चाहते हैं। वे सांसरिक स्नेह बंधनसे दूर, बहुत दूर जाकर प्रव किसी निर्जन प्रकृतिके सुरम्ब अञ्चलमें बैठकर कावयोग द्वारा एकाप्रचित्त हो एकाकी जीवन विताना चाहते हैं। जहां माया मोह बन्धनसे चिर संतर्भ आत्माको विराट शान्ति मिले, प्रवल आत्मोद्वारकी विश्वास स्फल हो और वे कर्म शृत्रुकोंके मीषशा रशास्त्रेत्रमें सतत युद्ध कर उनपर विजय प्राप्त कर रशाभीर बन सकें।

ऐसे युग पुरुषकी पुष्प स्मृतिमें उनके पुनीत पादपक्षोमें अद्भाकी यह सुमनाञ्जलि अर्पित है। वे चिरंजीय हों, और तक्षके मध्यमें सुचाकरकी भांति प्रकाशमान रहकर अमृत वरताते रहें।

कुमार कुटीर, कटनी ]-

(स० र्स०) धन्यकुमार जैन

55

S

45

## झोली के फूल

फूळों से भरी हुई झोर्छा। मेरी, मैं इन्हें चढ़ाऊंगा। जब तक शरीर में शक्ति शेप तव तक मैं तुम्हें मनाऊंगा॥

> 'भारत भू' की रक्षा करते मर मिटें न पीछे हटें कभी। 'होगी रच्चा तेरी स्वदेश' उद्याम तान से कहें सभी॥

हिमगिर कांप भू डोळ उठे, चाहे सुन कर के सिंहनाद-वर वीरों का, चिन्ता न किन्तु फैले युगान्त तक यह निनाद॥

> हे देव अधिक कुछ चाह नहीं नव-जीवन-ज्योति जगा देवें। स्वर्णिम अ**ड्डों में 'भारत'** का इतिहास पुनः लिखवा देगें॥

हम चढ़ा रहे हैं फूल देव। श्रद्धा पूर्वक, झोली खाली-हो गयी, प्रसुवर वर दो भरसके इसे फिरसे माली॥ स्या० वि० काशी]-

(वि०) ज्ञानचन्द्र 'आखोक'

## वर्णी महान !

वर्णी महान् ! वर्णी महान् !

युग युग तक श्रद्धा से मानव गावेगा तेरा यशोगान वर्णी महान् ! वर्णी महान् !!

तुमने युग धर्म सिखाया जीवन का मर्भ बताया गुमराह युगों के मानव की फिर जीवन पथ दिखलाया लघुमानव है कितना समर्थ-बतलाता तेरा स्वामामन वर्णी महान् ! वर्णी महान् !!

कहना जग हम स्वछन्द नहीं
दृटे जीवन के बन्ध नहीं
इस पर बोले गुरूवर्य १ आप
"मानव इतना निष्यन्द नहीं
दो तोड़ विवशताके बन्धन बन जाओ अब भी युगप्रधान।
वर्णी महान्! वर्णी महान्!

तुम जगा रहे हो निस्त्रिल विश्व लेकर के कर में ज्ञान दीप वह ज्ञान कि जिससे मानव का अन्तस्तल है विलकुल ममीप

युग युग तक अनुप्राणित होगा पा कर जग तेरा झान दान। वर्णी महान् ! वर्णी महान् !!

> उज्वल यश-किरणों से तेरी हो रहा व्याप्त यह धरा धाम तू इस युग का योगी महान् युग का तुसको शत शत प्रणाम्

श्रद्धा से नत हो उठे आज चरणों में तेरे प्राण प्राण । वर्णी महान् ! वर्णी महान् !

सामर ]- -- फूछचन्द 'मधुर'

## खतौली की आंखें

मुजप्तरनगर जिलेके इस खतीली उपनगरमें जैनधर्मके अनुयायियोंकी अच्छी संख्या तथा सामाजिक स्थिति है। लाँकिक कार्योंके साथ-साथ आत्माराधनकी प्रवृत्ति यहां पं० हरगूलालजी, मलजी आदिके समयसे चली आयी है। तो भी काल दोधसे यहांक लोग भी केवल बाह्य प्रभावनामें मस्त रहने लगे थे। ऐसे ही समय सन् १९२४में पृक्य पं० गरोशप्रसादजी वर्णों हस्तिनापुरसे लौटने पर यहां हके। मक्तें ले कदका दयाम शरीर, खहरका परिधान तथा माथके खेतप्रथ केश देखकर लोगोंकी हिए ठिठक गयी! लोगोंको लगा सिक्कि देवी (स्व० पू० माता चिरोंजाबाईजी) ज्ञानमालकको लिये सम रही हैं। महाराज एक समाह हके 'परमात्म प्रकाश' का स्वाध्याय चला। लोगोंने समक्ता कि उनके सुपरिचित पृज्य आदर्श तपस्वी बाबा भागीरथजीका कथन ही ठीक है। ऐसा न होता तो ज्ञानमूर्ति वर्णों जी मूर्तिमान तप बाबाबी ही की बात—कंवल बाह्य आचरश से ही पार न लगे गी—का, साफ-साफ क्याख्यान क्यों करते।

सन् १६२५ में गतवर्षकी मार्थना स्वीकार कर पूज्य बाबाजी तथा वर्णाजीने खतां लीमें चतुर्मात किया। पंज दीपचन्द्रजी वर्णों भी आगये थे । चनुर्मास भर ज्ञान-इन्टि चली । बाबा वर्णों के मुलसे धर्मका मर्म सुनकर लोग आगने आपको भूल जाते थे । किन्तु वर्णीजीको ध्यान था कि साधन विन यह धर्मचर्चा आधिक दिन न चलेगी । बोले ''सम्यग्ज्ञान दायी विद्याल संस्कृत विद्यालय होता तो कितना अच्छा होता ।'' और चुप हो गये । लोग सम्हले, न चतुर्मास सदा रहेगा, न साधु समागम आरि न यह ज्ञानवर्षा भी रहेगी-- बातकी बातमें दश हजार का चन्दा हुआ और 'कुन्द कुन्द विद्यालय' की स्थापना हो गयी ।

सनलोग गुरुश्नीक समने सरल तथा समक्षदार मालूम पड़ते थे। जन्म और कुलका प्रमंद्र भी दवासा लगा। किन्तु; दस्से-किसी सामाजिक भूल वा अपराध वश विह्कृत लोग-मन्दिर में आयेंगे ! मन्दिर अगवित्र हो जायगा, मूर्तिबंपर उपसर्ग आ पड़ेगा, नहों ये कभी भी मन्दिरकी देहली न लांघ सकेंगे। चिर उपस्तित दस्सा भाई भी इस धार्मिक दंडको सहते सहते उज गये थे पर लाचार थं। दुर्भाग्य वश कुछ मन चले स्थानकवासी साधु आ पहुंचे। दस्सा भाईयोंने सोचा 'चलो क्या मुराई है जैनी तो रहेंगे, कीन सदा अपमान सहे। समदाय परिवर्गनकी तयारियां चल रही थी। युवक इस धर्महरुसे दुल्ली थे। इडोंसे अनुनय विनय की 'तुग्हें तो धर्म दुवाना ही है। इमारी जिन्दगी भर तो

बलती, के विवा दूसरा जवाब ही न था। याद पहे बावा-वर्णी। पत्र लिखा ( महादेवीजीने ), उत्तर मिला ''....दस्ता भाइयोंके ऊपर वो वर्म संकट आया पदकर बहुत दुली हुआ, बीसा भाइयोंको उचित है जो उन्हें पूजनादि कार्यमें कोई बाबा उपस्थित न करें........मेरी हृदय से सम्मति है जो दस्सा समाजको वीसाकी तरह पूजनादि करनेमें कोई आपत्ति न होनी चाहिए। जिनके आचरणमें किसी प्रकारका दोष नहीं उन्हें पूजनसे रोकना उनकी जह है ....वाबाजी महाराजती उद्योग करते ही होंगे किन्तु आप भी खतीली दस्सा समाजकी ओरसे ऐसा प्रयास करना जिसमें समाजका पतन न हो जावे। मैं तो बहुत ही दुली इस समाचारसे हूं जो मेरठ आदि प्रान्तके माई श्वेताम्बर हो रहे हैं। '' इसे पाते ही आन्त धर्म ध्वजीकी आखे खुलीं और त्यागम्तिं वावाजीकी उपस्थितमें दस्सा भाइयोंका स्थितीकरण हुआ तथा उत्तर भारत को साधमीं बात्सल्यका मार्ग मिला।

स्वर्गीय पं॰ गोपालदास वरंगान जैन धर्मपर आक्रमण करने वालोंसे शास्त्रार्थ किये ये किन्तु दूसरी पीट्री उसे न निभा सकी। फलतः श्रार्थ समाजियों के भाक्मण और बहें। इसी समय जैन समाज के भाग्यसे अभिनव जैन शंकराचार्य (पं०राजेन्द्रकुमारजी) अपने साथ संघ (दि० जैन शास्त्रार्थ संघ) लिये समाजके सामने आये। सन्, ३३ में खतौलीपर बार हुआ और सीभाग्यसे वर्णाजीके नायकस्वमें पं० राजेन्द्रकुमारजीने ऐसा मारा कि कितने ही शास्त्रार्था आर्थ समाजियोंकी ही विदिक धर्मकी समस्कर माननेकी स्मी। पानी पड़नेपर जब विपक्तके विद्वानोंने शास्त्रार्थ सभा स्थिगत करानी चाही तब ''कंसा विराम, कैसा विश्राम, शास्त्रार्थ चाहिए, शास्त्रार्थ लोजिये' शब्द वर्णाजीके मुखसे सुनकर वे चिकत रह गये और समके कि-जैन धर्ममें कैसा त्रोजल है।

संस्थव नहीं कि इस बाबा-वर्णीक पूरे उपकारांका स्परण भी कर सकें । इतना ही जानते हैं कि वे खतीलीकी चांलें थे, हैं च्रोर रहेंगे । त्यागमूर्ति बाबाबीकी तो अधपुण्यस्मृति ही पथप्रदर्शन करती है, किन्दु समाजके पुण्य प्रतापसे वर्णाबी आज भी हमारे मसीहा हैं । वे चिरायु हों च्रोर हमारा मार्ग दर्शन करते रहें ।

महादेवी

म्बतीली ]-

बा**बू**लाल जैन

55 SF SF

## इनको गणेश हम कैसे कहें !

(१)

तनपर है धर्म धूलि खासी,
मृगछाल महाश्रत ओढ़ हैं।
जिन-शृप पर हैं आरूढ़, उमा
अनुभूति से प्रीती जोड़े हैं॥
तिरसूल सदा रन्नमय ले,
सम्मेद शिलर-कैलाश बमें।
गुरुषर तथ सक्खे महादेख,
इनको गणेश हम कसे कहें?

(२)

पुरूषार्थ चतुष्टय भुजा चार शिक्षळा कीर्नि छवि छायी है। उपदेशामृत पावन गङ्गा भी बसुधा पर आज वहायी है।। पी छिया कपाय कठिन विप को शल्य त्रय त्रिपुर भी धृधू दहे गुरूषर तव सच्चे महादेव इनको गणेश हम कसे कहें?

( 3 )

सुझान सुतीक्ष्मा तृतीय नेत्र
-की ज्योति मदनका दहती है।
गल माल भुजङ्ग परीपह हैं,
ओंनमः सुमरनी लसती है।।
सन्देह नहीं शङ्कर ही हैं।
आवाल बृद्ध जब यही कहें।
गुरुषर तुम सच्चे महादेव।
तुमको गणश हम कैसे कहें।

स्या० वि० काशी]

## महान् सचमुच महान्

तर्क शास्त्रके विद्वान कहते हैं कि कार्य-कारण तथा परिशाम इनमें परस्पर बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। एक टाहिस्विक होनेके नाते तो मैं शायद ही इसपर विश्वास कर सकता किन्तु....। यह एक किन्तु विगत कुछ वर्षों के इतिहासके पृष्ठ खोला कर रख देता है। स्मरशा कर उठता हूं एकाएक बड़ोंका वह उपदेश कि महापुरुषों के दर्शन कदाचित् विगत कई जन्मों के पुण्यकर्म स्वरूप ही सुलभ इते हैं। सो इसे खपने सीभाग्यका मैं प्रथम चरशा ही सभी तक मान सका हूं कि अब अति सस्वरूप होने पर भी मुक्ते कैन हाईश्कृत तागरमें एक शिक्षक की भांति जाना पढ़ा था।

यों तो प्रवास मेरे जीवनका एक अंश रहा है किन्तु सन् १९२४ के प्रारम्भसे ही मनमें प्रवासके प्रति एक विरक्ति सी उमर उठी है। किर भी खुलीसगढ़ छोड़ कर जीविका आर्जनके हेतु मुक्ते सागर जाना पड़ा। इस प्रवासके पूर्व सागरके सम्बन्धमें कई बातें सुना करता था। सागरकी प्राकृतिक छुटा, वहां की स्वास्थ्यकर जलवायु इनके विषयमें बहुत कुछ सुन चुका था। आतएव आपने हीन स्वास्थ्यका स्वयः स्वते हुए मुक्ते सागरमें ही रहना स्विकर एवं हितकर प्रतीत हुआ।

तब मुक्ते यह पता नहीं था कि सागरका जैन समाज एक महत्त्व पूर्ण मात्रामें सागरके सार्व-जनिक जीवनमें प्रवेश कर गया है। तो, एक प्रदन मेरे सामने अवश्य था मैं कान्यकुव्य कुक्कोराक बाकाण हूं। सुन रक्ता या 'न गच्छेत् जैन मन्दिरम्', झादि और उसके प्रतिकृत मैं उसी स्थानपर चाकरी करने जा रहा था। मेरे समाज वालोंको यह बात खटक गयी। लेकिन मैं स्वभावतः ही विद्रोही रहा हूं गुणा प्रहणा करने में मैंने कदिका ध्यान कभी नहीं किया।

सो जैन हाईरकूलमें एक शिल्लको है स्थितसे कार्य शुरू करने के कुछ समय परचात् ही यदा-कहा मेरे कानमें मोराजी संस्कृत विद्यास्त्रके विद्यार्थियों द्वारा स्थानिक शब्द 'श्वार्था' पह बाया करते थे! और मनमें यह भावना उठती थी कि आखिर वह कीनसा व्यक्तिस्व है जो इन विद्यार्थियों के बीच 'वावार्था' के रूपमें सदैव चर्चाका विषय बन जाता है! विश्वासा यद्यपि मन ही में थी पर उभरने सार्था थी। फिर एक दिन जैनसमावके कुछ वयत्क व्यक्तियों को दैंने 'वर्णाजी'का नाम सेते सुना आयन्त कादर एवं समुचित श्रदाके साथ! तत्व्या मेरा मन दुइरा उठा—वाथाबी, वर्णाजी ये दोनों एक ही तो नहीं हैं! आखिर वह कीन व्यक्तित्व है वो सम्पूर्ण जैनसमावके द्वारा इतनी श्रदाके साथ पूजनीय है। अत्रप्त एक दिन संस्कृत पादशासाके आई पन्नासाक्षवीसे मैंने इस सम्यार्थे प्रश्न किया

#### वर्गी अभिनन्दन-प्रन्य

उनके उत्तरसे मुक्ते ज्ञात हुआ कि वे जैनसमाजको एक महान् आदरखीय विभूति हैं। विरस्त होते हुए भी बनहिताय, लोक मंगलकारो भावन।आँके प्रसारमें खुटे हुए हैं शिद्धा उनका भियतम विषय है।

इस श्राह्म परिचयक बलपर मेरे मनकी कल्पना उनके स्वरूपका ताना-जाना जुनने लगी काफी नृद्ध होंगे, ऊंचे पूरे, रमभु-युक्त, साथमें श्रांकों व्यक्ति होंगे, बड़ी शान के स्वथ रहते होंगे, बत्नीका स्थमवतः स्थागकर दिया होगा, श्रादि-श्रादि। ऐसा ही कुछ उनका काल्पनिक स्वरूप मेरे मनमें उभर उठा था। श्रीर उसी समय एक नहीं अनेक प्रश्न उठ पड़े थे। क्या ये वैसे ही विरक्त साधुश्रोमें नहीं हैं वैसे कि वर्तमान कालमें भारतवर्षमें पाये वाते हैं ? इस जिज्ञासाका भला कीन उत्तर दे ? नवागन्तुक श्रयथा यो कहिए कि प्रवासी होनेके नाते किसीसे कुछ पूंछनेमें हिचक लगती थी। फिर श्रपने एक स्वजासीय बन्धुसे उपरोक्त प्रश्न उपस्थित करने पर मुक्ते उत्तर मिला था—श्रव्छा तो क्या श्राप भी बैन धर्ममें दिखित होना चाहते हैं ? सच कहं, यह उत्तर वृद्धा वेदंगा सा लगा मुक्ते। क्या वर्शीजी के बारेमें जानना एक श्रम्य जातीय व्यक्तिके लिए गुनाह है ! कीन उत्तर देता इन प्रश्नों का !

किर जनवरीके महिनेमें गुफ्ते सुननेको मिला कि मार्चमें वर्णाजी सागर पथार रहे हैं। यह समाचार मेरे लिए अत्यन्त उपयोगी विद्ध हुआ। उनकी अनुपश्चितमें जैनसमा नके आवाल नृद्धकी अखण्ड निष्ठाको देखकर मेरे मनमें उनके प्रति उस समय आदर तो नहीं कुत्हल अवस्य हुआ या। किन्दु उसी दिन कद्मामें पदाते समय जब भेरे एक प्रिय जैन छात्रने कहा कि मास्टर साहेब, वर्णाजी गयासे दैदल आ रहे हैं। वे आवागमनके आधुनिक साधनोंका प्रयोग नहीं करते और न जुता ही पहनते हैं—तब जैसे आप ही आप किसीन उनके प्रति अद्धाका बीज भेरे मनमें अंकुरित कर दिया। मन हो मन ऐसी विभृतिके दर्शनके लिए व्याकुल हो उठा या मैं।

एक दिन संध्याकाल यह सुननेकी मिला कि वर्षीची निकटस्य प्राप्तमें श्रा गये हैं और

प्रातःकासः ने नगरमं प्रवेश करेंगे । नचपनसे राष्ट्रीय प्रकृति मुक्तमें प्रधान रही है, अतएव सभा, भागीजन भादिमें सदैव वावा करता था । उसी दृष्टिकीणसे प्रातःकासकी सराभग भाठ वजे मैंने समक्ष रक्सा था। सी दूसरे दिन भाठ बजेके लगभग जब मैं आपने एक मिनके साथ उस स्थान पर पहुंचा वहां उनका स्वागत होनेको या तो पता चन्ना कि त्यंकी प्रथम रश्मिनोंडे साथ ही वे वस स्वानसे चल पढ़े थे। समयकी यह नियमित पाव-दी विरखोंमें ही पायी जाती है। परोखक्यसे उनके इस प्रथम गुराने मुक्ते आकर्षित किया । खैर, बढ़ चता आगे, और हीरा आयत फिल्सके बास र्मने देखा विशास जन समुद्द-तिस रखेनेकी जनह नहीं । 'वर्गीबीकी जय' की व्यनि प्रत्येक कीनेमें गृंज रही थी। श्रीर मेरी आंखें चुप चाप विकलतासे खोज रही थीं, उस महान व्यक्तित्वको । कुछ मिनट श्रीर, "" श्रीर मैंने देखा संबंद चादर लपेटे एक छोटे कदका श्यामल व्यक्ति नंगे पैर बड़ी तैजीके लाथ मीलके प्रवेशदारसे निकल कर आगे वट गया--। सिरपर कुछ श्वेत केश, नयनोंमें एक अपूर्व क्योति, इंसता हुआ चेहरा, आजानु बाहु, रस्त कमल वी इयेश्वियां। विशास जनराशि पागस हो कर चिल्ला उठी-'वर्गाजीकी जंग'। उस महान् विभृतिके दो लुढ़े हुए हाथ उत्पर उठ गये'''-''''तो यही वर्णांजी हैं ! श्रीर मनमें कोई बोल उठा- 'महान् सचमुच महान्!' वह एक भलक थी लेकिन ऐसी भलक जो दिलमें घर कर गयी हो, जीवन भरको अपनी अमिट ह्याप होइ गयी । 'सादा रहना उच्च विचार' यह भारतीय आदर्श जैसे वर्गाविक व्यक्तित्वमें मर्तिमन्त हो उठा था। मेरा मन एक नहीं कई बार उस 'बय-ध्वनि' की दुहरा गया।

किया होते हुए भी मैंने नर-काक्य नहीं किया । लेकिन उस दिन मध्यान्हमें जैसे किसीने मेरे किसीने प्रेरित कर दिया उनके प्रति अदांबलि प्रगट करने के लिए । क्योर क्याप ही क्याप कुछ पंक्तियों कागज पर उभर उठी थीं । उसी दिन बहुत निकटसे उन्हें देखनेका प्रीका मिला । मैंने सुना वे कह रहे थे, 'बाज एक हुद्धाने मुक्ते यह एक रूपया दिया है । शिक्षा के प्रसार हेत् सुक्ते एक लाख रूपया चाहिये''। ब्रीर ककीरकी चादर फैस गयी । अधिक देर नहीं सागी, एक लाखके वचन प्राप्त हो गये । मैं सीच रहा या—कीन सा बांदू हस व्यक्तिने जैनसमान पर डास दिया है ? मनने उत्तर दिया—त्याग, तपस्या कीर निस्वार्थ सेवा । हां, सचमुच ये वर्षीं बीको सेवा-पबके क्योति-स्वार्थ है ।

फिर युननेकी मिला 'भाजाद हिन्द फीज'के लिए एक सभाका आधीयन किया गया। लोगोंसे दान देनेकी आपीस की गयी। साधु वर्धीर्विक पास क्या था ? फिर भी उन्होंने अपनी खादर उतार कर दानमें देनेकी घोषणा की। और यह सब पढ़ कर मेरा मन कह रहा था— काश हमारा साधु समाज यदि ऐसा ही हो पाता तो जाने भाज भारत कहां रहता।

वर्णीं बीके इस स्वल्प परिचयने मनकी उत्कंटा बढ़ा दी। उनके बिगत बीवनसे मैंने परिचय

### वर्षी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

प्राप्त किया। अन्यता वे एक अजैन हैं किन्द्र कर्मणा वे जैनसना नके आदर्श हैं। जैनसमा नमें सचसुन्य शिक्षाका भारी अभाव है। वर्षां जैने उस समा नकी कम औरीको पहचान कर उसे दूर करने का वत ले लिया। कलस्वरूप आज बनारस, कंटनी, जवलपुर, दमोह, त गर आदि अनेक स्थानों में अनेक संस्थाएं चल रही है। अजैन होते हुए भी अपनी तपत्या एवं उद्देश्यको पवित्रताके बल पर वे जैनसमाजके आदर्श मनोनीत हुए। पूज्य और महान होकर भी वे व्यवहारमें साधारण मानवकी भाति हो रहे सचमुच यह उनकी महानता है।

सच कहूं तो आज तक बहुत ही कम मैं किसी धार्मिक विभृतिके प्रति आकर्षित हो सका, किन्दु वर्णोजीके स्वल्प दर्शन के मेरी धारणामें परिवर्तन कर दिया और आज भी मन सोचने लगता है कि धर्मके खेशमें यदि ऐसे ही कुछ और भारतमाता के स्वयूत पैदा हुए होते तो आज हम भारतीय न जाने उक्षतिके किस उच्च शिलर पर पहुंच गये होते।

रायपुर ]-

-(१०) स्वराज्यप्रसाद त्रिवेदी, बी० ए०, सन्यादक 'महाकोशाल'



## वीर की देन

-X-

योवनके प्रस्तर खण्डोंमें निर्मार बन बहना सिखलाया। दानवता को चीर सहृद्यता का हमको पाठ पदाया॥

> राजाओं के सिंहासन को जनताका प्रतिनिधि वतलाया। गगनचुम्बिनी ज्वालमालमें जगहित जलना हमें सिखाया॥

सत्य अहिंसा ही जीवन का शिव सुंदर सन्देश सुनाया। दो-विरोध की प्रतिद्वंद्विनी माया की सिकता समझाया॥

> अनेकान्त समदृष्टि हमारी एक ध्येय हो एक हमारा। न्याय बने अन्याय कहीं तो देवल हो प्रतिकार हमारा।।

मृग ढू'ढ़े वनमें कस्तूरी तुम तो बनोन यों दीवाने। मानव वह जो मानवता सा रह जीहरी वन पहिचाने।।

> तमस्तोम में छिपी चार्नी त्रियतम से दुहराया करती। कहां बीर के पतित पूत रमत्रय १ कह अक्कुलाया करती॥

तारे क्या हैं उसी चाँदनी की आंखों की मुक्ता माछा। अंघकार है घूम्र और आविर्भावक है अन्तर्काछा॥

> जैनमन्दिरों में मुसकाया करती निर्मलता की धारा। निज उपासकों का निवास शिमला पाया वैभव की कारा।।

कहां धर्म की आन कहां अकलक और निकलक पुत्रारी। कहां धर्मबन्धुत्व और वह कहां प्रेम के आज मिखारी॥

> वैभव बोला करुणा स्वर में मन्दिर सम सोने की कारा पंचमूत में इस विलीन हैं और यही अस्तिस्व हमारा॥

स्या० विचा० काझी ]---

**—हीराह्याल पाण्डे,** साहिस्याचार्य, बी. ए.

## बुन्देलखण्डं सद्गुरु श्रीवर्णी च---

यस्यारण्येषु शार्द्ला, नरसिंहाः पुरेषु च । क्सन्ति तत्त्रियं भाति, विन्ध्येला (बुन्देला) मण्डलं भुवि ॥१॥ यत्र कवित्वशक्ति-विलोक्यते ग्राम्यजनेष्वपूर्वा। उपात्तविद्या यदि <sup>१</sup>काव्यवित्ता, भवन्ति तत्रास्ति किमत्र चित्रम्॥२॥ सर्वत्र लभ्यै मंधुरै: पयोमि-रनोकहै: पुन्मफलक्किपूर्णे:। हुर्चंश्य सात्म्यै: शिशिरै: समीरै-विभात्यसी देशमणिर्दशिणै:।।३।। गिरिवर्ज रुव्रतसानुमद्भि-यां रक्ष्यते रक्षिसमै रजसम्। द्रुमेषु यस्या विविधा विहङ्गाः, कूर्जन्ति सा चार दशार्णभूमिः॥४॥ अन्येषु देशेषु जना व्ययन्ते, दिवानिशं प्राप्य निदाधकालम्। संजायते किन्तु दशाणंभूंगी विभावरीयं शिशिरा तदापि।।५।। <sup>र</sup>बन्योपसर्गान् बहुदुःखपूर्णान्, शृण्मः पठामश्च परत्र देशे । एतैश्व भूकम्पनिभैनं किन्तु, पीडा भवत्यत्र दशाणंदेशे ॥६॥ यं वीक्षित् प्रत्यह मान्नजन्ति देशाद्विदेशाच्य जना अनके। रेवाप्रपातः स हि भूमभारः सत्यं दशार्णे रमणीय वस्तु।।७।। चर्मण्वती, वेत्रवती, दशार्णा, श्रीपंर्वती, सिन्धु, कलिन्दकन्या:। श्रीटोंस, रेवा, जमनार, केनाः, सिंचन्ति नीरै विमलैर्दशार्णम्।।८॥ प्रसादमाधुर्वगुणोपपेता, गीतप्रबन्धाः प्रजुराश्च शब्दाः। मिलन्ति यस्यां जननीनिभां तो, विन्ध्येलभाषायनिष्यं नमामि ॥९॥ तुल्सी, विहारी, 'रद्दघू कवीशाः, श्रीमैथिली, केशवदासमुल्याः। अङ्के हि यस्या नितरां विभान्ति सरस्वती सा सफलैव यत्र।।१०॥ यस्य प्रतापतपनात् किल शत्रुवर्गो, घूकोपमः समभवद् गिरिगह्वरस्थः। बीराग्रणीः मुअटसंस्तुत युद्धकारी, यत्राभवज्जनमतो नृपतुङ्ग युङ्गः ॥११॥ यस्यैव पारवें भटवर्यमान्या, भाल्हादिवीराः सुभटा बलाढघाः। आसन् स भृत्या जगति प्रमिद्धो, बभूव देवः परमदि रत्र॥१२॥ कीर्त्या महत्या सह कर्मनिष्ठः प्रतापसंतापित वैरिवर्गः। स्वयं गुणी सन् गुणिनाज्च भक्तः श्रीखत्रसालोऽजनि यत्र भूपः॥१३॥ सुवर्णदानस्य कथेह लोके, नैव श्रुता केन जनेन यस्य ? स बीरवर्यो नृपबीरसिंहो, बिन्ध्येलमाले तिलकेन तुल्य:॥१४॥ मातेव रक्षां परितः प्रजानां विधाय याजी निजधान शत्रून्। दुर्गावती सा पुरुषातिवीरा वभूव यत्र त्रिपुरी-प्रशास्त्री।।१५॥ जनेवृ यस्यास्ति विशालकीर्ति-धनेषु दाने च कुबेरतुल्य:। ''बाहारद।नेश्वर'' इत्युपाधि-विभूषितो देवपितः सुभव्यः॥१६॥

१ कवि कर्मणि प्रसिद्धाः, २ विन्ध्येललण्डस्य प्राचीन नाम, ३ प्रहरिक तुल्यैः, ४ भाषायां वाढ़ इति । ५ रह्यू देवगढ़-निवासी प्राकृत भाषायाः महाकविः । ६ भाषायां परमाल इति ।

अजायतात्रैव दशाणंदेशे, विपन्नलोकस्य शरण्यभूते। सत्यं हि लोके सुकृताग्रभाजां, स्याज्जन्मना क्षेत्रमपि प्रशस्तम् (युष्मम्) ।।१७॥ आहारक्षेत्र प्रतिमासु बस्य, सुपाटवं हुष्यति बीक्य चेत:। स पप्पटो मृतिकलाविदग्घो, दशार्षरत्नेषु न पश्चिम: स्यात् ॥१८॥ स्वातन्त्र्यमृतिः कूलजावरेण्या, लक्ष्मी भंवानीव विचित्रवीर्या। प्रदर्शयामास कृपाणहस्ताः, स्वातंत्र्यमार्गं सुखदं यदीया ॥१९॥ पत्रे प्रतापे किल सिंहनादं, यस्यालभन्त प्रतिबृद्धलोकाः"। कान्ते विधाता स हि राष्ट्रवीरो, विन्ध्येलवासी जयतादगणेश': ।।२०।। अत्राकरोऽप्यस्ति महामणीना-मनेकपानां जनिकाननव् । व्यायामिको विश्वजयी स गामा प्राप्नोति जन्मात्र दशार्णदेशे ॥२१॥ सुवर्ण, देवदज, चित्रकुट, चेदि, प्रपौरा, सजुराह, नैनाः। तीर्थालया **यत्र विनष्टपापाः सन्ति, त्रियोऽसौ सततं दशार्जः**॥२२॥ अयं मुसुर्विद्वां वरेच्यो, गणेशपूर्वी जयतात्प्रसादः । ज्योतिष्मता त्यागबलेन येन, प्रभाविहीनं विश्ववं प्रणीतम् ॥३३॥ अतुल्यरूपा प्रकृति गेरिष्ठा, यबार्थरूपा च विनोदमाना-अत्रास्ति, शिक्षा सर्वी तथैव, वेत्तहि नृतं त्रिदिवो दक्षार्णः ॥२४॥ स्बदेश भनत्येति विचिन्त्य पूर्वं, त्वयेह सर्वत्र विवोधसंस्वाः। संस्थापिता लोकहितकूरेण, प्रत्यक्षरूपाणि फलानि यासाम् ॥२५॥ पारचात्यशिक्षा खलु शिक्ष्यचित्ते, भोगाधिकारह्यमेव धले। पूर्वीयशिक्षा विपरीतमस्मात्, त्यागेन साकं किल कर्मयोगम् ॥२६॥ इत्यं विचिन्त्यैव दयाईचेतसा, पूर्वीयशिक्षा भवतावृता मृशम्। तस्याः प्रचारोऽपि समर्थवाचया, प्रान्ते समस्ते भवता विधीयते।।२७॥ त्वज्जन्मदानेन जनाय किन्न, दत्तं दशाणेंन सुबुद्धिदानिन्???। अहं कृतजो भृशमेवमीप्से, नित्यं भवेत्ते वयसः सुबृद्धिः ॥२८॥ श्रुतेन शाली, तपसांच मूर्ति-,विन्ध्येललण्डस्य विभूतिरूपः। विद्वत्त्रियक्चारुतर स्वभाव-स्त्वत्कीर्तिमित्यं गुणिनो गदन्ति ॥२९॥ यद्यस्ति किचिन्नन् दैवयोगा-न्माधुर्य मिष्टं सुमते !!! फलेऽस्मिन्। तत्रास्ति सत्यं कृतिनम्तवैव, पूर्णी गुणो हे गुरुक्ष्पशास्तिन् !!!॥३०॥ सद्गुरोस्तस्य माहात्म्यं किमन्यद्वर्ण्यंतेऽधिकम्। तुच्छोऽपि शीकरो यस्माज्जायते मिन्धुमित्रभः ॥३१॥

महरौनी ]- -(पं०) गोविन्दराव, वास्त्री काव्यतीर्थ

१ अकबर सैनिकान् २ देवपित खेउपितिरित नाम्ना प्रसिद्धः । ३ झांसी नगरस्य राज्ञी ४ शिक्षितजनाः ५ मुंगावलीनिवासी कानपुरप्रवासी गणेशशंकर विद्यार्थी । ६ पन्नाराज्ये हीरकखनि गंजानामुत्पत्तिवनज्ज विद्यते । ७ अत्रत्य दितयानगरे ८ विद्यालयाः ९ हलन्तानां शब्दानामावन्तत्व स्वीकाराद् यथा वाचा निशा दिशा ।

# मी बन्ध



या चारुलेल महिता शशि रुच्य वर्ष्मा,
रम्या रमा जनमनः जयित स्वभासा।
सा भावभासित रसा मित मञ्जुलाभा,
प्रमाति भास्वरगुणासर वर्णि वाणी।।

बड़ीत---

-(प्रा.) राजकुमार, सिद्धान्तशास्त्री, साहित्याचार्य

# दर्शन-धर्म 🔫

## श्रास्तिनास्तिवाद

### श्री डाक्टर प्रो० ए॰ चकवर्ती

अस्तिनास्तिवादको जैन तत्वज्ञानकी आधारशिला कहा जा उकता है। तथापि यही वह जैन मान्यता है जिसे दुर्भाग्यवश अधिकांश अजैन विद्वानोंने ठीक नहीं उमका है। जैनेतर विद्वानोंको यह उपलतासे स्वीकार करना कठिन होता है कि एक ही सत् वस्तुमें दो परस्पर विरोधी अवस्थाएं एक साथ संभव हो सकती हैं। आपाततः यह असंभव है। प्रकृतिके किसी पदार्थके विषयमें "है, नहीं है" कैसे कहा जा सकता है। ऐसा कथन वहज ही आमक प्रतीत होता है आत्र्य जैनेतर विचारक बहुआ कर्रा करते हैं कि 'अस्तिनास्तिवाद' जैन तत्वज्ञानकी बड़ी भारी दुर्बलता है। भी शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ऐसे दिग्गजोंने भी हसे ठीक प्रहण करनेका प्रयत्न नहीं किया और 'पागलका प्रलाप' कहकर इसकी अवहेलना कर दी। अत्र युव जैन वाङ्मयके जिज्ञासुका कर्तव्य हो आता है कि इस सिद्धान्तको स्वयं सावधानीसे स्पष्ट समक्ते और इसका ऐसा प्रतिपादन करें कि 'श्रावाल गोपाल' भी हसे समक्त सकें।

### परिभाषा--

किसी भी वास्तांवक पदार्थकं विषयमें 'श्रास्त' है तथा 'नास्ति' नहीं के क्यवहारको ही श्रास्तिनास्तिवाद कहते हैं। जैनाचायोंने यह कभी, कहीं नहीं लिखा है कि एक ही पदार्थका दो परस्पर विरोधी हिएयोंसे निर्मर्याद रूपसे कथन किया जा सकता है। जैन श्रास्तिनास्तिवादसे केवल इतना ही तास्पर्य है कि एक हिएसे किसी पदार्थको 'है' कहा जाता है श्रीर दूसरी हिण्टकी श्रपंद्धा उसे ही 'नहीं' कहा जाता है। इस प्रकार जैनाचायोंने तत्त्वज्ञानके गहन सिद्धान्तांकी व्याख्यामें भी व्यावहारिकतासे काम लिया है। एक चोकीको लीजिये —यह साधारण लकड़ीसे बनी होकर भी ऐसी रंगी जा सकती है कि गुलावकी सकड़ीसे बनी प्रतित हो। श्रापाततः जो शाहक उसे खरीदना चाहेगा वह ठीक मृत्य समभत्तेके लिए यह जानना ही चाहेगा कि वास्तवमें वह किस लकड़ीसे बनी है। यदि वह बाह्य रूपपर विश्वास करेगा तो श्रिक मृत्य देगा। श्रातप्त वह इस विषयके किसी विशेषश्रसे पूछेगा कि क्या वह चौकी गुलावकी लकड़ी की है। विशेषश्रका उत्तर निश्चयसे 'नहीं' हो होगा। बाह्यरूप गुलावका होनेपर भी चौकी गुलावकी तो है नहीं, रंग तो पुतायीके कारण है जो कि लकड़ीका वास्तविक रूप छिपानेक लिए किया गया है। फलतः विशेषश्र इस बातको पुष्ट करेगा कि चौकी गुलावकी नहीं है। लकड़ीकी वास्तविकताको प्रकट करनेके

#### वर्गी-म्रभिनन्दन-प्रन्य

लिए यदि विशेषक्ष चौकीके किसी कोनेको लरोंच देगा तो स्पष्ट हो जायगा कि चौकी किसी साधारण लकड़ीकी है। तब प्राइक्को विशेषक्रसे अपने प्रश्नका ठीक उत्तर मिल जायगा कि चौकी आमकी साधारण लकड़ीके बनी है! इस प्रकार एक हो चौकीके विषयमें दो कथन—एक निषेधारमक (गुलाबकी लकड़ीकी नहीं है) आंर दूसरा विध्यारमक (आमकी लकड़ीकी है)—सर्वथा न्याय्य और सत्य है। अर्थात् जब हम जानना चाहें 'क्या यह चीकी वास्तवमें गुलाबकी हैं?' तो 'नहीं' उत्तर सत्य है, तथा वास्तव में किस लकड़ीकी बनी हैं! इसका उत्तर चाहें तब 'आमकी हैं' सत्य है। अतः कह सकते हैं कि निषेधारमक दृष्टिका उदय तब ही होता है जब बस्तुमें परकी अपेचासे कथन होता है। वास्तवमें लकड़ी तो आमकी है किन्तु जिसकी अपेचा नहीं कहा गया है वह गुलाबकी लकड़ी चौकीसे पर (अन्य) है। इसी स्थितिको जैनाचायोंने निश्चत शब्दाविल द्वारा व्यक्त किया है।

## स्व और पर---

दो विरोधी दृष्टियोंमें 'स्वद्रध्य' यानी अपनेपनकी अपेचा विधिदृष्टि न्याय्य है तथा 'पर द्रव्य' यानी दृष्टिपनको लेकर निषेषदृष्टि भी सत्य है। इसके अनेक उदाहरण दिये वा सकते हैं-हमारे पास शुद्ध सोने का गहना है। प्रश्न होता है 'गहना किस वस्तुका है ! ठीक उत्तर होगा 'सोने का'। यदि यही गहना अशुद्ध सोनेका होता तो उत्तर होता 'नहीं, यह सोने का नहीं है'। यहां पर भी स्वद्रध्य-शुद्ध सोने-की अपेचा विधिदृष्टि है, पर द्रव्य-नकली सोने-की अपेचा निषेषदृष्टि है। इसी प्रकार जब आप जानना चाहते हैं कि आपको गाय गौशालामें है या नहीं। नौकरसे पूंछा; गाय कहा है ! यदि गाय गौशालामें हुई तो, उसका उत्तर विधिरूप होगा। यदि ऐसा न हुआ तो निषेषरूप होगा वह उत्तर दे गा गौशालामें गाय नहीं है। यदि ग्वाला उसे चराने ले गया होगा तो गौशालाकी अपेचा निषेषात्मक दृष्टि ही सत्य होगी। किन्तु यदि जिज्ञाला हो कि क्या गाय हार (मैदान) में है ! तो उत्तर विधिरूप ही होगा; क्योंकि गाय हारमें चर रही है और गौशालामें बंधी नहीं है। इस प्रकार किसी भी वस्तुके हृशन्त दिये जा सकते हैं। हम किसी पुस्तकको खोजते हैं, वह पुस्तकोंकी पेटीमें नहीं है तत्र हमें यही कहना होगा "पुस्तक पेटीमें नहीं है।" और यदि पेटीमें हो तो "हां, है" यही उत्तर होगा।

### क्षेत्र---

ऐतिहासिक घटनाझोंकी सत्य प्रामाखिकता अपने स्थानकी अपेद्धा होती है। जैसे शतकतु (Socrates) एथेनियन दार्शनिक था। यह विध्यात्मिक दृष्टि सत्य है क्योंकि इतिहास प्रसिद्ध दार्शनिक शतकतु एथेनमें रहता था। किन्तु यदि कोई अन्वेषक कहे 'शतकतु रोमन दार्शनिक था' तो यह वाक्य असस्य होगा क्योंकि शतकतुका रोमसे कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। इसके लिए ही निश्चित शास्त्रीय शब्द 'चेन्न' है। किसी सत् वस्तुके विषयमें कोई विशेष दृष्टि 'स्वचेन्न' (अपने स्थान) की अपेद्धा सत्य है और

परक्षेत्र (दूसरे स्थान वा आधार) की अपेका निषेष दृष्टि कार्यकारी है। वैसे उपरिक्षिति दृष्टान्तमें एथेन शतकतुका स्वचेत्र है और रोम परक्षेत्र है।

#### काल---

इसी प्रकार एक ही सत् वस्तुको लेकर कालकी अपेद्धा दो परस्पर विरोधी दृष्टियां हो सकती हैं। कोई भी ऐतिहासिक घटना अपने समयकी अपेद्धा सत्य होगी। यदि कोई कहे खारवेल १९ वीं शतीमें किलंगका राजा या तो यह कथन इतिहास विरुद्ध होगा, कारण, खारवेल १९ वीं शतीमें नहीं हुआ है। इसी प्रकार यदि कोई कहे शतकतु दार्शनिक ४ थी शतीमें श्रीसमें हुआ या तो यह असत्य कथन होगा। यह ईसाकी ४ थी शतीमें नहीं हुआ यह निषेषात्मक कथन उतना ही प्रामाणिक होगा जितना कि वह ईसा पूर्व ४ थी शतीमें हुआ या यह विध्यात्मक कथन सत्य है। इस प्रकारके दृष्टि मेदके कारणको शास्त्रमें निश्चित शब्द 'काल' द्वारा स्पष्ट किया है। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य 'स्वकाल' की अपेद्धा विध्यात्मक दृष्टिका विषय होता है और 'परकाल' की अपेद्धा निष्टेष पद्धमें पह जाता है।

#### भाव---

यही अवस्था किसी भी सत् वस्तुके आकार (भाष) की है; अपने आकार विशेषके कारण उसे है या नहीं कहा जा सकता हैं। जलकं कथनके समय आप उसे द्रव या घन रूपसे ही कह सकते हैं। हिम जलका घन रूप है। यदि कोई हिमके रूपमें जलको कहना चाहता है तो उसे यही कहना होगा कि 'स्वभाव' की अपेक्षा जल घन है। किन्तु यदि उसे तपाया जाय तो उसका आकार (भाष) बदलकर तरल हो जायगा। तब कहना पड़े गा कि हिम न द्रव है और न भाप है। स्वभावकी अपेक्षा पदार्थका कथन विधि रूपसे होता है और परभावकी अपेक्षा उसका ही वर्णन निषेषमय होता है। कहा ही जाता है कि हिम न द्रव है, न वाष्य है आई।र न कुहरा है क्योंकि वकाका उद्देश्य जलके घनरूपसे ही है।

### व्याख्या—

यं चारों दृष्टियां श्रस्तिनास्तिवादके मूल श्राचार हैं। स्वद्रव्य, स्वचेत्र, स्वकाल तथा स्वभावकी अपेचा किसी भी पदार्थका विधि रूपसे कथन किया जाता है। तथा वही वस्तु परद्रव्य, परचेत्र, परकाल और परभाव की अपेचा पूर्ण प्रामाखिकता पूर्वक निषेध रूपसे कही जाती है। जब स्थिति को इस प्रकार समक्ता जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि; क्यों एक ही पदार्थके विध्यमें विधिदृष्टि सत्य होती है तथा उसी प्रकार निषेध दृष्टि भी कार्यकारी होती है। इसमें न आन्तिकी सम्भावना है और न तत्त्वज्ञान सम्बन्धी कोई रहस्यमय गुत्थी ही सुलकानेका प्रश्न उठता है। इस सहज ही कह सकते हैं कि यह ज्ञानप्रगाली इतनी सर्व-आचरित होकर भी न जाने क्यों बड़े बड़े विचारकोंको भली भांति समक्रमें नहीं आयी और इसमें उन्हें अनिश्चय तथा आन्ति दिले। यह सस्य है कि यह सिद्धान्त वास्तविक पदार्थों के ज्ञानमें ही साधक है

### वर्षी समिनन्दन-प्रन्थ

वया, गायके सींग होते हैं। किन्तु जब वह बिख्या होती है तब तो सींग नहीं होते; अतः बिख्याके सीगोंका कथन नहीं होना चाहिये। अतएव एक ही पशुके विषयमें कहा जाता है कि एक समय हसके सींग नहीं थे और बादमें इसके सींग हो गये। इसकी जीवनगायाके कमसे सीगोंका निषेघ तथा विधि की गयी है। बिख्या अवस्थामें सींग नहीं थे, जब बदकर गाय हो गयी तो सींग हैं। अतः आप कह सकते हैं—'सींग हैं' सींग नहीं हैं अथवा एक ही गायके सीगों की सत्ताकी विधि तथा निषेघ उसकी वृद्धिकी अपेद्धा करते हैं। अतः हम भोड़े तथा शृगालके सीगोंकी भी विधि तथा निषेघ करेंगे। किंतुऐसा नहीं किया जा सकता, यद्यि ऐसी आपित जैन विचारकोंक सामने उठायी जाती है:—यतः आप एकही पशुके सीगोंकी विधि तथा निषेध करते हैं तो क्या एक ही घोड़ा वा शृगालके सीगोंकी भी विधि-निषेध कर सकेंगे ! किन्तु प्रतिपच्चीको यह शंका निराधार है। घोड़े या शृगालके सीगोंकी सत्ता ही असिद्ध है अतः उनका विचार सत् वस्तुके समान नहीं किया जा सकता। अस्तिनास्तिवाद संसारके पदार्थोंकी वास्तिवक स्थितिकी अपेद्धा ही प्रयुक्त होता है, कल्पना जगत् इसके परे हैं। असत् पदार्थोंमें इसका प्रयोग नहीं हो सकता। सैप्टीर अथवा यूनीकोर्न ऐसे पौराखिक जन्तुओंका विचार भी इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। अत्तिव्य उक्त प्रकारकी आपत्त अप्रसंगिक तथा क्या है।

## सापेक्षता---

एक ही सत् वस्तुका कथन परस्पर विरोधी नित्य झनित्यवाद, भेद-अभेदवादके सिद्धान्तोंके अनुसार करना अस्तिनास्तिवादके ही समान है। आपाततः परस्पर विरोधी होनेपर भी नित्या-नित्यादि हिंद्योंका प्रयोग एकही वस्तुमें पद्धभेद को लेकर होता है। स्वद्रव्यकी अपेद्धा कोई भी वस्तु नित्य कही जा सकती है, उसी वस्तुकी भावी पर्यायवर हिंद डालें तो उसे ही अनित्य कह सकते हैं। सोनेका एक गहना (कटक) गलाकर दूसरा गहना (केयूर) वन जाता है आर्थात् इस स्थितिमें निश्चित ही कटकको अनित्य कहना होगा क्यों कि सुनार स्वामीकी इच्छानुसार कभी भी इसे गला सकता है और इसकी सत्ताको मिटासकता है। किन्दु सुनारकी कुशकता और स्वामी की इच्छा सोनेका सर्वथा लोग नहीं कर सकते। सोनेका विनाश नहीं हो सकता वह स्थायी है, अतः वहां सोने को नित्य कहना ही पढ़ेगा। अतः स्थापक द्रव्य की अपेद्धा किसी भी वस्तुको नित्य कहते हैं तथा पर्याय विशेष की आपेद्धासे अनित्य ही कहना पड़ता है। अतएव उक्त प्रकारसे एक ही पदार्थमें नित्य-अनित्य हिन्द्यां प्रामाखिक तथा कार्यकारी होती हैं।

### द्रव्य-पर्याय---

यह दृष्टि ऋौर भी विशद हो सकती है यदि हम दृद्ध या पशु ऐसे किसी ऋंग-ऋंगि पदार्थ की देखें। बृद्धका जीवन वीजसे प्रारम्भ होता है ऋंगर वह क्यों-क्यों बदता जाता है त्यों त्यों उसमें परिवर्तन होते जाते

१. पाराणिक जन्म जी कमर के नीचे बोबा और ऊपर आदमी होता है।

२. पीराणिक अदव देंत्य जिसके शिरपर एक सींग होता है।

ं। बीजसे श्रंकुर, श्रंकुरसे छोटा पौधा, पौधेसे बट्कर वृत्त होता है। प्रत्येक श्रवस्थामें वृद्धि श्रीर विकास है तथा इसके साय-साथ प्रत्येक श्रंगके कार्यमें परिवर्तन भी है। यहां एकही श्रंगि ब्रुवमें सतत परिवर्तन है किन्तु श्रंगि श्रंपरिवर्तित श्रोर श्रवस्थित ही रहता है। कोई भी जामुनका वृत्त श्रंपनी सब पर्यायोंको पूर्ण करता हुआ परिपूर्ण जामुन वृत्त हो सकता है किन्तु श्रंपनी वृद्धिके समयमें ऐसा परिवर्तन नहीं ही कर सकता कि श्रक्तमात् जामुनसे श्रामका वृत्त हो जाय। देखा जाता है कि श्रामके बीजसे श्राम श्रीर जामुनके बीजसे जामुनका ही वृत्त होता है। फलतः कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु श्रंपनी वृद्धिके कमसे पर्याएं बदलकर भी श्रंपने विशेष ब्यापक रूपको स्थायी रखती है, जो कि श्रंस्थायी नहीं होती है। यदि जामुनकी वृद्धि दक जाय, नये श्रंकुर न निकर्ले, पुरानी पत्तियों न गिरें तथापि उसके जीवनमें उस श्रवस्था को स्थायी रखनेका प्रयत्न होता रहेगा। किन्तु स्थायित्व प्राप्तिका यह प्रयत्न भी मृत्युमें परिणत हो जाता है। क्योंकि यदि कोई भी सजीव श्रंगी जब किसी विशेष श्रवस्थाको सुदृद्ध करना चाहता है तो यह प्रयत्न मृत्युका श्रामन्त्रण ही होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सजीव आंगोमें प्रतिपक्त परिवर्तन (पर्याय) होते हैं, प्रत्येक पर्याय पूर्व तथा आगामी पर्याय से भिन्न होती है तथापि आंगीकी एकता स्थायी रहती है। वृद्धिकी प्रक्रिया द्वारा मूल प्रकृति नहीं बदली जा सकती है। फलतः एक ही वृद्धिके जीवनमें अमेद (एकता) और मेद (विषमता) देखते हैं। वास्तव में यही वस्तु स्वभाव है जिसे जैनाचारों ने उचित रूपसे समस्ता था।

## पर्यालोचन--

प्रत्येक तत् वत्तुमें व्यापक तथा स्थायी कपसे भेद या परिवर्तन होता है तथा तब पर्यायोमें एक स्थान द्वा है। पदायों के स्वभावका ही यह वैचिन्नय है कि हम उन्हें स्थानितास्त, भेद-स्थान, नित्य-स्थानित्य, स्थादि ऐसी परस्पर विरोधी हृष्टियोंसे देखते हैं। यह मौलिक तत्त्व हृष्टि ही जैन-चिन्ताकी स्थाबार शिला है तथा यही जैन दर्शनको भारतीय तथा योक्पीय दर्शनोंसे विशिष्ट बनाती है। किसी भारतीय दर्शनने हसे स्थानीकार नहीं किया है। प्रत्येक भारतीय दर्शन वस्तुके एक पच्चको लिये है तथा स्थान्य पच्चों की उपेचा करके उसीका समर्थन करता है। वेदान्त ब्रह्मके नित्य रूपका ही प्रतिपादन करता है, उसे परिवर्तनहीन नित्य कहता है। इसका प्रतिहन्दी बौद्ध चिष्यक्षवाद है जो सब सत् पदार्थोंको स्थानत्य ही कहता है तथा पदार्थोंमें व्याप एकताकी उपेचा करता है। बौद्धके लिए प्रत्येक पदार्थ चिषक या स्थानत्य है, उसके स्थानस्त एक च्यामें उत्पन्न होती है तथा दूसरेमें नष्ट। उनकी दृष्टिसे बाह्य संसार या स्थानत्य चेतनामें ऐसी कोई स्थान्य नहीं है जो स्थायी या नित्य हो। एक पच्चको प्रधान करके स्थान्य पच्चोंके लोपकी इस विचारकाराको जैनाचार्यों ने 'एकान्तवाद' माना है तथा स्थानी ३ कियाको सनेकान्तवाद (सब पच्चोंसे विचार) कहा है वस्तुतः स्रस्ति-नास्तिवाद सत् पदार्थों का स्वभाव है क्योंकि प्रत्येक पदार्थ स्थानक गुण तथा पर्यायोंका समूह है स्रतः उसे जाननेक लिए उसके विविध पच्चों (स्रनेक-स्थन्तों) को पदार्थ स्थान गुण तथा पर्यायोंका समूह है स्थाः उसे जाननेक लिए उसके विविध पच्चों (स्रनेक-स्थन्तों) को

#### वर्षी-श्रमिनन्दन-प्रन्य

जानना अनिवार्य है। इस वास्तविक सिद्धान्तकी उपेद्धा करके यदि सत् वस्तुका विवेचन किया जायगा तो वही हाल होगा जो उस हाबीका हुद्धा या जिसे अनेक अन्बोंने जाना था। तथा हायीको खम्भा, सूपा, विटा, आदि कहकर सर्वथा विकृत कर दिया था।

## निष्कर्ष-

यदि पदार्थके बटिल स्वभावको ठीक तरहसे बानना है तो उसे अनेकान्त दृष्टिसे ही देखना चाहिये। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तत्त्वज्ञानके लिए जैनहिष्ट अन्य दर्शनीकी अपेस्ना अधिक यक्तिसंगत तथा स्थापक है। अन्य दर्शनोंने एक निश्चित सांचा बना दिया है जिसमें डालकर वे सत् पदार्थों के ज्ञानको निचोड़ लेना चाहते हैं। जिसकी तुलना माकसिटयन पलंगसे की जा सकती है जिस पर डालकर वे सत्पदार्थकरी पुरुषके अन्य पन्नकरी अंगोंकी काटनेमें नहीं सकुचाते हैं: क्योंकि ऐसा किये विना यह एकान्तक सांचेमें नहीं आता है। इस प्रकार पदार्थके आंगच्छेदको न विज्ञान कहा जा सकता है न दर्शन: यह तो अपने अन्धविश्वासका द्राग्रह ही कहा जा सकता है जिसका उद्याम पदायोंकी एकरूपतासे होता है। यह दृष्टि तत्त्वज्ञानके विपरीत है यह स्वयं सिद्ध है। मनुष्यको वस्त रियति जानना है, वस्तरियतिको इच्छानुकल नहीं बनाना है। इस दृष्टिसे विचार करने पर विज्ञवके दर्जानोंमें जर्मन दार्शनिक हीगलका बन्द्र सिदान्त ही जैन टिष्टके निकट पहुंचता है। हीगलकी तत्त्वज्ञान टिष्ट जैनहिष्टके समान सी है। उसका पद्ध, प्रतिपद्ध तथा समन्वयका सिद्धान्त श्रास्तिनास्तिवादसे मिलता जलता है क्योंकि वह भी विरोधियोंमें एकता या मेदका परिहार करता है। किन्त अन्य वातोंमें हीगलका आदर्शनाद जैन तत्त्वज्ञानसे सर्वया भिन्न है अतः इस एक सिद्धान्तकी समताके अतिरिक्त इसरी किसी भी समानताका हम समर्थन नहीं कर सकते। इस दार्शनिक प्रक्रियाको ही इम दार्शनिक ज्ञानका प्रकार कह सकते है जो कि वस्तु स्वभावके प्रकाशके लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त है क्योंकि सर्वाङ्गसुन्दर वस्तु स्वभाव ही तो ज्ञानका साध्य या लच्य है। इमीलिए जैनाचार्योंने प्रश्येक तत्त्वको ज्ञाननेमें व्यापक सिद्धांतका सफल प्रयोग किया है और तत्वज्ञान प्राप्तका किया है।

१. किस्चयन पुराणों में 'प्रोक्रिडियन' शब्या का दर्णन है जिसपर छेटते ही छम्बा आदमी कट कर तथा छोटा आदमी खिंच कर पढ़गंके बरावर हो जाता था इसीके आधार पर बख्यत घटाने बढ़ाने के अर्थमें इस शब्दका प्रयोग होने लगा है।

## शब्दनय

## श्री पं० कैंखाशचन्द्र, सिद्धान्तशास्त्री

## प्रास्ताविक---

हतर दर्शनोंसे जैनदर्शनोंमें जो अपनेक निशिष्ट बातें है, उन्हीमें से नय भी एक है। यह नय प्रमाणका हो मेद है। स्वार्थ आंश परार्थिक मेदसे प्रमाण दो प्रकारका माना गया है। मितज्ञान, अविध्वान, मनःपर्ययक्षान आंश केवलज्ञान स्वार्थ प्रमाण हैं क्यों कि इनके द्वारा ज्ञाता स्वयं ही जान सकता है। किन्दु श्रुतज्ञान स्वार्थ भी होता है आंश परार्थ भी होता है। जो ज्ञानात्मक श्रुत है वह स्वार्थ प्रमाण है और जो वचनात्मक श्रुत है वह परार्थ प्रमाण है। ज्ञानात्मक श्रुतसे क्षाता स्वयं जानता है और वचनात्मक श्रुतसे दूसरोंको ज्ञान कराता है। उसी श्रुत प्रमाणके मेद नय हैं।

#### नयका लक्षण--

द्रव्य पर्यायात्मक बम्तुके जानने वाले ज्ञानकी प्रमाण कहते हैं । और केवल द्रव्य हिं या केवल पर्यायहिंसे वस्तुके जानने वाले ज्ञानकी नय कहते हैं । इसीसे नयके दी मूल मेद हैं—द्रव्यार्थिक ग्रीर पर्यायार्थिक । द्रव्यार्थिक नयके तोन भेद हैं—नैगम, संग्रह भीर व्यवहार । तथा पर्यार्थिक नयके चार मेद हैं — त्रृष्टु सूत्र, शब्द, समिन्स्ट और एवंभूत । इन सात नयोंमें से शुक्के तोन नयोंकी अर्थनय श्रीर शोष चार नयोंकी शब्दनय भी कहते हैं क्योंकि वे क्रमशः अर्थ और शब्दकी प्रधानतासे वस्तुकी ग्रहण करते हैं ।

एक बार मेरे एक विद्वान् मित्रने नयांक उक्त सात भेदांमेंसे पांचर्वे भेद शब्दनयक लच्छा की क्रोर मेरा ध्यान ब्राकर्षित किया। उनका पत्र पट्कर मुक्ते इस दिशामें खोख करने की उत्सुकता हुई। अनेक प्रन्योंके देखनेसे मुक्ते मालूम हुआ कि शब्दनयके लच्चणको लेकर कुछ टीकाकारोंमें मतमेद है। विद्वानोंसे पूछा गया तो वे भी इस विषयमें एकमत न थे। अतः पूर्वाचारोंके वचनोंका ब्रालोडन करके कुछ निष्कर्ष निकालना ही उचित प्रतीत हुआ।

## प्रश्न और समाधान---

मित्रका प्रश्न था कि शब्दनय व्याकरण सिद्ध प्रयोगोंका अनुसरण करता है या नहीं ! अनेक

#### वर्गी-ग्रिभिनन्दन-प्रन्थ

दिगम्बर तथा श्वेताम्बर प्रन्योंके आलोडनके बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि, शब्दनय व्याकरण सिक्ष प्रयोगोका अनुसरण तो करता है किन्तु एकान्तवादी वैयाकरणोंका अनुसरण नहीं करता।

## शब्दार्थ मीमांसा—

इस निर्णायकी मीमांता करनेके लिए शब्दशाक्क सम्बन्धमें कुछ कहना श्रावश्यक है। संसारमें दी वस्तुएँ मुख्य हैं — ख्र्यं और शब्द। इन दोनोंको क्रमशः वाच्य और वाचक कहते हैं। इम वितने ख्रयोंको देखते हैं उनके बाचक शब्दोंको भी सुनते ही हैं। स्त्र्यं तो हो किन्तु उसका वाचक शब्द न हो, यह श्राज तक न तो देखा गया खाँर न सुना गया। ख्राजकल जितने ख्राविष्कार होते हैं उनका नाम पहलेसे ही निर्धारित कर लिया जाता है। साराश यह; कि संसारमें कोई चीज विना नामकी नहीं है, इसीसे दार्शनिक चेत्रमें प्रत्येक दर्शनके मूलतत्त्व खर्य न कहे जाकर पदार्थ कहे जाते हैं। मध्ययुगके दार्शनिक टीकाकारोंमें यह एक नियम सा हो गया था कि प्रत्यक प्रारम्भमें शब्दार्थ सम्बन्धकी मीमांसा करना खावश्यक है। शब्द खार अर्थक इस पारस्परिक सहभावने 'श्रव्वेत' का रूप धारण कर लिया जो शब्दावैतक नामसे ख्यात हुन्ना। पाणिनि व्याकरणके रचयिता ख्राचार्य पाणिनिके नाम पर इसे पणिनिदर्शन भी कहा जाता है। जैसे श्रव्वेतवादी वेदान्ती दश्यमान संसारके भेदको 'मायावाद' कहकर उड़ा देते हैं उसी प्रकार शब्दावैतवादी वैयाकरणोंका मत है कि घट, पट, ख्रादि शब्द एक श्रवेत तत्त्वका ही प्रतिपादन करते हैं। दश्यमान घट, पट, ख्रादि श्रव्य एक श्रवेत तत्त्वका ही प्रतिपादन करते हैं। दश्यमान घट, पट, ख्रादि श्रव्य तो उपाधियां हैं; ख्रवत्य हैं। जैसा कि कहा है—

## 'सत्यं थस्तु तदाकारै रसत्यै वधार्यते ।

असत्योपाधिमिः शब्दैः सत्यमेवाभिधीयते ॥

( सर्वदर्शन सग्रह-पाणिनि दर्शन )

### पाणिनीका मत-

यग्रपि सब शब्द एक ऋदैततत्त्वका हो प्रतिपादन करते हैं फिर भी व्यवहारके लिये शब्दों का लौकिक बाब्य मानना ही पहता है, ऋतः पाणिनि व्यक्ति और जातिको पदका ऋर्य-पदार्य मानते हैं।

पाणिनिके मतके श्रनुसार एक शब्द एक ही व्यक्तिका कथन करता है, श्रंतः यदि हमें बहुतसे व्यक्तियोंका बोध कराना हो तो बहुतसे शब्दोंका प्रयोग करके "सरूपाणामेकशेष एक विभक्ती" (१-२-६४) सूत्रके श्रनुसार एक शेष किया जाता है। जैसे यदि बहुतसे बृद्धोंका निर्देश करना हो तो बृद्ध, बृद्ध में से रूक ही शेष रह जाता है श्रीर उसमें बहुवचनका बीधक प्रस्थय लगाकर 'बृद्धाः' रूप बनता

१ किं पुनराकृतिः पदार्थः अहोस्त्रिद् द्रन्यम् ? उभयमित्याहः । कयः शायते ? उमयथा हि आचार्यण स्वाणि पठितानि आकृतिं पदार्थं मत्वा 'कात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनम-न्यतरस्याम्' इत्युन्यते द्रव्य पदार्थं मत्वा 'सरूपाणाम्' इति एक श्रेष आरम्यते । पातजक महामान्य ए० ५२ —५३ ।

है किन्दु यदि जातिका निर्देश करना है। तो एक वचनमें भी काम चल सकता है। यह एकान्तवादी वैयाकरणोंका मत है। खब अनेकान्तवादी वैयाकरणोंके मतका भी दिग्दर्शन की विये।

## जैन वैयाकरणोंका मत-

जैनेन्द्र व्याकरणके रचयिता श्राचार्य पूक्यपाद श्रपने व्याकरणका प्रारम्भ 'तिदिरनेकान्तात्' सूत्रसे करते हैं। हैम-शब्दानुशासनके रचयिता श्वेताम्बराचार्य हैमचन्द्रने भी 'तिदिः स्यादादात्' सूत्रको प्रथम स्थान देकर पूक्यपादका श्रानुसरण किया है जो सर्वथा स्तुत्य है। इन श्राचार्योका प्रत है कि श्रानेकान्तके विना शब्दकी विदि नहीं हो सकती, एक ही शब्दका कभी विशेषण होना, कभी विशेषण होना, कभी खीलिङ्गमें कहा जाना, कभी करणमें प्रयोग करना, कभी कर्तामें प्रयोग होना, श्रादि परिवर्तन एकान्तवादमें नहीं हो सकते। इसीलिए शब्दनयका वर्णन करते हुए श्राक्शंक देवने लिखाहै—'कि एकान्तवादमें बट्कारकी नहीं बन सकती है। जैसे प्रमाण श्रानन्त धर्मात्मक वस्तुका बोषक है श्रातः उसका विषय सामान्य विशेषात्मक वस्तु कही जाती है, इसी तरह शब्द भी श्रानन्त धर्मात्मक वस्तुका वाचक है श्रातः उसका वाच्य न केवल व्यक्ति है श्रांर न केवल जाति किन्तु जाति व्यक्त्यात्मक या सामान्य विशेषात्मक वस्तु शब्द अनेकान्तवादकी दृष्टि है। श्रातः पाणिनिने व्यक्ति श्रीर जातिको स्वतंत्र रूपसे पदका श्रार्थ मानकर जो 'एक शेप' का नियम प्रचलित किया, पूज्यपाद उसकी कोई श्राव-श्यकता नहीं समक्रते। वे लिखते हैं—शब्द स्वभावसे ही एक दो या बहुत व्यक्तियोंका कथन करता है श्रातः एक शेपकी कोई श्रावश्यकता नहीं है ।

पाणिनि स्त्रीर पूज्यपादके इस मतभेदसे यह न समक्त लेना चाहिये कि दोनोंके सिद्ध प्रयोगोंमें भी कुछ स्त्रन्तर पड़ता है। शब्द सिद्धिमें मतभेद होते तुए भी दोनोंके सिद्ध प्रयोगोंमें कोई स्त्रन्तर नहीं है। शब्दका जैसा रूप एकान्तवादी वैयाकरण सिद्ध करते हैं वैसा ही स्त्रनेकान्तवादी सिद्ध करते हैं केवल हिष्टका स्त्रन्तर है। इस दृष्टि वैषम्यको दूर करनेके लिए ही शब्दनयकी सृष्टि हुई है।

इतर वैयाकरण वाच्य-वाचक सम्बन्धको मानकर भी दोनोंको स्वतंत्र मानते हैं। बाचकके

२-- 'तन्नैकाने बटकारकी व्यवनित्रेत' । न्याय कुमुद प्र० २११ ।

३ — 'जातिन्यक्त्यान्मकं वस्तु ततोऽस्तु वानगोचाः । प्रसिद्धं बहिरन्तश्च श्रव्यवहृतीश्वणात् ॥५॥' तस्त्रार्थदलोक् वा॰ पृ॰ १९० ।

४--स्वामाविकत्वादिभिधानस्यैव श्रेषानारम्भः, । १।१।९९। जैनेन्द्र सूत्र ।

## वर्गी-श्राभिनन्दन-प्रत्य

रूपमें परिवर्तन हो जाने पर भी वाच्यके रूपमें कोई परिवर्तन नहीं मानते । किन्तु जैन शब्दकोंका मत' है—"वाचकमें लिंग, संस्था, आदिका जो परिवर्तन होता है वह स्वतंत्र नहीं है किन्तु अनन्त धर्मारमक बाह्य बस्तुके ही आधीन है। अर्थात् जिन धर्मोंसे विशिष्ट वाचकका प्रयोग किया जाता है वे सब धर्म वाच्यमें रहते हैं। जैसे यदि गंगाके एक ही किनारेको संस्कृतके 'तटः' 'तटी' और 'तटम्' इन तीन शब्दोंसे कहा जाय—इन तीनों शब्दोंका मूल एक तट शब्द ही है इनमें जो परिवर्तन इम देखते हैं वह लिंगमेदसे हो गया है—यतः ये तीनों शब्द क्रमशः पुलिंग, खीलिंग और नपुंसकिलंगमें निर्देश किये गये हैं आतः इनके बाच्यमें तीनों धर्म वर्तमान हैं। क्योंकि वस्तु अनन्त धर्मोत्मक है अतः उत्यमें तीनों धर्म रह सकते हैं। (यदि कोई व्यक्ति खीलिंग, पुलिंग और नपुंसकिलंग इन तीनों धर्मोंको परस्पर्म विकद मानकर एकही बस्तुमें तीनोंका सद्भाव माननेसे हिचकता है तो उसे अनेकान्तकी प्रक्रियाका अध्ययन करना चाहिये) इसी तरह एक दो या बहुत व्यक्तियोंके वाचक दारा, आदि शब्दोंके साथ एक वचनका प्रयोग करना असंगत नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बस्तुके अनन्त धर्मोंमें से किसी एक धर्मकी अपेक्षा से शब्द व्यक्ति विश्व जा सकता है।"

जैन झौर जैनेतर वैयाकरणोंकं इस संख्ति मतभेद प्रदर्शनसे उक्त निर्णयकी रूपरेखाका झाभास विजित हो जाता है। ऋतः ऋत ऋत्वाचार्योंकं सद्धणों पर विचार करना उचित होगा।

## शब्दनयके लक्षणों पर विचार-

ऐतिहासिक परम्परांक अनुसार शब्दनयके स्वरूपका प्रथम उल्लेख सर्वार्थिदि टीकामें पाया जाता है। उसके बाद दूसरा उल्लेख अकलंकदेवके तत्वार्थ राजवार्तिकमें है जो प्रायः सर्वार्थिदिके उल्लेखसे अवस्थाः मिलता है। इसे हम 'पूज्यपादकी परम्परा' के नामसे पुकार सकते हैं। पूज्यपादके शब्दनयका जो लक्षण लिखा था वह स्पष्ट होते हुए भी अस्पष्ट था— खींचातानी करके उसके शब्दोंका विपरीत अर्थ भी किया जा सकता था, जैसा कि आगे चलकर हुआ भी और जिसका प्रस्त्व उदाहरण मेरे सामने उपस्थित है। अतः इस लक्षणको दार्शनिक वित्रमें कोई स्थान न मिल सका। प्रातः स्मरणीय अकलंकदेवने इस कमीका अनुभव किया। यद्यपि उन्होंने अपने राजवर्तिकमें सर्वार्थिदिका ही अनुसरण किया, किन्दु अपने स्वर्तत्र प्रकरणोमें उसकी शब्दयोजनाको जिल्कुल बदल दिया। आर्थ पद्धिक अनुकृत्व

१ — 'लिक्स संख्यादियोगोऽपि अनन्तधमारमक बाह्यवस्त्वाश्चित एव । न नैकस्य 'तटः तटं तटम्' इति स्वीपुनपुस-काख्यं रतमावत्रयः विख्यम्, विक्युधमाध्यासस्य भेदभतिपादकरवेन निष्द्यस्तात् अनन्तधमाध्यासितस्य व वस्तुनः प्रतिपादितस्त्रात् । अतप्य दारादिष्त्र्येषु बहुत्वसंख्या वनसेनादिषु च एक्स्वसख्याऽविव्युध्य यशाविवश्वमनन्तधर्माध्यासिते वस्तुनि कस्यनिद्धर्मस्य कैनचिच्छक्देन प्रतिपादनाविरोधाद् । मृत्मति० टाकः ए० २६ ५ ।

इस परिवर्तनका विद्वत्-समावने ज्ञादर किया—ज्ञाकलंकदेवके बादमें होने वाले प्रायः समस्त दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दार्शनिकोंने ज्ञपने प्रम्थोंमें उसे स्थान दिया। ज्ञातः ज्ञाकलंक देवकी दृष्टिसे ही हम इस विषय पर विचार करना उपयुक्त समम्प्रते हैं। ज्ञाकलंकदेव ज्ञपने 'ल्वायक्रव' प्रकरश्यमें लिखते हैं—

## कालकारक लिंगानां भेदाच्छम्दोऽर्थं भेदछत्। अभिकृदस्तु पर्याये रित्यं भूतः क्रियाश्रयः॥

स्वोप० विवृति—कास्त्रमेदात् तावद् 'श्रभूत्' 'भवति' 'भविष्यति' इति । कारकमेदात्, 'करोति' 'क्रियते' इत्यादि । लिंगमेदात् 'देवदत्तः' 'देवदत्ता' इति । पर्यायमेदात् इन्द्रः, श्रकः, पुरन्दर इति । तथा एती कथिती । क्रियाभय एवंभूतः' ।

अर्थ—''काल, कारक श्रीर लिंगक मेदसे शब्दनय वस्तुको मेदरूप स्वीकार करता है। 'हुआ' होता है, होगा' यह कालभेद है। 'करता है, किया जाता है' यह कारक भेद है। 'देवदत्त, देवदत्ता' यह लिंगमेद है, समिन्छद्नय शब्दके भेदसे अर्थको भेदरूप मानता है और एवंभूतनय क्रियाके अश्रित है।

जैन दृष्टिसे वस्तु अनन्त धर्मात्मक-अनन्तधर्मोंका अलण्ड पिण्ड-है। स्याद्राद् भुतके द्वारा उन धर्मोंका कथन किया जाता है। अतः जैसे ज्ञानका विषय दोनेसे वस्तु त्रेय है उसी तरह शब्दका वाच्य होनेसे अभिधेय भी है। इस जिन जिन शब्दोंसे वस्तुको पुकारते हैं वस्तुमें उन उन शब्दोंके द्वारा कहे जानेकी शक्तियां विद्यमान हैं। यदि ऐसा न होता तो वे वस्तुएं उन शब्दोंके द्वारा न कहीं जातीं और न उन शब्दोंको सुनकर विविद्धित वस्तुओंका बोध ही होता। जैसे 'पानी' भिन्न भिन्न भाषाओंमें भिन्न भिन्न नामोसे पुकारा जाता है या एक ही भाषाके अनेक शब्दोंसे कहा जाता है। अतः उत्तमें उन शब्दोंके द्वारा कहे जानेकी शक्तियां विद्यमान हैं। यह समिभक्तद नयकी दृष्टि है। इस नयका मन्तव्य है कि 'पानी शब्द पानी के धर्मकी अपेद्धासे व्यवहृत होता है जल शब्द उस हो धर्मकी अपेद्धासे व्यवहृत नहीं होता है। संस्कृतमें पानीको 'अपृत' भी कहते हैं और 'विष' भी। प्यासेको जिलाता है अतः अपृत है और किसी, किसी रोगमें विषका काम कर जाता है अतः विष है। इसिलए अपृत और विष यह दो शब्द पानीके एक ही धर्मको लेकर व्यवहृत नहीं होते।

भिन्न भिन्न शब्दोंके विषयमें जो बात ऊपर कही गयी है वही बात एक शब्दके परिवर्तित रूपोंके विषयमें भी कही जा सकती है। कालभेदसे एक ही वस्तु तीन नामोंसे पुकारी जाती है। जब तक कोई बस्तु नहीं उत्पन्न हुई तब तक उसे 'होगी' कहते हैं। उत्पन्न होने पर 'होती है' कहते हैं। कुछ समय बीतने पर 'हुई' कही जाती है। यह तीनों शब्द 'होना' घातुक रूप हैं और वस्तुके तीन धर्मोंकी खोर संकेत करते हैं। इसी तरह कारक और लिंगके सम्बन्धमें भी समसना चाहिये। भिन्न भिन्न कारकोंकी विषद्यासे एक ही हुछ 'वृद्धकों' 'वृद्धके लिए' 'वृद्धकें किए' 'वृद्धकें आदि खनेक रूपोंसे कहा जाता है। खतः ये शब्द वस्तुके

#### वर्णी ग्राभिनन्दन-प्रन्थ

भिज धर्मों की श्रीर संकेत करते हैं। एक बचा पुरुष होने के कारण देवदत्त कहा जाता है वह यदि लड़ कियों का सा वेश कर ले तो कुटुम्बी जन उसे 'देवदत्त' न कहकर 'देवदत्ता' कह उठते हैं। श्रतः लिंग मेदसे भी श्रार्थमेदका सम्बन्ध है। यह सब शब्दनयकी दृष्टि है। यहां इतना विशेष जानना चाहिये, यदि एक ही श्रार्थ वाचक भिज्ञ शब्दों में भी लिंगमेद या वचनमेद हो तो यह नय उनके वाच्यको भिज्ञ भिज्ञ हि हो श्री स्वीकार करेगा।

शन्दनयके उक्त लच्चग्रके समर्थनमें अब इम कुछ प्रन्यकारीका मत देते हैं श्रमन्तवीर्य लिखते हैं—'कारक' आदिके भेदसे अर्थको भेदस्य सममने वाला शब्दनय है"।

विद्यानिन्द खुलासा करते हुए लिखते दें— "जो वैयाकरण व्यवहारनयके अनुरोधसे काल, कारक, व्यक्ति, संख्या, धाधन, उपप्रह, आदिका भेद होने पर भी पदार्थमें भेद नहीं मानते हैं परीज्ञा करने पर उनका मत ठीक नहीं जंचता, यह शब्दनयका अभिष्राय है, क्यांकि काल, आदिका भेद होने पर भी अर्थमें भेद न माननेसे अनेक दोष पैदा होते हैं"।

स्राचार्य श्री देवनन्दि । प्रभाचन्द्र वादिराज समयदेव स्त्रीर स्ननन्तवीर्थ द्वितीय अभे उस्त मतका स्रनुसरण करते हैं।

- १—जी वहुर्ग णा मणणद एबत्ये भिष्णिक्षिमश्राईण । सोसद्द्रणाओं अणिओ पेसोइआण जहा ॥ १३ ॥ नयचक ९० ७७ ।
- ४--काल कारक लिंग संख्या साधनीपग्रह भेदादभिन्नमर्था अपतीति शब्दनयः तनोऽ।पस्त वैयाकरणानां मतम् । ते हि काकभेदेऽप्येक पदार्थमानुताः, इत्यादि, ।-प्रमेयकमळ ए० २०६ पूर्वा ।
- ५-काकादि भेदादर्थभेदकारी शब्दः । कालभेदान्-अभृत् , भवति, भविष्यति कारकभेदान्-वृश्व पश्य, वृश्वाय अरू देहि । स्वायविनिश्चयदीका लि॰ पृ॰ ५९७ उत्त॰ ।
- ६-तत्र काल कारक किंगभेदाद्धंभेदकुद् शब्दनयः । लघीय त्रयवृत्ति ए० २२ ।
- काल कारक किंगाना सेदाच्छण्डस्य कथश्रिदर्थभेदकथनं शण्दनयः । प्रसेयर्न० पृ० ३०७ ।

श्वेताम्बर आचार्य भी शब्दनयके उक्त स्वरूपके विषयमें एकमत है। वादिदेव कहते हैं— "काल आदिके भेदसे जो पदार्य भेदको स्वीकार करता है वह शब्दनय है। जैसे—'सुमेर था, है श्रीर रहेगा'। जो काल, आदिके भेदसे सर्वया अर्थभेद को ही स्वीकार करता है वह शब्दाभास है"।

मिलिषेगा े लिखते हैं— शब्दनय एक आयंके वाचक आपनेक शब्दोंका एक ही आर्थ मानता है। जैसे इन्द्र, शक्त और पुरन्दर शब्द एक 'देवराज' आर्थ का ही कथन करते हैं। यहां इतना विशेष खानना चाहिये कि जिस प्रकार यह नय पर्याय शब्दोंका एक ही आर्थ मानता है उसी प्रकार लिंगादिके मेदसे कस्तुके मेदको भी स्वीकार करता है। भिज्ञ भिज्ञ धर्मोंके हारा कही जाने वाली वस्तुमें बर्ममेद न हो, यह नहीं हो सकता"।

सिद्धिकारिय और उपाध्याय यशोविजयजी का भी यही मत है। सर्वार्थसिद्धिका लक्षण---

श्रव्दनयके विषयमें अकलंकदेवकी परम्पराका अनुशीलन करनेके बाद अब हम पूज्यपादकी परम्पराका विश्लेषख करेंगे। इस परम्परामें हमें तीन ही बिद्धान् इण्टिगोचर होते हैं—एक स्वयं पूज्यपाद दूसरे राजवार्तिकके रचयिता भट्टाकलंक और तीसरे तत्त्वार्थसारके कर्ता अमृतचन्द्रस्रि, श्वेताम्बर विद्वानोंमें सन्मतिकी टीकाके रचयिता श्री अभयदेवस्रि पर भी पूज्यपादकी परम्पराकी कुछ छाप लगी सी जान पड़ती है।

सर्वार्थिसिद्धिमें लिखा है—"लिंग" संख्या, साधन, श्रादिके व्यभिचारको जो दूर करता है उसे शब्दनय कहते हैं"। राजवार्तिक"में मामूलोसे हेर फेरके साथ यही लच्चण किया गया है। इस लच्चण में 'व्यभिचार निवृत्तिपरः' पद स्पष्ट होते हुए भी अस्पष्ट है। लच्चणकार और उसके श्रनुयायियोंने व्यभिचारकी परिभाषा तो स्पष्ट कर दी किन्द्र निष्टृत्तिपरः को अस्पष्टसा ही खोड़ दिया। एकवचनके

१-काळादिभेदंन ध्वनेर्शभेदं प्रतिवयमानः शब्दः ॥ ३३ । यथावभूव, भवति, भविष्यति सुमेरुरित्यादि ॥ ३४ ॥ तदभेदंन तस्य तमेव समर्शयमानस्त्रामासः ॥ ३४ ॥ प्रमाणनयतस्वालोक परि० ७ ।

१-शब्दरतु रूदितो यावन्तो ध्वनयः करिमहिनदर्धे प्रवर्तनो वधा शन्द्र शक्त पुरन्दरादयः मुरपता तैषां सर्वेषा-मन्येकमर्थमभिन्नैति किल प्रतितिश्वाद् । व्या नाय पर्यायशब्दानामेकमर्थमभिन्नैति तथा तदः,तदी, तदम् इति विरुद्धाः लक्षण धमाभिसम्बन्धाद् वस्तुनो भेदं चाभिधते । नहि विरुद्धाकृत भेदमनुभवतो वस्तुनो विरुद्धधर्मा योगो युक्तः ।-स्यादादमन्त्ररा प्र० ११३ ।

काळादि औरेन ध्वनेर्यभेद प्रतिपद्यमानः शब्दुः एतस्यार्थः-सक्ताद्व्याकरणात् प्रकृतिप्रत्ययसमुद्रायेन सिद्धः
काळ कारक िंग संख्या पुरुषोपसर्गभेदेनाथं पर्यादमात्रं प्रतीयते स शब्दनयः । काळभेद उदाहरणम्-यद्या वसूद,
मवित्यति सुनैकरिति अत्रकाळत्रत्वं विभेदान् सुनेरोरपि भेदाशब्दनयेन प्रतिपादते । -नयप्रदीप पृ०१०३
अस्तिः अविष्यति सुनैकरिति अत्रकाळत्रत्वं विभेदान् सुनेरोरपि भेदाशब्दनयेन प्रतिपादते । -नयप्रदीप पृ०१०३
अस्तिः प्रवेष्यः प्रवेषः

५ लिंग संख्या साधनादिव्यभिचार निवृत्तिपतः शब्दनयः । सर्वार्थ• पृ० ७९

#### वर्षी-स्रभिनन्दन-प्रन्थ

स्थानमें बहुवचन और पुलिंगके स्थानमें खोलिंग शब्दका प्रयोग करना आदि व्यभिचार कहा जाता है। शब्दनय उस व्यभिचारकी निष्टत्ति करता है। कैसे करता है है इस प्रश्नको लेकर विद्वानोंमें दो मत हो गये है। एकमत कहता है कि शब्दनय व्याकरण द्वारा किये जाने वाले परिवर्तनको उचित समभता है "एवं प्रकारं व्यवहारनयं त्याय्यं ! मन्यते"। दूसरा मत इसके विपरीत है।

#### प्रथम मत----

हम प्रथम मतसे किसी श्रंशमें सहमत हैं किन्तु सर्वार्थसिदि तथा राजवार्तिकके जिन बाक्योंके आशार पर उक्त मतकी सिष्ट हुई है उनकी समीद्धा करना आवश्यक जान पहता है। कल्लापा भरमाप्पा निटवेक जैनेन्द्र प्रेससे प्रकाशित सर्वार्थसिदि में उक्त पाठ मुद्रित है। तथा शब्दनयके एक दो स्थलों पर कुछ टिप्पणी भी दी गयी है। पहिली टिप्पणी 'निवृत्तिपरः' पद पर है। उसका आश्रय है कि, लिंग आदिका व्यभिचार दोष नहीं माना जाता, यह शब्दनयका काश्यम है।

तम्भवतः 'न्याच्य' पदको शुद्ध मान कर हो उक्त टिप्पणी दी गयी है। किन्तु, यह पद अशुद्ध है इसके स्थान पर 'अन्याच्य' होना चाहिये। सर्वार्यविद्धि के प्रथम संस्करण से बा. जगरूपसहाय जी वाली प्रति में तथा काशी विद्यालयक भवन की लिखित प्रतिमें 'अन्याच्य' पाठ ही दिया हुआ है। पं. जयचन्द जी कृत वचनिकामें भी 'अन्याच्य' ही है। यदि 'न्याच्य' पद को शुद्ध मानकर उक्त वाक्य का अर्थ किया जाय तो इस प्रकार होगा— 'इस प्रकार के व्यवहारनय को शब्दनय उचित मानता है'। अर्थात् व्याकरण द्वारा शब्दों में जो परिवर्तन किया जाता है और जिसे आचार्य 'व्यक्तिचार' के नाम से पुकारते हैं वह व्यवहारनय का विषय है। उस व्यवहारनय को शब्दनय उचित माने यह एक आश्चर्य की बात है क्योंकि नयों का विषय उत्तरोत्तर सद्दम होता जाता है। व्यवहारनय से अधुजुसूत्र का विषय स्ट्रम है और अधुजुसूत्र से शब्दनय का यिषय स्ट्रम है। यदि शब्दनय व्यवहारनय के विषय का ही समर्थक हो जाय तो नयों के क्रम में तो गड़बढ़ी उपस्थित होगी ही, उनकी संख्या में फेरफार करना पड़गा।

श्राचार्य विद्यानन्दिने श्रापने श्लोकवार्तिकमें व्यवहारनय पद का श्राच्छा स्पष्टीकरण किया है। वे कहते हैं "जो वैयाकरण व्यवहारनयके श्रानुरोधसे कालभेद, कारकमेद, वचनभेद, लिंगमेद, आदिके होने पर भी श्रार्थमेद को स्वीकार नहीं करते, परीद्धा करने पर उनका मत ठीक नहीं जान पड़ता यह शब्दनय का श्राभिप्राय है 3"।

इससे यह बात स्पष्ट हो बाती है कि वैयाकरणों का उक्त ब्यवहार शब्दनय की दृष्टिमें 'श्रन्थाय्य' ही है 'न्याय्य' नहीं है। श्रतः मुद्रित सर्वार्थसिद्धि का पाठ श्रशुद्ध है। तथा यदि 'न्याय्य' पाठ को ही

१ शपति अधेमास्यति प्रख्यापर्यातं इति शब्दः स च छिंग सख्यां साधनावि व्यभिचारनिवृतिपरः ।

२ किंगादीनां व्यभिचारो दोषो नास्ति इत्यभिप्रायपरः । राज० वा० पृ० ६७ ।

**३ इस्रोब**नार्सिक ए० २०२।

श्रद माना जाय तो श्रागे का वाक्य---'श्रान्यार्थस्य श्रान्यार्थेन सम्बन्धाभावात्' विलकुल श्रकंगत हो जाता है। अगर 'न्यास्य' पाठके अनुसार एकवचनान्त और बहुवचनान्त शब्दों का एक ही अर्थ माना जाय तो अन्य अर्थ का अन्य अर्थके साथ सम्बन्ध हो ही गया। क्योंकि 'बलम्' शब्द और 'आपः' शब्द दीनों का एक ही ऋर्य मान लिया गया। ऋतः 'श्रभावात्' शब्द व्यर्थ ही पह जाता है। किन्तु जब उक्त क्य-भिचारों को शब्दनय 'श्रम्याय्य' कहता है तब इस हेतुएरक बाक्य की संगति ठीक बैठ जाती है।--'भूस प्रकार का न्यवहार अनुचित है क्योंकि अन्य अर्थका अन्य अर्थके साथ सम्मन्य नहीं हो सकता" । राज-बार्तिकके शब्द स्पष्ट होते हुए भी कोई उनका अनर्थ करके 'न्याय्य' पद का समर्थन करते हैं। वे शब्द इस प्रकार हैं-"लिंगादीनां व्याभिचारो न न्याच्यः इति तन्निवृतिपरोऽयं नयः।""प्रवसादयो व्यभिचारा अयुक्ताः, अन्यार्थस्यान्यार्थेन सम्बन्धाभावात्।" सर्वार्थसिद्धि की तरह यहां पर भी 'तिक्षवृत्तिपरः' शब्दकी लेकर मतभेद हो गया है। किन्तु इतना स्पष्ट है कि यह नय व्यभिचारको उचित नहीं मानता। जो महा-नुभाव 'व्यभिचारो न न्याय्यः' या 'व्यभिचारा ऋयुक्ता' का यह ऋर्य करते हैं कि: शन्दनय लिगादिकके परिवर्तनको व्यभिचार नहीं मानता तो उनसे इमारा नम्र अञ्च है कि फिर लिंगादिकका परिवर्तन किसकी हिष्टमें व्यिभिचार अमका जाता है जिसे दूर करनेके लिए शब्दनयकी सृष्टि करनी पड़ी ? व्याकरण शास्त्रकी दृष्टिमें तो यह व्यक्तिचार है ही नहीं क्यों कि व्याकरणने ही इस मकारके परिवर्तन और प्रयोगकी स्ट्रिए की है। लौकिक दृष्टिसे भी दोष नहीं है। क्यों कि लोक तो स्थूल व्यवहारसे ही प्रसन्न रहता है। इसी बातको दृष्टिमें रखकर उक्त दोनों प्रत्योंमें व्यवहारनयावलम्बीने तर्क किया है कि, यदि श्राप इन्हें व्यभिचार समस्तर श्रयुक्त ठहराते हैं तो लोक श्रार शास्त्र ( व्याकरण ) दोनोंका विरोध उपस्थित होगा इस तर्कका समाधान दोनों आचार्योंने एक सा ही किया है। सर्वार्थसिद्धिकार कहते हैं--- 'विरोध' होता है तो हो यहां तत्वकी मीमांसा की जाती है। तत्वमीमांसाके समय लौकिक विरोधोंकी पर्वाह नहीं की जाती कहावत प्रसिद्ध है कि श्रीपिधकी व्यवस्था रोगीकी किचके श्रानुसार नहीं की जाती, रोगीकी यदि दवा कड्वी लगती है तो लगने दो'। राजवार्तिककार कहते हैं--- 'यहां रे तत्यकी मीमासा की जा रही है दौस्तोंको दावत नहीं दी जा रही'। सन्मति तर्कके टीकाकार अभयदेवस्रिने भी प्रकारान्तरसे इस आपितका निरा-करण किया है। वे कहते हैं-- 'व्यवहारके लीपका भय तो सभी नयोंमें बर्तमान हैं'।

विज्ञ पाठकोंको मालूम होगा कि ऋजुस्त्र नयका विवेचन करते हुए भी व्यवहार खोपका भय दिखाया गया है श्रोर उसका उत्तर यह दिया गया है कि लोक व्यवहार सर्व नयोंके श्राचीन है। श्राभयदेवके

१ 'लोकसमयविरोध इति चेर् विरुद्धयताम् तस्वांमह मीमांस्यते, न भैषज्यमातुरे च्छानुवर्ति ।" सवार्थे० पृ० ८० ।

 <sup>&#</sup>x27;लोकसमयितिरोध इति चेत् विक्ष्यताम्, तस्यं मीमांस्यते ( न ) सुद्धत्सप्रचारः" । राजग० ए० ६८ । सुद्धित
राजगतिकमें ( न ) नहीं ई किन्तु दोना चाहिये ।

 <sup>&#</sup>x27;न चैवं लोकसा न व्यवहार विलोप इति वक्तव्यम्, सर्वत्रंव नयमते तद्विलोपस्य समानत्वान्।'' पृ० ३१६ ।

#### वर्षी-श्रमिनस्त-प्रस्थ

उत्तरसे भी यही प्रतिष्विन निकलती है। ऋतः यदि शब्दनय एकान्तके समर्थक व्याकरण शास्त्र झीर लीकिक व्यवहारका समर्थक होता तो इस भयकी ऋाशंका न रहती। इसलिए यही निष्कर्ष निकलता है कि मुद्रित सर्वार्थिसिकों 'न्यार्थ' के स्थानपर 'ऋन्यार्थ' पाठ होना चाहिये।

इस विस्तृत विवेचनसे हम इसी निर्श्ययर पहुंचते हैं कि व्याकरण सम्भत व्यवहार या वैया-करणोंका मत शब्दनयकी दृष्टिमें दूषित है और इसिलए वह उचित नहीं माना जा सकता।

## दोनों परम्पराओं और शब्दानुशासन तथा शब्दनयका समन्वय-

शब्दनयके सम्बन्धमें जिन दो परम्पराञ्चोंका दिग्दर्शन ऊपर कराया गया है उनमें झाचार्य पूज्यपाद शब्दनयका विषय न बताकर कार्य बतलाते हैं। जब कि झक्लंकदेव शब्दनयका विषय प्रदर्शित करते हैं। पूज्यपाद कहते हैं कि शब्दनय व्याकरण सम्बन्धी दोषोंको दूर करता है। कैसे करता है? इस प्रश्नका उत्तर झक्लंक देवके 'लधीयस्त्रय' में मिलता है। वैयाकरणोंक मतके अनुसार एकवचनके स्थानमें बहुवचनका, स्थिलिंग शब्दके बदलेमें पुलिंग शब्दका उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यमपुरुषका प्रयोग किया जाता है। ये महानुभाव शब्दोंमें परिवर्तन मानकर भी उनके वाच्यमें कोई परिवर्तन नहीं मानते हैं। जैसे कूटस्थ नित्यवादी कालमेद होनेपर भी वस्तुमें कोई परिवर्तन नहीं मानता। इसीलिए वैयाकरणोंका यह परिवर्तन व्यभिचार कहा जाता है। यदि वाचकके साथ साथ वाच्यमें भी परिवर्तन मान लिया जाय तो व्यभिचारका प्रसंग ही उठ जाय। श्रतः यदि वैयाकरण शब्द मेदके साथ साथ श्र्यमेदको भी स्वीकार कर लें तो शब्दनय शब्दानुशासन शासका समर्थक बन सकता है। ऐसी दशामें पूज्यपादका यह कहना कि, शब्दनय व्यभिचारोंको दूर करते के लिए काल, कारक, झादिके मेदसे झर्यमेदका स्वीकार करना, दोनों कथन परस्परमें बनिष्ठ सम्बन्ध स्थते हैं। झतः पूज्यपादने जिस शब्दनयक कार्यका उत्लेख करके उसके विषयको श्रस्थ ही होड़ दिया था उसके विषयका स्पष्टी-

करण करके अकलंकदेवने अपनी अपूर्व प्रतिभाका परिचय दिया। इसके लिये जैनदर्शन उनका सर्वदा भृत्यी रहेगा।

## आलापपद्धतिकारका समन्वय-

दो परम्पराश्चोंका समन्वय करनेके बाद एक तीसरे आचार्यका मत अवशिष्ट रह जाता है जिसकी शब्दयोजना उक्त दोनों मतोंसे विस्तव्य है, आलापपदितिके कर्ता लिखते हैं—'शब्दात् व्याकरखात् प्रकृतिप्रत्ययदारेगा सिद्धः शब्दनयः'। यह शब्दनयकी सद्धग्रा परक व्युत्पत्ति है। इसका आश्चाय है कि, जो व्याकरग्रासे सिद्ध हो उसे शब्दनय कहते हैं। अर्थात् शब्दनय व्याकरग्रा सिद्ध प्रयोगोंको आपनाता है। शब्दनय खंशर व्याकरग्रासे परदिस्त सम्बन्धका स्पष्टीकरग्रा हम ऊपर कर चुके हैं आतः हमारे आश्चरमें इस मतका भी अन्तर्भाव हो जाता है।

## आधुनिक हिन्दी प्रन्थोंमें शब्दनय--

जैन दर्शनके मान्य प्रत्योंके आधारपर शब्दनयका स्पष्टीकरण करनेके बाद आधुनिक हिन्दी प्रत्योंमें विश्वित शब्दनयके स्वरूपके सम्बन्धमें दो शब्द कहना अनुचित न होगा। एक स्पातनामा टीकाकार लिखते हैं—स्याकरणादि मतसे शब्दोंमें जो परिवर्तन हो जाता है उसका यदि उस परिवर्तनकी आकृतिके अनुसार अर्थ किया जावे तो अशुद्ध सा मालूम होगा। अतएव व्याकरणकी रीतिसे उस परिवर्तनको केवल शब्दाकृतिका परिवर्तक एवं अर्थका अपरिवर्तक मानने वाला शब्दनय है। मालूम होता है टीकाकार महोदय एकान्तवादी वैयाकरणोंकी तरह शब्दनयका सम्बन्ध केवल शब्दों तक ही सीमित करना चाहते हैं। शायद उन्होंने अर्थनय और शब्दनयको सर्वथा स्वतंत्र मान किया है। शब्दनयका यह आश्वय नहीं है कि उसकी सीमा शब्द तक ही परिमित रहे किन्तु शब्दनयको मधानतासे अर्थका निर्णय करनेके कारण हो उत्तरके तीनो नय शब्दनय कहं जाते हैं शब्दनयको संवर्त शब्दनयको केवल शब्दाकृतिका ही परिवर्तक मान किया जाय तो अशुसूत्र समिनस्ट तथा एवंभूत नयसे उसकी संगति कैसे बैटायी जा सकती है। पता नहीं किस शासके आधारसे इस लावणकी कल्पना की गयी है ?

# स्याद्वाद ऋौर सप्तभंगी

श्री पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ

## स्याद्वाद की महत्ता

दुनियामें बहुतसे बाद हैं स्यादाद भी उनमें से एक है, पर वह अपनी अद्भुत विशेषता लिये हुए है। दूसरे वाद, विवादोंकी उत्पन्न कर संघर्षकी दृद्धिक कारण बन जाते हैं तब स्यादाद जगतके सारे विवादोंकी मिटाकर संघर्षकी विनष्ट करनेमें ही अपना गौरव प्रगट करता है। स्यादादके अतिरिक्त सब वादोंमें आग्रह है। इसलिए उनमेंसे विग्रह फूट पड़ते है किन्तु स्यादाद तो निराग्रह-वाद है, इसमें कहीं भी आग्रहका नाम नहीं है। यही कारण है कि इसमें किसी भी प्रकारके विग्रहका अवकाश नहीं है।

#### स्यादाद का लक्षण ?

स्याद्वाद शब्दमें 'स्यात्' का अर्थ अपेचा है अपेचा यानी दृष्टिकी स्व। 'वाद' का अर्थ है तिद्वान्त-इसका अर्थ यह हुआ कि को अरोचाका विद्वान्त है उसे स्याद्वाद कहते हैं। किसी वस्तु, किसी धर्म, अथवा गुरा, घटना एवं स्थितिका किसी दृष्टिकी रासे कहना, विवेचन करना या समफना स्याद्वाद कह-लाता है। पदार्थमें बहुतसे आपेच्चिक धर्म रहते हैं, उन आपंच्चिक धर्मों अथवा गुरांका यथार्थ ज्ञान अपेचाको सामने रखे विना नहीं हां सकता। दर्शन शाख्यमें प्रयुक्त नित्य-अनित्य, भिन्न-अभिन्न, सत्-असत्, एक-अनेक, आदि, सभी आपंच्चिक धर्म हैं। लोक व्यवहारमें भी छोटा-बड़ा, स्थूल-सूदम, ऊंचा-नीचा, दूर-नजदीक, मूर्थ-विद्वान, आदि सभी आपंच्चिक हैं। इन सभीके साथ कोई न कोई अपेचा लगी रहती है। एक ही समयमें पदार्थ नित्य और अनित्य दीनों हैं। किन्तु जिस अपेचासे नित्य है उसी अपेचासे अनित्य नहीं है। और जिस अपेचासे अनित्य है उसी अपेचासे नित्य ही है। कोई भी पदार्थ अपने वस्तुत्वकी अपेचासे नित्य और बदलती रहनेवाली अपनी अवस्थाओं अपेचा अनित्य है; इसलिए उनलोगोंका कहना किसी भी तरह उचित नहीं जो केवल अनित्य अथवा केवल नित्य ही मानते हैं। इसी तरह सत् और असत्, आदि भी हैं। छोटे-बड़ आदिमें भी यही बात है। आम फल कटहलके फलकी अपेचा छोटा किन्तु केर की अपेचा बढ़ा होता है। इसिलए आम एक ही समयमें छोटा बढ़ा दोनों है। इसमें कोई विरोध नहीं है किन्तु अपेचाका मेद है। ऐसी अवस्थामें केवल उसके छोटे होने अथवा बढ़ होनेके विवादमें अपनी शक्ति द्यीण करनेवाला मनुष्य कभी समक्षदार नहीं कहलाय गा। यहां यह बात हमेशा याद रखने की है कि यह अपेद्यावाद केवल आपेद्यिक धर्मोंमें ही लगेगा। वस्तुके अनुवीवी गुर्खोंमें इसका प्रयोग करना उचित नहीं है। आत्मा चेतन है, पुद्गल रूप-रस-गंध स्पर्श वाला है, आदि पदार्थोंके आत्मभूत लच्चणात्मक धर्मोंमें स्थादादका प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपेद्यिक नहीं है। यदि इन्हें भी किसी तरह आपेद्यिक बनाया जा सके तो फिर हनमें भी स्यादाद प्रक्रिया लागू होगी।

#### सप्तभंगीका स्वरूप--

इस (स्यादाद) प्रक्रियामें सात भंगोंका अवतार होता है इसलिए इसे सममंगी न्याय भी कहते हैं। किसी वस्तु अयवा उसके गुण धर्म आदिके विधि (होना) प्रतिषेष (न होना) की कल्पना करना समभंगी कहलाती है। वे सात भंग ये हैं—श्रस्ति, नास्ति, आतिनास्ति, अवस्तव्य, अस्ति-अवक्तव्य, नास्ति-अवक्तव्य, अस्ति-अवक्तव्य, अस्ति-अवक्तव्य, अस्ति-अवक्तव्य, अस्ति-अवक्तव्य, अस्ति-अवक्तव्य, नहीं है, नहीं है, है श्रीरनहीं है, कहा नहीं जा सकता है, है तो भी कहा नहीं जा सकता तथा है और नहीं है तो भी कहा नहीं जा सकता तथा है और नहीं है तो भी कहा नहीं जा सकता।

#### क्रमभेद--

कोई कोई स्नाचार्य इन भंगोंके क्रमभेदका भी उल्लेख करते हैं। वे स्नवस्तव्यको तीसरा स्नौर स्नित-नास्तिको चौथा भंग कहते हैं। इसमें दिगम्बर स्नौर रवेताम्बर दोनों सम्प्रदायके स्नाचार्य सम्मिलित हैं किन्तु इस क्रम भेदसे तत्व विवेचनामें कोई स्नन्तर नहीं स्नाता। श्रवक्तव्यको तीसरा भंग माननेका यह कारण है कि इन सात भंगोंमें स्नस्ति, नास्ति स्नीर स्नवक्तव्य ये तीन भंग प्रधान हैं। इन्हींसे द्विसंयोगी स्नौर त्रिसंयोगी भंग बनते हैं स्नतः स्नवस्तव्यको तीसरा भंग भी मान लिया जाय तो कोई हानि नहीं है।

नित्य, श्रादि प्रत्येक विषयों में इसी प्रकार सात सात भंग होंगे। इन सात भंगों में मुख्य भंग दो हैं—श्रास्त श्रीर नास्ति। दोनोंको एक साथ कहनेकी इच्छासे, श्रावक्तव्य भंग सनता है, क्योंकि दौनोंको एक साथ कहनेकी श्राक्ति शब्दमें नहीं है। इस तरह तीन प्रधान भंग हो बाते हैं। १—श्रासंयोगी (श्रास्ति नास्ति, श्रावक्तव्य) २—दिसंयोगी (श्रास्तिनास्ति, श्रस्ति-श्रावक्तव्य, नास्ति श्रावक्तव्य) इनसे हो सात भंग बन बाते हैं।

#### प्रयोग--

पदार्थ स्वद्रव्य च्रेत्र कालकी श्रापेद्धा अस्ति रूप, श्रीर परद्रव्य च्रेत्र कालकी श्रापेद्धा नास्ति रूप है। द्रव्यका मतलव है गुर्खोंका समृह श्रापने गुर्ख समृह की श्रापेद्धा होना ही द्रव्यकी श्रापेद्धा श्रास्तित्व कहलाता है। जैसे घड़ा, घड़े रूपसे श्रास्ति है श्रार कपड़े रूपसे नास्ति, श्रार्थात् घड़ा; घड़ा ही है, कपड़ा नहीं है। श्रातः कहना चाहिये हर एक वस्तु स्वद्रव्यकी श्रापेद्धासे है, पर प्रव्यकी श्रापेद्धासे नहीं है।

#### वर्षी-श्रभिनन्दन-प्रन्थ

द्रव्यके श्रंशोंको चेत्र कहते हैं। घड़ेके श्रंश श्रवयव ही घड़ेका चेत्र है। घड़ेका चेत्र वह नहीं है वहां घड़ा रखा है, वह तो उसका व्यावहारिक चेत्र है। इस श्रवयव रूप चेत्रकी श्रपेचा होना ही घड़ेका स्वचेत्रकी श्रपेचा होना है।

पदार्थके परिवामनको काल कहते हैं। हर एक पदार्थ का परिवामन पृथक् पृथक् है। घड़ेका अपने परिवामनकी अपेका होना ही स्वकालकी अपेक्ता होना कहलाता है। क्योंकि यही उसका स्वकाल है। धंटा, धड़ी, मिनिट, सैकण्ड, आदि वस्तुका स्वकाल नहीं है। वह तो ज्यावहारिक काल है।

बस्तुके गुयाको भाव कहते हैं। हर एक बस्तुका स्वभाव श्रालग श्रालग होता है। घड़ा श्रापने ही स्वभावकी श्रापेच्या है, वह श्रान्य पदार्थों के स्वभाव की श्रापेच्या कैसे हो सकता है। इसमकार स्वद्रव्य चेत्र-काल-भावकी श्रापेच्या पदार्थ है श्रीर परद्रव्य चेत्र-कालकी श्रापेच्या नहीं है। इस स्व-पर चतुष्टयके श्रीर भी श्रानेक श्रार्थ हैं।

जब हमारी दृष्टि पदार्थके स्वरूपकी ख्रोर होती है तब ख्रस्ति भंग बनता है। ख्रीर जब उसके पररूप की ख्रपेचा हमें होती है तब दूसरा नास्ति भंग बनता है। किन्तु जब हमारी दृष्टि दोनों ख्रोर होती है तब तीसरा ख्रास्ति-नास्ति भंग उत्पन्न होता है ख्रीर वही दृष्टि एक साथ दोनों ख्रोर से हो तो ख्रवक्तव्य नामका चौथा भंग हो जाता है क्योंकि एक समयमें दो घमोंको कहनेवाला कोई शब्द नहीं है। किन्तु यह तो मानना ही होगा कि ख्रवक्तव्य होने पर भी वस्तु स्वरूपकी ख्रपेचा तो है ही ख्रीर पर रूपकी ख्रपेचा वह नास्ति भी है। इसी तरह वह ख्रवक्तव्य वस्तु क्रमशः स्वपर चतुष्ट्यकी ख्रपेचा ख्रास्ति नास्ति होगी ही। इसिलए कथंचित् ख्रास्ति ख्रवक्तव्य वस्तु क्रमशः स्वपर चतुष्ट्यकी ख्रपेचा ख्रास्ति नास्ति होगी हो। इसिलए कथंचित् ख्रास्ति ख्रवक्तव्य क्यंचित् नास्ति ख्रवक्तव्य ब्रोर कथंचित् ख्रास्ति नास्ति ख्रवक्तव्य नामक पांचवा, छुठा ख्रीर सातवां भंग बनेगा।

## स्पष्टीकरण---

यदि मूलके दी भंग ऋस्ति नास्तिमें से केवल कोई एक भंग ही रखा जाय और दूसरा न माना जाय ती क्या हानि है ! इसी से काम चल जाय तो दूसरे भंगोंकी संख्या भी न बढ़ेगी !

नास्ति भंग नहीं माननेसे को करत एक जगह है वह अन्य सब जगह भी रहेगी। इस तरह ती एक घड़ा भी ज्यापक हो जायगा, इसी प्रकार यदि केवल नास्ति भंग ही माना जाय तो सब जगह वस्तु नास्ति रूप हो जानेसे सभी वस्तुआंका अभाव हो जायगा इसलिए दोनों भंगोंको माननेकी आवश्यकता है। इन भंगोंका विषय अलग अलग है, एकका कार्य दूसरेसे नहीं हो सकता। देवदस्त मेरे कमरेमें नहीं है इसका यह आर्य कभी नहीं होता कि अभुक जगह है। इसलिए जिज्ञामुके इस सन्देह को दूर करनेके लिए ही वह कहां है अस्ति भंगकी जरूरत है। इसी तरह अस्ति भंगका प्रयोग होने पर

भी नास्ति भंगकी श्रावश्यकता बनी ही रहती है। मेरी यालीमें रोटी है यह कह देने पर भी तुम्हारी यालीमें रोटी नहीं है इसकी श्रावश्यकता रहती ही है क्योंकि यह दोनों चीजें भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार श्रस्ति, नास्ति दोनों भंगोंको मानना तर्कसे सिद्ध है।

श्रस्ति-नास्ति नामक तीसरा भंग भी इनसे भिन्न स्वीकार करना पढ़ेगा । क्योंकि केवल झस्ति झयना केवल नास्ति द्वारा इसका काम नहीं हो सकता । मिश्रित वस्तुको भिन्न मानना प्रतीति एवं तर्क सिद्ध है। ग्रह्द झीर घी समान अनुपातमें लेनेसे विप बन जाता है। पीला झीर नीला रंग मिलानेसे हरा रंग हो जाता है झतः तीसरा भंग पहले दोसे भिन्न है।

चौथा भंग अवत्तन्य है। पदार्थके अनेक धर्म एक ताथ नहीं कहे जा सकते, इसलिए एक साथ स्वपर चतुष्टयके कहे जानेकी अपेद्धा वस्तु अवक्तन्य है। वस्तु इसलिए भी अवक्तक्य है कि उसमें जितने धर्म हैं उतने उसके वाचक राज्द नहीं है। धर्म अनन्त है और राज्द संख्यात। एक बात यह भी है कि पदार्थ स्वभावते भी अवक्तन्य है। वह अनुभवमें आ सकता है, शब्दोंसे नहीं कहा जा सकता।

मिश्रीका मीटापन कोई जानना चाहे तो शब्दसे कैसे जानेगा ? वह तो चलकर ही जाना जा सकता है। इस प्रकार कई अपेचाश्रोंसे पदार्थ अवस्तस्य है। किन्तु वह अवस्तस्य होने पर भी किसी दृष्टिसे वक्तस्य भी हो सकता है। इसिलए अवस्तस्यके साथ अस्ति, नास्ति और अस्ति-नास्ति लगानेसे अस्ति अवक्तस्य, नास्ति अवस्तस्य, ज्ञोर श्रास्तिनास्ति अवस्तस्य इस प्रकार पांचवा छठा और सातवां भंग हो जाता है।

## प्रमाण सप्तमंगी और नय सप्तमंगी--

यह सतमंगी दो तरह से होती है। प्रमाण सतमंगी और नय सतमंगी। सस्तु को पूरे रूप से जानने वाला प्रमाण और अंश रूप से जानने वाला नय है। इसिलए वाक्य के भी दो मेद है—प्रमाण वाक्य और नय वाक्य। कीन प्रमाण वाक्य और कीन नयवाक्य है! इसका पता शब्दोंसे नहीं भावोंसे लगता है। अब किसी शब्दके द्वारा हम पूरे पदार्थ को कहना चाहते हैं तब वह सकलादेश अथवा प्रमाण वाक्य कहा जाता है और वब शब्द के द्वारा किसी एक धर्म को कहा जाता है तब विकलादेश अथवा नय वाक्य माना जाता है।

वैसे तो कोई भी शब्द वस्तु के एक ही घर्म को कहता है फिर भी यह बात है कि उस शब्द द्वारा सारी वस्तु भी कही जा सकती है और एक घर्म भी। जीव शब्द द्वारा जीवन गुण एवं श्रन्य श्रनन्त घर्मों के श्राखण्ड पिण्ड रूप श्रारमाको कहना सकलादेश है और जब जीव शब्द के द्वारा केवल जीवन घर्मका ही बोध हो तो विकलादेश होता है। श्राध्या जैसे विषका अर्थ जल भी है। जब इस शब्द द्वारा जल नामका पदार्थ कहा जाय तब सकलादेश और जब केवल इसकी मारण शक्तिका इसके द्वारा

#### वर्गी-स्रभिनन्दन-प्रन्य

बीध हो तो विकलादेश होता है। इस वक्तब्यका यह अर्थ हुआ कि पदार्थ प्रमाण दृष्टिसे अनेकान्ता-त्मक और नय दृष्टिसे एकान्तात्मक है। किन्तु सर्वया अनेकान्तात्मक और सर्वथा एकान्तात्मक नहीं है। इस आश्यको प्रकट करनेक लिए हमें उपर्युक्त प्रत्येक वाक्यके साथ 'स्यात्' कथंचित अथवा किसी अपेद्यासे, आदिसें से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम किसी कारण प्रयोग न भी करें तो भी हमारा अभिशाय तो ऐसा रहना ही चाहिए। नहीं तो यह सब ब्यवस्था और इनमें उत्पन्न होने वाला ज्ञान मिथ्या हो वायगा।

# स्याद्वाद छल अथवा संशयवाद नहीं---

स्यादादकी इस अनेकान्तारमक प्रक्रियाको कभी कभी लोग छल अथवा संश्यवाद कह डालते हैं। किन्तु यह भूल भरी बात है। क्योंकि संश्यमें परस्पर विरोधी अनेक बस्तुओंका शंकाशील भान होता है, पर स्यादाद तो परस्पर विरुद्ध सापेद्ध पदायोंका निश्चित ज्ञान उत्पन्न करता है और छलकी तो यहां संभावना ही नहीं है। छलमें किसोके कहे हुए शब्दोंका उसके अभिप्रायके विरुद्ध अर्थ निकालकर उसका खण्डन किया जाता है पर स्यादादमें यह बात नहीं है। वहां तो प्रत्येकके अभिप्रायको यथार्थ दृष्टिकोण द्वारा ठीक अर्थमें समक्रनेका प्रयत्न किया जाता है। इसी तरह विरोध वैयधिकरण्य, आदि आठ दोष भी स्यादाद में नहीं आते जो सारे विरोधों को नष्ट करने वाला है उसमें इन दोषों का क्या काम ?

### स्याद्वाद और लोक व्यवहार-

स्याद्वादका उपयोग तभी है जब व्यावहारिक जीवनमें उतारा जाय। मनुष्य के श्राचार विचार श्रीर ऐहिक श्रनुष्ठानों स्यादादका उपयोग होनेकी श्रावश्यकता है। स्यादाद केवल इसीलिए हमारे सामने नहीं श्राया कि वह शास्त्रोय नित्यानित्यादि विवादोंका समन्वय कर दे। उसका मुख्य काम तो मानवकं व्यावहारिक जीवनमें श्राजानेवालो मूद ताश्रोंको दूर करना है। मनुष्य परम्पराष्ट्रों व रूदियों से चिपके रहना चाहते हैं। यह उनकी संस्कारगत निर्वलता है। ऐमी निर्वलताश्रोंको स्यादादकं द्वारा ही दूर किया जासकता है। स्यादादकं पाकर भी यदि मनुष्य द्रस्य, खेत्र, काल श्रीर भावकं द्वारा होनेवाले परिवर्तनोंको स्थीकार न कर सके, उसमें विचारों की सहिष्णुता न हो तो उसके लिए स्यादाद विल्कुल निर्वयोगी है। दुःख है कि मानवजातिके दुर्भाग्यसे इस महामहिमवादको भी लोगोंने श्रायह-भरी दृष्टिसे हो देखा श्रीर इसकी श्रासली कीमत श्राकनेका प्रयत्न नहीं किया। हजारों वर्षों से प्रन्योंमें श्रारहे इसको जगत श्रव भी श्राचारका रूप दे दे तो उसकी सब श्रापदाएं दूर हो जांय। भारतमें धर्मों को लड़ाइयां तब तक बंद नहीं हांगों जब तक स्यादादके ज्योतिर्मय नेत्रका उपयोग नहीं किया जायगा।

#### उपसंहार---

स्याद्वाद सर्वाङ्गीरण दृष्टि कोरण है। उसमें सभी बादोंकी स्वीकृति है, पर उस स्वीकृतिमें आग्रह नहीं है! आग्रह तो वहीं है जहांसे ये विवाद आये हैं। टुकड़ोंमें विभक्त सत्यको स्याद्वाद

स्याद्वाद और सप्तभंगी

ही सङ्कालित कर सकता है। जो बाद भिन्न रहकर पालण्ड बनते हैं वे ही स्यादाद द्वारा समन्यित होकर पदार्थकी संपूर्ण अभिव्यक्ति करने लगते हैं।

स्याद्वाद सहानुभूति मय है, इसिलए उसमें समन्वयकी खमता है। उसकी मीलिकता यही है कि वह पड़ीसी वादोंको उदारताके साथ स्वीकार करता है पर वह उनको क्योंका त्यों नहीं लेता। उनके साथ रहनेवाले आग्रहके अंशको छांटकर ही वह उन्हें अपना अन्न बनाता है। मनुष्यको कोई भी स्वीकृति—जिसमें किसी तरहका आग्रह या हट न हो—स्याद्वादके मन्दिरमें गौरवपूर्ण स्थान पा सकती हैं। तीन सौ तरेसट प्रकारके पालण्ड तभी मिथ्या हैं जबतक उनमें अपना ही दुराग्रह है। नहीं तो वे सभी सम्यन्जानके प्रमेय हैं।

स्याद्वाद परमागमका जीवन है। वह परमागममें न रहे तो सारा परमागम पाखण्ड होजाय। उसे इस परमागमका बीज भी कह सकते हैं। क्योंकि इसीसे सारे परमागमकी शाखाएं क्रोंत प्रोत हैं। स्याद्वाद इसीलिए हैं कि जगतके सारे विरोधको दूर कर दें। यह विरोधको वरदाश्त नहीं करता इसीसे इम कह सकते हैं कि जैन धर्म की आहिंसा स्याद्वादके रग रगमें भरी पड़ी है। जो बाद विना दृष्टिकोशाके हैं, स्याद्वाद उन्हें दृष्टि देता है कि तुम इस दृष्टिकोशाको लेकर अपने बादको सुरिच्चत रखो, पर जो यह कहनेके आदी हैं कि केवल हमारा ही कहना यथार्थ है, स्याद्वाद उनके विरुद्ध खड़ा होता है, क्यार उनका निरसन किये विना उसे चैन नहीं पड़ती, इसलिए कि वे ठीक राह पर आ बायें और अपने आग्रह द्वारा जगतमें सङ्घर्ष उत्पन्न करनेक कारश न बने।



# जैन दर्शनका उपयोगिता वाद— एवं सांख्य तथा वेदान्त दर्शन ।

श्री पं० बंशीधर ज्याकरखाचार्य, आदि

जैनसंस्कृतिका विवेचन विषयवार चार अनुयोगोंमें विभक्त कर दिया गया है—प्रथमानुयोग, करखानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरखानुयोग। इनमें से प्रथमानुयोगमें जैनलंस्कृतिके माहात्म्यका वर्णन किया गया है अर्थात् 'जैनलंस्कृतिको अपना कर प्राणी कहांसे कहां पहुंच जाता है" हत्यादि वातोंका दिग्दर्शक प्रथमानुयोग है। प्रथमानुयोगको यदि अववंवाद नाम दिया जाय, तो अनुचित न होगा। शेष करखानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरखानुयोगको कमसे उपयोगितावाद, श्रस्तित्ववाद (वस्तुत्थितिवाद) श्रीर कर्तव्यवाद कहना ठीक होगा, क्योंकि करखानुयोगमें प्राणियोंके लिए प्रयोजनभूत उनके तैसार मोज्ञका ही सिर्फ विवेचन है, द्रव्यानुयोगमें विश्वकी वास्तविक रियति बतलायी गयी है और चरखानुयोगमें प्राणियोंका कर्त्तव्यानुयोगका विषय दार्शनिक है इसलिए इन दोनोंको जैनदर्शन नामसे पुकारा जा सकता है।

## विशिष्ट तन्त्र-पदार्थ व्यवस्था---

विश्वके रंगमंच पर कई दर्शन आये और गये तथा कई इस समय भी मीजूद हैं। भारतवर्ष तो संस्कृतियों और उनके पोषक दर्शनोंके प्राटुर्भावमें अपनी रहा है। सभी दर्शनोंमें अपने अपने हिन्दकीया अपनार पदार्थों की व्यवस्था को अपनारा गया है लेकिन किसी दर्शनकी पदार्थ व्यवस्था उरयोगितावाद मूलक है, किसी दर्शनकी अस्तिस्ववाद मूलक और किसी दर्शनकी उभय वाद मूलक है। जैनदर्शनमें उपयोगितावाद और अस्तिस्ववादके आधार पर स्वतंत्र, स्वतंत्र दी पदार्थ व्यवस्थाओं को स्थान प्राप्त है उपयोगिता वादके आधार पर जीव, अजीव, आखव, बन्ध, संवर, निर्धरा और मोच्चये सात तत्त्व पदार्थ व्यवस्थामें अन्तर्भृत किये गये हैं और आस्तिस्ववादके आधार पर जीव, पुद्रशल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छः द्रव्य पदार्थ व्यवस्था से अन्तर्भृत किये गये हैं। यदि हम संख्य, बेदान्त. : याय और वेशिक दर्शनोंकी पदार्थ व्यवस्था पर हिन्द डाखते हैं तो मालूम पड़ता है कि संख्य और वेदान्त दर्शनोंकी पदार्थ व्यवस्था या उपयोगितावाद हो माना जा सकता है तथा न्याय और

वैरोषिक दर्शनोंकी पदार्थ व्यवस्थाका आधार अस्तित्ववादको ही समझना चाहिये अर्थात् साक्य और वेदालत दर्शनों की तत्व व्यवस्था प्राथियोंके संसार और मोख तक ही सीमित है और न्याय और वैरोधिक दर्शन अपनी पदार्थ-व्यवस्था द्वारा विश्वकी बस्तुस्थितिका विवेचन करनेवाले ही हैं। जिन विद्वानोंका यह मत है कि संस्थ और वेदान्त दर्शनोंकी पदार्थ व्यवस्था न्याय और वैरोधिक दर्शनोंकी तरह अस्तित्व बाद मूलक ही है उन विद्वानोंके इस मतसे मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि संस्थ और वेदान्त दर्शनोंका गंभीर अध्ययन हमें इस बातकी स्पष्ट सचना देता है कि पदार्थ व्यवस्थामें इन दोनों दर्शनोंके आविष्कर्ताओंका सच्य उपयोगिता बाद पर ही रहा है। इस लेखमें इसी बातको स्पष्ट करते हुए मैं बैन-दर्शनके उपयोगिताबादपर अवलम्बित संसार तत्वके साथ संस्थ और वेदान्त दर्शनको तत्व व्यवस्थाका समन्वय करनेका ही प्रयस्न करूंगा।

### सांख्यका उपयोगिता वाद-

श्रीमद्भगवद्गीताका तेरहवां श्राध्याय सांख्य और वेदान्त दर्शनींकी पदार्थ व्यवस्था उपयोगि-तावाद मूलक है, इसपर गहरा प्रकाश डालता है और इस श्राध्यायके निम्नलिखित क्लोक तो इस प्रकरशकं लिए श्रीक महत्त्वके हैं----

> "इदं शरीरं कौन्तेय ! क्षेत्रमित्यमिधीयते । एतद्यो वेचि तं प्राहुः क्षेत्रक इति तद्विदः ॥ १ ॥"

इस क्लोकमें श्रीकृष्ण अर्जुनसे कह रहे हैं कि हे अर्जुन ! प्राश्यियोंक इस दृश्यमान श्रीरका ही नाम दोत्र है और इसको जो समभ लेता है वह दोत्रक है।

> "तत्सेत्रं यश्व यादक् च यद्विकारी यतश्च यत्। स च यो यत् प्रभावश्च तत्स्मासेन मे शृणु ॥ ३ ॥"

इस क्षीकमें श्रीकृष्णने ऋर्जुनको च्रेत्र रूप वस्तु, उसका स्वरूप छोर उसके कार्य तथा कारगुका विभाग, इसी तरह चेत्रक छोर उसका मभाव इन सब बातोंको एंच्रेपमें बतलानेकी प्रतिज्ञा की है।

> "महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरत्यक्तमेय च। इन्द्रियाणि दशैकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः॥॥॥ इच्छा द्वेषः सुकं दुःकं. संघातस्रेतना पृतिः। पतत्सेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्॥६॥"

इन दोनों श्लोकोमें यह बतलाया गया है कि पश्चभृत, श्चरंकार, बुद्धि, श्वस्थक्त (प्रकृति), एकादश इन्द्रियां, इन्द्रियोंके पांच विषय तथा इच्छा, हेप, सुख, दुःख, संघात, चेतना श्मीर धृति इन सबको चेत्रके श्वन्तर्गत समस्तना चाहिये। यहां पर यह बात घ्यान दैने योग्य है कि पहिले स्लोकमें जब शरीरकों ही चेत्र मान लिया गया है श्लीर पांचवे तथा छुठ श्लोकोमें चेत्रका ही विस्तार किया गया

#### वर्णी-सभनन्दन-प्रत्य

है तो इन क्लोकोंका परस्पर सामझस्य विठलानेके लिए वही मानना उपयुक्त है कि उपर्युक्त विस्तार कार्य श्रीर कारखंके क्यमें शरीरके ही श्रन्तर्गत किया गया है। इसका फिलतार्य यह है कि सांख्यदर्शनकी मक्कित और पुरुष उभय तत्वमूलक सृष्टिका अर्थ भिन्न-भिन्न पुरुषके साथ संयुक्त प्रकृतिसे निष्पन उन पुरुषोंके श्रपने श्रुपते सुरीरकी सृष्टि ही ग्रहशा करना चाहिये।

यह फलितार्थ हमें सरलताके साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचा देता है कि सांख्य दर्शनकी पदार्थ व्यवस्था उपयोगिताबाद मूलक ही है।

## सांख्य सृष्टिकम-

सांख्य दर्शनकी मान्यतामें पुरुष नामका चेतनात्मक आत्मपदार्थं और प्रकृति नामका चेतना शृत्य जह पदार्थं इस तरह दो अनादि मूल तत्व है, इनमेंसे पुरुप अनेक हैं और प्रकृति एक है। प्रत्येक पुरुषके साथ इस एक प्रकृतिका अनादि संयोग है, इस तरह यह एक प्रकृति नाना पुरुषोंके साथ संयुक्त होकर उन पुरुषोंमें पाये जाने वाले बुद्धि, अहंकार, आदि नाना रूप धारण कर लिया करती है अर्थात् प्रकृति जब तक पुरुपके साथ संयुक्त रहा करती है तब तक यह बुद्धि आहंकार आदि नानारूप है और वस इसका पुरुषके साथ हुए संयोगका अभाव हो जाता है, तब वह अपने त्वाभाविक एक रूपमें पहुंच जाती है। प्रकृतिका पुरुषके संयोगके बुद्धि, आहंकार आदि नाना रूप हो जानेका नाम ही सांख्य दर्शनमें सृष्टि या संसार मान लिया गया है।

वांलय दर्शनमें प्रकृतिका पुरुषके साथ संयोग होकर बुद्धि, श्रहंकार, श्रादि नाना रूप होनेकी परम्परा निम्न प्रकार कतलायी गयी है—''प्रकृति पुरुषके साथ संयुक्त होकर बुद्धि रूप परियात हो जाया करती है यह बुद्धि श्रहंकार रूप परियात हो जाया करती है और यह झहंकार भी पांच जानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, मन तथा पांच तन्मात्राएं इस प्रकार सोलह तन्म रूप परियात हो जाया करता है। इन सोलह तन्मों से पांच तन्मात्राएं श्रान्तिम पांच महाभूतका रूप धारण कर लिया करती हैं। इसका मतलब यह है कि प्राण्यायोंमें हमको जो पृथक पृथक बुद्धिका अनुभव होता है वह सांस्य दर्शनकी मान्यताके अनुसार उस उस पुरुषके साथ संयुक्त प्रकृतिका हो परिखाम है। प्राण्यायोंकी अपनी श्रपनी बुद्धि उनके श्रपने श्रपने श्रहंकारकी जननी है और उनका श्रपना श्रपना श्रपना श्रदंकार भी उनकी श्रपनी श्रपनी वृद्धि उनके श्रपने श्रपने श्रदंकारकी जननी है और उनका श्रपना श्रपना श्रदंकार भी उनकी श्रपनी श्रपनी व्यारह ग्यारह प्रकारकी इन्द्रियोंको पैदा किया करता है, श्रहंकारसे ही शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा एक एक प्रकृतिका साच्यताके श्रार गन्य तन्मात्रा से पांच तन्मात्राएं पैदा हुशा करती है और इन पांच तन्मात्राओं एक एक तन्मात्रा आकाश तन्वकी, शब्द आगेर रक्ष तन्मात्राओं वायु तन्कि, शब्द, रपर्श और रूप तन्मात्राओं श्रान तस्वकी, शब्द स्पर्श रूप और रस तन्मात्राओं अल तस्वकी श्रीर शब्द स्पर्श रूप रस श्रीर गन्य तन्मात्राओं प्रान्य तन्मात्राओं प्रव्ह तस्वकी स्पर्श तत्मात्राओं से प्रव्ह रसने उपर जो एक एक

#### वैन दर्शनका उपयोगिता बाद

तन्मात्रासे एक एक भूतकी स्रष्टिका उल्लेख किया है वह उस उस भूतकी स्रष्टिमें उस उस तन्मात्राकी प्रमुखताको ध्यानमें रख करके ही किया है और इस तरह जैन दर्शनकी इस विषयकी मान्यताके साथ इस मान्यताका समन्वय करनेमें सरखता हो जाती है।

## दो समस्याएं---

सांख्य दर्शनकी इस मान्यताका जैनदर्शनकी मान्यताके साथ समन्वय करनेके पहिले यहां पर इतना श्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि सांख्य दर्शनमें मान्य सुष्टिकं इस क्रममें उसके मुख द्याविष्कर्ताका अभिप्राय पांच स्थूल भूतोंसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु श्रीर श्राकाश तत्वोंको प्रह्या करनेका यदि है तो इस विषयमें यह बात विचारखीय होजाती है कि जब पुरुष नाना है स्त्रीर प्रत्येक पुरुषके साथ उल्लिखित एक प्रकृतिका अनादि संयोग है तो भिन्न भिन्न पुरुषके साथ संयुक्त प्रकृतिके विपरिगाम खरूप बृद्धि तत्त्वमें भी अनुभवगम्य नानात्व मानना श्रनिवार्य है श्रीर इस तरह श्रनिवार्य रूपसे नानात्वको प्राप्त बुद्धि तत्त्वके विपरिग्राम स्वरूप ऋहंकार तस्वमें भी नानात्व, नाना ऋहंकार तस्बोंके विपरिग्राम स्वरूप पांच शानेन्द्रियां पांच वर्मीन्द्रयां मन तथा पांच तन्मात्राएं इन सोलह प्रकारके तस्वीमें भी प्रथक प्रथक रूपसे नानात्व और उक्त प्रकारसे नानात्त्वको प्राप्त इन सोलइ प्रकारके तत्त्वीमें म्बन्तर्भत नाना पांच तन्मात्राम्नोंके विपरिणाम स्वरूप पांची महाभूतीमें पृथक पृथक नानात्व स्वीकार करना अनिवार्य होजाता है। इनमेंसे भिन्न भिन्न पुरुषके साथ संयुक्त प्रकृतिसे भिन्न भिन्न प्रायािकी भिन्न भिन्न बुद्धिका, भिन्न भिन्न प्राणीकी भिन्न भिन्न बुद्धिसे उन प्राणियोंके अपने आहंकारका आंर उन प्राधियोंकं अपने अवने अहंकारसे उनकी अपनी अपनी स्वारह स्वारह अकारकी इन्द्रियों ( पांच ज्ञाने-न्द्रियां: पांच कर्मेन्द्रियां स्रांर मन ) का खबन यदि सांख्यके लिए अभीष्ट भी मान लिया जाय तो भी प्रत्येक शास्त्रीमें पृथक पृथक विद्यमान प्रत्येक श्रहंकार तत्वसे पृथक् पृथक् पांच पांच तन्मात्रास्रोंका . सजन प्रसक्त होजाने के कारण एक एक प्रकारकी नाना तन्मात्राश्चांसे एक एक प्रचारके नाना भतांका स्त्रजन प्रसक्त हो जायगा । अर्थात् नाना शन्द-तत्मात्राश्चोसे नाना आकाश तत्वींका, नाना स्पर्श तन्मात्राश्चोंसे नाना बायु तत्त्वांका, नाना रूप तन्मात्राश्चीसे नाना श्चरिन तत्त्वांका, नाना रह तन्मात्राश्ची से नाना बल तस्वोका श्रार नाना गन्ध तन्मात्राश्चोंसे नाना पृथ्वो तत्त्वीका खजन मानना श्रनिवार्य होगा, जोकि सांख्य दर्शनके अभिप्रायके प्रतिकृत जान पहता है। इतना हो नहीं आकारा तत्त्वका नानास्व तो दूसरे दर्शनोंकी तरह सांख्य दर्शनको भी श्रामीष्ट नहीं होगा। पांच स्थूल भूतीसे पृथ्वी, जल, ऋग्नि, वायु और आकाश तन्वांका ऋभिप्राय प्रहण करनेमें एक आपत्ति यह भी उपस्थित होती है कि जब प्रकृति पुरुष्ते संयुक्त होकर ही पूर्वोक्त कमसे पांच रशूल भूतोंका रूप घारण करती रहती है तो विसप्रकार वृद्धि, ब्रहंकार ब्रीर ग्यारह प्रकारकी इन्द्रियोंकी सुष्टि प्राणियोंसे प्रयक् रूपमें नहीं जाती है

#### वर्गी-म्रभिनन्दन-प्रन्थ

उतीप्रकार पांच महाभूत च्रीर उनकी कारसभूत पांच तन्मात्राचींकी खिष्ट भी प्राशियोंसे पृथक् रूपमें होना संभव नहीं हो सकता है।

ये श्रापत्तियां हमें इस निष्कर्पपर पहुंचा देती हैं कि सांख्यके पच्चीस तत्त्वोंमें गर्भित पांच स्यूख भूतोंसे पृथ्वी, जल, श्रानि, वायु श्रोर श्राकाश इन पांच तत्त्वोंका श्रामियाय स्वीकार करना श्रव्यवस्थित श्रोर श्रयुक्त ही है इसिक्कए यदि श्रीमद्भगवद्गीताके श्राघारपर श्रीकृष्ण द्वारा स्वीकृत प्राणियोंके श्रपने श्रपने श्रपने ही चेत्र श्रोर प्रकृति से लेकर पंचभूत पर्यन्तिके तत्त्वोंको इस श्ररीरक्त चेत्रका ही विस्तार स्वीकार कर लिया जाय तो जिस प्रकार इतर वैदिक दर्शनोंमें श्ररीरको पंचभूतात्मक मान लिया गया है उसी प्रकार संख्य दर्शनके स्विष्ट क्रममें भी पांच स्थूल भूतोंसे तदात्मक श्ररीरका ही उल्लेख समसना चाहिये श्रोर ऐसा मान लेने पर पूर्वोक्त दोनों श्रापत्तियोंकी भी संभावना नहीं रह जाती है।

## सांच्य और जैन तत्त्वोंका सामञ्जस्य—

जैनदर्शन श्रीर सांस्यदर्शन दोनोंमें से कीनता दर्शन प्राचीन है श्रीर कौनता श्रवांचीन है इसकी विवेचना न करते हुए इस इतना निश्चित तीरपर कहनेके लिए तैयार है कि इन दोनोंके मूलमें एक ही धाराकी छाए लगी हुई है। प्राक्तियोंका संसार कहांसे बनता है ! इस विषयमें जैन और सांख्य दोनों दर्शनोंकी मान्यता समान है। इस विषयमें दोनों ही दर्शन दो अनादि मुल तत्त्व स्वीकार करके आगे बढे है। उन दोनों तत्वोंको संख्य दर्शनमें जहां पुरुप खोर प्रकृति कहा जाता है वहां जैनदर्शनमें पुरुपको जीव ( श्रात्मा ) ग्रीर प्रकृतिको अजीव ( कार्मण वर्गणा ) कहा गया है श्रीर सांख्यदर्शनमें पुरुषको तथा जैनदर्शनमें जीव ( श्रात्मा ) को समान रूरसे चित् शक्ति विशिष्ट, इसीयकार सांख्य दर्शनमें प्रकृतिकी तया जैनदर्शनमें श्रजीव (कार्माण वर्गसा) की समान रूपसे जड़ (श्रचित्) स्वीकार किया गया है। दोनों दर्शनोंकी यह मान्यता है कि उक दोनों तत्त्वोंके क्योगसे संसारका सूजन होता है, परन्तु सांख्य दर्शनकी मान्यताके अनुसार संसारके खजनका ऋर्य जहां जगत्के समस्त पदार्थीकी सुष्टि से लिया जाता है वहां जैन मान्यताके अनुसार संसारके सुजनका अर्थ सिर्फ प्राणीका संसार अर्थात प्राणीके शरीरकी स्थि लिया गया है। यदि इम जैनदर्शनकी तरह सांख्य दर्शनकी दृष्टिसे भी पूर्वोक्त आपत्तियोंके भयसे संसारके सुजनका अर्थ प्राणीके शरीरकी सुव्टिको लच्यमें रखते हुए आगे बढें, तो कहा जासकता है कि इसके मूलमें जैन और मांख्य दोनों दर्शनोंकी अपेदासे धवसे पहिले बुद्धिको ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है अर्थात् बृद्धि हो एक ऐसी वस्तु है जिसके सहारेसे प्राणी जगत्के चेतन और अचेतन पदार्थीमें राग, द्वेष और मोह किया करता है सांख्य दर्शनके पञ्चीत तत्त्वीके अन्तर्गत अहंकार तत्त्वसे राग, द्वेष और मोह इन तीनोंका ही बीध करना चाहिये। राग. द्वेष श्रोर मीह रूप यह श्रहंकार ही प्राशीको शरीर परंपराके बंधनमें अकड देता है।

#### बैन दर्शनका उपयोगिता बाद

इतनी समानता रहते हुए भी बुद्धि श्रीर श्रहंकार इन दोनों तस्बोंकी उल्पंतिके विषयमें सांस्व दर्शन श्रीर बैन दर्शनकी विल्कुल श्रलग श्रलग मान्यताएं है- लांख्य दर्शनकी मान्यता यह है कि प्रकृति ही पुरुषके साथ संयुक्त हो जाने पर बुद्धि रूप परिशात हो जाया करती है और यह बुद्धि छहंकार रूप हो जाती है। परन्तु जैन दर्शनकी मान्यता यह है कि प्रकृति अर्थात् कार्माणु वर्गग्राके संयोगसे पुरुष श्रयोत श्रात्माकी चित्र शक्ति ही बुद्धिरूप परिग्रत हो आया करती है और इस बुद्धिके सहारे जगत्के चेतन श्रीर श्रचेतन पदार्थीके संवर्गसे वही चित् शक्ति राग, द्वेष श्रीर मीह स्वरूप श्रहंकारका रूप धारण कर लेती है। तात्पर्य यह है कि सांख्यदर्शनमें बुद्धि स्त्रीर ऋहंकार दोनों वहां शकुतिके विकार स्वीकार किये गये हैं वहां जैन दर्शनमें ये दोनों ही झाल्माकी चित् शक्तिके विकार स्वीकार किये गये हैं। सांख्य दर्शनकी मान्यताके श्रनुसार यह श्रहंकार पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, मन तथा पांच तत्मात्राएं इस प्रकार सोलइ तत्त्वोंके रूपमें परिवात हो जाया करता है श्रीर जैन दर्शनकी मान्यताके श्रनुसार श्रात्मा इसी ब्रहंकारके सहारे एक तो शरीर रचनाके योग्य सामग्री प्राप्त करता है दूसरे उसके ( श्रारमाके ) चित् स्वरूपमें भी कुछ निश्चित विशेषताएं पैदा हो जाया करती हैं। इसका मतलब यह है कि खात्मा जगतके पदार्थों में ब्रहंकार अर्थात् राग, द्वेप और मोह करता हुआ शरीर निर्माणके पहिले पुद्रल परमाखुओं के पुस्तरूप शरीर निर्माणकी सामग्री प्राप्त करता है इस सामग्रीको जैन दर्शनमें 'नोकर्मवर्गणा' नाम दिया गया है। शरीर निर्माणकी कारणभूत नोकर्म वर्गणारूप यह सामग्री सांख्य दर्शनकी पांच तन्मात्रास्रोंकी तरह पांच भागोंमें विभक्त हो जाती है क्योंकि जिस प्रकार वैदिक दर्शनोंमें शरीरकी पांच भूतीमें विभक्त कर दिया गया है उसी प्रकार जैन दर्शनमें भी शरीरके पांच हिस्से मान लिये गये हैं। शरीरका एक हिस्सा वह है जो प्राशीको स्पर्शका ज्ञान करानेमें बहायता करता है, दूसरा हिस्सा वह है जो उसे रखका ज्ञान करानेमें सहायता करता है, तीसरा हिस्सा वह है जो उसे गंधका ज्ञान करानेमें सहायता करता है. चौथा हिस्सा वह है जो उसे रूपका ज्ञान करानेमें सहायता करता है और पांचवां हिस्सा वह है जो उसे शब्दका जान करानेमें सहायता करता है। जैन दर्शनमें शरीरके इन पांची हिस्सीकी क्रमसे स्पर्शन द्रव्येन्द्रिय, रसना द्रव्येन्द्रिय, ब्राग्ण द्रव्येन्द्रिय, चक्षु द्रव्येन्द्रिय ख्राँर कर्ण द्रव्येन्द्रिय इन नामोसे पुकारा जाता है ख्राँर शरीरके इन पांचां हिस्सोंकी सामग्री स्वरूप जो नोकर्म वर्गणा है उसकी भी पांच भागोंमें निम्न प्रकारमे विभक्त किया जा सकता है । पहिली नोकर्म वर्गणा वह है जिससे प्राणीको स्पर्शका ज्ञान करनेमं सहायक स्पर्शन द्रव्येन्द्रियका निर्माण होता है इसकी स्पर्शन-द्रव्येन्द्रिय नोकर्मवर्गणा श्रथवा स्पर्श नोकर्मवर्गणा नामसे पुकारा जा सकता है, इसरी नोकर्मवर्गणा वह है जिससे प्राणीको रसका ज्ञान करनेमें सहायक रसना द्रव्येन्द्रियका निर्माण होता है इसको रसना द्रव्येन्द्रिय नोकर्म वर्गणा अथवा रसना नोकर्म वर्गणा नामसे पकारा जा सकता है, तीसरी नौकर्म वर्गग्रा वह है जिससे प्राग्तीकी गन्धका ज्ञान करनेमें सहायक प्राग्र द्रव्येन्द्रियका निर्माण होता है इसको बाण द्रव्येन्द्रिय नौकर्म वर्गणा अथवा गन्ध नोकर्मवर्गणा नामसे

#### वर्णी-स्मिनन्दन-प्रन्थ

पुकारा वा सकता 🗓 चौथी नोकर्मवर्गणा वह है जिससे प्राणीको रूपका ज्ञान करनेमें सहायक चस्पर्देखे-न्द्रियका निर्माण होता है इसको चक्षद्रीय्येन्द्रिय नोकर्मवर्गणा अथवा रूप नोकर्मवर्गणा नामसे पुकारा जा सकता है और पांचवी नोकर्मवर्शणा वह है जिससे प्रामीको शब्दका श्वान करनेमें सहायक कर्ण द्रव्येन्द्रियका निर्माण होता है इसको कर्ण द्रव्येन्द्रिय नोकर्म वर्गणा अथवा शब्द नोकर्म वर्गणा नामसे पुकारा जा सकता है। इस तरह विचार करनेपर मालूम पढ़ता है कि सांस्थदर्शनकी पांच तन्मात्राश्चों और जैन दर्शनकी पांच नोकर्मवर्गगाञ्चांमें सिर्फ नामका सा ही भेद है अर्थका भेद नहीं है, क्यों कि जिस प्रकार जैन दर्शनमें प्राशीके शरीरकी अवयवभूत पांच रथूल इब्येन्द्रियोंके उपादान कारण स्वरूप सूक्त पुट्टल परमासु पुञ्जोंको नोकर्सवर्गणा नामसे पुकारा गया है उसी प्रकार सांख्यदर्शनमें पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणीके शरीरके अवयवभूत पांच स्थल भूतोंके उपादान कारण स्वरूप सूच्म परमाणु पुत्तोंको ही तन्मात्रा नामसे पुकारा जाता है। तारपर्व यह है कि उस उस स्थूल भृतके उपादान कारण स्वरूप सूदम परमाग्रा पुर्खीकी ही सांख्य दर्शनमें उस उस तन्मात्रा शब्दसे व्यवद्वत किया जाता है झौर पांची स्थूल भूत पूर्वोक्त प्रकारसे प्रायोके स्थल शरीरके अवयव ही विद्य होते हैं। इसलिए शरीरके अवयवभूत आकाश तन्त्र अर्थात् प्राशीको शब्द प्रहरामें सहायक स्थूल कर्मेन्द्रियके उपादान कारग्राभूत सूच्य परमान्तु पुद्धोंको ही शब्द तन्मात्रा, शरीरके म्बद्यवभत वायतत्त्व म्रर्चात् प्राचीको स्पर्ध ग्रहणमें सहायक स्थूल स्पर्धनेन्द्रियके उपादान कारसम्भत सदम परमाग्र पुद्धांको ही स्पर्ध तन्मात्रा, शरीरके अवयवभूत जलतत्त्व अर्थात् प्राणीको रस प्रहणामें सहायक स्थूल रतनेन्द्रियके उपादान कारसाभूत सूच्मपरमासु पुद्धांको ही रस तन्मात्रा, शरीरके अवयवभूत चित्रतल श्रर्थात् प्राणीको रूप प्रहणमें सहायक स्थूल चक्षुरिन्त्रियक उपादान कारणभूत सूदमपरमाग्र पुली को ही रूप तन्मात्रा स्रीर शरीरके अवयवभूत पृथ्वीतस्व अर्थात् प्राणीको गंध प्रहणमें सहायक स्थल ब्राग्रेन्द्रियके उपादान कारणभूत सूच्मपरमाणु पुंजोंको ही गन्ध तन्मात्रा मान लेना चाहिये । तन्मात्रा शब्दके साथ जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध शब्द जुड़े हुए हैं वे उन्त ऋर्यका ही संकेत करनेवाले हैं।

इस प्रकार पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, श्रहंकार, पांच तन्मात्रा, श्रीर पांच स्थूल भूत इन चौद्द तस्योंका जैनदर्शनकी मान्यताके साथ सामंजस्य बतलानेके बाद सांख्य दर्शनके ग्यारह तत्त्व (पांच ज्ञाने-निद्रयां, पांच कर्मेन्द्रियां श्रीर मन ) श्रीर शेष रहजाते हैं। जिनके विषयमें जैनदर्शनके मंतव्यकी जाननेकी श्रावश्यकता है।

जैनदर्शनमें खात्माकी चित् शक्तिको बुद्धि तथा श्रहंकारके खलावा श्रांर भी दस हिस्सोमें विभक्त कर दिया गया है और इन दस हिस्सोंका पांच लब्बीन्द्रियों श्रीर पांच उपयोगेन्द्रियों के रूपमें वर्गीकरण करके स्पर्श लब्बीन्द्रिय श्रीर स्पर्शनोपयोगेन्द्रिय, रसनालब्बीन्द्रिय श्रीर रसनोपयोगेन्द्रिय, ह्याणलब्बीन्द्रिय श्रीर प्राणीपयोगेन्द्रिय, चश्चर्लब्बीन्द्रिय श्रीर चश्चरूपयोगेन्द्रिय, तथा कर्णलब्बीन्द्रिय श्रीर कर्णोप-योगेन्द्रिय इसप्रकार उनका नामकरण करदिया गया है। सांख्य दर्शनमें ज्ञानेन्द्रियों श्रीर कर्मेन्द्रियों जिन

दश्य इन्द्रियांको गिनाया गया है उन दश्य इन्द्रियांको ही यद्यपि जैनदर्शनमें उत्त लब्बीन्ध्रयांमें नहीं लिखा गया है परन्तु सांख्य दर्शनके झानेन्द्रिय पदका जैनदर्शनके लब्बीन्ध्रिय पदके साथ झांर सांख्य दर्शन के कर्मेन्द्रिय पदका जैनदर्शनके उपयोगेन्द्रिय पदके साथ साम्य आवश्य है; क्योंकि लब्बीन्द्रिय पदमें पठित लब्बिशब्दका सान और उपयोगेन्द्रिय पदमें पठित उपयोग शब्दका ब्यापार अर्थात् क्रिया आध्वा कर्म आर्थ करनेपर भी जैनदर्शनका आभिप्राय अक्षण्या बना रहता है। झांर याद सांख्य दर्शनके पांच भूतोंसे प्रायािक शरोरकी अवयवभूत पांच स्थूल इन्द्रियांका अभिप्राय प्रहण कर लिया जाता है तो फिर जैनदर्शन की तरह सांख्य दर्शनमें भी पांच ज्ञानेन्द्रियांसे पांच लब्बीन्द्रियां तथा पांच कर्मेन्द्रियांसे पांच उपयोगेन्द्रियांका अभिप्राय प्रहण करना ही युक्तिसंगत मतीत होता है। बुद्धि अत्र अहंकारका आधार स्थल जैनदर्शनमें मनको माना गया है और इसे भी प्रायािक शरीरका अन्तरंग हिस्सा कहा जासकता है तथा इस मान्यताका सांख्य दर्शनके साथ भी कोई विशेष विरोध नहीं है।

एक बात जो यहां स्पष्ट करने के लिए रह जाती है वह यह है कि सांख्य दर्शनकी पांच जानेन्द्रियों के स्थानपर जैनदर्शनकी पांच लब्बीन्द्रियोंकी, पांच कर्मेन्द्रियोंके स्थानपर पांच उपयोगेन्द्रियोंकी ख्रीर पांच भूतोंके स्थान पर शरीरके अवयवभूत पांच द्रव्येन्द्रियोंकी जो मान्यताएं बतलायी गयी है उनकी सार्थकता क्या है ?

इसके लिए इतना लिखना ही पर्याप्त है कि स्पर्धा, रस, गंध, रूप श्रीर शन्दका ज्ञान करनेकी श्रात्मशक्ति का नाम लन्धीन्द्रिय है इसके विध्यमेदकी अपेद्धा स्पर्शन, रसना, घाण, चक्षु और कर्ण ये पांच भेद होजाते हैं। उक्त आत्मशक्तिका पदार्थशानरूप व्यापार अर्थात् पदार्थशान रूप परिणातिका नाम उपयोगेन्द्रिय है। इसके भी उक्त प्रकारमें विषय भेदकी अपेद्धा पांच भेद हो जाते हैं। इसके साथ साथ उक्त आत्मशक्तिकी पदार्थशानपरिणातिमें सहायक निमित्त शरीरके स्पर्शन, रसना, घाण, चक्षु और कर्णा ये पांच अवयव हैं इन्हें ही जैनदर्शनमें द्रव्येन्द्रिय नाम दिया गया है।

इसप्रकार जब हम सांख्य दर्शनकी पश्चीस तत्त्ववाली मान्यताके बारेमें जैनदर्शनके दृष्टिको खके आधारपर समन्वयात्मक पद्धतिसे विचार करते हैं तो सांख्य और जैन दोनोंके बीच बड़ा भारी साम्य पाते हैं। इसके साथ ही यह बात भी बिल्कुल साफ हो बाती है कि सांख्य दर्शनकी यह मान्यता जैन-दर्शनकी तरह उपयोगिता वाद मूलक है, श्रस्तित्व-वाद मूलक नहीं।

# वेदान्त दर्शनसे समन्वय-

पुरुष और प्रकृतिको आदि देकर बुद्धि, आदि तत्त्वोंकी सृष्टि परंपरा सांग्य-दर्शनकी तरह वेदान्त दर्शनको भी अभीष्ट है। सिर्फ इन दोनों दर्शनोंकी मान्यता में परस्पर यदि कुछ भेद है तो वह यह है कि वेदान्त दर्शन पुरुष और प्रकृतिके मुख्यों एक, नित्य और व्यापक सत्, चित् और आनन्द्रमय पर-

#### वर्णी-श्रभिनन्दन-प्रन्थ

ब्रह्म नामक तत्त्वको भी स्वीकार करता है। इस कथनका वह अर्थ है कि संख्य दर्शनकी तरह वेदान्त दर्शन की तत्त्व विचारणा भी प्राणियोंके पक्ष महाभूतात्मक स्वूल शरीरके निर्माण तक ही सीमित है अर्थात् वेदान्त दर्शनकी तत्त्व विचारणामें भी सांख्य दर्शनकी तरह पृथ्वी, वल, अप्रि, वायु और आकाश तत्त्वोंकी सिक्टका समावेश नहीं किया गया है; स्योंकि सांख्य दर्शनकी तत्त्व मान्यतामें भी पंचभूतका अर्थ पृथ्वी, वल, अप्रि, वायु और आकाश प्रहण करने से पूर्वोक्त बाघाएं आ खड़ी होती हैं।

सृष्टिके मूलभूत वैदान्त दर्शनके परब्रक्ष नामक तत्वके विषयमें जैनदर्शनकी आध्यात्मिक मूल मान्यताके साथ समन्वयात्मक पद्धतिसे विचार करनेपर इन दोनोंके साम्यका स्पष्ट बीच होजाता है—

पुर्वोक्त कथनसे इतना तो स्पष्ट हो आता है कि प्रकृति और पुरुपकी आदि देकर जो संसारका सजन होता है उसके विषयमें सांख्य, वेदान्त और जैन तीनों दर्शनांका माग्रीके शरीरकी खिष्टके रूपमें समान दृष्टिकीण मान लेना आवश्यक है। परंतु वैदान्त दर्शनमें प्रकृति और पुरुषके मूलमें जी परब्रक्ष नामक तत्त्व माना गया है उसका भी जैनदर्शन विरोध नहीं करता है। इसका आशय यह है कि जैन-दर्शनकं आध्यात्मिक दृष्टिकी एका प्रधान पात्र आत्मा ही माना गया है: क्योंकि आत्मा प्रकृति अर्थात कर्म वर्गणासे संबद्ध होकर पूर्वोक्त पांच प्रकारकी नोकर्म वर्गणाओं द्वारा निर्मित पंचभूतात्मक श्रारीरसे संबन्ध स्थापित करता हुन्ना जन्म-मरगा परभारा एवं सुख-दुःख परंपराके जालमें कंश हुन्ना है। इसकी यह ज्ञवस्था पराधीन जार दयनीय मान ली गयी है इसिलए इससे छटकारा पाकर ज्ञात्माका स्वतंत्र स्वाभाविक स्थामी स्थितिको प्राप्त कर लेना दर्शनके आध्यात्मिक दृष्टिको सका उद्देश्य है। जैनदर्शनमें भी वेदान्त दर्शनके परमक्षकी तरह त्रात्माको सत्, चित् क्रीर क्रानन्दमय स्वीकार किया गया है। इसके श्रुतिरिक्त जाता. इच्टा श्रीर अनन्त शक्तिसंपन्न भी उसे जैनदर्शनमें माना गया है श्रं.र यह नित्य ( सर्वदा स्थायी ) है अप्यांत् भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बदलते हुए भी इसका मूलतः कभी नाश नहीं होता है। ऐसा आत्मा ही अपनी वैभाविक शक्तिके द्वारा प्रकृतिके साथ संबद्ध होकर संसारी बना हुआ है। यह संसारी आत्मा जब मुमुधु हो जाता है तो अपने शुद्ध स्वरूपको लच्यमें रखता हुन्ना बहिर्गत पदार्थीके संसारको धीरे धीरे नध्ट करके शुद्ध वेदान्ती ( जैनदशंनकी हिन्दमें श्वात्मस्य ) हो बाता है श्रीर तब वह अपने वर्तमान शरीरके छूटनेपर मुक्त श्रर्थात् सत्-चित्-झानन्दमय अपने स्वरूपमें लीन होजाता है। वैदान्त दर्शनका परब्रह्म भी अपनी माया शक्तिके द्वारा प्रकृतिके साथ संबद्ध होकर संसारी बनता है और वह मुसुखु होकर जब बहिर्गत पदार्थोंसे पूर्णतः अपना संबन्ध विच्छेद करके ब्रात्मस्थ होजाता है तब वर्तमान श्रारिके छूट जानेपर सत्-चित्-ब्रानन्दमय परब्रक्षके स्वरूपमें लीन होजाता है। इसप्रकार इस प्रक्रियामें तो जैनदर्शनका वैदान्त दर्शनके साथ वैमत्य नहीं हो सकता है। केवल वेदान्त दर्शनको मान्य परब्रह्मकी ब्यापकता और एक्से ही नाना जीवोंकी उपादान

बैन दर्शनका उपयोगिता बाद

कारखताके संबन्धमें जैनदर्शनका वैमस्य रह जाता है। लेकिन इससे वैदान्त दर्शनकी तन्त्र मान्यताकी उपयोगिताबाद मूलकतामें कोई अन्तर नहीं आता है।

शंका—यदि सांख्य और वेदान्त दर्शनोंको मान्य पदार्थ व्यवस्थामें पंच भूतका अर्थ पृथ्वी, वल, अपिन, वायु और आकाश नहीं तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों दर्शन उक्त पांचों तत्त्वोंके अस्तित्वको मानना नहीं चाहते हैं। लेकिन अष्टदय होनेके सबबसे आकाश तत्त्वके अस्तित्वको यदि न भी माना जाय तो भी पृथ्वी, जल, अपिन और वायु इन चारों हृदय तत्त्वोंके अस्तित्वको कैसे अस्तिवृक्त किया जा सकता है ?

समाधान—उपरके कथनका यह ऋर्य नहीं है कि सांख्य और वेद न्त दर्शनोंको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्त्वोंकी सत्ता ही अभीष्ट नहीं है। इसका ऋर्य तो सिर्फ इतना है कि इन दोनों दर्शनोंके मूल-झाविष्कर्ताझोंने उक्त पांचों तत्त्वोंको स्वीकार करके भी ऋपनी पदार्थ व्यवस्थामें उनको इसिलए स्थान नहीं दिया है कि पदार्थ व्यवस्थामें उक्त दोनों दर्शनोंकी दृष्टि उपयोगिता बाद मूलक ही रही है इसिलए इन पांचों तत्त्वोंका आत्म कल्याग्रमें कुछ भी उपयोग न होनेके कारण इन दोनों दर्शनों की पदार्थ व्यवस्थामें इनको स्थान नहीं मिल सका है। लेकिन किसी भी वस्तुका विवेचन न करने मात्रसे उसका यह निष्कर्थ निकाल लेना अनुचित है कि ऋमुकको ऋमुक वायुकी सत्ता ही मान्य नहीं है। साथ ही अमिन्द्रगवद्गीताके तेरहवें ऋथ्यायके निम्न लिखित श्लीकपर ध्यान देनेसे यह पता चलता है कि सांख्य और वेदान्त दर्शनोंमें ऋदश्य आकाश तत्त्वका पुरुष और प्रकृति ऋथवा परव्यक्ष स्वतंत्र ऋगादि ऋसित्व स्वीकार किया गया है—

"यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाञ्च नोपछिप्यते । सर्वत्रावश्यितो देहे तथात्मा नोपछिप्यते ॥ ३२ ॥"

इस कीकका अर्थ यह है कि जिस प्रकार सर्वगत होकर भी सूच्मताकी अजहसे आकाश किसोके साथ उपलिम नहीं होता है उसी प्रकार (संख्य मतानुसार) सब जगह अवस्थित आत्मा (पुरुष) और (वेदान्त मतानुसार) सब जगह रहने बाला आत्मा (परब्रह्म) भी देहके साथ उपलिम नहीं होता है।

यहां पर सांख्य मतानुसार पुरुप और वेदान्त मतानुसार परब्रह्म स्वरूप ख्रात्माकी निर्लेपता की सिद्ध करनेके लिए सर्वगत ख्रीर सूक्ष्म ख्राकाश तस्वका उदाहरण पेश किया गया है। परंतु प्रकरण को देखते हुए उक्त स्वरूप ख्राकाश तस्वका पुरुष ख्रीर प्रकृति ख्रयवा परब्रह्मसे ख्रतिरिक्त जब तक ख्रानादि ख्रस्तित्व नही स्वीकार कर लिया जाता है तब तक उसे उक्त स्वरूप ख्रात्माकी निर्लेपता सिद्ध करनेमें दृष्टान्त रूपसे कैसे उपस्थित किया जा सकता है ?

#### वर्गी श्रमिनन्दन ग्रन्थ

इस प्रकार तब सांख्य और वेदान्त दर्शन आकाशको स्वतंत्र अनादि पदार्थ स्वीकार कर तेते हैं तो उन्हींकी मान्यताके अनुसार उसकी प्रकृति अथवा परज्ञसे उत्पत्ति कैसे मानी जा सकती है! तथा जिस प्रकार उक्त दोनों की दृष्टिमें आकाश स्वतंत्र पदार्थ है! उसी प्रकार उक्त आपत्तियोंकी वजहसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुको भी प्रकृति और पुरुष अथवा पर ज्ञससे पृथक् स्वतंत्र पदार्थ मानना ही उचित है।

### उपसंहार---

उपर्युक्त विवेचनसे यह बात विल्कुल स्पष्ट हो जातो है कि मांख्य और वेदांत दोनों दर्शनों की तत्त्व विचारणामें जिन पांच स्थूल शूतोंका उल्लेख किया गया है वे जैन दर्शनमें वर्णित प्राणीके शरीरकी अवश्वभूत पांच स्थूल इद्विगोंके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं हैं। इसी प्रकार पांच तन्मात्राएं उक्त इन्द्रिगोंकी उपादान कारणभूत पांच नोकर्म वर्गणाओंके अतिरिक्त, पांच जानेन्द्रियों पांच लक्षीन्द्रियोंके अतिरिक्त और पांच कर्मेन्द्रियों पांच उपयोगेद्रियोंके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु तर्क संगत नहीं रहती है। इनके अतिरिक्त जैनदर्शन तथा नैयायिक आदि दूसरे वंदिक दर्शनोंमें जिन स्वतंत्र पृथ्वी, जल, अग्न, वायु और आकाश तत्वोंका विवेचन पाया जाता है उन पांचों तस्वों का सांख्य तथा वेदान्त दोनों हो दर्शनोंमें निषेव नहीं किया गया है। अर्थात् दोनों ही दर्शनोंको उनकी तत्त्व व्यवस्थामें आये हुए तस्वोंके अतिरिक्त उन तत्वोंकी स्वतंत्र सत्ता अभीह है। केयल उन तत्वोंकी उन दौनों दर्शनोंने अपनी तत्त्व व्यवस्थामें इसलिए स्थान नहीं दिया है कि उन तत्त्वों का वस्तु स्थिति वादसे ही उपयुक्त संबंध बैठता है संख्य और वेदान्त दर्शनोंको जैन दर्शनके उपयोगिता वाद (अध्यात्म बाद) के साथ काफी समानता है। इसी तरह यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि नैयायिक आईर वैशेषक दर्शनोंकी जैन दर्शनके अस्तित्ववाद (बस्तुस्थित वाद) के साथ काफी समानता है।

# जैन प्रमाण चर्चामें—— आचार्य कुन्द्कुन्दकी देन

श्री प्रा० दलसुख मालवणिया

#### प्रास्ताविक--

स्त्राचार्य कुन्दकुन्दने स्रपने प्रन्थोमें स्वतन्त्र भावसे प्रमाणकी चर्चा तो नहीं की है स्त्रीर न उमास्वातिकी तरह शब्दतः पांच जानंको प्रमाण संज्ञा ही दी हैं। फिर भी ज्ञानोंका जो प्रासाङ्गिक वर्णन है वह दार्शनिकोंको प्रमाण-चर्चासे प्रभावित है हो। स्नतएव ज्ञान चर्चाको ही प्रमाण चर्चा प्रान कर प्रस्तुतमें वर्णन किया ज्ञाता है। यह तो किसोसे छिपा हुस्रा नहीं है कि वाचक उमास्वातिकी ज्ञान चर्चासे श्राचार्य कुन्दकुन्दकी ज्ञानचर्चामें दार्शनिक मं। लिकताकी मात्रा स्रधिक है। यह बात स्नागेकी चर्चासे स्पष्ट हो सकेगी।

### अद्वैतदृष्टि---

श्राचार्य कुन्दकुन्दका श्रेष्ठ ग्रन्थ समयसार है। उसमें उन्होंने तत्त्वांका विवेचन निश्चय दृष्टिका श्रवलम्बन लेकर किया है। लास उद्देश्य तो है श्रास्मा के निरुपाधिक श्रुद्धर क्रिपका प्रतिपादन; किंतु उसीके लिए श्रन्य तन्त्रोंका भी पारमार्थिक रूप बतानेका श्राचार्यने प्रयत्न किया है। श्रास्मा के श्रुद्ध स्वरूपका वर्णन करते हुए श्राचार्यने कहा है कि व्यवहार-दृष्टिके श्राभ्यसे यद्यपि श्रास्मा श्रार उसके ज्ञानादि गुगोंमें पारस्परिक भेदका प्रतिपादन किया जाता है। फिर भी निश्चय दृष्टिसे इतना ही कहना प्रयाप्त है कि जो ज्ञाता है वही श्रात्मा है, या श्रात्मा ज्ञायक है, श्रन्य कुछ भी नहीं । इस प्रकारकी श्रमेद गामिनी दृष्टिन श्रात्माके सभी गुगोंका श्रमेद ज्ञान गुग्जमें कर दिया है श्रीर श्रन्थक स्पष्टतया समर्थन भी किया है कि सम्पूर्ण ज्ञान ही ऐकान्तिक सुल है । इतना ही नहीं किंतु द्रव्य श्रीर गुग्जमें श्रर्थात् ज्ञान श्रीर ज्ञानीमें भी कीई मेद नहीं है ऐसा प्रतिपादन किया है । ग्राणां ग्रा हवदि ग्रागेण जाग्रां श्रादा । ।

१ समयसार ६, ७।

२ प्रवचन० ५९, ६०।

**३ समयमार १०, ११, ४३३ । पचा०४०, ४९ ।** 

४ प्रवचन० १, ३५।

#### वर्गी-श्रमिनन्दन-प्रन्थ

उन्होंने आत्माको ही उपनिषदकी भाषामें सर्वस्व बताया है और उसीका अवलम्बन मुक्ति है ऐसा प्रतिपादन किया है ।

श्राचार्य कुन्दकुन्दकी श्रमेद दृष्टिको इतनेसे भी संतोष नहीं दुश्रा । उनके सामने विश्वानादित तथा श्रात्मादेतका भी श्रादर्श था । विश्वानादेत वादियोका कहना है कि श्वानमें शानातिरिक्त बाह्य पदार्थोंका प्रतिभास नहीं दोता, 'स्व'का ही प्रतिभास होता है । ब्रह्मादैतका भी यही श्रमिश्राय है कि संसर्भे ब्रह्मातिरिक्त कुछ नहीं है । श्रत्माद्व सभी प्रतिभासोंमें ब्रह्म ही प्रतिभासित होता है ।

इन दोनों मतोंके समन्वयकी दृष्टिसे आचार्यने कह दिया कि निश्चयदृष्टिसे केवलकानी आहमाको ही जानता है; बाल पदार्थोंको नहीं । ऐसा कह करके तो आचार्यने जैनदर्शन और अदैतवादका अन्तर बहुत कम कर दिया है और जैनदर्शनको अदैतवादके निकट रख दिया है । आचार्य कुंदकुंदकुत सर्वजकी उक्त क्याक्या अपूर्व है और उन्हींके कुछ अनुयायियों तक सीमित रही है। दिगम्बर जैन दार्शनिक अक्लंकादिने भी इसे छोड़ ही दिया है।

## ज्ञानको स्वपर प्रकाशकता--

दार्शनिकं में यह एक विवादका विषय रहा है कि ज्ञानको स्वप्नकाशक, परप्रकाशक या स्वपर प्रका शक माना जाय। वाचकने इस चर्चाको ज्ञानके विवेचनमें छेड़ा ही नहीं है। सम्भवतः श्राचार्य कुन्द-कुन्द ही प्रथम श्राचार्य हैं जिन्होंने बंढि-वेदान्त सम्मत ज्ञानकी स्वपर-प्रकाशकतापरसे इस चर्चाका स्वप्-पात जैनदर्शनमें किया। श्राच कुन्दकुन्दके बादके सभी श्राचार्योंने श्राचार्यक इस मन्तस्थको एक स्वरसे माना है।

आचार्यकी इस चर्चाका सार नीचे दिया जाता है जिससे उनकी दलीलोंका कम ध्यानमें आ जायगा—(नियमसार १६०-१७०)

प्रश्न-यदि ज्ञानको परद्रव्यप्रकाशक, दर्शनको स्वद्रव्यका (जीवका) प्रकाशक अं।र श्रात्माको स्वपरप्रकाशक माना जाय तब क्या दोष है ! ( १६० )

उत्तर --यही दोष है कि ऐसा मानने पर ज्ञान और दर्शनका श्रत्यन्त वैलच्चण्य होनेसे दोनोंको श्रत्यन्त भित्र मानना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान तो परद्रव्यको ज्ञानता है, दर्शन नहीं। (१६१)

दूसरी ऋापत्ति यह है कि स्व-परमकाशक होनेसे ऋात्मा तो परका भी प्रकाशक है ऋतएव वह दर्शनसे जो कि परमकाशक नहीं है, भिन्न ही सिद्ध होगा। (१६२)

श्रतएव मानना यह चाहिए कि ज्ञान व्यवहार नयसे परप्रकाशक है श्रीर दर्शन भी। श्रात्मा भी व्यवहारनयसे ही परप्रकाशक है श्रीर दर्शन भी (१६३)

१. समयसार १६-२१ । नियमसार ९५-१००

र. नियमसार १५० :

किंद्र निश्चयनयकी ऋपेचासे ज्ञान स्वप्नकाशक है और दर्शन भी। तथा क्रास्मा स्वप्नकाशक है और दर्शन भी '१६४)

प्रश्न-पदि निश्चयनयको ही स्वीकार किया जाय और कहा जाय कि केवलजानी आत्म खरूपको ही जानता है, लोकालोकको नहीं तब क्या दोष है ! (१६९)

उत्तर — जो मूर्त अमूर्तको, जीव-अजीवको, स्व श्रीर सभीको जानता है उसके शानको अतिन्द्रिय प्रत्यव कहा जाता है। श्रीर जो पूर्वोक्त सकल द्रव्योंको उनके नाना पर्यायोंके साथ नहीं जानता उसके शानको परोच्च कहा जाता है। अतएव यदि एकान्त निश्चयनयका आग्रह रखा जाय तब केवलशानीको प्रत्यच नहीं किंतु परोच्च शान होता है यह मानना पहेगा। (१६६-१६७)

प्रश्न-श्रीर यदि स्यवहारनयका ही आग्रह रखकर ऐसा कहा जाय कि केवलशानी लोकालोकको तो जानता है किंदु स्वद्रव्य आत्माको नहीं जानता तब स्था दोष होगा १ (१६८)

उत्तर—जान ही तो जीवका स्वरूप है। अतएव परहत्यको जाननेवाला जान स्वद्रव्य आस्माको नहीं जाने यह कैसे तंभव है? अंद यदि जान स्वद्रव्य आस्माको नहीं जानता है ऐसा आग्रह हो तव यह मानना पड़ेगा कि जान जीव-स्वरूप नहीं किंद्र उत्तसे भिन्न है। वस्तुतः वेला जाय तो जान ही आस्मा है और आस्मा ही जान है अतएव व्यवहार और निश्चय दोनोंके समन्वयसे यही कहना उचित है कि जान स्वपरमकाशक है और दर्शन भी। (१६९-१७०)

#### सम्यग्ज्ञान---

वाचक उमास्वातिने सम्यग्शानका आर्थ किया है अध्यक्षिचारि, प्रशस्त और संगत । किंद्र आचार्य कुन्दकुन्दने सम्यग्शानकी जो व्याखया की है उसमें दार्शनिक प्रसिद्ध समारोपका व्यवच्छेद अभिप्रेत है। उन्होंने कहा है—

''संसय विमोह विद्यम विवक्तियं होदि सण्णाणं ।।"

अर्थात्—संशय, विमोह और विभ्रमसे वर्जित ज्ञान सम्बन्धान है।

एक दूसरी बात भी ध्यान देने योग्य है, खासकर बौद्धादि दार्शनिकोंने सम्यग्जानके प्रस्कृतें हेय श्रीर उपादेय शब्दका प्रयोग किया है। श्राचार्य कुन्दकुन्द भी हेयोपादेय तत्त्वींके श्राधिगमको सम्यग्जान कहते हैं।

#### स्वभाव और विभावज्ञान--

वाचकने सर्वपरम्पराके अनुसार मति, शुत, अवधि और मनःपर्यय ज्ञानीको ज्ञायो शिमक

१ नियमसार ५१

२. "अधिगमभावो णाणं देवोपादेवतचाणं।" निवमसार ५२ । सुत्तपातुङ ५ । निवमसार ३८ ।

#### वर्णी श्राभिनन्दन-ग्रन्थ

भौर केवल ज्ञानको द्यायिक कहा है किंद्र आचार्य कुंदर्कुंदके दर्शनकी विशेषता यह है कि वे सर्वगम्य परिभाषाका उपयोग करते हैं। श्रतएव उन्होंने द्यायोपशमिक ज्ञानोंके लिए विभावज्ञान और द्यायिक ज्ञानके लिए स्वभावज्ञान हन शब्दोंका प्रयोग किया है । उनकी व्याख्या है कि कर्मोपाधि बर्जित को पर्याय हो वे स्वाभाविक पर्याय है श्रीर कर्मोपाधिक को पर्याय हो वे वैभाविक पर्याय हैं । इस व्याख्याके अनुसार श्रुद्ध आत्माका ज्ञानोपयोग स्वभावज्ञान है और अशुद्ध आत्माका ज्ञानोपयोग विभावज्ञान है।

# प्रत्यक्ष-परोक्ष-

श्चाचार्य कुंदकुंदने पूर्व परम्परासे आगत प्राचीन श्चागिमक व्यवस्थाके श्चनुमार ही ज्ञानोंमें प्रत्यव्यव्यविक्षकी व्यवस्था की है। यूर्वोक्त स्व-पर प्रकाशकी चर्चाके प्रसङ्गमें प्रत्यव्य-परीक्ष ज्ञानकी जो व्याख्या दी गयी है वह प्रवचनसार (१-४०.४१, ५४-५८) में भी है। किंतु प्रवचनसारमें उक्त व्याख्याओंकी युक्तिसे भी सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। इनका कहना है कि दूसरे दार्शीनक इन्त्रिय जन्य ज्ञानोंकी प्रत्यव्य मानते हैं किंतु वह प्रत्यव्य कैसे हो सकता है श्वयों कि इन्त्रियों तो अनात्म-रूप होनेसे परद्रक्य है। अत्रक्ष इन्द्रियोंके द्वारा उपलब्ध वस्तुका ज्ञान प्रत्यव्य नहीं हो सकता। इन्द्रिय वस्य सानके लिए परीव्य शब्द ही उपयुक्त है। क्यों कि परसे होनेवाले ज्ञान ही की तो परीव्य कहते हैं ।

# इप्तिका तात्पर्य--

श्रानद्वारा अर्थ जाननेका मतलब क्या है ? क्या श्रान अर्थ रूप होजाता है अर्थात् श्रान और श्रेयका भेद मिट जाता है ? या जैसा अर्थका आकार होता है वैसा आकार श्रानका हो जाता है ? या श्रान अर्थमें प्रविष्ट हो जाता है ? या अर्थ श्रानमें प्रविष्ट हो जाता है ? या श्रान अर्थसे उत्पन्न होता है ? इन प्रश्नोंका उत्तर आचार्यने अपने दंगसे देनेका प्रयस्न किया है ।

श्चाचार्यका कहना है कि जानी ज्ञान स्वभाव है श्चार श्चर्य जेय स्वभाव। श्चतएव भिन्न 'स्व' वाले ये दोनों स्वतन्त्र हैं एककी वृत्ति दूसरेमें नहीं हैं । ऐसा कह करके बस्तुतः श्चाचार्यने यह बताया है कि संसारमें मात्र विज्ञानाद्वीत नहीं, बाह्य श्चर्यभी है। उन्होंने दृष्टान्त दिया है कि जैसे चक्षु श्चपनेमें रूपका प्रवेश न होने पर भी रूपको जानती है वैसे ही शान बाह्यायोंको विषय करता है'। दौनोंमें विषय-विषयीभाव रूप सम्बन्धको छोड़कर श्चार कोई सम्बन्ध नहीं। श्चर्योंमें ज्ञान है इसका तात्पर्य बतलाते हुए श्चाचार्यने इन्द्रनील मियाका दृष्टान्त दिया है श्चार कहा है कि जैसे दृष्टके बर्तनमें रखी हुई इन्द्रनील मिया श्वपनी दीमिसे

१. नियमसार १०, ११, १२ :

२. नियमसार १५।

३, प्रवृजनसार ५७, ५८

४. प्राचन . १-२८।

५. प्रवचन १-२८, २९।

दूषके रूपका श्राभिभव करके उसमें रहती है वैसे ज्ञान भी अथों में है। तात्पर्य यह है दूषगत मिशा स्वयं द्रव्यतः संपूर्ण दूषमें व्यास नहीं है, फिर भी उसकी दीमिके कारण समस्त दूष नीलवर्ण दिखायी देता है। इतीप्रकार ज्ञान संपूर्ण अर्थमें द्रव्यतः व्यास नहीं होता है तथापि विचित्र शक्तिके कारण अर्थको जान लेता है हिलीखिए अर्थमें ज्ञान है ऐसा कहा जाता है। इसीप्रकार, यदि अर्थमें ज्ञान है तो ज्ञानमें भी अर्थ है यह भी मानना उचित है। क्योंकि यदि ज्ञानमें अर्थ नहीं तो ज्ञान किसका होगा ? इअमकार ज्ञान और अर्थका परस्पर प्रवेश न होते हुए भी विषय-विषयी भावके कारण 'ज्ञानमें अर्थ' अर्थर 'अर्थमें ज्ञान' इस व्यवहारकी उपयत्ति आचार्यने बतलायी है।

# ज्ञान दर्शन यौगपद्य--

वाचक उमास्वामि द्वारा पुण्ट केवलीके ज्ञान और दर्शनका याँगपद्य आ कुन्दकुन्दने भी माना है। विशेषता यह है कि आचार्यने याँगपद्यके समर्थनमें द्यान्त भी दिया है कि जैसे सूर्यके प्रकाश और ताप युगपद होते हैं वैसे ही केवलीक ज्ञान और दर्शनका याँगपद्य है।

"जुगवं यहह गागं केवलणाणिस्म दंसगं तहा । दिणयर पयासतापं जह वहह तह मुणेयस्वं ॥"

# सर्वज्ञका ज्ञान--

ग्राचार्य कुन्दकुन्दने श्रपनी श्रभेद दृष्टिके श्रनुरूप निश्चय दृष्टिसे सर्वज्ञकी नयी न्यास्त्याकी है। श्रीर भेददृष्टिका श्रवलंबन करनेवालोंके श्रनुकूल होकर व्यवहार दृष्टिसे सर्वज्ञकी वही व्याख्या की है जो श्रागमोंमें तथा वाचकके तन्वार्थमें भी है। उन्होंने कहा है—

> "जाणिद् पस्सिव् सम्बं वयहारत्रपण केवली भगवं। केयरुणाणी जाणिद पस्सिद् णियमेण ऋष्पाणुं"॥४

श्रर्थात् व्यवहारहिंद्से कहा जाता है कि केवली सभी द्रश्योंको जानते हैं किंद्ध परमार्थतः वह श्रात्माको ही जानते हैं।

सर्वज्ञके व्यावहारिक शानकी वर्णना करते हुए उन्होंने इस बातको बलपूर्वक कहा है कि श्रैका-लिक सभी द्रव्यों श्रीर पर्यायोंका ज्ञान सर्वज्ञको युगपद होता है ऐसा ही मानना चाहिये।' क्योंकि यदि वह नैकालिक द्रव्यों श्रीर उनके पर्यायोंको युगपद न ज्ञानकर अमदाः ज्ञानेगा तब तो यह किसी एक द्रव्यको भी

Ę

१ प्रवचन० १, ३०।

२ वर्षा ३१।

३. नियमसार १५९३

४. नियमसार १५८।

५, प्रवचन० १ ४७. ।

#### वर्णी-म्रभिनन्दन-ग्रन्थ

उसके सभी पर्यायोंके साथ नहीं बान सकेगा '। और जब एक ही द्रव्यको उसके आनंत पर्यायोंके साथ नहीं जान सकेगा तो वह सर्वंश कैसे होगा । दूसरी बात यह भी है कि यदि अयोंकी अपेद्धा करके ज्ञान कमशः उत्परन होता है, ऐसा माना जाय तब कोई ज्ञान नित्य द्धायिक और सर्व विषयक सिद्ध होगा नहीं । यही तो सर्वज्ञज्ञानका माहारम्य है कि वह नित्य त्रैकालिक सभी विषयोंको युगपद् ज्ञानता है । किन्तु जो पर्याय अनुत्यन्न है और विनष्ट है ऐसे अद्भुत पर्यायोंको केवलज्ञानी किस प्रकार ज्ञानता है इस प्रश्नका उत्तर उन्होंने दिया है कि समस्त द्रव्योंके सद्भूत और असद्भृत सभी पर्याय विशेष स्पत्ते सर्वमान कालिक पर्यायों को तरह स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं । यही तो उस ज्ञानकी दिस्थता है कि वह अज्ञात और नष्ट दोनों पर्यायोंको जान लेता है ।

#### मतिज्ञान-

माचार्य कुंदकुंदने मितकानके मेदोंका निरूपण प्राचीन परंपराके अनुकूल अवप्रहादि रूपसे करके ही सन्तोष नहीं माना किन्तु मन्य प्रकारसे भी किया है। वाचकने एक जीवमें मिकिस मिकिस वार शानोंका थीगपय मानकर भी कहा है कि उन चारोंका उपयोग तो क्रमशः ही होगा । अतएव यह तो निश्चित है कि वाचकने मितकानादिके लिख और उपयोग ऐसे दो मेदोंको स्वीकार किया ही है। किंतु माचार्य कुन्दकुन्दने मितकानके उपलब्धि, भावना और उपयोग ये तीन मेद भी किये हैं। प्रस्तुतमें उपलब्धि, लब्धि-समानार्थक नहीं है। वाचकका मितउपयोग ही उपलब्धि शब्दसे विविद्यत जान पहता है। इन्द्रिय जन्य जानोंके लिए दार्शनिकोंमें उपलब्धि शब्द प्रसिद्ध ही है। उसी शब्दका प्रयोग आचार्यने उसी मर्थमें यहांपर किया है। इन्द्रिय जन्य जानके बाद मनुष्य उपलब्धि विषयमें संस्कार हट करनेके लिए जो मनन करता है वह भावना है। इस जानमें मनकी मुस्थता है। इसके बाद उपयोग है। यहां उपयोग शब्द का मार्थ सिर्फ जान व्यापार नहीं किन्तु भावित विषयमें माराकी तन्ययता ही उपयोग शब्द से आचार्यको इप है। ऐसा जान पहता है।

### श्रुतज्ञान

वाचक उमास्वामि ने ''प्रमाशानयैरिवगमः" इस सूत्रमें नयीको प्रमाशासे पृथक् रखा है।

<sup>.</sup>१ प्रवचनः १-४८.।

२. प्रवचन. १ ४९।

<sup>2. 1. 9-40</sup> 

<sup>8. .. 1-49 1</sup> 

<sup>4. .. 8-20,26.1</sup> 

<sup>6- ,, 2-29.</sup> I

७ तत्वार्थः भाग १-३१।

८ पंचास्ति, ४२.।

## श्राचार्य कुन्दकुन्दकी देन

बाचकने पांच शानोंके साथ प्रमाखोंका श्रमेद तो बताया ही है किन्तु नवींको किस शानमें समाविष्ट करना, इसकी चर्चा नहीं की है। श्राचार्य कुन्दकुंदने श्रुतके मेदोकी चर्चा करते हुए नवींको भी श्रुतका एक मेद बतलाया है उन्होंने श्रुतके मेद इस प्रकार किये हैं लब्बि, भावना, उपयोग श्रीर नयर।

द्याचार्यने सम्यन्दर्शनको व्याख्या करते हुए कहा है कि आप्त-आगम और तत्वकी श्रद्धा सम्य-ग्दर्शन है आपके लक्षणमें अन्य गुणोंके साथ क्षुधा, नुषादिका आगाव भी वतलाया है अर्थात् उन्होंने आपकी व्याख्या दिगंबर मान्यताके अनुसारकी है । आगमकी व्याख्यामें उन्होंने वचनको पूर्वापर दोष राहत कहा है । उससे उनका तारार्थ दार्शनिकोंके पूर्वापर विरोध दोष शहित्यसे हैं।

#### निश्चय-त्र्यवहार नय--

श्चाचार्य कुंदकुन्दने नयोंके नैगमादि भेदोंका विवरण नहीं किया है। किन्तु श्चागमिक व्यवहार श्चीर निश्चय नयका स्पष्टीकरण किया है श्चीर उन दोनों नयोंके श्चाधारसे मोलमार्गका श्चीर तत्वोंका पृथक्करण किया है। निश्चय श्चीर व्यवहारकी व्याख्या श्चाचार्यने श्चागमानुकूल ही की है किन्तु उन नयों के श्चाधारसे विचारणीय विषयोंकी श्चिकता श्चाचार्यके श्रंथोंमें स्पष्ट है। उन विषयोंमें श्चामादि कुछ विषय तो ऐसे हैं जो श्चागममें भी है किन्तु श्चागमिक वर्णनमें यह नहीं बताया गया कि यह वचन श्चमुक नयका है। श्चाचार्यके विवेचनके प्रकाशमें यदि श्चागमोंके उन वाक्योंका बोध किया जाय तब यह स्पष्ट होजाता है कि श्चागममें वे वाक्य कौनसे नयके श्चाश्चसे प्रयुक्त हुए हैं। उक्त दो नयोंकी व्याख्या करते हुए श्चाचार्यने कहा है—

# "ववहारोऽभूदत्यो भूदत्यो देसिदो दु सुद्धणयो "

श्रार्थात् व्यवहार नय श्रभृतार्थ है श्रीर शुद्ध श्रार्थात् निश्चयनय भृतार्थ है।

तात्पर्य इतना ही है कि वस्तुके पारमार्थिक तान्विक शुद्ध स्वरूपका प्रहण निश्चय नयसे होता है श्रार श्रशुद्ध अपारमार्थिक या लोकिक स्वरूपका प्रहण व्यवहार नयसे होता है। वस्तुतः छ द्रव्यों में से जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों के विषयमें सांसारिक जीवोंको अम होता है। जीव संसारावस्थामें प्रायः पुद्गलसे भिन्न उपलब्ध नहीं होता है। अत्रय्व साधारण लोग जीवमें कई ऐसे घर्मोंका अध्यास कर देते हैं जो वस्तुतः उसके नहीं होते। इसी प्रकार पुद्गलके विषयमें भी विपर्यास कर देते हैं। इसी विपर्यासकी दृष्टिसे व्यवहारको अभुतार्थग्रही कहा गया है और निश्चयको भृतार्थग्रही। परन्तु आचार्य इस बातको

१ तत्वार्थं. भाग १-१०,।

२ पचास्ति - ४३।

नियमसार ५० ।

<sup>¥ ,, €</sup> i

<sup>4 ,, 6, 9 . 6.</sup> 

७. समयसार १३।

#### वर्णी-श्रभिनन्दन प्रन्थ

भी मानते ही हैं कि विपर्याध भी निर्मृत नहीं है। जीव अनादिकालसे मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरित इन तीन परिखामोंसे परिखात होता है । इन्हीं परिखामोंके कारण यह संसारका सारा विपर्यास है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि इम ससारका अस्तित्व मानते है तो व्यवहार नयके विषयका भी अस्तित्व मानना पहेगा। वस्तुतः निश्चयनय भी तत्र तक एक स्वतन्त्र नय है जब तक उसका प्रतिपद्धी व्यवहार नय मौजूद है।

यदि व्यवहार नय नहीं तो निश्चय भी नहीं। यदि संसार नहीं तो मीच्च भी नहीं। संसार श्चीर मीच्च जैसे परस्पर सापेच्च हैं उसी प्रकार व्यवहार श्चीर निश्चय भी परस्पर सापेच्च हैं र।

श्राचार्य कुन्दकुन्दने परम तत्वका वर्यान करते हुए इन दोनों नयोंकी सापेखताको ध्यानमें रखकर ही कह दिया है कि वस्तुतः तन्वका वर्यान न निश्चयसे हो सकता है न व्यवहारसे क्योंकि ये दोनों नय स्मर्यादितको, स्रवाच्यको, मर्यादित स्रोर वाच्य बना कर वर्यान करते हैं। स्रतएव वस्तुका परमशुद्ध स्वरूप तो पद्मातिकान्त है। वह न व्यवहार ग्राक्ष है न निश्चय ग्राह्म। जैसे जीवको व्यवहारके स्नाभयसे बद्ध कहा जाता है स्रार निश्चयके स्नाभयसे स्वद्ध कहा जाता है। साफ है कि जीवमें स्ववद्धका व्यवहार भी बद्धकी स्रपेखासे हुन्ना है स्रतएव स्नाचार्यने कह दिया कि वस्तुतः जीव न बद्ध है स्रोर न स्ववद्ध किन्तु पद्माति कान्त है। यही समयसार है, यहो परमात्मा है व्यवहार नयके निराकरण के लिए निश्चय नयका स्ववलंबन है किन्दु निश्चय नयावलम्यन ही कर्तव्यको इतिभी नहीं है। उसके स्नाभ्यसे स्नात्माक स्वरूपका बोध करके उसे स्नोडने पर ही तथ्यका साद्धात्कार संभव है।

श्राचार्यके प्रस्तुत मतके साथ नागार्जुनके निम्नमतकी तुलना करना चाहिए।

शूर्यता सर्वदृष्टीनां प्रोक्ता निःसरसं जिनैः। येषां तु शूर्यता दृष्टिस्तान साध्यान् वभाशिरे॥

माध्य, १३.८।

शून्यमिति न वक्तव्यमशून्यमिति वा भवेत्। उभयं नोभयं चेति प्रश्नप्त्यर्थं तु कथ्यते॥

माध्य, २२-११।

प्रसंगसे नागार्जुन क्यार श्रा. कुंदकुंदकी एक अन्य बातभी तुलनीय है जिसका निर्देश भी उप-युक्त हैं। आचार्य कुंदकुंदने कहा है—

१-सयमार ९६।

- २ समयसार तात्पर्यः ए. ६९
- कम्मं बद्धमबद्ध जीवे एवं तु जाण नय पक्ख ।
   पक्कंखातिकंती पुण भण्णदि जो सो समयसारो ।।
   समयसार १५२० ।

# जहणवि सक्तमणजी श्रणजभासं विणाषुगा हेडुं। तह ववहारेण विणा परमत्युषदेसणमसक्तं॥

समयमार-८ -

ये ही शब्द नागार्जुनके कथन में भी हैं—

नान्यथा भाषया म्लेच्छः शक्यो ब्राह्मितुं यथा। न सौकिकसृतेः सोकः शक्यो ब्राह्मितुं तथा॥

माध्य पृ ३७० ।

श्राचार्यने अनेक विषयां की चर्चा उक्त दोनों नयों के आश्रयसे की है, जिनमें से कुछ ये हैं---दोधिय जयाज भिजयं जाजह जबरं तु समयपिडवदो । जबु जयपक्तां गिरहिंदि किचि वि जयपक्ता परिश्रीणो ॥

समय- १५% ।

ज्ञानादिगुण श्रीर श्रात्माका सम्बन्ध , श्रात्मा श्रीर देहका सम्बन्ध , जीव श्रीर श्रध्यवसाय, गुणस्थान त्रादिका सन्बन्ध , मोक्षमार्ग ज्ञानादि , श्राध्मा , कर्तृस्व , श्रात्मा श्रीर कर्म, क्रिया, भोग , बद्धत्व श्रीर श्रवद्धत्व , मोक्षापयोगी लिंग , बंधविचार , सर्वज्ञत्व , पुद्गल , ।

```
१. समयसार ७, १९, ४०० से ।
२ ,, ६१ से ।
४ एका० १६७ से, नियम० ५४ से दर्शनभा० २०।
५ समय० ६ १६ इत्यादि, नियम० ४९ ।
६ ,, २४-२ आदि, ,, १८ ।
७ ,, १५१ ।
१ , ४४४
१० प्रवचन० २-१७ ।
१२ ,, १९८ ।
```

# जैन-न्यायका विकास

भी पं० दरवारीलाल न्यायाचार्य कोठिया, आदि

# जन न्यायकी भूमिका,

जैनन्यायके विकासपर विचार करनेके पहले उसके प्राक् इतिहास झीर उद्गमपर एक दृष्टि डाल सेना उचित एवं भ्रावश्यक हैं।

जैन-अनुभृतिके अनुसार जैन धर्ममें इस युग-सम्बन्धी चौबीस तीर्थक्कर ( अर्हत्-धर्म प्रवर्तक महापुरुष ) हुए हैं । इनमें पहले तीर्थक्कर भी ऋषभदेव हैं, जिन्हें आदिब्रह्मा, आदिनाथ और दृषभ भी कहा जाता है और जिनका उल्लेख भागवत, आदि वैदिक पुराग्य-प्रन्थोंमें भी हुआ है एवं जिन्हें जिनधर्म-प्रवर्तक बतलाया गया है । इनके बाद कमशः विभिन्न समयोंमें बीस तीर्थक्कर और हुए आर जो महाभारत कालसे बहुत पूर्व हुए हैं । इनके पश्चात् महाभारतकालमें श्रीकृष्णके समकालीन बाईसवें तीर्थक्कर आरिष्टनेमि हुए, जो उनके चाचा समुद्रविजयके राजपुत्र थ । इनके कीई एक हजार वर्ष पीछे तेईसवें तीर्थक्कर पार्श्वनाथ हुए, जो काशीनरेश विश्वसेनके राजकुमार थे । इनके अदाई सौ वर्ष बाद चौबीसवे तीर्थक्कर पार्श्वनाथ हुए, जो काशीनरेश विश्वसेनके राजकुमार थे । इनके आदाई सौ वर्ष बाद चौबीसवे तीर्थक्कर पार्श्वनाथ हुए, जो मान बुद्धके समकालीन हैं और जिन्हें आज लगभग आदाई हजार वर्ष हो गये हैं । ये सभी तीर्थक्कर एक दूसरेसे काफी अन्तराल पर हुए हैं ।

र्जनधर्मकी झत्यन्त प्रामाणिक मान्यता है कि ये तीर्थक्कर जो धर्मोपदेश देते हैं उसे उनके गणधर (योग्यतम प्रधान शिष्य) बारह ऋड्डीमें निवद करते हैं, जिन्हें जैन शास्त्री भाषामें द्वादशाङ्ग श्रुत' कहा जाता है । इस द्वादशाङ्गश्रुतका जैन लोक आर्थ, आगम सिद्धान्त, प्रश्चन, आदि संशास्त्रों द्वारा भी उल्लेख करते हैं। इस तरह ऋष्यभदेवसे लेकर बर्द्धमान महावोर तकके सभी (चौनीसों) तीर्थ-

१ उनके नाम वे है--अकिन. सम्भात, अभिनन्दन, सुमति, पश्चप्रभ, सुपार्श्व, चन्द्रपम, पुष्पदन्त, हातक, श्रेयांस, बासुपूज्य, विमक, अनन्त, धर्म, श्रान्ति, कृत्यु, अर, मस्कि, सुनिसुन्नत और निम।

१ इन सबका विस्तृत स्वरूपादि विवेचन अकलकदेव (वि. ७ वीं शती) कृत तस्वार्थवात्तिक और 'पटलण्डागम' (वि. १ की शती) की विशास टीका वीरसेनाचार्य (वि. १ वीं शती) कृत 'धवला' की १ जिस्द (ए० ९६---११२) में देखिए।

क्रोंका उपवेश 'दादशाङ्ग भृत' कहलाता है। यह 'दादशाङ्ग भृत' १ श्रङ्ग प्रविष्ट (दादशाङ्ग) श्रीर २ श्रङ्ग नासके मेदसे दो प्रकारका है। इन दोनोंके भी उत्तर मेदीपमेद विविध हैं! श्रङ्गप्रविष्ट आर्थात दादशाङ्गभृतके बारह मेद हैं। वे इस प्रकार हैं—१ श्राचार, २ स्प्रकृत, ३ स्थान, ४ समयाय, ५ त्याक्याप्रश्रित, ६ नाथधर्मकथा, ७ उपासकाध्ययन, ८ अन्तकृद्द्रश, ९ अनुत्तरीपपादिक दश, १२ प्रश्न-त्याकरस्य, ११ विपाकर्त्र और १२ हिण्टवाद। हिण्टवादके भी पांच मेद हैं—१ परिकर्म, २ स्था, ३ प्रथमानुयोग, ४ पूर्वगत और ५ चूलिका। इनमें परिकर्मके ५, पूर्वगतके १४ और चूलिकाके ५ उत्तरमेद भी हैं। परिकर्मके ५ मेद वे हें—१ चन्द्रप्रश्रित, २ स्थमक्रित, ३ अम्बूदीपप्रश्रित, ४ दीपसागर प्रश्निधीर ५ अयाख्या प्रश्नित (यह पांचवें श्रङ्ग व्याख्या प्रश्नित्ते श्रक्षण है)। पूर्वगतके १४ मेद निम्न प्रकार हैं—१ उत्त्याद, २ आप्रायणीयपूर्व, ३ वीर्यानुप्रवादपूर्व, ४ अस्तिनास्तिप्रवाद, ५ कान्ध्याद, ६ सत्यप्रवाद, ५ आप्रायणीयपूर्व, ३ वीर्यानुप्रवादपूर्व, १० विद्यानुवाद, ११ कल्याखनामधेय, १२ प्रायावाय, १३ क्रियाविशाक, और १४ लोकविन्दुसार। चूलिकाके ५ मेद इस प्रकार हैं—१ कल्याखनामधेय, १२ प्रायावाय, १ मायायता, ४ व्यवता और ५ आकाश्यता।

शुतका दूसरा मेद जो अङ्ग बाह्य है उसके १४ मेद हैं। वे ये हैं—१ सामाधिक, चतुर्विशित स्तव, ३ बन्दना, ४ प्रतिक्रमण, ९ बैनियक, ६ कृतिकर्म, ७ दश्वैकासिक, ८ उत्तराध्ययन, ९ कल्प्यवहार, १० कल्प्याकल्प्य, ११ महाकल्प, १२ पुण्डरीक, १३ महापुण्डरीक और १४ निविद्धिका । यह अङ्गबाद्यभुत अङ्गप्रविच्ट शुतके आधारसे आचार्यों द्वारा रचा जानेसे 'अङ्गबाद्य' कहलाता है और अङ्गप्रविच्ट तीर्यक्कर सर्वत्र देवके साद्यात् उपदेशोंको सुनकर विशिष्टशुद्धि गण्डपरां द्वारा संकलित किया जाता है और इसलिए उसे अङ्ग प्रविच्ट कहा जाता । श्रुत बहुविष, शाखा, उपशाखा और प्रशाखाओंमें भी विभन्त है और बहुत विशाख तथा समुद्रकी तरह गम्भीर एवं अपार है। इस द्वादशाङ्ग शुतके आधारसे ही उत्तरकालीन आचार्य विविच्च विपयक ग्रन्थराशि रचते हैं। इन बारह अङ्गोर्म जो बारहवां 'दृष्टिवाद' अङ्ग है उसमें विभिन्न वादियोंकी मान्यताओंका निरूपण और समालीचन रहता हैं। यह 'दृष्टिवाद' श्रुत ही जैन मान्यतानुसार 'जैनन्याय' का उद्गम स्थान है। अतएव श्रुतश्वाहकी अपेद्धा जैनन्यायका उद्गम भगवान ऋषभदेवके द्वादशाङ्ग श्रुतगत दृष्टिवाद तक पहुंच जाता है।

यद्यपि भगवान् ऋषभदेवसे लेकर भगवान् पार्श्वनाय तक का द्वादशाङ्ग श्रुत विच्छिन्न छौर लुत हो जाने से वर्तमानमें अनुपलन्थ एवं श्रित्रात है तथा वर्दमान महावीरका द्वादशाङ्ग श्रुत भी आज पूरा उपलन्ध नहीं है केवल उसका बारहवां दृष्टिवाद अङ्ग ही अंश रूपमें पाया जाता है, शेप ग्यारह अङ्ग और बारहवें अङ्गका बहु भाग नष्ट और लुप्त हो चुके हैं। यद्यपि श्वेताम्बर परम्परा ग्यारह अङ्गोकी उपलन्धि और बारहवें श्रङ्गका विच्छेद स्वीकार करती है। तथापि प्रामाणिक आचार्य-

१ ".. ९पां दृष्टिशतानां त्रवाणां षच्युत्तराणां प्ररुषणं निम्नद्वश्च दृष्टिवादे क्रियते ?"—भवका जिल्ह १ ५० १०८।

#### वर्गी-श्रभिनन्दन-प्रन्थ

परस्परा, जैन-श्रनुश्रुतियों श्रांर जैन पुरागोंके विश्वमनीय श्राख्यातोंसे प्रकट है कि भगवान् महाबीरके पहले सुद्र कालमें भी श्रुत प्रवाह प्रवाहित या श्रांर मुख्यतः वह मौखिक था—हट घारण-श्रक्तिके स्नाधारपर उसे स्थिर रखा जाता था! भगवान महावीरका हादशाङ्ग श्रुत भी बहुत काल तक लगभग उनके पांच सा वर्ष बाद तक प्रायः मौखिक ही रहा श्रीर बहुत थीछे उसे श्रांशिक रूपसे निवद्ध—प्रन्थरचना रूपसे संकलित—किया गया है।

ग्याज भी जो हमें दृष्टिवादका ग्रंशरूप श्रुतावशेष प्राप्त है ग्रंशर जो लगभग दो हजार वर्ष पूर्वका रचित है उसमें भी जैनन्यायक उद्गमनीज मिलते हैं। ग्रा॰ भूतनिल ग्रीर पुण्यदन्तकत 'वटलुण्डागम' में 'सिया परुजना, सिया श्रापरुजना', 'मणुस श्रपजना, दव्य प्रमाणेण केवडिया ? श्रसंखेजा' तथा माचार्यमर्थन्य कुन्दकृद स्वामीके प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, स्त्रादि स्नागम प्रथीमें 'जम्हा', 'तम्हा', 'सिय शरिय पारिय उद्दर्य जैसे शक्ति प्रवर्ण शब्दप्रयोग श्रीर प्रश्नीत्तर प्रज्ञरतासे उपलब्ध होते हैं। जिनसे स्वष्ट है कि जैनन्यायका उद्गम द्वादशाङ्ग शुतगत 'दृष्टियाद' अङ्ग है। श्वेताम्बर आगमोंमें भो 'से केगारठेगं भंते, एवमचर्', 'जीवागं भंते ! कि सासया श्रमामया ! गोयमा ! जीवा सिय सासया सिय श्रतासया । गौयमा ! दव्यद्रयाए सासया भावद्रयाए श्रतासया' जैसे तर्क गर्भ प्रश्नोत्तर जगह जगह पाये बाते हैं। इसलिए इस कह सकते हैं कि जैनन्यायके उनमें भी बीज निहित हैं। श्री उपाध्याय यशोविजयं ( ई० १ ) बीं शती ) ने तो स्पष्टतया कहा है कि "स्याद्वादार्थों दृष्टिवादार्श्ववीत्यः"-श्रयीत स्वादादार्थ-जैनन्याय, दृष्टिवादरूप ऋग्वंव ( समुद्र ) से उत्पन्न हुन्ना है । वस्तुतः 'स्यादाद-न्याय' ही जैन-न्याय है स्त्रीर इसीलिए प्रत्येक जैन तीर्थद्वरके उपदेशको 'स्यादादन्याय' युक्त कहा गया है। स्वामी समन्तभद्र (वि. सं. २ री. ३ री शती ) जैसे युगप्रवर्तकाचायोंने भ० महावीर और उनके पूर्ववर्ती सभी तीर्यद्वारोंको 'स्याद्वादिनो नाथ तवैव यक्तम्' र 'स्याच्छव्दस्तावके न्याये', " 'स्याद्वादन्याय विद्विषाम्' श्चादि पदप्रयोगों द्वारा स्यादादन्याय प्रतिपादक उद्योषित किया है। ग्रातः यह मानने योग्य है कि जैनन्यायका उन्ह्रव 'दृष्टिवाद' से हन्न्या है।

कुछ लोगोंका त है कि जैनन्याय, ब्राह्मखान्याय और बौद्धन्यायके पीछे प्रतिष्ठित हुआ है इसिलए उसका उद्भव उन्हीं दोनों न्यायोंसे हुआ प्रतीत होता है। परन्तु उनका यह मत श्रभान्त नहीं है; क्योंकि जब हमें भगवान् महावीरके उपलब्ध उपदेशोंमें विपुल मात्रामें जैनन्यायके बीज मिलते हैं और खालकर इस हालतमें. जब उनके उपदेशोंका संग्रहरूप एक हिण्डवाद नामका स्वतंत्र श्रृङ्ग ही ऐसा मीजूद

१ देखी, अष्टसहली टीका ए. १।

२ स्वबन्भूस्तीत्र गत सन्मद्जिन स्तीत्र दलीक १४।

३ भरिकेन स्तीत्र इली १०२ :

४ आप्तमी० इस्ती. १३ /

है जिसमें विभिन्न दृष्टियों, मतों, सिद्धान्तोंका खण्डन-मण्डन किया जाता है और यह खण्डन-मण्डन, पद्ध-प्रतिपद्ध, युक्ति-प्रतियुक्ति तथा हेतु-तर्क-प्रमाणोंके विना श्रसम्भन है। तब यह सुतरां सिद्ध है कि जैन-न्यायका उद्गम स्थान जैन भुत ही है श्रान्य नहीं।

हमारे इस कथनकी पुष्टि एक अन्य प्रमाणसे भी होती है। जैन न्यायके समुद्धारक महान् जैन तार्किक भट्टाकलक्कदेवके पहले, उनके उल्लेखानुसार प्रायः कुछ गुश्च-देषी तार्किकोंने जैनन्यायको खुल, जाति, निम्रहस्थानादि कल्पनारूप अज्ञानतमके महात्म्यसे मिलन कर दिया था, इस मैलको उन्होंने किसी प्रकार घोकर उसे निर्मल बनाया था। इससे स्पष्ट है कि जैन न्यायका उद्भव अन्य (ब्राह्मण अंशर बौद्ध) न्यायोंसे नहीं हुआ, बल्कि उनके द्वारा जैनन्याय मिलन बना दिया गया था आंशर जिस मिलनताको अकलक्क जैसे महान् जैनन्याय समुद्धारकों अथवा पुनः प्रतिष्ठापकोंने दूर किया है।

यद्यपि छान्दोग्योगनिषद ( अ० ७ ) में एक 'वाको वाक्य' शास्त्र-विद्याका उल्लेख है, जिसका छर्थ तर्कशास्त्र, उत्तर-प्रत्युत्तरशास्त्र, युक्ति-प्रतियुक्ति शास्त्र किया जाता है । फ्रीर इसी तरह आन्वीद्यिकी नामकी एक विद्याका, जिसे न्याय विद्या अथवा न्यायशास्त्र कहा जाता है, बाल्य साहित्यमें कथन मिलता है तथा तस्त्रशिक्षांक विश्वविद्यालयमें दर्शनशास्त्र एवं न्यायशास्त्र अध्ययन-श्रध्यापनक संकेत मिलते बतलाये जाते हैं । तथापि हमारा कहना यह नहीं है कि जैनन्यायके सम्यमें अन्य न्याय नहीं रहे । हमारा कहना तो इतना ही है कि जैनन्यायका उनसे उद्भव नहीं हुआ — उसका उद्भव अपने 'दृष्टिवाद' श्रुतसे हुआ है । यहाँ हम यह भी उल्लेख कर देना चाहते हैं कि जैनेतर न्यायोमें बहुत कुछ विशिष्टता एवं उत्तमता ( अनेकान्तका समर्थन जैसी वस्तु ) इसी दृष्टिवादसे आई पतीत होती है; क्योंकि वह महान् रत्नाकर है—उस विश्यका सबसे बड़ा समुद्र अथवा आकर है । आचार्यसिद्धसेन, '' अक्तंक धीर विद्यानन्द भी यही कहते हैं । आचार्य मबर सिद्धसेन ९ एक जगह तो यह भी कहते हैं

१ ''बालानां हिनकामिनामितमहापापैः पुरोषार्जितः, मध्हात्म्यास्तमसः स्वयं किलकात्त्राया गुणक्षेषितः ।
न्यायोऽय मिलनीकृतः कथमपि प्रश्लास्य नेनंश्यते, सम्बद्धानजलैर्वचोमिरमलै तत्रानुकम्पापरैः ॥
--न्यायविनि० स्लो० २ ।

२ देखी, डाक्टर भगवानदासकृत-'दर्शनका प्रयोजन' ए० १।

३ कः पुनरर्यं न्यायः १ प्रमाणैरर्षपरीक्षण न्यायः । आन्त्रीश्चिक्तं --न्यायविद्या--न्यायशापनम् ।---न्यायभाष्य (वालस्यायनकृत् ) ९० ४ ।

४ देखो, 'प्राचीन भारतके शिक्षाकेन्द्र' शीर्षक निवन्ध (श्रीकृष्णदस वाजपेयी किखित ) विक्रमस्यृतिपन्ध ए० ७१८।

६ देखो, तत्वार्थवार्त्तिक ए० २९५। ७ देखो, अष्टसहस्त्री ए० २३८।

८ ''उद्भावित सर्वसिंवतः समुद्रीणाँस्त्वयि सर्वदृष्ट्यः । न च नासु भवानुद्रीक्ष्यते प्रविभक्तासु सरिस्त्वित्रेष्टेः ॥'
---द्वात्रिकात्का ४-- १५ ।

#### वर्णी-ग्रमिनन्दन-ग्रन्य

कि "जिस प्रकार समुद्रमें समस्त निद्यां अवतिरत होती हैं उसी प्रकार द्वाग्हारे (स्याद्वादशासन) में समस्त एकान्त हिन्द्यां अवतीर्था हैं। परन्तु जिस प्रकार पृथक् पृथक् निद्योंमें समुद्र नहीं देखा जाता उसी तरह पृथक् पृथक् एकान्त हिन्द्योंमें द्वाग्हारा स्यादादशासन (अनेकान्तशासन) नहीं देखा जाता।" फिलतार्थ यह हुआ कि जैनन्याय (स्यादाद) का उद्गम इतर न्यायों (नित्यत्वादि एकान्त समर्थक हिन्द्यों) से न होकर सुदूरवर्ती स्यादादात्मक हिन्द्याद नामके बारहवें श्रुताङ्ग (सूत्र)' से हुआ है। हां, यह जरूर है कि पिछले कुछ कालोंमें उक्त न्यायोंके किमक विकासके साथ जैन न्यायका भी किमक विकास हुआ है और उनकी विविध शास्त्र स्थान जैन न्यायकी विविध शास्त्र स्वनामें भेरक हुई है।

## जैनन्यायका विकास-

जैनन्यायकं विकासको तीन कालांमें बांटा जा सकता है श्रौर उन कालोंके नाम निम्न प्रकार रखे जा सकते हैं:—

- १. समन्तभद्र-काल (ई० २०० से ई० ६५० तक)।
- २. श्रवलंक-काल (ई० ६५० से ई० १०५० तक )।
- ३, प्रभाचन्द्र-काल (ई० १०५० से ई० १७०० तक )।

१. समन्तभद्र-काल जैनन्यायके विकासके प्रथमकालका नाम समन्तभद्रकाल है। स्वामी समन्तभद्र ने भारतीय दार्शनिक च्रेक्क जैनदर्शनचेत्रमें युग्धवर्तकका कार्य किया है। उनके पहले जैनदर्शनके प्रायम्त तत्त्व स्याद्वादको प्रायः झागमरूप ही प्राप्त या ग्रांर उसका द्यागमिक तन्त्रोंके निरूपयामें ही उपयोग होता या ग्रांर सीधी सादी विवेचना कर दी जाती यी—विशेष युक्तिवाद देनेकी उस समय श्रावश्यकता न होती यी; परन्तु समन्तभद्रके समयमें उसकी श्रत्यन्त ग्रावश्यकता महसूस हुई क्यों कि ऐतिहासिक विद्वान जानते हैं कि विक्रमकी दूसरी, तीसरी शताब्दीका समय भारत वर्षके हितहासमें श्रपूर्व दार्शनिक क्रान्तिका समय रहा है। इस समय विभिन्न दर्शनोंमें श्रानेक क्रान्तिकारक विद्वान पैदा हुए हैं। यद्यपि भगवान महावीर ग्रांर महात्मा बुद्धके कालमें यज्ञप्रधान वैदिक परम्पराका बदा हुआ प्रभाव काकी कम हो गया या ग्रांर श्रमण—जैन तथा बाँद परम्पराका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो जुका था; लेकिन कुछ शताब्दियोंके बाद ही वैदिक परम्पराका प्रभाव पुनः प्रस्तुत हुआ ग्रांर वैदिक विद्वानों द्वारा श्रमण परम्पराके सिद्धांतोंकी नुक्ता चीनी ग्रीर काट-छांट प्रारम्भ हो गयी। फलस्वरूप श्रमणपरम्परा-बाँद्वपरम्परामें श्रक्षघोष, मात्वेट. नागार्जन प्रभृति विद्वानोंका प्रारुभीव हुआ ग्रीर उन्होंने भी वैदिक परम्पराके सिद्धान्तों एवं मान्यताश्रांका सबलताके साथ खण्डन श्रीर ग्रांने हिखांतोंका मण्डन, प्रतिष्ठापन तथा परिष्कार करना

१ ''शुत्त अटठामांदि-स्वन्स-पदंष्टि ८८०००० अवस्यो अवस्थियो अकता अमीत्ता णिग्गुणो सन्धगत्रो अणुमेत्ते। णरिथ संभा बीवो चेव अस्थि पुढवियादाण समुदण्ण जीवो उत्पत्ज्ज्ञ णिन्चेयणो णाणेण विणा मन्दयणो णिन्चो अणिन्चो अण्यिति वण्येदि । तैरामिय णियदिवादं विण्णाणवादं सद्दाद पहाणवाढं दन्यवादं पुरिस्तवाद च वर्षेदि ।--धवसा, जिन्द् १. १०११०। शुरू कर दिया । उधर वैदिक परम्परामें बादको क्याद, गौत्म (ऋत्पाद), वादरायया, जैमिनि, आदि महा उद्योगी वैदिक विद्वानोंका आविभीव हुआ श्रं। उन्होंने भी अपने वैदिक सिद्धांता एवं मान्यताश्रों का संरक्ष्य-प्रयत्न करते हुए अश्वधोषादि बाद विद्वानोंक खण्डन मण्डनका समुक्तिक ज्याव दिया । इसी संवर्षमें ईश्वरकृष्ट्या, असंग, वसुवन्यु, विन्ध्यवासी, वात्स्यायन प्रभृति कितने ही विद्वान् दोनों परम्पराओं में और हुए । इस तरह उस समय सभी दर्शन अखाहे बन चुके थे और एक दूसरे दर्शनके विद्वानको परास्त करनेके लिए तत्पर ही नहीं, बल्कि जुट चुके थे । इस सबका आभास हमें उस कालमें रचे गये अश्वषीष, मातृचेट, नागार्जुन, क्याद, गौतम, जैमिनि, वादरावया, प्रभृति विद्वानोंके उपलब्ध साहित्यसे स्पष्टतया होता है । जब ये विद्वान् अपने अपने दर्शनके एकान्त पत्ती और मान्यताश्रोके समर्थन तथा पर-पत्त निराकरतामें लगे हुए थे तब इसी समय दिल्ला भारतके चितिजपर जैन परम्परामें समन्तमद्र का उदय हुआ । ये प्रतिभाकी मूर्ति और द्वात्रतेजसे सम्पन्न थे । उनका सूच्म और आगाष पाण्डित्य तथा समन्वयकारिया। प्रतिभा ये सब बेजोड़ थे । इसीसे उन्होंने विद्वानोंमें सर्वोच स्थान प्राप्त कर लिया था । श्रतएव भीयुत एस० एस रामस्वामी आय्यंगर, एम० ए. जैसे विभुत विद्वानोंको भी निम्न उदगार प्रकट करने पड़े हैं—

'दिच्चिण भारतमें समन्तभद्रका उदय, न सिर्फ, दिगम्बर सम्प्रदायके इतिहासमें ही, बिल्क संस्कृत साहित्यके इतिहासमें भी एक खास युगको श्रांकित करता है?

समन्तभद्रके समयमें जिन एकान्तवादोंका श्रत्यधिक प्रावत्य या श्रीर जिनका समन्वय करनेके लिये उन्हें श्रभूतपूर्व लेखनी उठानी पड़ी वे प्रायः निम्न थे—

भावेकान्त, श्रभावेकान्त, द्वेतेकान्त, श्रद्वेतेकान्त, नित्येकांत, श्रनित्येकांत, भेदेकांत, श्रमेदेकांत, हेतुबाद, श्रद्वेतुबाद, श्रपेद्धावाद, श्रमपेद्धावाद, दैववाद, पुरुपार्थवाद, श्रादि ।

भावेकान्तवादीका कहना था कि सब भावक्य ही है — ग्रामावरूप कोई भी बस्तु नहीं है 'सर्वे सर्वत्र विद्यते' — सब सब जगह है — न कोई प्रागमावरूप है, न प्रध्वंसाभावरूप है, न ग्रान्यामावरूप है, क्यार न ग्रात्यंताभावरूप है। इसके विपरीत ग्राभाववादी कहता था कि सब जगत ग्राभावरूप है — श्रात्यमय है, जो भावमय समझता है वह मिथ्या है। यह दार्शनिकंका पहला संघर्ष था।

दूसरा संघर्ष था एक आंद अपनेकका। एक ( अपनेत ) वादी कहता था कि वस्तु एक है, अपनेक नहीं, अपनेकका दर्शन केवल माया विजृम्भित हैं। इसके विरुद्ध अपनेकवादी सिद्ध करता था कि पदार्थ अपनेक हैं—एक नहीं है। यदि एक हो तो एकके मरनेपर सबका मरना और एकके पैदा होनेपर सबके पैदा होनेका प्रसङ्घ आयोगा जीकि न हल्ट है और न हल्ट है।

९ जैसा कि आचार्य जिनसेन ( ६० ९ वी शर्ता ) ने आदि पुराणमें वहा है

<sup>&</sup>quot;कतींनां समकानां च वादिनां वास्मिनामपि । यदाः समन्तमद्रीय मूर्धन चृहामणीयते ॥"

२ ेखी. 'स्टडीज इन साकथ इण्डियन जैनिज्म' )

#### वर्षी-द्यभिनन्दन-ग्रन्थ

तीसरा द्वन्द्व था नित्य और श्रानित्यका । नित्यवादी कथन करता था कि वस्तु नित्य है । यदि वह श्रानित्य हो तो उसके नाश होजानेके बाद फिर यह दुनिया और स्थिर विविध वस्तुएं क्यों दिखती है ! श्रानित्यवादी कहता था कि वस्तु प्रतिसमय नष्ट होती है वह कभी स्थिर नहीं रहती । यदि नित्य हो तो सोगोंका जन्म, मरग्र, विनाश, श्राभाव, परिवर्तन श्रादि नहीं होना चाहिये ।

चौथा संघर्ष था सर्वथा भेद और सर्वथा अभेदको स्वीकार करनेका। सर्वथा भेदवादीका कहना था कि कार्य-कारण, गुण-गुणी और सामान्य-सामान्यवान् आदि सर्वथा पृथक् पृथक् हैं, अपृथक् नहीं। यदि अपृथक् हों तो एकका दूसरेमें अनुप्रवेश होजानेसे दूसरेका भी अस्तित्व टिक नहीं सकता। इसके विपरीत सर्वथा अभेदवादी प्रतिपादन करता था कि कार्य-कारण आदि सर्वथा अपृथक् हैं; क्योंकि यदि वे पृथक् पृथक् हों तो विसप्रकार पृथक् सिद्ध घट और पटमें कार्य-कारणभाव या गुण-गुणीभाव नहीं है उसी प्रकार कार्य-कारणस्य अभिमतों अथवा गुण गुणीक्ष्यसे अभिमतोंमें कार्य-कारण भाव और गुण गुणीभाव कदापि नहीं वन सकता है।

पांचवां संवर्ष या अपेबेकान्त और अनपेबेकान्तका । अपेबेकान्तवादी कहता या कि वस्तु-सिंदि अपेक्स होती हैं। कौन नहीं जानता कि प्रमाखसे ही प्रमेय की सिद्धि होती है और इसलिए प्रमेय प्रमाखापेक्स है । यदि वह उसकी अपेक्स न करे तो प्रमेय सिद्ध नहीं हो सकता । अनपेक्सवादीका तर्क या कि सब पदार्थ निरपेक्स हैं कोई भी किसीकी अपेक्स नहीं रखता । यदि रखे तो परस्पराभय होनेसे एक भी सिद्ध नहीं हो सकेगा ।

खुठा संघर्ष या देतुवाद श्रीर श्रदेतुवादका । देतुवादी कहता था कि देतु-युक्तिसे सम सिद्ध होता है भरयचादिसे नहीं, क्योंकि प्रत्यच्चसे देख केनेपर भी यदि वह हेतुकी कसीटीपर नहीं उत्तरता तो वह कदापि अद्धेय नहीं है—"युक्त्या यन्न घटमुपैति तदहं ह्यूपि न अद्धे" । श्रदेतु—श्रागमगादीका कथन था कि श्रागमसे हरेक बस्तुका निर्णय होता है । यदि श्रागमसे बस्तुका निर्णय न माना जाय तो हमें प्रहोपरागादिका कदापि ज्ञान नहीं होसकता है क्योंकि उसमें देतुका प्रवेश नहीं है ।

सातवां संघर्ष या दैव काँग्र पुरुषार्यका। दैवनादीका मत या कि सब कुछ भाग्यसे होता है। यदि तुम्हारे भाग्यमें न हो तो वह तुम्हें नहीं मिल सकती। पुरुषार्थनादी घोषित करता या कि पुरुषार्थसे ही सब कुछ होता है विना पुरुषार्थके भोजनका आस भी मुंहमें नहीं का सकता।

इसतरह कितने ही संबर्ध दार्शनिकोंमें उस समय चल रहे थे। ये दार्शनिक अपने अपने हिंदिको स्वर्णने ही संबर्ध दार्शनिक अपने अपने हिंदिको स्वर्णने तो बड़ी ताकतसे उपस्थित करते थे और उसका जी तोड़ समर्थन भी करते थे, परन्तु दूसरेके हिष्टको समस्ते और उसका समन्वय करनेका प्रयत्न नहीं करते थे। जैनतार्किक सभन्तभद्रने इन दार्शनिकोंके हिष्टको स्वांको न केवल समस्तेका ही प्रयास किया, अपितु उनके समन्वयका भी अपनृतपूर्व प्रयत्न किया। उन्होंने स्यादाद न्याय और उसके किसत समस्त्रीवादकी विशद योजना द्वारा उक्त

सम्बंकि बुद्धिमत्तापूर्ण दंगसे शमन किया श्रीर भारतीय दर्शन हेनमें न केवल अन्तुत कान्ति पैदा की किन्तु उत्तरवर्ती जैनतार्किकोंके लिए एक प्रशस्त मार्गका निर्माण भी किया श्रीर इसीसे अकलाइ, विद्यानन्द जैसे महान् जैनतार्किकोंने उन्हें इस कलियुगका स्थादादतीर्थ प्रभावक, स्यादादामणी, खादि रूपसे स्मृत किया है । इस पहले कह आये हैं कि यद्यपि स्यादाद श्रीर सप्तभङ्गोका प्रयोग आगमों में तदीय विध्योंके निरूपणमें होता था रेपरन्तु अपेद्धा-अन्ते होत प्रवाद श्रीर सप्तभङ्गोका प्रयोग श्रीम विध्यों में स्यादाद श्रीर सप्तभङ्गोका प्रयोग श्रीर उनकी अत्यन्त विश्वद बोजना सर्वप्रथम समन्तभद्रके अन्यों में ही दृष्टिगोचर होते हैं। उन्होंने 'नययोगाज सर्वथा', 'नयैनीयविशारदः' के जैसे पद्मयोगों द्वारा नयवादसे वस्तु ज्यवस्था होनेका विधान बनाया श्रीर 'कथिंद्राते सदेवेष्टं '', 'सदेव सर्वेको नेच्छेत् स्वरूपदिचतुष्ट्यात्' वैसे वचनों द्वारा उस विधानको ज्यवहार रूप दिया।

उन्होंने उक्त संघर्षोंका शमन किसप्रकार किया ? श्रीर लोगोंके एकान्त प्रहको दूर करके उन्हें बस्तुन्यबस्थाके साधनभूत श्रमोध श्रीषय स्यादादका दर्शन किस प्रकार कराया ?

पहले संघर्षक वारेमें वे कहते हैं कि वस्तुको कथंचित् भावरूप छीर कथंचित् सभावरूप मानिये । दोनोंको सर्वया—सब प्रकारसे केवल भावात्मक ही माननेमें दोव हैं ; क्योंकि केवल भावरूप ही वस्तुको माननेपर प्राग्नभाव, प्रध्वंसामाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव इन अभावोंका लोप हो जावगा और उनके लोप होनेपर वस्तु क्रमशः अनादि, अनन्त, सर्वात्मक और स्वरूपहीन हो जावगी। इसीमकार केवल अभावरूप वस्तुको माननेपर भावका लोप होजावगा और उसके लोप होजानेपर अभाव का साधक ज्ञान अथवा वचन रूप प्रमाश भी नहीं रहेगा तब किसके द्वारा तो अभावकान्तका साधन और किसके द्वारा भावेकान्तका निराकरण किया जासकेगा ! विरुद्ध होनेसे दोनों एकान्तोंका मानना एकान्तवादियोंके लिए संभव नहीं है और अवाच्यतैकान्त अवाच्य होनेसे ही अयुक्त है। अतएव वस्तु कथंचित्—स्व-द्रव्य, स्व-त्रेत्र, स्व-काल और स्व-भावकी अपेक्षासे अस्तित्व—भावरूप ही है। यहा अपनी अपेक्षासे

 <sup>&#</sup>x27;तीर्थ' सर्व-परार्थतस्व-विषय-स्याद्वाद- पुण्योदप्ये-मैन्यानामकलंकभावकृतये प्राभावि काले कली ।
 येनाचार्यं समन्तमद्वयतिना तस्मै नमः सन्तन, प्र'-अष्ट्रश, प्र १

सिय अस्थि णश्चि तह्य अश्वत्तव्वं पुणी य नतिदय ।
 दब्बं खु सत्तभंगं आदेसबसेण संभवदि ॥'

<sup>-</sup>पंच।स्तिकाय गा. १४ :

रे- आ. मी- का, १४ । ४ आ मी, का,२३ । ५ आ, मी,१४ ।६ आ, मी,१५ । ७ देखों- आ ० मी० १४,१५ । ८ देखों, आ ० मी,९,१०,११,१६.१३ ।

#### षर्यां-ग्रिभिनन्दन-प्रन्थ

तो श्रस्तित्वरूप है श्रीर वस्नादि पर पदार्थोंकी श्रपेद्वासे नास्तित्व— श्रभावरूप है श्रीर इस तरह उसमें श्रपेद्वाभेदसे दोनों विधि निषेष धर्म मौजूद हैं। यही समस्त पदार्थोंकी स्थिति है। श्रतः भाववादी का कहना भी सच है श्रीर श्रभाववादीका कथन भी सच है। सिर्फ शर्त यह है कि दोनोंकी श्रपने श्रपने एकान्तग्रहको छोड़ देन। चाहिये श्रीर एक दूसरेकी दृष्टिका श्रादर करना चाहिये।

दूसरे संघर्षको दूर करते हुए वे प्रतिपादन करते हैं कि वस्तु ( सर्व पदार्थ समूह ) सत्तामान्य ( सत् रूप ) से तो एक है और इत्य आदिक भेदसे अनेकरूप हैं । यदि उसे सर्वथा एक ( अहैत ) मानी जाय तो प्रत्यन्न दृष्ट किया-कारकभेद लुन होजायगा; क्योंकि एक ही स्वयं उत्पाद और उत्पादक दोनों नहीं बन सकता—उत्पाद्य और उत्पादक दोनों अलग अलग होते हैं । इसके सिक्षाय, सर्वथा अहैतके स्वीकारमें प्रतीत पुण्य-पापका हैत, सुख-दुःखका हैत, इहलोक-परलोकका हैत, विद्या-अविद्याका हैत और बन्ध मोन्दका हैत नहीं बनसकते हैं । इसीतरह यदि वस्तु सर्वथा अनेक हो तो सन्तान ( पर्यायों और गुर्योंमें अनुत्यूत रहनेवाला एक इत्य ), समुदाय, साधम्य और अत्यभाव आदि कुछ नहीं बन सक्या। अत्यप्य दोनों एकान्तोंका समुच्चय ही वस्तु है और इसिलए दोनों एकान्तवादियोंको अपने एकान्त हठको स्थागकर दूसरेके अभित्रायका मान करना चाहिये। तभी पूर्ण वस्तु सिद्ध होती है और विरोध अथवा अन्य कोई दोष उपस्थित नहीं होता।

तीसरे संघर्षका समाधान करते हुए वे कहते हैं के वस्तु कथंचित् नित्य भी हैं और कथंचित् अनित्य भी। द्रव्यकी अपेद्धासे तो वह नित्य हैं और पर्यायकी अपेद्धासे अनित्य है। वस्तु न केवल द्रव्यक्त क्षा ही है क्योंकि परिखामभेद और बुद्धि भेद पाया जाता है। और न केवल पर्यायकप ही है क्योंकि 'यह वही है जो पहले या' इस प्रकारका अभान्त प्रत्यभिज्ञान प्रत्यय होता है। यदि वन्तु सर्वथा नित्य हो तो उनमें विकार (परिवर्तन) नहीं बन सकता है। इसके सायही पुण्य-पापकर्म और उनका प्रत्यभाव फल (जन्म-मरण सुल दुःल आदि) एवं बन्धमोद्धा आदि कुछ नहीं बनते हैं। इसीतरह यदि वन्तु सर्वथा अनित्य हो तो प्रत्यभिज्ञान प्रत्यय न हो सकनेस बद्धको ही मोद्धा आदि व्यवस्था तथा कारणसे ही कार्योत्पत्ति आदि स्व गहवह होजायगा। जिसने हिसाका अभिश्राय किया वह हिसा नहीं कर सकेगा और जिसने हिसाका अभिश्राय नहीं किया वह हिसा करेगा। तथा जिसने न हिसाका अभिश्राय किया और न हिसा की वह कर्मवन्धसे गुन्त होगा और उस हिसाके पापसे सुक्त कोई दूसरा होगा, क्योंकि वस्तु सर्वथा अपेक्षासे तो नित्य और पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य दोनों रूप स्वीकार करना चाहिये। और तब हिसाके अपिश्रायवाला ही हिसा करता है और वही हिसक, हिसा फल भोकता एवं उससे सुक्त होता है, आदि व्यवस्था सुसंगत होजाती है। अतः

१ देशी. जा॰ मी. का १४, २४, २५, २८, २९, आदि । यहाँ भी सप्तमक्षेत्री योजना प्रदक्षित की गयी है ।

२ देखी, आ. मी. का. ५६, ३७, ४०, ४१, ५१ आदि ।

इन नित्य-श्रमित्य-एकान्तवादी दार्शनिकोंको 'सर्वथा' एकान्तके आग्रहको छोडकर दूसेरेको दृष्टिको भी समभना और अपनाना चाहिये।

इस तरह समन्तभद्रने उपस्थित सभी संबर्धोंका शमन करके तार्किकांके लिए एक नई दिशाका प्रदर्शन किया श्रीर उन्हें स्यादादन्यायसे वस्तुव्यवस्था होनेकी श्रपूर्व हिन्ट बतलायी। उनका स्पन्ट कहना या कि 'भाव-झभाव, एक-श्रनेक, नित्य-श्रमित्य श्रादि जो नय (हिन्टमेद) हैं वे 'सर्वया' माननेसे तो दुन्ट (विरोधादि दोपयुक्त) होते हैं श्रीर 'स्यात्'—कथंचित् (एक अपेद्धासे) माननेसे वे पुन्ट होते हैं—वस्तुस्वरूपका पोषण करते हैं। श्रतएव सर्वथा नियमके त्यायी श्रीर श्रन्य हिन्टकी अपेद्धा करनेवाले 'स्यात्' शब्दके प्रयोग श्रयवा 'स्यात्' की मान्यताको जैनन्यायमें स्थान दिया गया है। श्रीर निरपेद्ध नयोंको मिथ्या तथा सापेद्ध नयोंको वन्तु (सम्यक्) बतलाया गया है। सेप्यका कलेवर बद्जानेके भयसे हम श्रन्य शंघगोंके समन्तभद्रोदित समन्वयात्मक समाधानोंको हच्छा न होते हुए भी छोड़ते हैं श्रीर गुणक पाठकोंसे उनके श्रातभीमासा, युक्त्यनुशासन श्रीर स्वयम्भून्तोत्र नामक प्रन्थींसे उक्त समाधानोंको जाननेका नम्न श्रन्थींघ करते हैं।

यहां एक बात और उल्लेख योग्य है वह यह कि समन्तभटने प्रमाण-सन्नण, नयसन्यण, समाञ्जीक्षण, स्यादादलन्नण, देवलन्नण, प्रमाणफलव्यवस्था आदि जैनन्यायके कतियय अङ्गी-प्रस्कृतिका प्रदर्शन किया, जो प्रायः अन्न तक नहीं हुआ था अथवा अस्पष्ट था। अत्रएव समन्तभद्रको जैनन्याय-विकासके प्रथम युगका प्रवर्तक कहना अध्रवा इस प्रथम युगको समन्तभद्रकासके नामसे उल्लेखित करना सर्वथा उचित है । समन्तभद्रके इस महान् कार्यमें श्रीदत, पूज्यपाद, सिद्धसन, मल्लवादी, सुमित और पात्रत्वामी प्रभृति जैन विद्वानेनि अपनी महत्त्वपूर्ण रचनाआं द्वारा उल्लेखनीय गति दो है । सम्मितका तो समन्तभद्रके स्वात्मक कथनोंका विश्वद और अनुपम भाष्य है । समन्तभद्रने जिस बातको संन्तेपमें अथवा संकेतक्ष्यमें कहा था उसको सिद्धसेनने उसी समन्तभद्र व्हित पद्धतिसे पल्लिश्त एवं सुविस्तृत करके अपनी अनीखी प्रतिभाका प्रदर्शन किया है और समस्त एकान्तवादेका समन्त्वय करके अनेकान्तवादकी प्रतिधा की है । श्रीदत्तका जल्पनिर्णय, पूज्यपादका सारसंग्रह और सर्वार्थसिद्धि, सिद्धसेन,

<sup>ः</sup> १. संदेश-नित्यनकत्मासदिपश्चाध्य ये नयाः । सर्वधान प्रदायनि पुःयन्ति स्यादिनीम्हने ॥

सर्वधानियमत्यानी यथाद्वविमन्त्रकः । स्यान्छण्यस्नातके न्याये नान्येषामात्मविद्विवास् ॥ स्वयं० १०१, १०२ ॥

य एव नित्यश्वणिकादयो नया मिथोऽनपेशाःस्वपरप्रणाशिनः । तः एव तश्वः विमलस्य ते मुनैः परस्परेशाः स्वपरोप-कारिणः ॥ स्वयं ६१ ।

निर्देशा नया मिथ्या सापेशा वस्तु तेऽर्थकृत् । आ॰ मा॰ ४०८। मिथोऽनपेशाः पुरुपार्थहेतु नं शा न वांशी पृथगस्ति तेभ्यः । परस्पोशा पुरुषार्थहेतुर्वृद्धा नयान्तद्वस्म क्रियायाम् ॥ युक्त्य॰ ५१ ।

१ प॰ अजिनकुमारची द्या श्री आदि विद्वानीने भी यह श्रीकार किया है, देखी उनका 'स्यादादकी न्यायक दीनेमें टालनेवाले आध विद्वान' शीर्षक निवन्ध, श्रीनदर्शन-स्यादादाक (ए॰ १७०) वर्ष २, अक ४-५।

#### वर्षी-म्राभनन्दन-प्रन्थ

का सन्मतितर्क, मल्लवादिका नयचक और पात्रस्वामीका त्रिलक्षण-कदर्थन प्रभृति जैनन्यायरचनाएं इस कालकी महत्त्वपूर्ण कृतियां है। इनमें जल्पनिर्णय, सारसंग्रह भीर त्रिलक्षणकदर्थन अनुपल्क हैं भीर रोग आज भी उपलब्ध हैं। मेरा ख्याल है कि इस कालमें और भी अनेक न्याय-प्रन्य रचे गये होंगे, क्योंकि जैनविद्वानोंमें पठन-पाठन, उपदेश और ग्रन्थरचनाकी प्रवृत्ति सबसे ज्यादा और मुख्य रहतो थी। प्रसिद्ध कैंद्ध विद्वान शान्तरिक्त (ई० ७ वीं ८ वीं ) और उनके शिष्य कमलशीलने तत्त्वसंग्रह और उसकी विशाल टीकामें जैनतार्किक सुमति, पात्रस्वामी आदिके ग्रन्थ-वाक्योंको उद्धृत करके उनका आलोचन किया है परन्तु उनके वे ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इस तरह इस समन्तभद्रकालमें जैनन्यायकी एक योग्य और उत्तम भूमिका तैयार हो गई थी।

२ अकल्झ काल-इस भूमिकापर जैनन्यायका उत्तंग स्रीर सर्वांग सुःदर महान् शासाद जिस कुशल क्रीर तीच्या युद्धि शिल्पीने लड़ा किया वह है क्रकलक्क । समन्तभद्रकी तरह ऋकलक्क्षेत्र कालमें भी जबर्दस्त दार्शनिक क्रान्ति हो रही थी। एक तरफ शब्दाद्वैतवादी भर्नेहरि, प्रसिद्ध मीपांसक कमारिल, न्यायनिष्णात उद्योतकर प्रसृति वैदिक विद्वान् ये तो दूसरी तरफ धर्मकीर्ति औं।र उनके तर्कपट् शिष्य एवं व्याख्याकार प्रज्ञाकर, धर्मोत्तर, कर्शकगोमि स्नादि बीद्ध तार्किक ये। शाक्रायों स्नीर शास्त्रोंके निर्माशाकी पराकाषा थी। प्रत्येक दार्शिनककी हर चन्द कोशिश प्रायः यही होती थी कि किसी तरह अपने पत्नका साधन श्रीर परपत्तका निराकरण करके ऋपनी विजय श्रीर अपने सिद्धान्तकी प्रतिष्टा की जाय. तथा प्रतिबादी विदानकी पराजय श्रार उसके सिद्धान्तकी मखील उड़ापी जाय । यहां तक कि विरोधी विद्वानके लिए 'पश्', बहीक' जैसे छशिष्ट श्रीर श्रश्लील पदांका प्रयोग करना साधारण सी बात हो गयी थी। बस्ततः यह काल जहां तर्कके विकासका मध्यान्ह है वहां इस कालमें न्यायका बड़ा विरूप आँ।र उपहास हुआ है। अनुमानक उत्क्रष्ट नियमों द्वारा खल, जाति, निम्नह स्थानीको वस्तुनिर्णयमें उपयोगी बतलाकर सारोप समर्थित करना, कंबल हेतुको ही शास्त्रार्थका अहु मानना, चिशकवाद, नैरारम्यवाद, विज्ञानवाद, शून्यबाद आदि ऐकान्तिक वादोंका समर्थन करना इस युगका कार्य रहा है। श्रकलंकने वेखाकि न्यायका पवित्र मार्ग बहुत कुछ मलिन होचुका है और समन्तभद्रकी अनुठी स्वादादन्यायकी भूमिका अनय विशारदोंने दूषित एवं विकृत करदी है तो उन्होंने दो कार्य किये - एक तो न्यायमार्गको निर्मल बनाया क्कोर दूसरा कितना ही नया निर्माण किया। यही कारण है कि उन्होंने अपने<sup>४</sup> प्रकरणों (प्रन्यों) में

१ देखी, नत्त्रसंग्रह पृ. ३७९, ३८६ १८३ आदि ।

२ अवण बेलगोलावे, चन्द्रविरि पर्वतपर अक सं २०५० में उत्कोण शिलालेख न<sub>्</sub> ५४।६७में सुमितदेवके 'नुमात सप्तक्र' नामके एक महत्त्वपूर्ण तर्क ग्रन्थका उव्लेख मात्र मिलता है ।--छे०।

३ देखी, न्यायवितिश्चयकी पहली कारिका जी पहले, पुरनीटमें उद्धृत की जानुकी है।

४ तत्नार्थवर्शिक, आप्तमी- मीसा भाषा ( अष्ट्यती ), सिद्धिनिनिश्वय, प्रमाणसंग्रह और रुधीयन्त्र्य ये छह प्रन्य ।

चार निवन्ध तो केवल न्याय शास्त्रपर ही लिखे हैं। इन चार निवन्धोंमें न्याय विनिश्चय वहा है श्रीर सिद्धिविनिश्चय, प्रमाख संब्रह तथा लघीयस्वय उससे छोटे हैं। न्याय विनिश्चयमें ४८०, सिद्धिविनिश्चयमें (श्वकात), प्रमाखसंब्रहमें ८७६ श्रीर लघोयस्वयमें ७८ मूलकारिकाएं हैं। इनकी स्वीपन्न वृत्तियोंका परिमाख उनसे श्वल्य है। यहां हम श्रामलक्कदेवके उस्त दोनों कार्योंका कुछ दिग्दशेन करा देना श्रावश्यक समस्तते हैं।

## अकलक्क देवका द्षणोद्धार-

(क) समन्तभद्रने स्थाप्त मीमांसामें मुख्यतः स्थामकी सर्वज्ञता स्थीर उनके स्याद्वाद उपदेशकी संसिद्धि की हैं स्थीर सर्वज्ञता —केवल ज्ञान तथा स्थाद्वादमें साद्धात् स्थास्त्रात् सर्वतत्त्व मकाशनका मेद बतलाया है । कुमारिलने सर्वज्ञतापर स्थीर धर्मकीर्तिने स्थाद्वाद (स्रनेकान्त सिद्धान्त) पर कमशः मीमांसा श्लोकवार्तिक स्थीर प्रमागावार्तिक में साद्धेप किये हैं । कुमारिलने स्थिता है—

'एवं यैः केवलकानिमिन्द्रयाधानपेक्षिणः। सुक्ष्मातीतादिविषयं जीवस्य परिकल्पितम्॥ नर्ते तदागमात्सिद्धयेज च तेनागमो चिना।'— मामा ए. ८०।

श्चर्यात् जो सूक्तादि विषयक श्चतीन्द्रिय केवलगान पुरुषके माना है वह जैन मान्यतानुसार श्चागमके विना सिद्ध नहीं होता और उसके विना श्चागम सिद्ध नहीं होता और इसलिए सर्वज्ञताके माननेमें श्चन्योन्याश्चय दीष श्चाता है।

श्रक्तक्रहेव कुमारिलके इस दूपग्रका परिहार करते हुए बवाव देते हैं:—

एवं यत्केवलक्कान मनुमानधिजृम्भितम् ।

नर्ते तदागमात् सिद्ध्येत् न च तेन विनाऽऽगमः ॥

सत्यमर्थवलादेय पुरुषातिशयो मतः ।

प्रभवः पौरुषेयोऽस्य प्रवन्धोऽनादिरिज्यते ॥-- न्यायिनिः ४१२, ४१४।

श्चर्यात् 'यह सच है कि केवलकान आगमके विना और आगम केवलकानके विना सिद्ध नहीं होता तथापि अन्योन्याश्रय दोष नहीं; क्योंकि पुरुपातिशय (केवलजान) अर्थवल (प्रतीतिवश) से ही माना जाता है और इसलिए बीजाङ्कुरकी तरह उनका (आगम और केवल कानका) प्रबन्ध अनादि (सन्तान प्रवाह रूप) बतलाया गया है।

( ख ) वर्मकीर्त्तिका स्याद्वाद--- ऋनेकान्त-सिद्धान्तपर यह ऋाचेप है----

5

९ देखी, आसमीमांसा कारिका ५ आंर ११३।

२. 'स्याद्वाद-केनलकाने सर्वतस्त्रप्रकाशने । मेदः साक्षादसाक्षाच क्रस्तन्यतमं अकेत् ॥'--आ. मी. १०५ ।

#### वर्गी-श्रमिनन्दन-ग्रन्थ

सर्वस्योभयरूपत्वे तक्किशेषनिराकृतेः । चोदितो दिध कादेति किमुष्टं नामिधावति ॥— प्रमाणवाः १-१८३ ।

श्चर्यात् 'यदि सत्र पदार्थ उभयरूप-ग्रानेकान्तात्मक हों ती उनमें कोई मेद न रहनेसे किसीको 'दही खा' ऐसा कहनेपर वह क्यों ऊंटपर नहीं दीड़ता ?'

इस श्राद्वेपका जवान श्रकलङ्क्ते निम्न प्रकार दिया-

दश्युष्ट्रादंग्मेदत्वप्रसङ्गादेकचोदनम् ।
पूर्वपक्षमिवज्ञाय दूषकोऽपि विदृषकः ॥
सुगतोऽपि सृगो जातो सृगोऽपि सुगतः स्मृतः ।
तथापि सुगतो चन्द्रो सृगः साद्रो यथेष्यते ॥
तथा वस्तुवसादेव भेदाभेद्वयचस्थितेः ।
चोदितो दिध सादेति किसुष्ट्रमभिधावति ॥

----न्यायविनि. ३७२, ३७३, ३७४।

श्चर्यात् 'दिध श्चीर ऊंटमें श्चमेदका प्रसंग देकर उन्हें एक सतलाना धर्मकीर्तिका पूर्वपत्त ( श्चनेकान्तमत ) की न समभना है श्चं।र ऐसा करके वह दूषक होकर भी विदूषक हैं। वह इस बातसे कैसे इन्कार कर सकता है कि सुगत भी पहले भूग थे श्चीर भूग भी सुगत हुआ माना गया है। फिर भी जिस प्रकार सुगतको धन्दनीय श्चीर भूगको भन्नग्रीय कहा जाता है श्चार इस तरह पर्यायभेदसे बन्दनीय भन्नग्रीयकी मेद व्यवस्था तथा सुगत व मूगमें एक चित्तसन्तान ( जीव द्रव्य ) की श्वमेदव्यवस्था की जाती है उसी प्रकार वस्तुवल ( पर्याय श्चीर द्रव्यकी श्चपेक्षा ) से मेद श्चीर श्वमेदकी ब्यवस्था है। श्चीर इसलिए किसीको 'दही ला' यह कहनेपर वह क्यों ऊंटपर दौड़ेगा ! क्योंकि उनमें द्रव्यकी श्चपेक्षा श्वमेद होने पर भी पर्यायकी श्चपेक्षा मेद है। श्चतएव भन्नग्रीय दही पर्यायको ही वह खावेगा ऊंट पर्यायको जो भन्नग्रीय नहीं है, नहीं लानेको दौड़ेगा । मेदामेद ( श्वनेकान्त ) तो बस्तुका स्वभाव है उसका निषेध हो ही नहीं सकता।'

श्रकलङ्कदेवके ये जवान कुमारिल श्रीर धर्मकीर्त्तिपर कितनी सीधी श्रीर मार्मिक चोट करते हैं ! इस तरह श्रकलङ्कने दूपणोद्धारके श्रनिवार्य कार्यकी बड़ी योग्यता श्रीर सफलताके साथ पूर्ण किया है ।

## जैनन्यायका नवनिर्माण-

दूसरा कार्य उन्होंने यह किया कि जैनन्यायके जिन ग्राह्में प्रत्यङ्गोंका तब तक विकास नहीं हो सका था उनका उन्होंने विकास किया श्रथवा उनकी प्रतिष्ठा की। हम पहले कह ग्राये हैं कि उन्होंने ग्रपने चार निवन्व मुख्यतः न्यायशास्त्र पर लिखे हैं। ग्रातएव उन्हें इनमें जैनन्यायको सर्वाङ्गपूर्ण प्रतिष्ठित करना ही चाहिये या। न्यायका श्रार्य है—जिसके द्वारा बस्तु तस्य जानाजाय श्रीर इसिलए वह न्याय प्रमाख नयात्मक है स्थोंकि प्रमाण श्रीर नयके द्वारा ही वस्तुतस्य जाना जाता है । श्रकलकुने विभिन्न दार्शनिकों की विप्रतिपित्तियोंके निरसन पूर्वक इन दोनोंके स्वरूप, संख्या (भेद), विषय. फलका विश्वद विनेचन, प्रत्यचके सांव्यवहारिक श्रीर मुख्य इन दो भेदोंकी प्रतिष्ठा, परोच्च प्रमाणके राति, प्रत्यभिक्षान, तर्क श्रतुमान, श्रागम इन पांच भेदोंकी इयत्ताका श्रवधारण, उनका सगुनिक साधन श्रीर लच्चणनिरूपण, तथा इन्हींके श्रन्तर्गत उपमान, श्रार्थापति. सम्भव, श्रामाव, श्रादि पर-कल्पित प्रमाणोंका समावेश, सर्वजत्वका श्रपूर्व युक्तिमय साधन, श्रनुमानके साध्य-साधक श्राङ्गोंक लच्चणों श्रीर भेदोंका विस्तृत प्ररूपण तथा कारणहेतु, पूर्वचरहेतु, उत्तरचरहेतु, सहचरहेतु, श्रादि श्रीनवार्य हेतुश्रोंकी ही प्रतिष्ठा, श्रन्यथानु पत्तिके श्राभावसे एक श्राकिचित्करात्मक हेत्वाभासका स्वीकार श्रीर उसके भेदरूपसे श्रीसद्धादिका प्रतिपादन, द्वारान, जमीं, बाद, जाति श्रीर निग्रहस्थानके स्वरूपादिका जैन दृष्टिसे व्याख्यान, जयगराजय-क्यवस्था, श्रादि कितना ही निर्माण करके जैनन्यायको न केवल समृद्ध श्रीर परिपृष्ट किया है अपितु उसे श्रीर भारतीय न्यायोंमें वह गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है जो प्राथः बैद्धन्यायको धर्मकीर्तिने दिलाया है । इस तरह श्रकलङ्क जैनन्यायके भध्ययुग प्रवर्तक है श्रीर इसिलए इस युगको 'श्रकलङ्ककाल' के नामसे कहना उचित ही है।

श्रकलक्कने जैनन्यायकी जो दिशा श्रीर रूपरेखा निषारित की उमीपर उनके उत्तरवर्ती सभी जैन तार्किक चले हैं। हरिभन्न, विरमेन, कुमारनिद, विद्यानन्द, श्रनन्तवीर्य, निद्यसेनगणी, वादिराज, माणिक्यनन्दि, श्रादि इन मध्ययुगीन उत्तरवर्ती श्राचार्योंने उनके कार्यको बटा करके उमे मुविस्मृत, सुप्रसारित श्रीर सपुष्ट किया है। हरिभन्नके श्रनेकान्त जयपताका. शास्त्रवार्ता समज्ञ्य, वीगसेनकी तर्क बहुल धवला-जयधवला टीकाएं, कुमारनिद्दका वादन्याय, विद्यानन्दकं चद्यानन्द महोद्य. तत्त्वार्यश्लोक वार्तिक, श्राव्यस्त्रहित, श्राप्तपरीत्वा, प्रमाणपरीत्वा, पत्रपरीत्वा, मन्यशासनपरीत्वा, युक्त्यनुशामनालंकार श्रादि, श्रनन्तवार्यकी निद्धिविनिश्चय टीका, प्रमाणसंग्रहभाष्य, निर्द्धसेनगणीकी गन्धहस्ति तत्त्वार्यभाष्यदीका, बादिराजकं न्यायविनिश्चयविवरण, प्रमाणनिर्णय श्रार माणिक्यनिर्दका परीत्वामुल इस कालकी श्रन्ती तार्किक रचनाएं हैं। यह काल जैनन्याय विकामका पूर्ण मध्यान्द काल है।

प्रभाचन्द्रकाल—इसके बाद प्रभाचन्द्रकाल श्राता है जो जैनन्याय-विकासका मध्यान्होत्तर श्रयवा श्रान्तिमकाल है। प्रभाचन्द्रने जैनन्यायपर जो विशालकाय व्याख्या प्रन्य लिखे—प्रमेयकमलमार्त्तण्ड श्रीर न्यायकुमुदचन्द्र, उनके बाद जैनन्यायपर वैसा व्याख्याग्रंथ दिगम्बर परम्परामें फिर नहीं लिखा गया। हां, स्वेताम्बर परम्परामें श्राभयदेवने सन्मतितकैटीका श्रीर वादी देवस्तिने स्थान्नाद्रग्ताकर श्रवश्य लिखे हैं फिर

१ 'प्रमाणनर्थरियमः '---न त्यार्थसूत्र १-६ । 'निनः।भियते । धार्यनेऽभीऽनेनिन न्यायः ार्धपरिन्छेन्यतेपायो स्याय इत्यर्थः । स च प्रमाणनयात्मक एव'---स्यायदीपिका ए० ५ (दिव्यण) ।

#### बर्जी-क्रिभिनन्दन-प्रन्थ

भी वे दोनों प्रत्य प्रभाचन्द्रकी पद्धितसे अनुस्यूत है और उनपर प्रभाचन्द्रके व्याख्याग्रंथीका खासा प्रभाव है। इस कालमें लघु अनन्तवीर्य, अभवदेव, बादो देवस्रि, अभवचन्द्र, हेमचंद्र, मिल्लिषेणस्रि, आशाधर, भावसेन त्रैविद्य, अवितसेन, अभिनव धर्मभूषण, चाक्कीर्ति, विमलदास, उपाध्याय यशोविवय, आदि विद्वानोंने अपनी रचनाओं द्वारा जैनन्यायको संद्येप आर विस्तारसे सुपुष्ट किया है। इस युगकी रचनाओंमें लघु अनन्तवीर्यकी प्रमेथस्त्रभाला, अभयदेवकी सम्मतितर्करीका, वादी देवस्रिका प्रमाणनय-तत्त्वा लोकालंकार और उसकी स्वोपअर्थका स्याद्वादस्वर्याक्त, अभयचंद्रकी लघीयख्यपृत्ति, हेमचंद्रकी प्रमाणमीमांसा, मिल्लिषेणस्रिकी स्याद्वादमंत्ररी, आशाधरका प्रमेयस्ताकर, भावसेन त्रैविद्यका विश्वतत्व-प्रकाश, अवितसेनकी न्यायमणिदीपिका, चावकीर्त्तिकी अर्थप्रकाशिका और प्रमेयस्त्रमालालंकार (प्रमेयस्त्रमालाकी रीकाएं) विमलदासकी सप्तभंगितरंगिणी और उपाध्याय यशोविजयके, जो ई॰ १७ वीं शतीके अन्तिम तार्किक हैं, अष्टसहस्त्रो रिप्पण, जानविन्दु, जैनतर्कभाषा विशेषक्रपसे उल्लेखयोग्य जैनन्यायग्रंथ है। अंतिम तीन विद्वानोंने अपने न्याय अयोमें नक्ष्यत्रमायशिलीको भी, जो गङ्गे शउपाध्याय प्रस्ति मैथिल नैयायिकों द्वारा प्रचलित की गयी थी, अपनाया है और उससे अपने न्याय प्रयोको सुवासित एवं समलंकृत किया है। इनके बाद जैनन्यायकी घारा प्रायः बन्द सी हो गयी और उसमें आगे कोई प्रगति नहीं हुई।

इस तरह जैनविद्वानोंने जहां जैनन्यायका उच्चतम विकास करके भारतीय ज्ञानभण्डारको समृद्ध बनायाहै वहां जैन साहित्यकी सर्वाङ्गीण सनृद्धि श्रीर विपुलश्रीको भी परिवर्द्धित एवं सम्पुष्ट किया है, यह प्रत्येक भारतीय विशेषकर जैनोंके लिए गीरव श्रीर गर्वकी बस्त है।



## आत्म और अनात्म-

भी ज्याला प्रसाद क्योतिषी एम० ए०, एल० एल० बी०.

च्छिमें इम साधारखतया जड़ कीर चेतन, इतप्रकार दी प्रकारकी क्रस्तियोंपर विश्वास करते हैं। एक वे अस्तित्व, जो प्राणवान हैं—जिसमें मित, गित, धित, चित्तना, अनुभृति जैसी प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। दूसरी वे, जिनमें इस तरहकी किसी इरकतको स्थान नहीं है। पंध्यांत्य और पाश्चात्य, सभी विचारकोंने एक सीमातक किसी न किसी कपमें इन दो प्रकारके अस्तित्वोंको स्थीकार किया है। किसीने दोनोंको सभूर्यात्या पृथक माना है तो किसीने एक दूसरेको सम्बद्ध स्वीकार किया है। शक्तिको ही सब कुछ माननेवाले आधुनिक वैज्ञानिकने भी स्वरूपको मान्यता दी है और वस्तुके अस्तित्वको साकार करनेवाले अवयवोंको स्वीकार किया है। कठोरसे कठोर अद्धेतवादी भी स्थूल विश्वकी व्यावहारिक सत्ताको स्वीकार करते हैं और विश्वके स्वरूप, गुण आदि की सत्ताको अस्थाई भन्ने ही कहें, पर उसे स्वीकार ती करते ही हैं।

श्रस्तु, श्रात्म श्राँर श्रनातम इन दोनों तत्त्वंपर स्टिटकं सभी विचारक सुदीर्घ कालसे विश्वास करते श्राये हैं। इन दोनों ने उन्होंने एकरव, पृथकत्व श्रयवा श्रन्योग्याभयत्व, कुछ भी क्यों न माना हो, लेकिन उनके श्रस्तित्वको स्वीकृत श्रयश्य किया है। श्रीर श्राज इमारे सामने प्रश्न है—ये श्रात्म श्रीर श्रनात्म तत्त्व हैं क्या ? वे वास्तवमें दो पृथक तत्त्व हैं श्रयवा किसी एक तत्त्वके दो पृथक गुरामाश्र हैं ! प्रश्न बहुत पेचीदा है श्रीर उसका उत्तर सहब ही नहीं दिया जा सकता। स्थूल हिण्टसे देखनेसे स्टिटमें कुछ ऐसे पदार्थ दिखते हैं जो चेतनासे सर्वया शृत्य हैं। उन्हें इमपूर्ण-रूपेण जह पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें सश्ररीरताके साथ सचेतनता भी है श्रीर इनसे दूर इम ऐसी कल्पना कर सकते हैं, जहाँ स्थूलताका कोई स्थान नहीं—जहां सम्पूर्णत्या चेतनाका हो साम्राज्य है। श्रीर तब हमारा प्रश्न श्रीर भी जटिल होजाता है।

लेकिन स्टिकी दश्यमानता ही तो सम्पूर्ण सत्य नहीं है। एक प्याले पानीमें एक चम्मच शक्कर डालिये। आप देखेंगे कि मीठा शर्वत तैयार होगया। इस शर्वतको एक ग्लास पानीमें डाल दीजिये। आप अनुभव करें गे—मिठास फीका पड़ गया है। आंत अब इस फीके शर्वतको कुंएमें छोड़

#### वर्षी-श्रभिनन्दन-प्रन्य

दोजिये। कुंएका पानी चिलिये। देलिये! क्या आप श्रव भी कुंएमें उस एक चम्मच शक्करके मिठासका अनुभव कर सकते हैं! क्या हुआ उस शक्करका! कहां गयी उसकी मिठास ! निश्चय ही हम इंद्रियों द्वारा उस मिठासका अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि मिठास अब भी जलमें मंजूद है! वह कुएके सारे जलके साथ एक रस—एक प्राया होगयी है!

शक्ति श्रांर पदार्थके स्रविनाशपर विश्वास करनेवाला कोई भी व्यक्ति स्वीकार करेगा कि मिठास नष्ट नहीं हुई । उसका विकास इतना ब्यापक होगया है कि उसके श्रक्तित्वको हमारी जिहा श्रनुभव नहीं कर पा रही है। वैज्ञानिक प्रयोग हारा उसके श्रक्तित्वको जाना जासकता है—सिद्ध किया जासकता है। इमारी इंद्रियां ज्ञानप्राप्तिका एक स्रत्यंत स्थूल साधन हैं। कुएं के जलमें शक्करके उपस्थित होते हुए भी वे उसके श्रक्तित्वका ज्ञान प्राप्त न कर सकीं। हमारे प्रयोग भी इसीप्रकार एक सीमाके परे श्रत्यंत बोयरे हैं। रहस्यके श्रावरणको चीरकर सत्यको सामने करदेनेमें वे एक निश्चित दूरी तक ही हमारा साथ देते हैं। श्रीर तब क्या यह सम्भव नहीं है कि श्रात्म श्रीर श्रनात्मके बीच हमने जो विभाजक रेखा खींची है वह पूर्णत्या हमारे श्रज्ञान श्रीर हमारी श्रवमर्थताका ही प्रतीक हो ? क्या यह सम्भव नहीं है कि जिन वस्तुश्रोंको हमने जड़ताकी संज्ञा दे रखी है उनमें चेतनाका श्रनन्त सागर हिलोरें मार रहा हो—मुद्दिकल केवल इतनी ही है कि हमारी स्थूल इंद्रियां श्रीर बौनी प्रयोगवीरता उस सागरके तट तक पहुंचनेमें श्रज्ञम हो !

श्रातम श्रीर श्रानातम मेरे मतमें किसी एक तत्वके दी श्रंग है—उसकी दो प्रक्रियाएं हैं। यदि शब्दोंको रुद्द किया जाय तो मैं उस तत्त्वको 'महात्म' कह दूं! वस्तु श्र्याचे श्राप क्या है! गुणों श्रीर क्यापारोंक समुद्ध्यसे पृथक उसकी क्या कल्पना हो सकती है! मैं हूं। मैं लिख रहा हूं। मैं बोल सकता हूं। मैं दें। इ सकूंगा! उपरोक्त वाक्यों द्वारा एक व्यक्ति श्रीर उसके द्वारा सम्पन्न होनेवाले श्रयवा हो सकने वाले कुछ व्यापारोंका बोध होता है। क्यापार वह किया है जिसके द्वारा व्यक्ति श्रपनी श्रीमव्यक्ति करता है। श्राम्तत्वके साथ व्यापारका घना सम्बन्ध है। व्यापारके बिना श्रास्तित्वकी कल्पना भी सम्भव नहीं है। जब हम गाय शब्दका उच्चारण करते हैं, तब उस शब्दका हमारे लिए कोई श्रर्थ नहीं होता जवतक कि गायके किसी व्यापारका भी बोध न हो। गाय श्रायी! गाय गयी! गाय चाहिये! श्रर्थ यह कि गायसे सम्बन्धित किसी न किसी व्यापारके विना गाय शब्द स्वयं श्रर्थहीन है। शब्द श्रीर स्वरूपके बीच युगोंसे स्थापित सम्बन्ध हमारे मानस पटलपर एक चित्र विशेष श्रंकित करता है। उस चित्रके श्रर्थ मीन रहते हैं उसके भाव श्रव्यक्त रहते हैं।

श्रंगोंके विना श्रंगीकी जिस प्रकार कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार व्यापारके विना किसी श्रास्तित्वकी कल्पना सम्भव नहीं है। श्रांत क्या है व्यापार ? श्रास्तित्वकी चैतन्यमयी श्राभिव्यक्ति ही न ? श्रास्म श्रीर श्रानात्मको हमने जिस 'महात्म' की दो प्रक्रियाएं कहा वह 'महात्म' श्रापने श्रापको रूपों, गुर्खों, श्रामुभूतियों श्रीर न जाने कितने प्रत्यक्ष व श्राप्रत्यक्ष व्यापारों द्वारा ही तो श्राभिव्यक्तकर

रहा है। इस शक्करके मिठासकी शक्करसे पृथक क्या कोई कल्पना कर सकते हैं? भ्रीर शक्करके स्वलपकी—वह परिवर्तित स्वलप ही क्यों न हो—पृथक करके भी क्या शक्करके मिठासका भ्राभाश पाया जासकता है ? कोई कहे कि नमकके हद फहकीले ठोस स्वलपको खोकर उसके सलीनेपनको हमारे सामने लाहये ! क्या सम्भव है ऐसा होना किसी भी वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ?

श्रीर शक्ति—चैतन्य—श्रात्म—क्या इसे भी इम स्थूल—ठांस— श्रावेतन कहे जानेवाले पदार्थों से पृथक निकालकर कहीं रख सकते हैं ? विश्रुत शक्तिको वैज्ञानिक शक्तिका एक श्रात्यंत उग्रस्वरूप मानता है। लेकिन क्या ईथरके—श्राकाशके ठोस परिमाणुश्रांके विना भी उसका श्रास्तित्य ही सकेगा ?

जह और चेतन—श्रात्म श्रांश श्रानातम, हैंने ऊपर लिखा—महात्मकी श्राभिक्यक्तिकी दो साधनाएं, एक कलाकारकी दो कृतियाँ हैं। एक गद्य तो दूसरी एदा ! श्रीर भावोंके विचारोंके सामंजस्यके रूपमें कलाकारके व्यक्तित्वकी जो श्राभिक्यक्ति है वह क्या गद्य और पद्य दोनोंमें व्यक्तरूपोंके मेलसे ही परिपूर्ण नहीं होती ! कबीन्द्रकी श्रात्मा केवल डाकघरमें हो—केवल गीरामें हो—केवल गीतांजिलमें हो—उसे कीन कहेगा ! वह तो गोरा, गीतांजिल श्रांश उर्वशी सभीकी सीमाणांमें हिलोरें मारती हुई श्रापने समस्त कृतित्वमें व्यक्त होती है !

श्चारम झाँर श्चनातम, गोरा श्चौर गीतांजिल जैसी स्थूल रूपमें पृथक दिखनेवाली चीजें नहीं ! यों गोरा झाँर गीतांजिल भी पृथक चीजें नहीं हैं !—वे एक व्यक्तित्वकी आभव्यक्तिकी परम्परा की दो किह्या हैं। जिसे हम श्चनात्म कहते हैं उसके वह 'महात्म' की श्चभिव्यक्ति है झाँर जिसे श्चालम कहते हैं वह भी वही चीज है। हमारी इन्टियोंमें—हमारे प्रयोगोंमें श्चाज यह शक्ति नहीं है कि हम उनकी श्रभिस्ताको समभ सकें, लेकिन वस्तुतः ये दोनों एक हैं।

एक लौह दण्डको लीजियं। चुम्बकके एक मिरेका लेकर लोह दण्डके एक छोरसे लेकर दूतरे छोर तक अनेक बार सीधा चलाइये। अन देखेंगे कि लीह दण्डमें चुम्बककी राक्ति आगयी। आखिर यह शक्ति आयी कहाँ से ! क्या चुम्बकने यह शक्ति लीह दण्डको देरी ! जरा चुम्बककी परीद्या कीजिये। वया उसकी आकर्षण शक्तिमें कोई कमी आगयी ! हम देखते हैं कि उसकी शक्ति ज्यों की त्यों मीजूद है। फिर यदि शक्तिके अविनाशकत्वका सिद्धान्त सही है तो लीह दण्डमें यह शक्ति कहांसे आयी ! अन लौह दण्डको जरा गर्मकर दीजिये आयवा पूर्व पश्चिम रखकर हथांहेसे पीट दीजिये। देखिये क्या अब भी आकर्षण शक्ति विद्यमान है ! यदि नहीं ता वह गयी कहां ! क्या हथांहेने उस शक्तिको प्रहण कर लिया ! परीक्षा करनेसे जात होगा कि उसने शक्ति नहीं पाथी ! तब आखिर यह है क्या !

विज्ञानका छोटेसे छोटा विद्यार्थी भी जानता है कि लौह दण्डकं प्रत्येक परमासुमें चुम्बकीय शक्ति विद्यमान है। चुम्बक द्वारा बार बार स्पर्धित किये जानेसे वह शक्ति नियंत्रित हाजाती है स्रतएव

#### पर्शी-श्राभिनन्दन-प्रस्व

इसें उसके श्रास्तित्वका बोध होजाता है। इसीड़ेसे पीटे जानेपर श्रयंग श्रागसे तपाये जानेपर परमासु दिन्दं लिक्त होजाते हैं अतपन शक्ति अनियंत्रित होजाती है, फस्ततः हमें उसका गोध नहीं होता। श्रानियंत्रितके समुद्रमें शक्तिकी हूंदे बुलवाती हैं और विस्त्रकार चीनीका मिटास कुएंके बसमें खोगया था, उसीप्रकार शक्ति भी हमारी गोधकताकी हिन्दसे श्रोमस होजाती है।

अस्तु, हमारा स्थिर मत है कि चेतन और अचेतन दो तत्व नहीं, वे एक तत्वके दो गुण हैं और कम वा अधिक विकरित अवस्थामें प्रत्येक वस्तुमें विद्यमान हैं। विस्त्रकार अत्येक पदार्थमें सभी रंगों के प्रहण करनेकी शक्ति मीजूद है उनके खुदके कोई रंग नहीं है रंग तारे सूर्यंकी किरणोंके हैं—उन्हें प्रहण करके वे किसी रंग विशेषको परिवर्तित करते हैं, इसलिए वे उस रंगसे रंजित दिखते हैं—उसीपकार चेतन अथवा अवेतनके कम व क्यादा परावर्त्तनके कारण वह अथवा चेतन दिखता है। पीले दिखनेवाले पदार्थ केवल पीले नहीं उनमें सूर्यंकी किरणों हारा प्रदत्त सारे रंग मीजूद हैं। वह पदार्थ अन्यान्य रंगोंकी तुलनामें पीले रंगको अधिक परिमाणमें परावर्तित कर रहा है! इसीलिए हमें पीला दिखता है। उसीन्त्रकार प्रत्येक बरतु किसी महात्म द्वारा प्रकाशित हो रही है। कहीं वहत्वकी किरणोंका अधिक परिमाण में परिवर्त्तन होरहा है, कहीं चेतनाकी किरणोंका। इसीलिए हमें कहीं वहता तो कहीं चेतनाके दर्शन होरहे हैं। हमारी दिखता है जो चैतन्यको सर्वस्व माने हैं वे भी स्तिक रहस्त्रसे दूर रहे हैं और विन्होंने वहकी ही तबकुछ समका वे भी वीवनके वात्तिवक तक्ष तक नहीं पहुंच सके। उपनिषदमें वहां विशा और अविश्वक अध्यक्ष करते हुए दोनोंको अपनाकर चलनेकी वात कही गयी है, वहां हमारी सम्ममें वह और चेतनकी एकताका आभास पाकर हो परम-हण्टाने दोनोंकी सम्यक् आराधनाको जीवनका सच्य प्रतिष्ठित किया है। आत्म और अनास्पको पृथक समक्तकर बहुत कुछ खोया है। वकरते हैं कि उनके एकरवक्षी प्रतिष्ठा करके उस खोयेको पुनः प्राप्त किया जावे।



# बौद्ध प्रमाण सिद्धान्तोंकी जैन-समीचा

श्रो प्रा० हरिमोहन भट्टाचार्य, एम. ए॰, चादि

बौद्ध दर्शनके सुविख्यात चार सम्प्रदायोंमें से वैभाषिक, सौत्रान्तिक तथा योगाचारके विद्वानों का भारतीय प्रमाख चर्चामें पर्याप्त योगदान है। यहां इन तीनों सम्प्रदायोंकी प्रमाख विषयक मान्यताक्रांका विचार करके इम जैन प्रमाख दृष्टिसे उनका मृल्याक्कन करेंगे।

सब ही बौद्ध सम्मदायोंके अनुसार प्रत्येक वस्तु अनित्य है, एक ख्या रहती है, दूसरे ख्या नष्ट होती हुई दूसरेको उत्पन्न होने देती है। अर्थात् आत्माका ज्ञान भी नित्य नहीं है। यह सब ज्ञान सन्तान है। इनमें प्रत्येकका कार्य; अर्थात् आत्म सहज्ञकी उत्पत्तिमें कारणतासे-निश्चय होता है, जिसे बांद्ध 'प्रतोत्यसमुत्याद' कहते हैं जिसका तात्पर्य घारावाही (आश्रित) उत्पत्ति होता है अर्थात् ज्ञानमें इन्द्रियां निमित्त नहीं है, सब कुछ छाया (संस्कार) मात्र है ज्ञान तथा क्षेत्रमें कोई अन्तर नहीं है। इन मूस मान्यताआंपर हिए रखने पर बौद्ध तत्वज्ञानको समक्षना सरक्ष हो जाता है।

## वैभाषिक प्रमाण सिद्धान्त तथा समीक्षा-

वंशायिक वास्तविकताको मानता है उसके अनुसार प्रत्येक पदार्थका ज्ञान साखारकारसे होता है किन्दु उसका प्रमाण निराकार बोध स्वरूप है। किन्दु यह सुविदित है कि प्रमाणको प्रामाणिकताक विशेष साखण होते हैं जो कि इसे साधारण बोधसे पृथक् सिद्ध करते हैं। अतएव निराकार बोध रूपसे की गयी प्रमाण परिभाषा उसके अभीष्टको सिद्ध नहीं करती। किसी पदार्थकी परिभाषाका तास्पर्य ही असाधारण धर्मोंको बताना है जो कि उसे सजाताय तथा समानसे पृथक् सिद्ध करते हैं। किन्दु प्रमाणकी 'निराकार बोध' परिभाषा करके वैभाषिक हमें विशेष साखणहान साधारण बाधका बताता है और अपनी परिभाषाका अतिक्यात कर देता है। इस प्रकार संशय, विपर्यय, अनम्यवसाय, आदि प्रमाणाभासोंका भी प्रहण हो जाता है। प्रमाण तथा प्रमाणाभासका मेद तो लुम हो ही जाता है। इसका दूसरा परिणाम यह भी होगा कि इन्द्रिय, आदि बोधके साधारण कारण भी प्रमाण हो जायों जैसे कि साधारणतया कहा जाता है—दीपकसे पढ़ी देती, आंखसे पहिचाना, धुंएसे आगको जाना, आदि। इन सक्की प्रमाणिकता

१ बोधप्रमाणसिति बदन्ती वैयाधिकाः पर्यानुबोज्याः । त बो. विधा. १ ४५८ ।

#### वर्गी-म्रिसनन्दन-प्रस्थ

रूदिमूलक ' है क्योंकि उसका प्रधान हेंद्र तो कुछ मानसिक तथा तात्त्विक प्रक्रियाएं हैं। अतएव जैनाचार्य कहते हैं कि स्व-पर-ज्ञापक बोधको प्रमासा मानना चाहिये अर्थात् वह ज्ञान जो आसप्रकाशके द्वारा स्वयं प्रमासाम् है तथा क्षेत्र पदार्थके आकार और स्वभावसे भिन्न है आपाततः प्रमासामासोसे पृथक् है। कोई भी स्वपर-प्रकाशक कान अपनी प्रामासिकताके लिए किसी भी बाह्य वस्तुकी अपेद्धा नहीं करता। यदि प्रमासाके स्वस्पको अध्यभिचारी बनानेके लिए उसमें किसी विशेष नैमित्तिकताकी कल्पना की जाय तो यह विशेष निमित्त क्या ही नहीं होगा अपितु अन्योन्याक्षय दोषको भी जन्म देगा। पदार्थका सम्यक् ज्ञान ही प्रमासाकी प्रमासिकताका सन्या निमित्त हो सकता है और यदि सम्यक्जान प्रमासा अर्थात् अध्यभिचारी हो तो हम उसे प्रमासा या प्रमित्ति माने से। किन्तु प्रमिति रूप परिस्तामको आर्थ जन्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि अर्थका बोध और प्रमित्ति एक साय उत्पन्न होते हैं, जो सहभावि होते हैं उनमें कार्य कारसा भावकी कल्पना नहीं की जा सकती है क्योंक उनमें वह क्रम नहीं धीता जो कार्य-कारसामें आवश्यक है। परिस्ताम स्वरूप यह समकता कठिन होगा कि अर्थसे बोध हुन्ना या बोधसे अर्थ, पत्नतः वैभाविकका निराकार बोधको प्रमासा मानना आसंभव है।

इसके अतिरिक्त निराकार बोधमें प्रमाण कल्पना वैभाषिककी मूल मान्यतापर आधात करती हुई अनवस्थाको उत्पन्न करती है। सत्वादी होनेकं कारण वह बाह्य पदार्थ तथा उनका साज्ञातकार मानता है। अब बाह्य पदार्थके साद्धात्कारका अर्थ होगा कि पदार्थ अपने आकारकी अपने प्राहक ज्ञानमें दे देता है। फल यह होगा कि निराकार बोध अर्थक आकारसे युक्त होकर साकार हो जायगा। एक क्रांर ब्रापित है, धारावाहिक शनमें यदि प्रथम क्र्यामें पदार्थ क्रपने स्थाकारको देकर लुप्त हो जाय गा । तब द्वितीयस्थामं दूसरे पदार्थकी कल्पना करनी होगी जो इसी प्रकार श्रापना श्राकार देकर लुप्त हो जाय गा। अतएव धारावाहिक श्रानकी धाराको बनाये रखनेक लिए अनन्त पदार्थोंकी कल्पना करनी पढ़ेगी। तब वैभाषिककी धरावाहिक ज्ञानके प्रतिद्युणमें निराकार ज्ञानको साकार बरवश करना पड़ेगा तथा अनवस्थापित्तसे बचनेकं लिए श्रापनो मूल मान्यताको छोड़नेको बाध्य होना हो पढ़ेगा । किन्तु जैन इस आपितको ज्ञानको 'स्वपरावभाषी' मानकर सहज ही दूर कर देता है । यतः ज्ञान क्रेय-बाह्य पदार्थके साथ अपनी प्रामाणिकताका भी प्रकाशक है और सदा साकार ही होता है। किन्तु इसका यह ताल्पर्य नहीं कि बाह्य पदार्थ ज्ञानकी उत्पत्तिकी प्रामाश्चिकतामें साधक है। सतत अथवा धारा-बाही ज्ञानके कारणभी जैनमान्यतामें अनवस्थाको अवकाश नहीं है। कारण, वैभाषिकके समान आकार समर्पणके लिए जैनमान्यतामं भ्रानन्त स्विणक पदार्थोंकी कल्पनाकी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पदार्थमें आपनी एक विशिष्ट एकता तथा नित्यता रहती है फलतः आकार मिलता ही रहता है। प्रश्न होता है कि सतत स्थायी प्रथम खुणमें आकार देने पर दितीय आदि खुणमें उसका पुनः ग्रहण होगा आर्थात् "प्रहीत

१-त. वी. विभा पृ. ४५९ तथा प्र. क म. पू. २६।

प्रहिता" दोष आया। प्रथम ज्ञानके साथही प्रमाणका कार्य समाम हो जाब गा फलंतः उत्तर कालीन बीच स्वयं होंगे तथा धारावाही ज्ञानकी उपयोगिता स्वयं समाम हो जावगी। जैन हस आपित्ताका युक्ति-युक्त परिहार करते हैं—पदार्थका वास्तविक स्वरूप हां घारावाही बोधकी प्रामाणिकता और उपयोगिता सिद्ध करनेके लिए पर्याप है। संसारका प्रत्येक पदार्थ द्रव्य (स्थायि रूप) तथा पर्याय (परिवर्तन) मय है अर्थात् पर्याय रूपसे सतत परिवर्तन शील होकर भी द्रव्यक्त्रपसे नित्य है। आतएव कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ बोधके प्रथम चाग्रमें जिस रूपमें था उत्तर चाग्रमें वैसा ही नहीं रहेगा। किसी भी पदार्थके उदाहरणार्थ 'घट'के धारावाही ज्ञानमें सर्वथा एकही प्रकारका अथवा सर्वथा भिक्त घट कभी भी दो चाग्रोमें सामने नहीं आता है। इस प्रक्रियाके अनुसार धारावाही ज्ञानमें भी हम जितीयचाग्रमें उसीका प्रहर्श नहीं करते जिसे पूर्व चाग्रमें प्रहणकर चुके हैं। आपाततः प्रहीत—ग्राहिताका दोष धारावाही ज्ञानसे परे हो आता है और उसकी प्रामाणिकता पर आधात नहीं करता है।

नैयायिक भी ब्रहीत-ब्रहिताको बोधकी श्रामाश्चिकतामें बाधक नहीं मानता है। जबन्त भट्टने अपनी न्यायमंत्ररीमें " इसका विवेचन किया है और यही निष्कर्ष निकाला है कि प्रहीत-प्राहिता अधिकांश वाद्मात्कारोंमें होती है तथा स्पृतिका तो यह अवाधारण धर्म है। किन्तु जयन्त भट्टके अनुवार भी एक ऐसी स्थिति है जहां प्रहोत-प्राहिता अप्रामाण्यको जननी होती है। नैयायिक प्रहीत-प्रहिताके कारण नहीं, अपित वस्तु वाक्षात्कारके उत्तर कालमें ही उत्पन्न न होनेके कारण स्मृतिकी प्रामाणिकताका निषेध करते 🖁 । जयन्त भट्टका मत है कि साज्वात्कार जन्य बोधमें इम विषेते सर्प, सिंह, विषाक मछली ( Shark ) जादि चातक जन्तुक्रोंको बारम्बार देखते हैं, श्रौर विश्वास करते हैं कि हमारा बोध प्रमाश है, उक्त प्राशियोंको पातक मानते हैं और सुरज्ञाक स्थानपर चले जाते हैं। इसी प्रकार माला, चन्दन, कपूर, आदिको बारम्बार देखते हैं, **भ्रो**र श्रात्मवोधमें प्रामाखिकताका विव्वास रहनेके कारख ही इन्हें उपादेय मानते हैं । जयन्तभष्टका तके है कि इन पदार्थोंक धारावाही ज्ञानमें प्रहीत ग्राहित्व इसिलए नहीं है कि प्रतिस्त्यण इन पदार्थोंमें नये वैशिष्टचींका उदय होता है, क्योंकि ऐसी कल्पना करने से प्रतिख्या निशिष्ट ऋषस्या ही जाती है। सचतो यह है कि इसप्रकारके बोधकी प्रामाखिकताकी प्रहीत ग्राहिता श्रनिवार्य कारख नहीं है। इस कथनमें एक मनोहर मनो-वैज्ञानिक तथ्य निहित है---शाघारखतया ऐसा विश्वास है कि नवीन विशेषतास्त्रोंका उदय ही एक पदार्थकी सतत शानका विषय बनाता है किन्तु सूच्म निरीच्च शाने त्यष्ट कर दिया है कि सतत जिज्ञासा श्रयवा बोजके लिए तूतन विशेषतार्थं श्रनावश्यक है। जैसा कि वयन्तभट्टकं "मनुष्यके श्रसंस्थवार इण्ट आपने हाथमें नूतन श्रन्त्वणोंका श्रविर्माय कभी नहीं होता" कथनसे स्पष्ट है। इसक्रमसे जैनों द्वारा स्वीकृत प्रत्यभिज्ञानकी सत्य--शानता श्रमंभव होजाती है। पुनर्वोधको सत्य ज्ञान माननेका जैन कारण यह है कि यह ज्ञात पदार्थका पुनरत्यापन 📞 जिसमें पूर्वज्ञात पदार्थका आभास मिला रहता है और उसे पुनः श्रेय बना देता

१, न्यायमञ्जरीका प्रमाण कञ्चण प्रकरण ।

#### वर्षा ग्राभिनन्दन-प्रस्थ

है। अतएव जैन कहते है कि धारावाही ज्ञान, पुनर्वोध तथा स्मृतिमें निहित पदार्थका वारम्बार ज्ञान अथवा प्रहीतप्राहित्य किसी भी प्रकारसे बोधकी प्रामाखिकताको दूषित नहीं करता है।

## सीत्रान्तिक प्रमाण सिद्धान्त विवेचन-

वैभाषिकके समान संज्ञान्तिक भी 'सत्'वादी है। वह मानता है कि ज्ञानके बाहर पदार्थोंकी स्वतंत्र सत्ता है। यदापि इस सताका प्रकाश प्रत्यव्यसे नहीं होता है जैसा कि वैभाषिकको इस है, ऋषित अनुमान द्वारा होता है। उसकी दृष्टि वैभाषिकके विपरीत है क्योंकि वह प्रत्यव्यक्षानको सदैव आकारहीन नहीं मानता है। पदार्थ वृश्चिक हैं, प्रतिव्यण प्रत्यव्य ज्ञानमें आकार समर्पणके व्यामें ही वह लुम हो वाते हैं तथा इस आकार-समर्पणके आधारपर हमें बाह्य वस्तुका अनुमान करना चाहिये, वो कि ऐसे आकारका कारण होती है। फलतः साधान्तकका ज्ञान सकार है और साकार ज्ञान प्रमाण है। किन्तु आकार देने वाली वाह्य वस्तु बोधके चेत्रमें नहीं आती। वह तो अनुमेय है।

हानकी वाकारतामें जैन वंशानितकसे बहमत है तथा शानको स्वसंविदित भी मानता है, किन्दु प्रस्वव ज्ञान बस्तु प्रकाशक है, इसका अपलाप करते ही उनकी सहमित समाप्त हो जाती है। सीशान्तिकके विद्ध प्रमुख जैन आरोप यह है कि यदि ज्ञान सकार है तथा श्राकार ज्ञानमय होता है तो ज्ञान आकारकी जनक वस्तुका प्रकाश क्यों नहीं करेगा । बस्तु प्रकाशकका अपलाप श्रात्म वंवितका ही अपलाप है जो कि मूल बौद्ध मान्यताके प्रतिकृत है। इस आपत्तिक परिहारके लिए ज्ञानमें प्राप्त श्रीर प्राहक मेद स्वीकार करना भी व्यर्थ है; क्योंकि विवय और शाता ही प्राप्त तथा प्राहक है। श्रीर बौद्ध एककान स्वरूप प्रमाता, प्रमिति तथा प्रमायमें ऐसा कोई मेद नहीं मानते । आपाततः सौशान्तिक हारा प्रस्ताबित प्राह्म-श्राहक मेदकरण असंभव हो जाता है । जैनोकी प्रवत्त मंगितक आपत्तितो यह है कि बाह्य वस्तुका अनुमान ही तर्क विद्ध तथा निस्तार है। सीशान्तिक तथा सभी बौद्ध सम्प्रदायों सामान्य लच्चयाता भी सहायक नहीं है; क्योंकि समस्त खोक ही कल्पना विरचित है। फलतः आवभासनके दूसरे स्थामें ही वस्तु आकार छोड़कर सदाके लिए लुप हो जाती है। यही आकार बोधका विषय होता है और अपने जनक पदार्थका अनुमापक कहा जाता है। किन्द्र अनुमान हेतु-स्वलच्चया, साध्य-स्वलच्चया तथा स्थानिक रूपमें सामान्य-लच्चया पूर्वक ही होता है। इस जैन तर्कसे संशान्तिकके विद्ध कुमारिल

१. त. बो. वि. समति, प्र. ४५९ ।

श्र अयन्त अष्ट्रने सं।श्रान्तिकके विरुद्ध यही आपत्ति उठावीं है। उसका तर्क है कि ब्राहक द्यान तथा ब्राह्म द्यान प्रकृतिकी अपेक्षा मिन्न हैं। फलतः ये दोनों मिन्न तस्त्व एक्स्स द्यानको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं जैसा कि वं द्वेने माना है। वृष्टव्य न्याय मंजरी १५ (बनारस संस्करण)।

द्वारा किये गये विवादका स्मरण हो आता है। कुमारिलकी युकि वह है कि सामान्य सद्या अध्या अध्या स्थातिशान करूपनाविरचित है फलतः तार्किक दृष्टिसे स्थलच्चणसे उत्यक्षा कोई सम्बन्ध नहीं है। और अब उनका सत् वस्तुओं अपरोप किया जायगा तो ने वस्तु स्थभावको भी कुछ हीन ही कर देंगे। इस प्रकार स्थलच्चणके आश्वित अनुमान वस्तु स्थभावको परिवर्तित करते हुए कैसे स्थयं शानका कारण हो सकता है ? फलतः कुमारिलके समान जैन भी आरोप करते हैं कि तौत्रान्तिक सम्मत प्रमाण व्यर्थात् साकारशान हमें संसारके पदार्थोंका नोध नहीं करा सकता तथा अर्थ निर्णय अथवा अर्थ संविद्धिमें अध्यक्ष ही रहता है। व्यातिशान या व्यातिनिश्चय ही अनुमान शानकी आधार शिला है, व्यातिशान इष्टान्त पूर्वक ही होता है तथा इष्टान्त प्रस्त्वले शात होना चाहिये, किन्तु संभानिककी यह स्वयं सिद्ध मान्यता है कि वाह्य वस्तुका प्रस्त्रच नहीं होता । निष्कर्ष यह हुआ कि इष्टान्तपर आश्वित होनेके कारण व्यातिशान तथा व्यति मृत्वक होनेके कारण अनुमान सपाम होवाते हैं। और सायही साथ 'पदार्थोंका प्रस्त्रच नहीं होता श्री नान्तिकका यह सिद्धान्त भी धराशायी हो जाता है ।

## योगाचार प्रमाण सिद्धान्त-समीक्षा-

योगाचार बोद्धोंकी प्रधान मान्यता यह है कि समस्त सत् तथा है व बस्तुझोंका बोकि पृथक् प्रमाणु है, साल्लास्कार 'प्रत्यय' या 'विज्ञान' रूपसे होता है। कोई ऐसी बेतनाबस्था नहीं है जिसमें उनको उत्पत्त झाँत सन्तन्थकी कल्पना कीजाय, न कोई ऐसी बाह्य बस्तु है जिसपरसे उनके झाकार प्रकारका निश्चय किया जाय। प्रत्यय या विज्ञान कल्पना तो ज्ञालम्बन प्रत्ययके लिए है जहांपर स्वतः भिन्न भिन्न प्रत्ययोंकी स्थित तथा सम्बन्ध होता है। यह भी कहा गया है कि ऐसे विज्ञानकी कल्पनाका हेतु वह साधारण चिन्ता रौली है जो उक्त प्रकारके ज्ञाधारके बिना ज्ञानकी कल्पना भी नहीं कर पाती है । साधारण चिन्ता रौली सुगम मार्गस चलती है, और 'अन्युपेतबाद'से सकुचाती है, यद्यपि ऐसी प्रक्रिया बस्तुस्थिति ( समृहस्य ) का ज्ञावरण है क्योंकि वस्तुस्थिति समस्त प्रत्ययोंको आन्युपेत हीन ही मानती है'।

श्रपने सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा करनेक इच्छुक योगाचारको सबसे पहिले प्रत्ययके मूलाघार श्रपने ही श्रभावको स्पष्ट दिखाना होगा । नृसरे हश्य बाह्य जगतका श्रभाव सिद्ध करना पदेगा । क्योंकि उसके श्रमुसार संसारका मूलखोत तथा शान सन्तानकी अंखला स्वरूप श्रात्मा तत्वशानसम्बन्धी शुद्ध करूपना

१. इली. वा. इली ५२, शून्यवाद ए० २८१-४।

२. तत्व. थो. वि. स. पू. ४५९

व, शान्तरक्षितका तत्वसमह इको २०८२--४। ( कमकपूर्शाकी पश्चिका सहित )

**४, परमार्थतस्तु निराक्तम्बनाः** सर्वाः एव प्रत्य**वाः इ**ति । त० सँ० **ए०** ५८२

#### वर्णी-म्राभिनन्दन-प्रन्थ

है। वैद्यांक उसकी व्यापकमादकी प्रधान मान्यताके विवेचनसे स्पष्ट है। यहां केवल उन युक्तियोंका विचार करना है जिनके द्वारा योगाचार वाह्यायोंका अभाव तिद्ध करता है। तर्क लिए वाह्य जगतकी सत्ताको करपना करके योगचार सत्वादियोंसे शास्त्रार्थ प्रारम्भ करता है। यदि वाह्य जगत सत् है तो क्या वह स्वतंत्र, श्रदश्य तथा निराकार परमाखुआंके रूपमें है अथवा ऐसे परमाखुआंसि बने पुख या अवयवियोंके रूपमें है हन दो विकल्पोंमेंसे प्रथम तो टिकता ही नहीं है क्योंकि परमाखुआंकारका प्रतिभास न होनेके कारया साद्यात्कारके अनुकृत स्थित ही नहीं है। निराकारका प्रस्यव्य तो आकाश कुसुमका प्रयव्य होगा। प्रस्यव्यके विषयको साकार और सहज इन्द्रिय प्राप्त होना चाहिये। आकारका स्पष्ट प्रदर्शन प्रयव्य हेगा। प्रस्यव्य है । अतः निरपेख, निराकार, अदृश्य परमाखु प्रस्यव्यका विषय नहीं हो सकते। विज्ञानवादी आवार्य भदन्त शुभगुत भी अपने मतकी पुष्टि करते हुए यह मानते हैं कि अपने पृथक् एवं अनुक्तमें परमाखु होय नहीं है। प्रत्यव्यका विषय तभी होते हैं वब वे स्कन्ध (समृह) क्यमें आते हैं।

किन्तु सौत्रान्तिक शुभगुमकी युक्तिकी उपेद्धा करता है और मानता है कि स्कन्ध रूपता भी परमासुद्धोंको प्रत्ययका विषय नहीं बना सकती है। उसका तर्क है कि श्रविभाज्य होनेके कारस परमासु निराकार है। फलतः यदि उसे अपने श्रविभाज्य स्थभावसे अष्ट नहीं करना है तो वह स्कन्धरूप होकर भी कोई पारिमाडल्य (श्राकार) नहीं ग्रहस् करेगा। परमासुद्धोंक स्कन्धकी कल्पना शब्द विज्ञानमें नित्य शब्द सन्तानकी भ्रान्तिक समान है। इसक्रकार सौत्रान्तिक श्रविभाज्य परमासुका स्कन्ध रूपमें भी प्रस्यद्ध नहीं मानता है।

श्रम्म या स्कन्धरूपमें परमासुश्रोंको प्रस्यस्का श्रिविषय कहकर वह विद्ध करता है कि परमासु विद्ध न किये जानेके कारण उससे बने श्रवयवी (स्कन्ध) का श्रममान भी नहीं किया जा सकता है। श्रवयविसाधक श्रममान निम्न प्रकार है— "वस्तु श्रवयवी स्वृत्तस्वात पर्वतादिवत्।" इस श्रममानमें हेतु 'स्वृत्तस्वात्' का विश्लेषण करनेपर मात होता है कि साध्य वस्तुमें तथा दृष्टान्त पर्वतमें इसकी कल्पना मात्र कर ली गयी है। वह दोनोंमें नहीं है क्योंकि 'सूक्त प्रचय रूप' को छोड़कर श्रीर स्वृत्त है क्या श्रिव भी नहीं कह सकते कि जो पर्वतादिक समान दिखते हैं वे स्वृत्त हैं श्रीर जो द्रयसुकादिके समान श्रदृश्य है। क्योंकि यह धर्मी वस्तुमें दिरूपता (द्रैत) को उत्पन्न कर देगा। फलतः भेद निक्देश्य है। तथोक स्वृत्त हुश्य होनेपर भी श्रपने निर्माता श्रदृश्य परमासुश्रोंक पुंजसे कैसे पृथक् सिद्ध किया जा सकता है । यतः 'स्वृत्तत्व' हेतु 'श्रवयवी' साध्यमें नहीं है फलतः वह 'श्रसिद्ध हेतु का निदर्शन होगा। उपरि लिखित कारसोंसे ही हेतु 'पर्वतादि' दृष्टान्तमें भी नहीं है। श्रतः वह 'साधन विकल' होगा। यदि 'सत्' वादी कहे कि 'रूप' श्रयवा साकारता जो समस्त 'देश वितान' युक्त पदार्थोंने पायी

९ "आश्माकारप्रतिमासित्वेन प्रत्यश्चस्य व्याप्तिवत् ।" त. सं. प. पू. ५५९ ।

२ त.सं. इलो. १९७२।

जाती है उसकी उपेचा नहीं की वा सकती । क्रांत वह सभी श्रृत पदार्थों में स्पष्ट है, तो विज्ञानवादी कहता है कि इससे भी हें ता स्वयमें सिद्ध न होगा, न्योंकि हम स्वप्न विज्ञानमें 'रूप' या अवयिक्षकों देखते हैं किन्तु जागनेपर परमासु प्रचय रूप स्यूलताका भान नहीं होता । कलतः उक्त हेतुमें 'अनेकान्त' अववा 'संदिग्यत्य' दोष भी आता है, न्योंकि हेतुको साध्य एकान्तमें अववा साध्याभाव रूपी दूसरे एकान्तमें ही रहना चाहिये, दोनोंमें नहीं । यदि प्रकृत हेतुके समान साध्य तथा साध्याभाव दीनोंमें हेतु रहे ती वह अनेकान्त दीवसे दृष्ट होगा । कलतः साध्य और पञ्चकं सम्बन्धमें सन्देह होगा । अतप्व विज्ञानवादी बाह्यार्थ अवयवीको अनुमानका अविषय ही मानता है ।

## ग्राह्य-ग्राहक द्वेत विमर्थ-

उक्त प्रकारसे बाह्यार्थको प्रत्यन्न तथा अनुमानसे परे सिद्ध करके विज्ञानवादी प्राह्म तथा प्राष्टकके भेदका भी खण्डन करता है। वाह्य जगतका प्रत्यन्त तथा अनुमानसे निषेध कर हेनेके बाद उक्त कार्य विज्ञानवादीके लिए सकर हो जाता है। ग्राह्म अर्थात बीधके विषयकी सार्थकता ग्राहकके सदाबमें ही है तथा प्राहक भी प्राह्म पदार्थोंके सदावमें सार्थक होता है। फलत: जब बाह्म जगत रूपी शाह्य समाप्त कर दिये गये तो ब्राहक स्वयं निरर्थक ही जाता है तथा इन दोनोंके भेदके सार ही जानेके बाद विश्रद्ध ज्ञान ( विज्ञप्तिमात्रता ) ही शेष रह जाता है जो कि स्वयं प्रकाश्य है । विज्ञान सर्नेश, एक ड्यार खिखाक है फलतः मीमांसक सम्मत जाता, जेय और शानकी त्रिपटी उसमें नही बनती है। विज्ञानका सार 'स्वसंवेदन' मात्र है। यह स्व प्रकाशक, स्वस्य चित्तवृत्ति है, जी किसी बाह्य प्रकाशककी अपेका नहीं करती । विजानवादीकी दृष्टिमें बीध किसी पदार्थका बीध नहीं होता है, और न बीधके लिए वस्तुकी स्नावस्थकता ही है। उसके अनुसार स्थिति यह है कि ज्ञेय स्नीर जाता दोनोंमें तार्किक दृष्टिसे डी भेद है अन्यया वे दोनों बोधकी दो अभेश अवस्थाएं हैं। ज्ञान प्रक्रिया 'ज्ञानसे पदार्थ' है, 'पदार्थसे ज्ञान' नहीं । किन्त ज्ञान पदार्थका जनक नहीं है । यतः ज्ञान और पदार्थका बहुचा युगपत ही बोच होता है श्वतः योगाचार दोनोंसे एकरूपता मानता है। 'नीस श्रीर नील-जानमें मेद नहीं है' क्योंकि दोनोंकी जपलिक एक साथ होती है? । साधारण व्यक्तिको ज्ञान श्रीर बेयका जी भेद प्रतीत होता है वह भान्ति है। जापक होनेका तात्पर्य बस्तका जाता होना है पर इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि प्राह्म और ग्रहीतामें कोई भेद या सीमा है। ज्ञान किसी विशिष्ट आकारके आश्रयसे होता है आतः ज्ञान कभी भी निराकार नहीं होता, किन्तु श्राकार शानमें पूर्णरूपसे नहीं रहता । उसका श्राधार तो पुरातन श्रान्भवसे उरपन्न वासना होती है: जिसका आधार दूसरी वासना और दूसरीका तीसरी इस प्रकार अनन्त सन्तान

१ -- श्रुन्यबाद इको० ५९, न्याय रहनाकर ।

२---प्रमाण समुख्य (१,३) तथा न्याबप्रवेश ।

#### वर्शी-स्रिभनन्दन-प्रन्थ

होती है। बीगाचार इसमें अनवस्थाकी आशंका नहीं करता क्योंकि वह 'वासना' को अनादि मानता है। निष्कर्ष यह हुआ कि किसी भी अवस्थामें बीवका निश्चय वाह्य पदार्थ द्वारा नहीं होता है किन्तु वह विचारात्मक शक्ति अनादि वासनाका परिपाक और प्रवृत्ति है जिसे प्राची पूर्व भवोंमें निःसीम रूपसे संचित करता रहा है। बोधका निर्माय भूत तथा वर्तमान वासनाओं के द्वारा होता है एवं तथीक वाह्य वस्तुको बोध निश्चायक मानना बुद्धि दोध है, आदि हेतुओंका यं गाचारने अपना आदर्श सिद्ध करने के लिए विस्तार किया है। वह कहता है कि बदि वाह्य वस्तुका कोई अपना स्वभाव है और वह बोधजनक है तो वह विविध ज्ञानकेन्द्रोंसे क्यों आभास देता है और एक ही इन्द्रियकों भी विविध परिस्थितियोंमें निभा भिम्न रूपसे क्यों ज्ञात होता है'। ज्ञानमेद बासना शक्तिकन्य तो संभव है किन्तु सत्वादीको अभीह बाह्य वस्तुके स्वभाव जन्य तो नहीं ही हो सकता है।

इसप्रकार स्पष्ट है कि विषय तथा बोधका मेद भ्रान्त ज्ञान या परिस्थित जन्य है। प्राह्म श्रीर प्राह्मका मेद भेद हीन ज्ञानमें लुप्त हो जाता। विषय तथा बोधके इस अभेदका योगाचारने प्रत्यस्त्रके सन्ध्यमं भी समावेश किया है। इसके समर्थक सन्दर्भ मध्यकालीन तार्किक गुरू दिख्नागके प्रकरणों में मिलते हैं। योगाचारके प्रमाण सिद्धान्तके अनुसार बोध तथा उसकी प्रामाणिकता स्वयं-प्रकाश्य, स्वयं-उत्पन्न बौद्धिक तस्य है, बाह्म वत्तुसे निरपेस्च है, बाह्म जगत वास्तविक नहीं है तथा प्राह्म-प्राहकमेद ज्ञानसरिणमें समाग्र है।

श्रव इस योगाचार के प्रमाण विद्धान्तको जैन तार्किक दृष्टिसे देखिये। श्रवनी द्वन्द्वारमक मान्यताके द्वारा विज्ञानवादी जो सिद्ध करना चाहता है वह यही है कि श्रानादि वासनासे विज्ञान सन्तान उत्पन्न होती है और वास्त वस्तुएं उसमें थोड़ी भी सहायक नहीं हैं, क्योंकि वे श्रवस्तु हैं। फलतः विज्ञानवादीका बोध 'स्ववासी' है, श्रार्थात् 'स्व' से उत्पन्न श्रीर स्वका प्रकाशक है। इसके उपरान्त जैनाचार्य उस दोष परम्पराको बताते हैं जो विज्ञान वादीको श्रामीष्ट प्रमाण सिद्धान्तमें श्राती है। विज्ञान वादीके मतक जैन-खण्डनक दो पद्ध हैं — प्रथम तो निधेषात्मक तथा विष्यंसात्मक है क्योंकि बाह्यायोंका ज्ञानमें समावेश करना प्रत्यक्ष तथा श्रनुमानके विरुद्ध है। तथा दूसरा विधिपरक श्रीर रचनात्मक है क्योंकि यह प्रस्थव्य तथा श्रनुमान प्रमाण द्वारा वाह्य पदायोंकी परमार्थ सत्ता सिद्ध करता है?।

समन्तमह, श्रकलंक, सिद्धियें गयी, श्रादिने उस हेतु परम्पराको दिया है जो विशद रूपसे सिद्ध करती है कि विशयके विना बीध श्रासंभव है। ध्रथम तर्क तो यह है कि वासार्थ विहीन स्वप्न विशानकी समानता हारा यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि बीध वाह्य विषयके विना ही हो जाता है। स्वप्नमें मतुष्य वासार्थके बिना वन, देवता, श्रादिके श्राकारका श्रानुभव करता है। जैनाचार्योंने श्राधुनिक

१--नः मोः वि. पृ. ४८०---४८८ ।

**१ ---वा**यवतार, कणिका १, पू. ११, आदि ।

मनोवैशानिकों ह समान स्पष्ट वताया है कि वप्नमें द्वष्ट विविध पदायों के आकार बामत अम्बल्यामें उन्हें जाने बिना दिख ही नहीं सकते हैं। वे विविध ऋतुभव अन्य संस्कारोंके ऋशित हैं वो चैत-यमें सचित हैं। तथा शारीरिक एवं मानधिक उत्तेजन तथा संदर्भ मिलते हो जाग उठते हैं। यदि बाह्य ऋषंके विना ही स्वप्न दिखते तो हमें आकाश कमल, छुटा भूत, आदि दिखना चाहिये था । बासार्थ बिना प्रतिभास मानने-पर ज्ञानके आकार प्रकारका निश्चय अग्रंभव है। इस आपत्तिसे बचनेके लिए समस्त ज्ञानोंके स्रोत अनादि श्रविद्या जन्य वासनाका योगाचार सहारा लेना चाहेगा किन्तु जैनाचार्य उसे निम्न श्रन्योन्याभयमें डाल देते हैं। यदि वासना प्रतिभासकी विविधताका कारण है तो वह ज्ञानसे भिन्न है अधवा अभिन्न ! यदि भिन्न है तो विज्ञान बादोकी किसो अन्य ज्ञानकी कल्पना करनो पहेगी जी इस मेदकी ग्रहण करेगा। समस्त प्रस्पय विज्ञान है और विज्ञान विना कोई भी प्रस्पय संभव नहीं है, किन्तु इस मेदके माननेपर विज्ञानसे बाहर कोई प्रत्यय मानना हो पहेगा । यांद विज्ञान वादा कह कि वासना प्रथक होकर भी विज्ञानसे उत्पन्न होती है तथा विज्ञानमें भ्रास्त ग्राह्म-ग्राहक सम्बन्ध होता है. तो वैनाचार्य कहते हैं कि इस प्रकारका श्रनुमान कल्पना कराता है कि वासना तथा सम्बन्ध-विज्ञानका सम्बन्ध अवस्य होना चाहिये। योगाचार मतमें ऐसा सम्बन्ध श्रासंभव है क्योंकि उसने उत्पत्तिके दूसरे खर्गमें विज्ञानकी सत्ता तथा सम्बन्ध करानेवाले श्रात्माकी स्थितिका निराकरण किया है। वासनाके इस श्रनुमानके निम्न तीन परिणाम श्रीर होंगे। प्रथम ती यह सर्व साधारकाके अन्तमव तथा व्यवहारके विरुद्ध है क्योंकि सब हो यह जानते हैं कि मन, इन्द्रिय तथा पदार्थ तथा काल्यनिक वस्तु है। दूसरे वासना एक ऐसी ऋहरय तथा काल्यनिक वस्तु है जिसे किसी भी वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धान्तसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। तीसरे यदि वासनाके निमित्तसे साधारण विज्ञान भ्रानन्त भ्राकार प्रकार प्रहण कर सकता है तो उसके द्वारा जहका चेतन रूपसे प्रत्यय नयी नहीं होगा ? क्यांकि लोकोत्तर वत्तुको कुछ ऋसंभव तो ही ही नहीं सकता । इन कुपरिकामोसे वचनेके लिए विज्ञान बादीको अपना मत परिवर्तन करना पढेगा और मानना पढेगा कि बाब अर्थ ही विज्ञानकी विवि-घताके कारण हैं श्रीर वासना इस आकार प्रकारके वैविध्यका कारण नहीं है। यदि वासना और विज्ञान श्रमिन्न हों तो उसे ज्ञानरूपसे प्रत्यय करना चाहिये, वासना रूपसे नहीं ऐसी स्थितिमें पदार्थोंके आकार प्रकारकी विविधताका बोध सदाके लिए उलक्त जायगा ।

## आ० प्रभाचन्द्रकृत मीमांसा---

80

तार्किक गुद सूच्माति सूच्म तन्व परीक्षक श्री प्रभाचन्द्राचार्यने भी योगाचारक वाह्य स्त्रर्थ निषेषका खण्डन किया है। प्रमाग्र सत् वस्तुके ज्ञानकी साधक रूपसे उपेद्या नहीं करता है इसे ही उन्होंने

E e

१. न्यायावतार कणिका १ पू १२।

#### वर्णी-श्रमिनन्दन-ग्रन्थ

कान्य त्रकारसे सिक्क किया है'। योगाचारकी उक्त मान्यताका उन्होंने ऐसी युक्ति-मत्युक्तियों द्वारा खण्डन किया है जिन्हें देख कर मान्यत्या पाश्रत्य दार्शनिक स्तव्य रह जाते हैं। वह इस मकार है—सीजान्तिक समान योगाचार भी शानको साकार मानता है, किन्तु योगाचारका मत है कि शान मस्तिष्कसे वाहर किसी वस्तुसे उत्पन्न नहीं होता अपितु अविद्या जन्य अनादि वासनासे प्रादुर्भृत होता है श्रीर शान एक साय ही उपलब्ध होने वाले प्रमेय तथा प्रमितिका साक्ष्य है। आचार्य प्रभाचन्त्र कहते हैं कि प्रमिति तथा ममेयकी कल्पना ही दैतको सिद्ध करती है, बोध-विषयका ऐक्य नहीं। क्योंकि नील-प्रस्थयका तात्पर्य नील आकारका शान ही तो है। तथा स्तम्भ प्रस्थके समान उसकी बड़ताका भी अवभात होता ही है। यहां दो प्रश्न उठते हैं—क्या शानके स्पष्ट दो पद्ध होते हैं या एक है यदि दो पद्ध है तो प्रथम नील पदार्थकी नीलताका चेतन अवभास है तथा दूसरा उसकी बड़ताका अमेद शान है। किन्तु हस अवस्थामें योगाचारको अपना विशानाद्वेत छोड़ना ही पढ़िंगा। यदि कोई तीसरा शान मान लिया जाय जो उक्त दोनों संस्कारोंको लेकर तथा दिविध होकर पदार्थ शान करता है तो प्रारम्भिक शान आयोग्य हो जायगा अपेर जहताको प्राप्त होगा। यदि हम शानका एक ही ऐसा पद्ध माने जो नीलता और जड़ आकारका बोध कराता है तब वह एक ही समयमें आशिक करसे चेतन-अचेतन होगा। स्वारमभूत नीलताका बोध करके वह चेतन होगा तथा अपनेसे पृथक् (अतदाकार) पदार्थके पीद्रलिक रूपको ग्रहण करके जड़ भी होगा। फलत: शान भी 'अर्थकरतो त्याय' का शिकार हो जायगा।

योगाचारके नीलता ज्ञान सम्बन्धी कठिनताका खण्डन करते समय अभयदेवने भी तील्या तर्क किये हैं। निम्न प्रकरवामें योगाचार व्यक्ति-ज्ञानकी स्वयं प्रतिपन्नताका आश्रय लेकर अपना मत पुष्ट कर सकता है, कह सकता है कि जिस प्रकार मुख दुःखका स्व प्रतिभास होता है उसी प्रकार बोध तथा सुखादि प्रकाशनके मध्यमें व्यक्तिका भी हो जायगा उठीक इसी विधित्ते जह नील पदार्थके ज्ञान श्रीर बोधके आस्मप्रकाशके मध्यमें व्यक्तिज्ञान हो जायगा। परिखाम यह होगा कि नीलपदार्थक बोधमें जो अचेतन भाग है वह आत्मज्ञानसे सम्बद्ध हो जायगा और अर्धजरती न्यायकी आपित्त निराधार हो जायगी। आव अभयदेव पूछते हैं क्या इसमें कोई वास्तविक व्यक्ति निश्चय है। इसका आधार या तो दृशक्त होगा या समान हेत्र । दृशक्त ऐसे निश्चयका आधार नहीं हो सकता, क्यों कि ऐसा करनेके पहिले यह देखना अनिवार्थ है कि विपत्तमें बाधक न हो। प्रकृत व्यक्ति निश्चयमें विपत्तका न होना अकल्पनीय नहीं है। दूसरे सख-दुःख प्रकाशकी नीलादिप्रकाशसे तुलना उचित नहीं है क्यों कि इन दोनों (इशक्त तथा दार्शन्तिक)

१. प्रम. क. मार्तेष्ड पृ. २७ सम्मांत तर्क पृ. ४८४ ।

२, आधी बद्धा आधी खबती।

३. "सुखादि प्रकाशन शानन्यासम् स्वयं प्रतिपन्नस्वातः।"

में कोई सबल समता नहीं है। यह तर्क करना कि नीलके प्रकाशमें चित् श्रंशकी कल्पना उतनी ही अपुक्त है जितना सीमित ज्ञानके कारण किसी प्राणीको पुरुष कहना है। अभयदेव और सूच्म विश्लेषण करते हैं और दोनोंकी समताको निर्मूल कर देते हैं। उनका तर्क है कि "सुलादिका प्रकाशन ज्ञानक्याम है स्वयं प्रतिपन्न होनेसे।" तथा "नीलादिप्रकाशन ज्ञानक्याम है अन्य प्रतिपन्न होनेके कारण।" में 'ज्ञानक्यामत्व' ही साध्य है। किन्तु पहलेका हेतु दूसरेके हेतुसे भिन्न है। प्रथमके 'स्वयं प्रतिपन्नत्व' का आर्थ है कि सुलादिका अनुभव वाह्य हेतुके विना स्वयं ही होता है। तथा वृक्षरे हेतु 'अन्यमतिपन्नत्व' का तात्वयं है "किसी वृक्षरे प्रमाणसे ज्ञात होता है'।" सुलादि प्रतिभासका नीलादिप्रतिभाससे सम्बन्ध नहीं किया जा सकता है जिसके बलपर जड़ नीलादि प्रत्ययमें भी सुलादि प्रत्ययका 'त्वप्रतिपन्नत्व' सिद्ध किया जा सके। बौद्ध हन्द्रियविज्ञानमें ऐसी समताको स्थान नहीं है। फलतः नीलादि प्रकाशमें स्वयकाशता तथा जड़ताका समन्वय नहीं होता, परिखाम यह होता है कि 'नील तथा नीलशन एक हैं।' विज्ञानवादीका यह मत भी सिद्ध नहीं होता।

विज्ञानवादीके द्वारा उठायं गये जान और उसके आकार (तदाकार) की समस्याको भी प्रभाचन्द्राचार्यने अपनी वास्तविक दृष्टिके अनुसार नृतनरूप दिया है। जानकी उत्पत्तिमें बीभ, विषय तथा ज्ञानगत आकार कारण नहीं हैं, ज्ञान तथा जेयके सम्बन्धका निर्णय ज्ञानके अन्तरंग आकारके द्वारा होता है यह उचित मान्यता नहीं है। तथा प्रारम्भमें जान निराकार उत्पन्न होता है स्त्रीर बादमें किसी प्रकार वस्तुसे सम्बद्ध होकर आकार धारण करता है यह भी युक्ति संगत नहीं है। प्रथम विकल्प असंगत है क्योंकि ज्ञानका कभी तथा कहीं भी ऋपने ऋन्तरंगरूप द्वारा निर्माय नहीं हुआ है प्रश्युत विषयसे सदा ही सम्बद्ध रहता है। जेयके विशेष धर्मके निश्चय द्वारा ही ज्ञान तथा जेयका सम्बन्ध पुष्ट होता है किन्द्र कभी भी ज्ञान तथा त्रेयके मिश्रित एक रूपसे नहीं होता । दूसरा विकल्प भी इन्हें हेतुस्त्रीसे स्नप्रास है क्यों कि समस्त प्रत्यय अपने विशेष जेयसे सम्बद्ध होते हैं। निष्कर्ष यह हुआ कि न जान अपने अपरांगमें आकार यक और न निराकार ही है। किसी भी अवश्यामें जानका क्षेत्र होता ही है तथा वह उसका आकार भी ग्रह्या करता है। श्राचार्य प्रभाचन्द्रने यह सब प्रतिपादन करते हुए यह भी कहा है कि ज्ञान स्वतंत्र तथा श्रात्मोद्भव है। किन्तु स्वयं उत्पन्न होते हुए भी ज्ञान इन्द्रियों तथा विषयका निमित्त लेता है तथा श्रर्थका श्राकार प्रहुग करता है? । इन्द्रियां शानकी साकारताका कारण है इस मान्यताका बादांके साथ वे भी खंडन करते हैं क्योंकि वाह्यार्थंके अभावमें भी इन्द्रिय व्यापार होता है तथा विना आकारके शान होता ही है। वैभाषिक सम्मत निराकार जानवाद भी परीखा करनेपर नहीं टिकता क्योंकि विशेष अर्थके अभावमें सब प्रकारक ज्ञानकी संभावना है जो श्राज्यवस्था पैदा करे गी। जबिक यह सत्य है कि हमें विशेष श्रार्थींके

१--"कुताईचत्प्रमाणात् प्रतीयते ।"

२- 'स्वकारणैस्ताजननेनार्थंसम्बोधमेनोत्पवते । प्र. क. मा. ए. २८

#### वर्गी-मभिनन्दन-ग्रन्थ

स्वाधारकी ज्ञानमें प्रतीति होती है। जैन विद्धान्त इन्द्रियों तथा पदार्थकों ज्ञान कारण मानते हुए भी यह नहीं मानता कि उन्हें ज्ञानकी उत्पत्तिमें उपादानता है। ऐसा मानना नैयायिकके 'इन्द्रिय स्वर्थ सिक्कर्ष' से ज्ञान होनेके विद्धान्तको स्वीकार कर लेना है। इन्द्रियार्थ सिन्नकर्षको स्वीकार करनेका तास्पर्य होगा कि स्व-पर प्रकाशक चेतन ज्ञान नद तथा अपराच्च पदार्थसे उत्पन्न होता है। जैन ज्ञान पद्धति न तो योगा-चारके समान 'ज्ञानसे पदार्थ' है स्वीर न नैयायिकके समान 'स्वर्थसे ज्ञान' ही है स्वपित वह स्वारम परिस्पन्द द्धारा उद्भव होता है स्वीर स्वायत्त प्रकारसे पदार्थको यथाविधि ग्रहण करता है श्वीर उसका स्वाकार भी ग्रहण करता है।

## प्रमाण लक्षण परीक्षण--

धनीलर कृत प्रमाणकी बौद्ध परिभाषाकी मीखंखा किये विना यह प्रकरण धर्वाक्ष न होगा। 
आतएव "अविश्वादक ज्ञानही सम्यग्नान है" पर दृष्टि देनेसे ज्ञात होता है कि सम्वादकसे उसका ताल्पर्य 
ज्ञानकी अर्थको प्राप्त करनेकी योग्यता (प्रदर्शितार्थ प्राप्तिस्वम् ) से है। किन्तु किसी पदार्थके ज्ञान तथा 
दृष्ट्वा शक्तिमें बड़ा अन्तर है। आ० धर्मोत्तरका कहना है कि प्रमाणका कल अर्थ ज्ञान है । तथा वही 
ज्ञान प्रमाण है जिसका विषय अन्न तक अन्धिगत हो । इस प्रमाण सञ्चणका विचार करते हुए जैनाचार्य 
पहिले तो 'अन्धिगतार्थ' विशेषण पर आपत्ति करते हैं। इसके विकद्ध दिये गये हेतुआंका उल्लेख 'प्रहीत 
प्राहिता'के विचारमें हो चुका है। ये पर्याप्त इं क्योंकि उन्हींके बस्तपर प्रहीत प्राहिताको प्रमाणता प्राप्त 
दुई है। दूसरी विचारणीय बात प्रापण-शक्ति है। जैशिकि विज्ञानवादी कहता है कि ज्ञानके उत्तरञ्चणमें 
पदार्थकी देयोपादेयतासे त्याग आदान कर प्रश्वित होती है। जैनहिससे यह मानना भ्रान्त है क्योंकि 
देयोपादेयताके अतिरिक्त पदार्थमें उपेख्यायिता भी तो होती है । वस्तुमें जैन मान्यतानुसार राग, द्वेष तथा 
उदासनिता होते हैं। क्यों कि प्रथम दोके समान उपेखाका भी स्पष्ट अनुभव होता है। फलतः उपेख्यायिके 
प्रति प्रवृत्ति असंभव है। कलतः विज्ञानवादीका अर्थगुण विवेचन तथा तजन्य प्रवृत्तियोंका स्वरूप सर्वाक्ष 
नहीं है। जैन कहते हैं कि यदि इच्छा अथवा प्रवृत्तिको प्रामाण्यका कारण माना जायगा तो फिर अनुमान 
की प्रामाणिकताकी भी यह कसौटी मानना अनवस्थाको उत्त्यक करेगा। क्योंकि अनुमानका विषय सामने 
नहीं होता, सदैव भूत या भविष्यत् होता है"।

९ "अविसंवादक श्वानं सम्बन्धानम् " न्यायविन्दु टीका पृ. ३

२. ''अर्थाधिगतिरेव प्रमाणफलम्'' । न्यायविन्दु टीका ए. ३ ।

३. न्याय • पू. ४ ।

४. न्याय मजरी प्र. २२ ।

५. स. त. प्र. ४६८--७१ ।

## बोद प्रमाख तिद्वान्तीकी केन तमीका

विज्ञानवादी कह सकते हैं कि अनुमानमें भी 'प्रदर्शितार्थ प्रापकश्य' संभव है क्योंकि विषयके मीलिक तथा काल्पनिक रूपके सहस्थके कारण अनुमाता अध्यवसायकी सरख केता है। अनुमानमें पदार्थ यद्यपि बास्तविक नहीं होता तथापि अनुमितिज्ञानमें ऐसी खमता है कि वह अनुमेय पदार्थकी पदार्थस्य प्रदान करता है अनुमेय और दृष्ट पदार्थका असे अमेद अध्यास कहते हैं। इस क्रकार प्रदर्शितार्थ ग्रीर दृष्ट पदार्थका प्रापकत्व अनुमानका भी छन्नवा होकर उसे प्रमाखता प्रदान करता है। अभयदेव वहते है कि जिल खणिकबादके कारण प्रत्यक्षके विषयोंमें प्रदर्शितार्थ प्रापकता असंभव है, वही चिणकवाद अनुमानके विषयमें इसे सर्वधा अकल्पनीय कर देगा । यदि विज्ञानवादीमें तार्किकताका लोश भी शेष हो ती उसे ज्ञान तथा इच्छाशक्तिके तास्त्रिक भेदकी स्वीकार करना ही चाहिये क्योंकि दर्शन और प्रापशके खुणमें झत्यन्त भेद होता है । इससे बचनेके लिए बीद ज्ञान संतानका छाभय लेगा जैसा कि वह बहुधा करता है। किन्तु यदि वह सःतानको प्रकट ज्ञानसे पृथक् मानेगा जैसा कि यहां प्रतीत होता है तो इसका तात्पर्य होगा कि वह अपने खिखकवादके मूल सिद्धा-तको ही छोड़ रहा है। अमासाकी उक्त परिभाषा की संस्थवहारिक मानकर यदि विकानवादी बचना चाहे तो उसे स्वीकार करना पढेगा कि वह प्रमाणकी दसरी परिभाषा कर तकता है जो कि नित्य तथा ऋनित्य पदायों में एक रूपसे रह तकेगी, केवल झनित्यमें नहीं | इसका तात्पर्य होगा जैनोंको नित्या-नित्य पदार्थोंके ज्ञानरूप प्रमाणकी परिभाषाकी र स्वीकार करना ।

सिद्धिर्ष गियाका उक्त परिभाषाका विवेचन श्रिषिक विस्तृत है। वे कहते हैं कि 'श्रिष संवादक' के दी अर्थ हैं—प्रयम अर्थ तो यह है कि ज्ञान पदार्थको प्राप्तकरने की नेष्टा दारा ज्ञान प्रमाय होता है। "प्राप्तियोग्य पदार्थको निर्देश " दूसरा अर्थ होता है। अव यदि हम प्रथम अर्थको छत्य माने तो जल बुदबुदका ज्ञान अप्रमाय होगा क्योंकि उन तक पहुंचते पहुंचते वे नष्ट हो जाते हैं। दूसरा अर्थ लोने पर भी हमारी पहुंचक वाहर स्थित तारा, प्रहादिका ज्ञान प्रमाय न हो सकेगा। अतः सिद्धिर्ष गिया उसका 'श्रिवचित्रतार्थ विषयत्वम् " अर्थ करते हैं। अर्थःत् वव ज्ञान पदार्थको अपने निश्चित द्रव्य चेत्र, काल, भावादिकी अपेचा जानता है तब वह प्रभाग होता है जिसमें पदार्थ अनेक च्या उहरता है। जिसे स्वीकार करके विज्ञानवादी अर्थने आराध्य च्यायकवादका ही निषन करेगा। ज्ञानका विषय स्थायी पदार्थ होनेकं लिए वस्तुको अनेक च्यांमें तद्रपसे ही ज्ञात होना चाहिये,

१. "वृदय प्राप्य श्रुणयोरन्यन्न भेदात्।"

२. स. त. प. ४७१ ।

३. न्यायावतार कृत्ति पृ. १४।

४. नयविन्द्रदीका, नियतार्थं प्र. ए. ४ ·

#### वर्षी-म्राभनन्दन-प्रन्य

उसमें प्रतिख्या बाका नहीं डाखनी चाहिये जैसा कि स्थिकवादमें होता है। फलतः विज्ञान-बादीको स्थिकबादके अतिरिक्त अन्य सिद्धान्त स्थीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार तार्किक युक्तियोंके द्वारा जैनाचायोंने सिद्ध किया है कि बौद्ध प्रमाख परिभाषा न तो पदायोंके यथार्थ ज्ञान करानेके उद्देश्यमें सफल होती है और न उसके मान्य प्रत्यचा और अनुमानकी प्रमाखता ही सिद्ध करती है। अविसंवादकता' को लेकर ही विज्ञानवादी घपलेमें पड़ता है इसे ही प्रामाण्यकी एक मात्र कसीटी मानकर भी यह भूल जाता है कि इसके चरितार्थ होनेके लिए वस्तुको कमसे कम दो क्षख रहना चाहिये अब कि वह उसे एक स्थाके बाद ठहरने देनेकी भी उदारता नहीं दिखा सकता है।



# जैन दर्शन

पो० माधवाचार्य, एम**० ए०**।

यह दर्शन प्रधान रूपसे अर्हत् भगवानका उपासक है इसिकए कोई कोई दार्शनिक इसको 'आर्हत-दर्शन' भी कहते हैं।

संसारके श्यामी पुरुषांको परमहंसचर्या सिखानेके लिए त्रिगुणातीत पुरुष विशेष परमेश्वरने ऋषभाषतार लिया थ। ऐस। भागवत आदि पुराणोमं वर्णित महिमा मय वर्णनसे स्पष्ट है। जगतके लिए परमहस-चर्याका पथ दिखानेवाले आपही थ। हमारं जैनधर्मावलम्बी भाई आपको 'आदिनाय' कहकर स्मरण करते हुए जैनधर्मके आदिप्रचारक मानते हैं।

भगवान ऋषभदेवने सुल प्राप्तिका जो रास्ता वताया था वह हिंसा, आदि भयंकर पापोंक सधन तिमिरमें श्रद्ध सा होगया । उसके शोधनके लिए अहिंसा धर्मकं अवतार भगवान महाबीर स्वामीका अविभीव हुआ जिन्हें जैन लोग श्रीवर्धमान प्रभु कहकर श्रद्धांत्रलि समर्पित करते हैं।

महावीर स्वामीके उपदेशों को सूत्रोंके रूपमें प्रियत करनेवाले आचार्योंने महावीर स्वामीके अवतिरत होनेका प्रयोजन बताया है कि, "सन्व जगा रक्खण दक्षाहु आश्रप्ययणं सु किह्यं भगवया"—भगवान महावीर स्वामीने न्ययित जीवोंके करुण-कन्दनरों करुणाद्र चिना होकर सब जीवोंकी रच्या रूप द्या के लिए सार्वजनीन उपदेश देना प्रारम्भ किया था।

यह सर्व साधारणको जात है कि भगवान बुद्धदेवनं विश्वको दुख रूप कहते हुए चाणिक कहते समय यह विचार नहीं किया या कि इससे अनेक अनेक लाभोंक साय क्या क्या दीष होंगे। उनका उदेश्य विश्वको वैराग्यकी तरफ ले जानेका या जिससे अनाचार अत्याचार तथा हिंसाका लोंप हो जाय। महावीर त्वामीने बुद्धदेवसे बनाये गये अधिकारियोंकी इस कमीको पूरा करने पर भी ध्यान दिया या। इन्होंने कहा कि अखिल पदार्थोंको चाणिक समक्तर श्रून्यको तत्वका रूप देना भयंकर भूल है। अब सब मनुष्य रंग रूपमें एकसे ही हैं तब फिर क्या कारण हैं कि कोई राजा बनकर शासन कर रहा है और कोई पजा बना हुआ आजा पालता है। किसी में कई विशेषताएं पायी जाती हैं तो किसी को वे बातें प्रयास करनेपर भी नहीं मिलतीं। इसमें कोई कारण अवश्य है। वर्तमान जगतको देलकर मेरी समक्तमें तो यही आता है कि शरीरसे भिन्न, अच्छे बुरे कर्मोंके ग्रुभ अग्रुभ फलका भीकता, शरीरको धारण

#### वर्षी-क्रिभनन्दन-प्रन्य

करनेवाला कोई अवश्य है। उसके रहनेसे यह प्राची-चैतन्य रहता है, उसके छोड़ देनेसे मृतक कहलाता है। वह चैतन्य शरीरके जीवनका कारण होनेसे जीव शब्दसे बोला जाता है। ज्ञच चायमें तो इस परिहश्यमान ज्यातके परिखाम हुआ करते हैं। इसलिए परिणाम ही प्रतिज्ञच होनेके कारण ज्ञिणक कहा जा
सकता है। ज्ञिणक कहने वालोंका वास्तविक मतलब परिखामको ज्ञिणक कहनेका है दूमरे किसी द्रव्य,
आदिको नहीं।

जो शून्य कहा जाता है उसका अर्थ कथंचित् शून्य कहनेसे है, केवल शून्य कहनेसे नहीं। क्योंकि परिदृश्यमान विश्व कथंचित् परिग्राम या पर्यायरूपसे शून्य अनित्य अथवा असत् कहा जा सकता है, इक्यस्व रूपसे नहीं कहा जा सकता।

यह दर्शन एक द्रव्य पदार्थ ही मानता है। गुण श्रीर पर्यायके श्राधारको द्रव्य कहते हैं। ये गुण श्रीर पर्याय इस द्रव्यके ही श्रास्म स्वरूप हैं, इसिलए ये द्रव्यकी किसी भी हालतमें द्रव्यसे पृथक् नहीं होते। द्रव्यके परिणत होनेकी श्रवस्थाको पर्याय कहते हैं जो सदा स्थित न रहकर प्रतिक्वणमें बदलता रहता है—अससे द्रव्य रूपान्तरमें परिणत होता है। श्रानुत्रति तथा व्यात्रशिका साधन गुण कहलाता है, जिसके कारण द्रव्य सकातीयसे मिलते हुए तथा विजातीयसे विभिन्न प्रतीत होते रहते हैं।

इसकी तत्तामें इस दर्शनके अनुयायी सामान्य विशेषक (पृथक ) माननेकी कोई आवश्यकता नहीं समक्ते।

द्रव्य एक ऐसा पदार्थ इस दर्शनने माना है किसके माननेपर इससे वूसरे पदार्थ माननेकी आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए इसका लक्ष्या करना परमावश्यक है।

भीमान् कुन्दकुन्दाचार्यने झपने 'प्रवचनसार' में द्रव्यका लक्ष्य यह किया है-

## श्रपरित्यक्तस्वाभावेन उत्पाव्न्ययञ्चनत्वसं यद्धम् । गुणवञ्चसपर्यायम् यत्तद्द्वन्यमिति श्रवन्ति ॥३॥

श्चर्यात्- को श्चपने ऋस्तित्व स्वभावको न छोड्कर, उत्पाद, व्यय तथा श्रुवतासे संयुक्त है एवं गुरा तथा पर्यायका आधार है सो द्रव्य कहा जाता है।

यही लक्षण तत्त्वार्थसूत्रमें भी किया है कि "गुगापर्यय वद्द्रव्यम्" "उत्पादव्ययधीव्ययुक्तं सत्"।

यह द्रश्य जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय काल इन मेदोंसे छुद प्रकारका होता है। सावयव वस्तुके समूदकी अस्तिकाय कहते हैं। कालकी छोड़कर शेष द्रश्य सप्रदेशी हैं, इसलिए जैनन्यायमें कालको वर्जकर सबके साथ 'अस्तिकाय' शब्दका प्रयोग किया गया है।

भी कुन्दकुन्दाचार्यने सात्माको श्ररूप, श्रगंघ, श्ररूपस्त, श्रशन्द, श्ररस, भूतोंके चिन्होंसे स्रग्रह्म, निराकार तथा चेतना गुरुषाला श्रथमा चैतन्य माना है।

१ यह होयाधिकारमें कही दुई गामाका छायानुवाद है।

रूप, रस गंघ, स्पर्श गुणवासे तेव, वल, पृथ्वी, वायुका पुद्गल शन्दसे व्यवहार होता है क्योंकि ये 'पूरवा-गलन' स्वभाव वाले होते हैं।

पुर्गल द्रव्य स्क्म और स्थूल मेदसे दो प्रकारका होता है। उतके स्क्मपनेकी झन्तिम हद पर-मासु पर जाकर होती हैं। तथा परमासुझोंके संघात भावको प्राप्त हुए पृथिवी, झादिक स्थूल कहलाते हैं।

जीव और पुद्गलोंकी गतिमें सहायकको धर्म कहते हैं तथा गति-प्रतिकन्धक 'क्राधर्म' नामसे पुकारा जाता है।

अवकाश देनेवाले पदार्यको 'आकाश' कहकर बोलते हैं। द्रव्यके पर्यायोका परिणामन करनेवाला काल कहलाता है।

यह छह प्रकारके द्रव्योंका मेद लक्षण सहित दिखलाया गया है। सम्पूर्ण वस्तुशान इन ही का प्रवार है, ऐसा इस दर्शन का मत है।

जैनदर्शनका प्रमाण भी वेदान्त सिद्धान्तसे मिलता जुलता है। इनके यहां अपना और पर पदार्थका आपही निश्चय करनेवाला, स्वपर-प्रकाशक शानहीं 'प्रमाण' कहलाता है तया इसके लिए आस्मा शब्दका भी व्यवहार होता है; क्योंकि यही शान आत्मा है। यह प्रत्यक्ष तथा परोक्ष मेदसे दो मकारका होता है। सांव्यवहारिक तथा परमार्थिक मेदसे प्रत्यक्ष भी दो प्रकारका कहा गया है। इन्द्रिय व मनकी सहायतासे वो शान होता है वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। सक्षु और मन तो विषयका दूर रहने पर भी अनुभवकरलेते हैं परन्तु बाकी इन्द्रियों विषयका समीप्य प्राप्त होने पर ही विशेष संयोग द्वारा अनुभव कर सक्ती हैं। इसित् जैनागम मन और चक्षको आप्राप्यकारी तथा बाकी चारों शानेन्द्रियोंको प्राप्यकारी कहता है। इन्द्रियोंके मेदसे उनके अनुसार इसके भी मेद होते हैं।

जैनी लोग व्यवहारके निर्वाह करनेवाले प्रत्यक्षको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसका दूखरा नाम मतिज्ञान भी है। यह इसके मेदोंके साथ कह दिया गया है। इस मय मेदोंके पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा जाता है।

वो प्रत्यक्ष किसी भी इन्द्रियकी सहायता न लेकर वस्तुका अनुभव कर ले वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है। यही वास्तविक प्रत्यक्ष कहने योग्य है। वाकी प्रत्यक्ष तो लोकयात्राके लिए स्वीकार किया है। यह विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष के मेदसे दो प्रकारका होता है। वो प्रत्यक्ष पूर्वोक्त प्रकारसे रूपी पदार्थोंका ही अनुभव कर सकता हो वह अरूपी पदार्थोंके अनुभवसे हीन होनेके कारस विकल परमार्थिक प्रत्यन्त कहलाता है।

जो तीनों कालोमें से किसी भी कालके रूपी ग्ररूपी प्रत्येक वस्तुका श्रानुभव कर लेता है, वह सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष होता है। इसका दूसरा नाम केवलकानं भी है। इस जानवाले केवली कहे ज.ते हैं। यही जानकी चरम सीमा है। यह मुक्त पुरुषोंके सिवा दूसरोंको नहीं हो सकता।

58

#### वर्णी-स्रभिनन्दन-प्रन्य

आविध और मनःपर्यंव इन दो सेदोंसे विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष दो प्रकारका होता है! जो द्रव्य, च्रेत्र, काल, और भावकी अपेक्षासे बिना इन्द्रियोंकी सहायताके रूपी पदायोंकी समर्याद जाने वह अधिको लिये हुए होनेके कारण अविध पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा जाता है अन्य जीवोंके मानसिक विषय बने हुए रूपी पदायोंके पूर्वोक्स प्रकारके अनुभवको मनःपर्यंय विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसतरह यह पारमार्थिक प्रत्यक्ष अविध, मनःपर्यंय, तथा केवल इन तीन जानोंमें समास हो जाता है।

जो किसी भी रूपमें सांव्यवहारिक प्रत्यक्षकानकी सहायतासे हो वह ज्ञान परोक्ष्तान कहा जाता है। वह स्मरका, प्रत्यभिज्ञान, तर्क अनुमान और आगम के मेदसे पांच प्रकारका होता है।

इनके जो लचाया अन्य शास्त्रोंने किये हैं उनसे मिलते जुलते ही जैन शास्त्रोंने भी किये हैं। इसिलए वे सबमें प्रसिद्ध हैं। अतएव अनुमान आदिके लच्च आदि यहां देनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

यही परोक्ष ज्ञान भुतज्ञानके नामसे भी व्यवहृत होता है। इस प्रकार प्रमाख माना हुन्ना ज्ञान अपने अमित मेदोंको भी साथलेकर (१) मित (२) भुत (३) अविधि (४) मनःपर्यय और (५) केवल, इन पांच ज्ञानोंके अन्दर गतार्थ हो जाता है। अन्य दर्शनोंने किसीको नित्य और किसीको अनित्य माना है, पर यह दर्शन कहता है कि—

## बादोपमान्योमसमस्यभाष स्याद्षादमुद्रानति भेदि वस्तु। तिबत्यमेवैकमनित्यमन्यद् इति त्वदाक्षा द्विषतां प्रक्षाण्॥

यह बात नहीं है कि आकाश ही नित्य हो, यह और दीपक दोनों ही एकसे स्वभाव वाले हैं। दोनों ही क्यों ! कोई भी वस्तु उस स्वभावका ऋतिकमश्र नहीं कर सकती, क्योंकि सबके मस्तकपर स्यादाद यानी अनेकान्त स्वभावकी छाप लगी हुई है। जो किसीको नित्य, पुनः किसीको अनित्य कहते हैं वे अकारश्य जैन शास्त्रके साथ देव करते हैं।

स्याद्वाद शब्दमें स्यात् यह अनेकान्त रूप आर्थका कहनेवाला अव्यय है ? अतएव स्याद्वादका अर्थ अनेकान्तवाद कहा जाता है। परस्पर विरुद्ध अनेक धर्म, अपेद्धासे एक ही वस्तुमें प्रतीत होते हैं; जैसे ब्रन्यस्थ रूपसे नित्यता तथा पर्यायरूपसे अनित्यता अस्थेक वस्तुमें प्रतीत होती है। इसीको अनेकान्तवाद कहते हैं। एकान्तसे नित्य, अनित्य आदि कुछ भी नहीं है किन्तु अपेद्धासे सब हैं। कोई कोई विद्वान् इसे अपेद्धावाद भी कहते हैं।

यह दर्शन प्रमाण भ्रीर नयसे पदार्यकी सिद्धि मानता है। प्रमाण तो कह जुके हैं भ्रव नयका भी निरूपण करते हैं। श्रनन्त वर्म बालो बस्तुके किसी एक वर्मका श्रनुभव करने वाले शानको नय कहते हैं। क्योंकि वस्तुका मित, शुतशान होनेपर भी उसके समस्त वर्मोका शान नहीं हो सकता। उसके किसी एक श्रंशके श्रनुभवका निरूपण, नयसे भली भांति हो बाता है। द्रव्य मात्रको ब्रह्मा करने वाला तथा गुमा श्रीर पर्यायमात्रको ब्रह्मा करनेवाला नय क्रमसे द्रव्यार्थिक क्षीर पर्यायार्थिक कहलाता है। नैगम, संब्रह श्रीर व्यवहार नयके मेदसे तीन प्रकारका द्रव्यार्थिक होता है इसी तरह ऋजुस्ब, शब्द, समिश्रह्म श्रीर एवंभूत यह चार प्रकारका पर्यायार्थिक नय होता है।

वस्तुका प्रत्यक्ष करते समय आरोप तथा विकल्पको नैगम नय प्रहण करता है। एकके प्रहणां में तजातीय सबका प्रहणा करनेवाला संग्रह नय होता है। पृथक् पृथक् व्यवहारानुसार प्रहणा करनेवाला वंग्रह नय होता है। पृथक् पृथक् व्यवहारानुसार प्रहणा करनेवाला व्यवहार नय है। वर्तमान पर्यायको ग्रहणा करना ऋगुस्क्रनयका कार्य है। व्याकरणासिद्ध प्रकृति, प्रस्य, लिंग आदिके प्रहणा करनेवालेको शब्दनय कहते हैं। पर्यायवाचक शब्दोंकी व्युत्पत्तिके मेदसे भिक्त अर्थोंको प्रहणा करनेवालेका नाम समिभक्त नय है। अन्वयार्थक संजावाले व्यक्तिका उस कामको करनेके खुगमें प्रहणा करनेवाला एवंभूत नय है।

जब प्रमाण ऋपने जैय विषयों को जानते हैं तब ये नय उनके ऋंग होकर ज्ञान प्राप्तिमें सहायता पहुंचाते हैं। इसलिए तत्त्वार्य सूत्रकारने वस्तुके निरूपणमें एक ही साथ इनका उपयोग माना है।

### निभेप---

इसी तरह वस्तुके सममानेके लिए नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निर्म्भपका भी उपयोग होता है। अन्तमें यह सिद्धान्त व्याकरण महाभाष्यकारकी 'चतुष्टयी शब्दानां प्रकृतिः'से मिलता जुलता है। साधारणतः संज्ञाको नाम' तथा मूठी सांची आरोपणाको स्थापना, एवं कार्यक्षमताको द्रव्य और प्रस्मुपस्थित कार्य या पर्यायको भाव कहते हैं।

जैन तंत्र वस्तुके निरूपगामें इतने उपकरणोंकी आपेक्षा रखनेवाला होनेके कारण प्रथम कहाके लोगोंके लिए दुवह सा हो गया है। पर इसके मूल तत्व समक्षमें आ जानेके बाद कोई कठिनता नहीं मालूम होती। इसी तरह च्रेत्र, काल और स्वामी आदिका शान भी आसान हो जाता है।

### लोकका स्वरूप-

एक इवार मनका लोहेका गोला इन्द्रलोकसे नीचे गिरकर छह मासमें वितनी दूर पहुंचे उस सम्पूर्ण लम्माईको एक राजू कहते हैं। उत्य करते हुए भोषाके समान खाकार बाला यह मसाण्ड सात राजू चौड़ा और सात राजू मोटा तथा चौदह राजु ऊंचा (लम्बा) है। खन्य दर्शनोंके समान जैन दर्शन भी स्वर्ग, नरक तथा इन्द्रादि देवताधोंके जुदे जुदे लोक मानता है।

### जीवात्माका विस्तार-

बह दर्शन बीबात्माको समस्त शरीर न्यापी मानता है। ह्रोटे बहे शरीरोमें दीपकके समान बीबात्माके भी संकीच विकास होते रहते हैं। परन्तु मुक्त जीव अन्तिम शरीरसे कुछ कम होता है।

१. केलक महोदयने किसी अन्यके आधारसे तीन भाग कम किसा है।

#### वर्षी-प्रभिनन्दन-प्रन्य

### जीवके मेद---

पृथिबी, जल, वायु, तेव क्यार वनस्पति शरीर वाले बीव स्थावर कहलाते हैं। इनको स्पर्शका ही विशेष रूपसे भान होता है। शेष स्पर्शीद द्वि इन्द्रियोंसे लेकर पांच इन्द्रिय वाले मनुष्य, आदि अस कहलाते हैं। कारण, इनमें अपनी रज्ञा करनेकी चेष्टा होती है।

## मुक्त जीव---

संवर श्रीर निर्जराके प्रभावसे श्रास्त्रवका बन्धन छूटकर श्राटम-प्रदेशोंमें से कर्मोंके संयोगको तोइ कर नाश कर दिया जाता है। तब जीव श्रपने श्रीप ऊर्ध्व गमन करता हुन्ना मुक्त हो जता है। फिर उसका जन्म मरण नहीं होता।

## अहिंसा परमो धर्मः---

इस दर्शनके अनुयायियोमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असचर्य और अपरिग्रह, आदि सार्वभीम कृद अतोंकी उपासना प्रधान रूपसे होती है। सब धर्मोंके मूल अहिंसा अतकी उपासना करनेके कारण इन्हें 'अहिंसा परमी धर्मः'का अनुयायी कहा जाता है।

यत्र तत्र आये आन्त यों के ईपां देव सूचक अद्धरोंको पृथक् करके दर्शनके मूल सिद्धान्तोपर विचार किया जाय तो वे सिद्धान्त वेदसे परिवर्ष्टित सनातन ही प्रतीत होते हैं। कारण, भगवान वेदक्यासके न्यास भाष्यसे मूल जैनदर्शन, विलकुल मिलता जुलता है। रही आपसके खण्डन मण्डनकी बात, सो हर एक दार्शनिकको उसमें पूरी स्वतंत्रता रही है जब वेदान्त-बस्तद्यने अपने बराबरके योग शास्त्रके सिद्धान्तोंके लिए भी कह दिया है कि 'एतेन योगः प्रस्युक्तः' इससे योग प्रस्युक्त कर दिया गया, तब हम वेदके विचारोंके आतिरिक दार्शनिक खण्डन मण्डनपर ध्यान नहीं देते। उसमें तत्व ही द्वंदते हैं।

ऋहिंदाको मुख्यतया मानने वाला यह दर्शन महाबीर स्वामीके निर्वाशके बाद भी ऋहिंदाके मुख्य विद्धान्तोंका संप्राहक रहा इसी कारण अप्रीहाधिप महाराज अप्रसेनजीकी तन्तानोंने अपनेको इस धर्ममें दीचित किया था।

प्रायः जब किसी दर्शनका अनुयायी समुदाय अधिक जन हो वावेगा तबही उसके जुदे जुदे मण्डल खड़े होने लग जायगे। एक दुर्शिक्के बाद जैनोंसे भी श्वेताम्बर नाम से दूसरा सम्प्रदाय बन गया।

महाराज अप्रसेनकी जैनसन्तानोंने दिगम्बर पथका अनुसरका किया, जो अब भी जैनसमुदायमें सरावगी कह कर पुकारे जाते हैं। वे प्रायः वैदिक संस्कार तथा अहिंसा कत दोनों ही का पालन करते हैं। इनमें अप्रवालों की संख्या अधिक है। सरावगी लोग वैदिक विधिसे ही उपबीत धारण करते हैं।

दिगम्बर सम्प्रदायमें पहिले मूर्ति पूजाको न माननेवाला सगभग हजार व्यक्तियोंका एक समुदाय निकला था पर उसकी श्राधिक वृद्धि न हो सकी । काल पाकर इनेताम्बर सम्प्रदाय भी 'संवेगी' श्रीर 'वाईस-

१. सर्व सरावर्गी अग्रवाक जैसी येमा करते हैं : येमा सही है ।

टोला' इन दो भागोंमें बट गया । लंबेगी लोग ऋधिक सूत्र प्रंथ माना करते हैं पर इनमें से बाइसटोलाने योड़ेसे ही सूत्र ग्रंथोंको प्रमाख माना है। आबसे करीन दो सौ वर्षके पहिले बाईसटोलासे निकलकर भी भीखमदासबी मुनिने तेरह पंथ नामका एक पन्य चलाया । इसमें सूत्रोंकी मान्यता तो बाईसटोलाके बराबर है परन्तु स्वामी दयानन्दके सत्यार्थ प्रकाशकी तरह इन्होंने भी अम विष्यंसन और अनुकम्पाकी टाल बना रखी है। इस मतने दया दानका बड़ा आपवाद किया है;

जैन साधुमें सत्ताईस गुण रहने चाहिये। उसका झाहार भी खेंतालीस दीयोंसे रहित होना चाहिये। मठधारी यतियोंको छोड़करके रोग सबं जैनसाधुआोंमें कष्ट सहनेकी झाधिक शक्ति पायी खाती है। तेरह पंच तथा बाईसटोलाके साधु गण मुख पर पट्टी बांधते हैं। संवेगी साधु उसे हाथ ही में रखते हैं। बाकी साधुआोंमें हसका व्यवहार नहीं है, शास्त्रोंमें इनका नाम अमग्र है। झन्य सम्प्रदायोंमें साधारण लोग यतियों के सिवा इन साधुआंको द्वंदिया कहकर व्यवहार करते हैं। पहले तो इसका झाधिकांश प्रचार यति-योंने ही किया था।

सम्प्रदायोंकी प्रतिद्वन्दिताके साथ कुछ लोग यह भी समक्षते लग गये हैं कि हमारा सनातन धर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैं। कतिपय सम्प्रदायोंने तो अपना रूप भी ऐसा ही चना लिया है कि मानों इनका सनातन धर्मके साथ कभी कोई सम्बन्धी नहीं रहा था। यह भोले लोगोंकी नासमक्षी ही है।

जैनधर्मके परिरक्षकोंने जैसा पदार्थके सूक्ष्म तत्त्वका विचार किया है उसे देखकर आवकलके दार्शनिक बड़े विस्मयमें पड़ जाते हैं, वे कहते हैं कि महावीर स्वामी आवकलके विज्ञानके सबसे पहिले जन्मदाता थे। जैनधर्मकी समीद्धा करते समय कई एक सुयोग्य प्राध्यापकोंने ऐता हो कहा है। भी महाबीर स्वामी ने गोसाल जैसे विपरीत वृत्तियोंको भी उपदेश देकर हिंसका काफी निवारण किया।

भगवान बुद्धदेव व महावीर स्वामीके उपदेश उस समयकी प्रचलित भाषाक्रोंमें ही हुका करते ये जिससे सब लोग सरलतासे समक लिया करते थे। उस समयकी भाषाक्रोंके व्याकरण हेमेन्द्र तथा प्राकृत-प्रकाशके देखनेसे पता चलता है कि वह भाषा ऋपभ्रंशके रूपको प्राप्त हुई संस्कृत भाषा ही थी। उसी को धर्मभाषा बना लेनेके कारण श्री बुद्ध भगवान और महावीर स्वामीके सिद्धान्त प्रचलित तो सूब हुए पर भाषाके सुधारकी और ध्यान न जानेके कारण संस्कृतिकी स्थिति और ऋषिक बिगइ गयी। जिससे वेदोंकी भाषाका समक्तना नितान्त कठिन हं कर वैदिकों की चिन्ताका कारण बन गया।

गुणोकी वह संख्या कोत.म्बर संम्प्रदायके अनुसार है । दि॰ स॰ के अनुसार साधुके २८ मूलगुण है । इसी तरह
 आहार दोनोंकी संख्या भी ४६ मानी गवी है ।

# जैनधर्म तथा जैनदर्शन

श्री श्रम्बुजाक्ष सरकार, एम. ए., बी. एत.

पुण्यभूमि भारतवर्षमें वैदिक (हिन्दू) बौद्ध और जैन इन तीन प्रधान धर्मोंका अम्युत्यान हुआ है। यदापि बौद्ध धर्म भारतके अनेक सम्यदायों और अनेक प्रकारके आचारों व्यवहारोंमें अपना प्रभाव हों ह गया है, परन्तु वह अपनी जन्मभूमिसे खदेड़ दिवा गया है और सिंहल, ब्रक्षदेश, तिन्वत, चीन, आदि देशोंमें वर्तमान है। इस समय इमारे देशमें बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में यथेष्ठ आलोचना होती है, परन्तु जैन धर्मके विषयमें अब तक कोई भी उल्लेख योग्य आलोचना नहीं हुई। जैनधर्मके सम्बन्ध में हमारा ज्ञान बहुत ही परिमित है। स्कूलोंमें पढ़ाये जाने वाले इतिहासोंके एक दो पृष्ठोंमें ती॰ महावीर द्वारा प्रचारित जैन धर्मके सम्बन्ध में जो अत्यन्त संक्षित विवरण रहता है, उसको छोड़कर हम दुछ नहीं जानते। जैनधर्म सम्बन्धी विस्तृत आलोचना करनेकी लोगोंकी इच्छा भी होती है, पर अभी तक उसके पूर्ण होनेका कोई विशेष सुभीता नहीं है। कारण दो चार प्रन्थोंको छोड़कर जैनधर्म सम्बन्धी अग पित प्रन्थ अभी तक भी अप्रकाशित हैं; भिच्च भिच्च मंदिरोंके गुप्त भण्डारोंमें जैन प्रन्थ छिपे हुए हैं, इसिलए पठन या आलोचना करनेके लिए वे दुर्ल में हैं।

### हमारी उपेक्षा तथा अञ्चता-

वं द धर्मके समान जैनधर्मकी आलोचना क्यों नहीं हुई ? इसके और भी कई कारण हैं । बौद धर्म पृथिविक एक तृतीयांश वासियोंका धर्म है, किन्दु भारतके चालीस करोड़ लोगोंमें जैनधर्मावलम्बी केवल लगभग बीस लाख हैं । इसी कारण बौद्धधर्मके समान जैन धर्मके गुरुत्वका किसीको अनुभव नहीं होता । इसके अतिरिक्त भारतमें बौद्ध-प्रभाव विशेषताके साथ परिस्फुटित हैं । इसिलए भारतके इतिहासकी आलोचनामं बौद्धधर्मका प्रसङ्ग स्वयं ही आकर उपस्थित हो जाता है । अशोकस्तम्भ, चीनी यात्री हुयेन-सांगका भारतभ्रमण, आदि जो प्राचीन इतिहासकी निर्विवाद वातें हैं उनका बहुत बड़ा भागं बौद्धधर्मके साथ मिला हुआ है भारतके कीर्तिशाली चकवर्ती राजाओंने बौद्धधर्मको राजधर्मके रूपमें प्रहण किया था, इसिलए किसी समय हिमालयसे लेकर कन्याकुमारी तककी समस्त भारतभूमि पीले कपड़ेवालोंसे ध्यास हो गयी यी । किन्दु भारतीय इतिहासमें जैनधर्मका प्रभाव कहां तक विस्तृत हुआ या यह अब तक भी पूर्ण रूपसे मालुम नहीं होता है । भारतके विविध स्थानोंमें जैन कीर्तिके जो अनेक ध्यंसावशेष अब भी

वर्तमान हैं उनके सम्बन्धमें श्रव्छी तरह श्रनुसन्धान करके ऐतिहासिक तत्त्वोंकी स्रोवनेकी कीई उल्लेख बीम्ब चेष्टा नहीं हुई है । हां; कुछ वर्षोंसे ऋति राधारण चेष्टा हुई है । मैसूर राज्यके शवणबेलगोला नामक स्थानके चन्द्रगिरि पर्वतपर जो थोड़ेसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनसे मालूम होता है कि मीर्वदशके प्रतिष्ठाता महाराज चन्द्रगुप्त जैन मतानलम्बी थे। इस बातको श्री विन्संट स्मिथने सपने भारतके इतिहासके वतीय संस्करण ( १९१४ ) में लिखा है परन्त इस विषयमें कक लोगोंने शंका की है किन्तु बाब अधिकांश मान्य विद्वान इस विषयमें एकमत हो गये हैं। जैन शास्त्रोमें लिखा है कि महाराज चन्द्रगुप्त (छट्टे !) पांचवे अतकेवली भद्रबाहुके द्वारा जैन धर्ममें दीक्षित किये गये थे और महाराज आशोक भी पहले अपने पितामह से प्रहीत जैनधर्मके अनुयायो थे; पर पीछे उन्होंने जैन धर्मका परित्याग करके बौद्धधर्म प्रह्रण कर लिया था। भारतीय विचारोंपर जैन धर्म और जैन दर्शनने क्या प्रभाव डाला है, इसका इतिहास लिखनेके समग्र उपकरण अब भी संग्रह नहीं किये गये हैं। पर यह बात अब्बी तरह निश्चित हो चुकी है कि जैन विद्वानोंने न्यायशास्त्रमें बहुत स्त्रधिक उन्नति की यी। उनके स्त्रीर बौद्ध नैयायकोंके संसर्ग स्त्रीर संबर्धके कारण प्राचीन न्यायका कितना ही ख्रंश परिवर्धित और परिवर्तित किया गया और नवीन न्यायके रचनेकी श्रावश्यकता हुई थी । शाकश्यन, श्रादि वैयाकरण, कुन्दकन्द, उमास्वामि, सिद्धसेन, दिवाकर अहाकश्रद्ध-देव, आदि नैयायिक, टीकाकुत्कुलरिव मिल्लिनाय, कोषकार अमरिवंह, अभिधानकार, पूज्यपाद, देमचन्द्र, तका गणितक महावीर।चार्य, ऋदि विद्वान जैनधर्मावलम्बी थे । भारतीय ज्ञान भण्डार इन सबका बहुत ऋणी है।

"श्रद्धी तरह परिचय तथा श्रालोचना न होनेके कारण श्रद भी जैनधर्मके विषयमें लोगोंके तरह तरहके ऊटपटांग खयाल बने हैं। कोई कहता या यह बौद्धधर्मका ही एक मेद है। कोई कहता या कि वैदिक (हिन्दू) धर्ममें जो अनेक सम्प्रदाय है, इन्हींमें से यह भी एक है जिसे महाबीर स्वामीने प्रवर्तित किया था। कोई, कोई कहते थे कि जैन आर्य नहीं है, क्योंकि वे नम्नमूर्तिओंको पूजते हैं। जैनधर्म भारत के मूलनिवासियोंके किसी एक धर्म सम्प्रदायका केवल एक रूपान्तर है। इस तरह नाना अनिकताओंके कारण नाना प्रकारकी कल्पनाओं प्रेत आन्तियों के तिसी प्रकृत आन्तियों के तरही थी, उनकी निराधारता अब धीरे धीरे प्रकृत होती जाती है।

## जैनधर्म बौद्ध धर्मसे अति प्राचीन-

यह अच्छी तरह प्रमाशित हो चुका है कि जैनधर्म बै।द्वधर्मकी शाला नहीं है महाबीर स्थामी जैनधर्मके स्थापक नहीं हैं, उन्होंने केवल प्राचीन धर्मका प्रचार किया था। महाबीर या बर्दमानस्थामी बुद्धदेवके समकालीन थे। बुद्धदेवने बुद्धत्व प्राप्त करके धर्मप्रचार कार्यका जत लेकर जिस समय धर्मचकका प्रवर्तन किया था, उस समय महाबीर स्वामी एक सर्व विभुत तथा मान्य धर्मशिद्धक थे। बै।द्वेंके जिपिटक

#### वर्णी स्थिनन्दन-प्रत्य

नामक प्रन्यमें 'नातपुत्त' नामक जिस निर्मन्य धर्मप्रचारकका उल्लेख है, वह 'नातपुत्त' ही महावीर स्वामी है उन्होंने ब्रान् नामक व्यविध्वंशमें बन्म ग्रह्ण किया था, इसलिए वे ब्रान्पुत्र' (पाली भाषामें था[ना]तपुत्त) कहलाते थे। जैन मतानुसार महावीर स्वामी चीबीसवें वा क्रान्तिम तीर्यंकर थे। उनके लगभग २०० वर्ष पहले तेईसवें तीर्थंकर श्रीपार्श्वनाय स्वामी हो चुके थे। ब्राव तक इस विश्वयमें सन्देह या कि पार्श्वनाय स्वामी ऐतिहासिक व्यक्ति थे या नहीं परन्तु डा० हर्मन जैकोबीने सिद्ध किया है कि पार्श्वनायने ईसा पूर्व क्राटबीं राताब्दिमें जैनधर्मका प्रचार किया था। पार्श्वनायके पूर्ववर्ती ब्रान्य बाईस तीर्थकरोंके सम्बन्धमें ब्रावतक कोई ऐतिहासिक प्रमाया नहीं मिला है।

# दिगम्बर मृल परम्परा है-

"तीर्थिक, निर्मन्य और नग्न नाम भी जैनोंके लिए व्यवहृत होते हैं। यह तीवरा नाम जैनोंके प्रधान और प्राचीनतम दिगम्बर सम्प्रदायके कारण पड़ा है। मेगस्थनीज इन्हें नग्न दार्शनिक (Gymnosphists) के नामसे उल्लेख करता है। प्रीस्देशमें एक ईिल्याटिक नामका सम्प्रदाय हुन्ना है। वह नित्य, परिवर्तनरिहत एक खदीत सत्तामात्र स्वीकार करके जगतके सारे परिवर्तनों, गतियों और क्रियाओंकी संभावनाको अस्वीकार करता है। इस मतका प्रतिद्वन्दी एक 'हिराक्लीटियन' सम्प्रदाय हुन्ना है वह विश्वनत्त्व (प्रव्य) की नित्यता सम्पूर्ण रूपसे अस्वीकार करता है। उसके मतसे जगत सर्वथा परिवर्शनशील है। जगत् स्रोत निरवाय गतिसे वह रहा है, एक ख्राभरके लिए भी कोई वस्तु एक भावसे स्थित होकर नहीं रह सक्ती। ईिल्याटिक—सम्प्रदायके द्वारा प्रचारित उक्त नित्यवाद और हिराक्लीटियन सम्प्रदाय द्वारा प्रचारित परिवर्शन वाद पाश्रात्य दर्शनोंमें समय समय पर अनेक रूपोंमें नाना समस्याओंके आवरणमें प्रकट हुए हैं। इन दो मतोंके समन्वयकी अनेक बार चेहा भी हुई है; परन्तु वह सफल कभी नहीं हुई। वर्तमान समयके प्रसिद्ध प्रीसीसी दार्शनिक बर्गसान (Bergson) का दर्शन हिराक्लीटियनके मतका ही रूपान्तर है।

## भारतीय नित्य-अनित्यवाद---

वेदान्त दर्शनमें भी सदासे यह दार्शनिक विवाद प्रकाशमान हो रहा है। वेदान्तके मतसे केवल नित्य-शुद्ध-युद्ध-युद्ध-युद्ध-स्व स्वभाव चैतन्य ही 'सत्' है, शेष को कुछ है वह केवलनाम रूपका विकार 'माया प्रपञ्च'—'श्रसत्' है। शक्कराचार्यने सत् शब्दकी को व्याख्या की है उसके अनुसार इस दिखकायी देनेवाले जगतप्रश्चकी कोई भी वस्तु सत् नहीं हो सकती। भूत, भविष्यत्, वर्तमान इन तीनों कालोंमें जिस बस्तुके सम्बन्धमें बुद्धिको भ्रान्ति नहीं होती, वह सत् है और जिसके सम्बन्धमें व्यक्तिचार होता है—

<sup>9.</sup> विसम्बर सम्प्रदायके प्रन्योमें महावीर स्वामीके वंश्वका उल्लेख 'नाथ' नामसे मिलता है, जो निश्चय ही 'शातु'' के प्राकृत रूप 'णात' का ही रूपान्तर है।

वह सरत् हैं। जो वर्तमान समयमें है, वह यदि स्नादि श्रतीतके किसी समयमें नहीं या स्नीर स्नन्त भविष्यत्के भी किसी समयमें नहीं रहेगा, तो वह सत् नहीं हो सकता—वह स्रसत् है। परिवर्तनशील स्नसद्दुके साथ वेदान्तका कोई सम्पर्क नहीं है! वेदान्त दर्शन केशल श्राह्मैत सद्ब्रह्मका सत्त्व दृष्टिसे स्ननुसन्धान करता है। वेदान्तकी यही प्रथम बात है 'श्रयातो ब्रह्म जिल्लाम' स्नीर यही स्नितम बात है। स्योकि—"तरिमन् विद्याते सर्वमित् विद्याते भवित।"

"वेदान्तके समान बौद्घदर्शनमें कोई त्रिकाल अध्यभिचारी नित्य वस्तु नहीं मानी गयी है बौद्ध ख्यि-क्यादके मतसे 'सर्वे ख्यां ख्यां?'। अगत्स्रोत अमितहतत्त्वा अभाध गतिसे क्राबर वह रहा है—ख्याभरके क्षिए भी कोई वस्तु एक ही भावसे एक ही अवस्थामें स्थिर होकर नहीं रह सकती। परिवर्तन ही जगतका मूलमंत्र है! जो इस ख्यामें मौजूद है, वह आगामी ख्यामें ही नष्ट हो कर दूसरा रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार अनन्त मरण और अनन्त जीवनोंकी अनन्त कीड़ाएं इस विश्वके रंगमंचपर लगातार हुआ करती हैं। यहां स्थिति, स्यैर्ग, नित्यता असंभव है।

## जैन-अनेकान्त---

"स्याद्वादी जैनदर्शन वेदान्त और बौद्धमतकी श्रांशिक क्यताको स्वीकार करके कहता है कि विश्वतस्व या द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी । वह उत्पत्ति, शुवता और विनाश इन तीन प्रकारकी परस्पर विरुद्ध अवस्थाओंसे से युक्त है। वेदान्त दर्शनमें जिसप्रकार 'स्वरूप' और 'तटस्थ' क्रक्रण कहे गये हैं उसी प्रकार जैनदर्शनमें प्रत्येक वस्तुको समकानेके क्षिए दो तरहसे निर्देश करनेकी व्यवस्था है। एक को कहते हैं 'निश्चयनय' और दूसरेको कहते हैं 'व्यवहार नय' । स्वरूपलक्त्याका जो आर्थ है, ठीक वही आर्थ निश्चयनयका है। वह वस्तुके निज भाव या स्वरूपको बतलाता है। व्यवहारनय वेदान्तके तटस्य लह्मणके द्यानुक्य है । उससे बन्यमाण वस्तु किसी दूसरी-वस्तुकी अपेद्यासे वर्णित होती है । द्रम्य निश्चय नयसे अव है किन्तु अयवहारनयसे उत्पत्ति और विनाशशील है, अर्थात् द्रव्यके खरूप या स्वभावकी अपेका से देखा बाय तो वह नित्य स्थायी पदार्थ है, किन्तु साज्ञात् परिदृश्यमान व्यवहारिक जगतकी अपेद्धासे देखा जाय तो वह स्नित्य और परिवर्तनशील है। द्रव्यके सम्बन्धमें नित्यता और परिवर्तन आंशिक या अपेक्षिक भावसे सत्य है-पर सर्वया एकान्तिक सत्य नहीं है। वेदान्तने द्रव्यकी नित्यताके ऊपर ही इण्डि रक्ली है न्त्रीर भीतरकी वस्तका सन्धान पाकर, बाहरके परिवर्तनमय जगत प्रपञ्चको तुच्छ कह कर उड़ा दिया है: श्रीर बीद्ध स्विणकवादने बाहरके परिवर्तनकी प्रसुरताके प्रभावसे रूप-रस-गन्ध-शन्द-स्पर्शादिकी विचित्रतामें ही मुग्ध होकर इस वहिवैंचित्र्यके कारणभूत, नित्य-सूत्र ऋम्यन्तरको खो दिवा है। पर स्याद्वादी जैनदर्शनने भीतर और बाहर, आधार आधेय, वर्म और वर्मी, कारण और कार्य, आहेत और वैविध्य दोनोंको ही यथास्थान स्वोकार कर लिया है।

<sup>&#</sup>x27;१. ''यदिवया नुर्विभनं व्यमिकरति तत्सत, यदिवया नुर्विभवंभिकरति तदसत्।''—गीता शांकरमाप्य १---१६ ।

#### वर्णी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

### स्याद्वादकी व्यापकता-

"इसतरह स्याद्वादने, विरुद्ध बादोंकी मीमांसा करके उनके अन्तःसूत्र रूप आपेन्तिक सत्यका मतिपादन करके उसे पूर्वाता प्रदान की है। विशिवम जेम्त नामके विद्वान् द्वारा मचारित Pragmtaism बादके साथ स्यादादकी खनेक अंशोंमें तुलना हो सकती है। स्यादादका मुलसूत्र जुदे, जुदे दर्शन शास्त्रोंमें जुदे जुदे रूपमें स्वीकृत हुआ है। यहां तक कि शृह्कराचार्यने पारमार्थिक-सत्यसे व्यवहारिक सत्यको जिस कारण विशेष रूपमें माना है, वह इस स्यादादके मूलसूत्रके साथ अभिन्न है। श्रीशंकराचार्यने परिदृश्यमान या दिखलायी देनेवाले जगतका अस्तित्व अस्वीकार नहीं कियां है, उन्होंने केवल इसकी पारमार्थिक सत्ताको अस्वीकार किया है। बौद्ध विज्ञानवाद एवं शून्यवादके विरुद्ध उन्होंने अगतकी व्यवहारिक सत्ताको आत्यन्त हटताके साथ प्रमाखित किया है। समतल भूमिपर चलते समय एक तल, द्वितल, त्रितल, ब्रादि उच्यताके नाना प्रकारके भेद हमें दिखलायी देते हैं, किन्तु बहुत ऊंचे शिखरसे नीचे देखनेपर सतलंडा महल श्रीर कुध्यिमें किसी प्रकारका भेद नहीं जान पहला। इसी तरह ब्रह्मबृद्धिसे देखनेपर जगत मायाका विकास, ऐन्द्रजालिक रचना अर्थात् अनित्य है; किन्तु साधारण बुद्धिसे देखनेपर जगतकी सत्ता स्थीकार करना ही पहली है । दो प्रकारका सत्य दो विभिन्न हृष्टियोंके कारवासे स्वयं सिद्ध है ! वेदान्तसारमें मायाको जो प्रसिद्ध 'संज्ञा' दी गयी है, उससे भी इस प्रकारकी भिन्न हण्टिश्रोंसे समत्यन्त सत्यताके भिन्न रूपोंकी स्वीकृति इष्ट है। बौद्ध इष्टयबादमें शून्यका जो व्यतिरेकमुख लुक्कण किया है, उसमें भी त्यादादकी खाया स्पष्ट प्रतीत होती है। श्रस्ति, नास्ति, श्रस्ति-नास्ति दोनों, श्रस्ति-नास्ति दोनों नहीं, इन चार प्रकारकी भावनाओं के जो परे हैं, उसे शून्यत्व कहते हैं । इसप्रकार पूर्वी और पश्चिमी दर्शनोंके जुदे जुदे स्थानोंमें स्थादादका मूल त्य तत्त्वज्ञानके कारण रूपसे स्वीकृत होनेपर भी. त्याद्वादको स्वतंत्र उच दार्शनिक मतके रूपमें प्रसिद्ध करनेका गौरव केवल जैनदर्शनको ही मिल सकता है।

जैन सृष्टिकम---

जैनदर्शनके मूलतत्त्व या द्रव्यके सम्बन्धमें जो कुछ कहा गया है उससे ही मालूम हो जाता है कि जैनदर्शन यह स्वीकार नहीं करता कि स्टिन्ट किसी विशेष समयमें उत्पन्न हुई है। एक ऐसा समय या जब स्टिन्ट नहीं यो, सर्वत्र शृत्यता यो, उस महाशृत्यके भीतर केवल स्टिन्टकों अकेला विराजमान या और ऊसी शृत्यसे किसी एक समयमें उसने उस ब्रह्मणण्डको बनाया। इस प्रकारका मत दार्शनिक दृष्टिसे अतिशय अमपूर्ण है। शृत्यसे ( अस्त्रसे ) सत्की उत्पत्ति नहीं हो सकतो। सस्कार्य वादियोंके मतसे केवल सत्से ही सत्की उत्पत्ति होना सम्भव है । सत्कार्यवादका यह मूलस्व संनेपमें भगवद्गीतामें मीजूद है। सास्य और वेदान्तके समान बैनदर्शन भी सत्कार्यवादी है!

१. ''सदसदुभवानुभय-चतुष्कोढि विनिर्मुक्तं शून्यत्वम्''---

२. "नासती विचते मावो नामावी विचते सतः।"

''जैनदर्शनमें 'जीव' तत्त्वकी जैसी विस्तृत आसोचना है वैसी श्रीर किसी दर्शनमें नहीं है । ''वेदान्त दर्शनमें संचित, कियमाया श्रीर प्रारम्ध इन तीन प्रकारके कर्मोंका वर्यान है । जैन-दर्शनमें इन्हींकी यथाक्रम सत्ता, बन्ध और उदय कहा है । दोनों दर्शनोंमें इनका स्वरूप भी एकसा है ।

"सवीय केवली और अयोग केवली अवस्थाके साथ इमारे शास्त्रोंकी जीवन्मुक्ति और विदेह-मुक्तिकी तुलना हो सकती है। खुदे, खुदे गुग्रत्थानोंके समान मोस् प्राप्तिकी खुदी खुदी झबस्थाएं वैदिक दर्शनोंपे मानी गयी है। योगवाविष्ठमें शुभेन्छा, विचारगा, तनुमानसा, सत्वापित, संसक्ति, पदार्थाभावनी और नूर्यगाः इन सात ब्रह्मविद् भूमियोंका वर्णन किया गया है।

"संवर तत्त्व और 'प्रतिमा' पालन, जैनदर्शनका चारित्र मार्ग है। इससे एक ऊंचे स्तरका नैतिक आदर्श प्रतिष्ठापित किया गया है। सब प्रकारसे आसिक्त रहित होकर कर्म करना ही साधनाकी भित्ति है। आसिकिके कारण ही कर्मबन्ध होता है; अनासक्त—होकर कर्म करनेसे उसके द्वारा कर्मबन्ध नहीं होगा। भगवद्गीतामें निष्काम कर्मका जो अनुपम उपदेश किया है, जैनशास्त्रोंके चरित्र विषयक अन्योंमें वह स्त्राया विश्वदरूपमें दिखलायी देती है।

"जैनधर्मने द्वाहिंसा तत्त्वको द्वायन्त विस्तृत एवं ब्यापक करके व्यवहारिक जीवनको पग, पगपर नियमित और वैधानिक करके एक उपहासास्पद सीमापर पहुंचा दिया है, ऐसा कतिपय लोगोंका कथन है। इस सम्बन्धमं जितने विधि-निषेध हैं उन सबको पालते हुए चलना इस बीसवीं शतीके बटिल बीवनमें उपयोगी, सहज और संभव है या नहीं, यह विचारखीय है।

जैनधर्ममें ऋहिंसाको इतनी प्रधानता क्यों दी गयी है ! यह ऐतिहासिकों की गवेषयाके बीग्य विषय है । जैनसिद्धान्तमं ऋहिंस। शब्दका ऋयं व्यापकसे व्यापकतर हुआ है । तया, ऋपेचाकृत ऋयंचीन प्रत्योंमें वह रूपान्तर भावते प्रहश्य किया गया गीताके निष्काम-कर्म-उपदेशसा प्रतीत होता है । तो भी, पहले ऋहिंस। शब्द साधारण प्रचांतत ऋर्यमें ही व्यवहृत होता था, इस विषयमें कोई भी सन्देह नहीं है । वैदिक युगमें यश-कियामें पश्चित्रं ऋत्यन्त निष्ठुर सीमापर जा पहुंची थो । इस क्रूर कर्मके विरूद्ध उस समय कितने ही ऋहिंसावादी सम्प्रदायोंका उदय हुआ। था, यह बात एक प्रकारसे सुनिश्चित है । वैदर्मे 'मा हिस्यात् सर्व भूतानि' यह साधारण उपदेश रहनेपर भी यह कर्ममें पश्चहत्याकी ऋनेक विशेष विधियोंका उपदेश होनेके कारण यह साधारण उपदेश रहनेपर भी यह कर्ममें पश्चहत्याकी ऋनेक विशेष विधियोंका उपदेश होनेके कारण यह साधारण विधि (व्यवस्था) केवल विधिक रूपमेंही सीमित हो गयी थी, पद पदपर उपेन्तित तथा उल्लंषित होनेसे उसमें निहित कल्याणकारी उपदेश सदाके लिए विस्कृतिके गर्भमें विलीन हो गया था श्रीर ऋन्तमें 'पशु यहके लिए ही बनाये गये हैं' यह ऋस्तुत मत प्रचलित हो गया था । क इसके फल स्वरूप वैदिक कर्मकाण्ड; बिलमें मारे गये पशुऋंके रक्तसे लाल होकर समस्तसाहितक भावका विरोधी

<sup>\* &#</sup>x27;'यहार्थं' पराव: स्ट्राः स्वयंभेव स्वयंभुवा । अतस्तवां घातविश्यामि तस्त्राषद्दे वर्षोऽवर्थः अ''

### वर्धी-स्मिनन्दन-प्रन्य

हो गया था। जैन कहते हैं कि उस समय यहकी इस नृशंस पशुहत्याके विकद्ध जिस जिस मतने विरोधका बीह्य उठाया था उनमें जैनवर्म सब से आगे था। 'मुनयो वातवसनाः'' कहकर ऋग्वेदमें जिन नग्नमुनियों का उत्सोख है, विद्वानोंका कथन है कि वे जैन दिगम्बर संन्यासी ही हैं।

"बुद्धदेवको सध्यकरके जयदेवने कहा है-

## 'निन्द्सि यदाविधेरहह स्रुतिजातं सदय हृदय दिशति पशुषातम् !'

किन्तु यह श्राहंतातस्य जैनधर्ममें इस्प्रकार श्रंग —श्रंगी भावसे संमिश्रित है कि जैनधर्मकी सता बीद्ध धर्मके बहुत पहले सिद्ध होनेक कारस पशुधातात्मक यह विधिके विद्ध पहले पहले खड़े होनेका श्रेय बुद्धदेवकी अपेखा जैनधर्मको ही अधिक है। बेदविधिकी निन्दा करनेके कारस हमारे शास्त्रोमें चार्याक, जैन और बौद्ध पायण्ड 'या श्रानास्त्रक' मतके नामसे विख्यात हैं। इनतीनों सम्प्रदार्थोकी भूटी निन्दा करके विन शास्त्रकारोंने अपनी साम्प्रदायिक संकीर्याताका परिचय दिया है, उनके इतिहासकी पर्यालीचना करनेसे मालूम होगा कि वो प्रन्य जितना हो प्राचीन है, उसमें बौद्धोंकी अपेखा जैनोंको उतनी हो श्रिषक गाली गत्नीय की है। श्राहंसाबादी जैनोंके शान्त निरीह शिर पर किसी किसी शास्त्रकारने तो श्लोक पर हलोक प्रयित करके गालियोंकी मूसलाधार वर्षा की है। उदाहरखके तौरपर विष्णु पुरायको ले लीजिये अभी तककी खोजोंके अनुसार विष्णु पुराय सारे पुरायोंसे प्राचीनतम न होनेपर भी अत्यंत प्राचीन है। इसके तृतीय भागके सत्रहवें और श्राटारहवें श्रध्याय केवल जैनोंकी निन्दासे पूर्ण हैं। "नग्नदर्शनसे आद्धकार्य भ्रष्ट हो जाता है, और नग्नके साथ संभाषया करनेसे उस दिनका पुष्य नष्ट हो जाता है। शत्रवनु नामक राजाने एक नग्न पाष्ण्ड से संभाषया करनेसे उस दिनका पुष्य नष्ट हो जाता है। शत्रवनु नामक राजाने एक नग्न पाष्ण्ड से संभाषया किया या, इस कारण वह कुत्ता, गोदह, मेडिया, गीध और मोरकी योनियोंमें जन्म थारण करके अन्तमें अध्येश यत्रके बलसे स्नान करनेपर सुक्तिलाभ कर सका।" जैनोंके प्रति वैदिकोंके प्रवल विदेषकी निम्नलिखित श्लोकोंसे अभिव्यक्ति होती है—

## "न पठेत् यायनीं भाषां प्रायाः करठगतैरपि। हस्तिना पीड्यमानोऽपि न गच्छेज्ञैनमन्दिरम्॥"

यद्यपि जैन लोग अनन्त मुकारमाझों (सिद्घों) की उपासना करते हैं, तो भी वास्तवमें वे व्यक्तित्व रहित पारमारम्य स्वरूपको ही पूजा करते हैं। व्यक्तित्व रहित होनेके कारण हो जैन पूजा पद्घतिमें वैष्णव और शाक्तमतोंके समान भक्तिकी विचित्र तरङ्गोंकी संभावना बहुत ही कम रह जाती है।

बहुत लोग यह भूल कर रहे ये कि बीद्घमत श्रीर जैनमतमें भिश्नता नहीं है पर दोनों घर्मों में कुछ श्रंशों में समानता होनेपर भी श्रसमानताकी कमी नहीं है। समानतामें पहली बात तो यह है कि दोनों में श्राहिसा धर्मकी खरयन्त प्रधानता है। दूसरे जिन, सुगत, श्राहेस, सर्वक, तथागत, शुद्ध, श्राहि नाम बीद्ध

स्तीर कैन दोनों ही अपने सपने उपास्व देवोंके लिए प्रयुक्त करते हैं। तीलरे दोनों ही बर्मबाले युद्धदेव या तीर्थं करों की एकही प्रकारकी पायास-प्रतिमाएं बनवा कर चैत्यों या स्त्पोंमें स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। रत्यों और मूर्तियोंमें इतनी अधिक सहशता है कि कभी कभी किसी मूर्ति और स्त्पका यह निर्ण्य करना कि यह जैनमूर्ति है या बौद्ध, विशेषश्चेके लिए कठिन हो जाता है। इन लब बाहरी समानताओंके अतिरिक्त दोनों घमोंकी विशेष मान्यताओंमें भी कहां कहां सहशता दिखती है, परन्तु उन सब विषयोंमें वैदिक धर्मके साथ जैन और बौद्ध दोनोंका हो प्रायः ऐकमत्य है। इस प्रकार बहुत सी समानताएं होनेपर भी दोनोंमें बहुत कुछ विरोध है। पहला विशेध तो यह है कि बौद्ध क्षिणकवादी है; पर जैन चिणकवादको एकान्त रूपमें स्वीकार नहीं करता। जैन वर्म कहता है कि कमं फल रूप से प्रवर्तमान जन्मान्तरबादके साथ क्षिणकवादको स्वाय क्षिणकवादको स्वाय क्षिणकवादको स्वाय स्वाय क्षिणकवादको स्वाय स्वाय क्षिणकवादको स्वाय स्वितकों जितनी स्वयाति लिया है उतनी बौद्धोंमें नहीं है। सम्ब हारा मारे हुए जीवका मांस लानेकी बौद्धधर्म मनायी नहीं करता, उसमें स्वयं हत्या करना ही मना है। बौद्धर्शनके पञ्च स्कन्धके समान कोई मनोवैज्ञानिक तत्व भी जैनदर्शनमें नहीं माना गया।

बैं। इ्या दर्शनमें जीवपर्याय क्रापेद्धाकृत सीमित है, जैनदर्शनके समान उदार क्रीर व्यापक नहीं है। वैदिक धर्मों तथा जैनधर्ममें मुक्तिके मार्गमें जिसप्रकार उत्तरोत्तर सीदियोंकी बात है, वैसी बीद्ध धर्ममें नहीं है। जैन गोत्र-वर्णके रूपमें जाति-विचार मानते हैं, पर बीद्ध नहीं मानते।

"जैन और बौद्धको एक समस्रनेका कारण जैनमतका भाषी भांति मनन न करने के विवाय औरकुछ नहीं है। प्राचीन भारतीय शास्त्रोंमें कहीं भी दोनोंको एक समस्रनेकी भूल नहीं की गयी है। वेदान्त
सूत्रमें जुदे जुदे स्थलीपर जुदे जुदे हेतुबादसे बौद्ध और जैनमतका खण्डन किया है। शंकर दिग्विजयमें
लिखा है कि शंकराचार्यने काशीमें बौद्धोंके साथ और उज्यतिमें जैनोंके साथ शास्त्रार्थ किया था। यदि
दोनों मत एक होते, तो उनके साथ दो जुदे जुदे स्थानोंमें दो बार शास्त्रार्थ करनेकी आवश्यकता नहीं थी।
प्रश्रीक्षचन्द्रीदय नाटकमें बौद्ध भिक्ष और जैन दिगंबरको लड़ायीका वर्णन है।

"वैदिक (हिन्दू) के साथ जैनधर्मका अनेक स्थलोंमें विरोध है; परन्तु विरोधकी अपेद्धा साहस्य ही अधिक है। इतने दिनोंसे कितने हो मुख्य विरोधोंकी ओर दृष्टि रखनेके कारण वैर विरोध बदता रहा और लोगोंको एक दूसरेको अञ्झी तरहसे देख सकनेका अवसर नहीं मिला। प्राचीन वैदिक सब सह सकते थे परन्तु वेद परित्याग उनको दृष्टिमें अपराध या।

"वैदिक धर्मको इष्ट जन्म-कर्मवाद जैन श्रीर बीद्ध दोनों ही अमोंका भी मेरूदण्ड है। दोनों ही धर्मोंमें इसका श्रविकृत रूपसे प्रतिपादन किया गया है। जैनोंने कर्मको एक प्रकारके परमाग्रुरूप सूक्ष्म पदार्थ (कार्माग्र वर्गग्रा) के रूपमें कल्पना करके, उसमें कितनी ही स्युक्तिक श्रेष्ठ दार्शनिक विशेषताक्रोंकी

### वर्णी-श्रमिनन्दन-प्रन्थ

सिंह ही नहीं की है, किन्दु उसमें कर्म-फलबादकी मूल मान्यताकी पूर्णरूपसे सुरिश्चित रखा है। वैदिक दर्शनका दुःखबाद और अन्य-मरखात्मक दुःखब्प संसार सागरसे पार होनेके लिए निश्चित्तमार्ग अथवा मोज्ञान्वेषण—यह वैदिक, जैन श्रां र बोद्ध सका ही प्रधान साध्य है। निश्चित एवं तपके द्वारा कर्मबन्धका ज्य होनेपर आत्मा कर्मबन्धसे मुक्त होकर स्वभावको प्राप्त करेगा और अपने नित्य-अबद्ध-शुद्ध स्वभावके निस्सीम गौरवसे प्रकाशित होगा। उस समय

भियते इदयप्रनिथिष्ठिष्ठणन्ते सर्व संश्वयाः । श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

यह स्पष्ट रूपसे जैन औ।र वैदिक शास्त्रोंमें घीषित किया गया है।

' जन्म जन्मान्तरोंमें कमाये हुए कमोंको; बासनाके विश्वंसक निवृत्तिमार्गके द्वारा ज्ञय करके परम-पद प्राप्तिकी साधना वैदिक, जैन और बौद्ध तीनों ही चमोंमें तर-तमके साथ समान रूपसे उपदेशित की गयी है। दार्शनिक मतवादोंके विस्तार आंद साधनाकी कियाओंकी विशिष्टतामें भिन्नतः हो सकती है, किन्दु उद्देश्य और गन्तव्य स्थल सबका ही एक है—

## कवीनां वैचित्र्यादजुकुटिसनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्यमसि पयसामर्णय इस ।

महिम्नस्तोत्रकी सर्व-धर्मे-समानस्वको करनेमें समर्थ यह उदारता वैदिक शास्त्रांमें सतत उपदिष्ट होनेपर भी संकीर्ण साम्प्रदायिकतासे उत्पन्न विदेश बुद्धि प्राचीन ग्रन्थोंमें वहां तहां प्रकट हुई है; किन्तु ग्राजकल हमने उस संकीर्णताको शुद्र मर्यादाका ग्रातिकम करके यह कहना सीखा है——

> यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति बेदान्तिनो बैद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्त्तेति नैयायिकाः । द्याद्वित्यथ जैनशासन्दताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विद्धात् वांछित फलं त्रैकोक्यनाथो हरिः ॥

''ईसाको स्नाठवीं शतोमें इसी प्रकारके महान उदार भावोंसे श्रनुश्राणित होकर जैनाचार्य मूर्ति-मान स्यादाद भष्ट स्रकलंक देव कह गये हैं---

> "यो विश्वं वेद वेदं जननजसनिधे भेक्किनः पार हृद्या पौर्वापर्याविरुद्धं वसनमनुषमं निष्कसङ्कं यदीयम् । तं वन्दे साधुवन्दां सकल गुणनिधि ध्वस्तदोष द्विषन्तं बुद्धं वा वर्षमानं शतदसनिसयं केदावं वा शिवं वा ॥"

## जगतकी रचना श्रीर उसका प्रबन्ध

## स्व॰ बाबू स्रजमानु, वकील

यह जगत् किस तरह बना और किस तरह इसका यह सब अबन्य चल रहा है, इस विषयमें लोगोंमें बहुत ही ज्यादा मतमेद पाया जाता है। सभी आपने मतको 'आसवचन' या 'सर्यज्ञवाक्य' बना रहे हैं। इससे इस विषयका निर्णय शब्द प्रमाणके द्वारा होना तो क्लिकुल ही आसम्भव नतीत होता है। एकमान अनुमान प्रमाणसे ही निश्चय किये बानेका सहारा रह गया है। तर्क या अनुमान आर्थात् बुद्धिवचारसे किसी विषयकी जांच तथा लोज करनेका अर्थ सिवाय इसके और कुछ भी नहीं होता है कि संसारमें जो कुछ भी हो रहा है उससे उन कार्योंके नियमोंको निश्चय कर लें और फिर उन्हीं नियमोंको आपनी जांचकी कसीटी बना लें। जैसा कि गेहूंके बीजसे सदा गेहूंका ही पौधा उगता हुआ देखकर इम यह सिद्धान्त ठहरा लें कि गेहूंके बीजसे तो गेहूंका ही पौधा उगता हुआ देखकर इम यह सिद्धान्त ठहरा लें कि गेहूंके बीजसे तो गेहूंका ही पौधा उगता हुआ देखकर इम यह सिद्धान्त ठहरा लें कि गेहूंके बीजसे तो गेहूंका ही पौधा उगता हुआ देखकर इम यह सिद्धान्त ठहरा लें कि गेहूंके बीजसे तो गेहूंका पौधा पैदा हो जानेकी बात को सही और हसी अटल नियम मानकर भविष्यमें भी गेहूंके बीजसे गेहूंका पौधा पैदा हो जानेकी बात को सही और हसी प्रकार आ-पुरुष द्वारा हो मनुष्यकी उत्पक्त प्रत्येक मनुत्यका आपने मां-बाप द्वारा पैदा होना ही ठीक समको, इसके विपरीत किसी भी बातको सत्य न माने। इसी प्रकारकी जांच और खोजको बौद्धिक जांच कहते हैं। अनुभव द्वारा खोजे हुए इसी प्रकारके नियमोंसे आपसमें लोगोंके मतमेदका निर्णय हो सकता है अहिर होता है।

### प्रघान मान्यताएं--

यद्यपि इस विचारंगीय विषयके सम्बन्धमें इस दुनियांमें सैकड़ों प्रकारके मत चले का रहे हैं तो भी वे सब, मोटे रूपसे तीन भागोंमें विभाजित हो जाते हैं। (१) प्रथम मतवासे तो एक परमेश्वर या ब्रह्मको ही अनादि अनन्त मानते हैं। इनमें से भी कोई तो यह कहते हैं कि उस ईश्वरमें ब्रह्मके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, यह जो कुछ भी छिट दिसायी दे रही है वह स्वप्नके समान एक प्रकारका अम मात्र है। कुछ यह कहते हैं कि अममात्र तो नहीं है, दुनियांके सब पदार्थ सत् स्पसे विद्यमान तो हैं

#### वर्गी-क्रिभनन्दन-ग्रन्थ

परमु इन सभी चेतन अचेतन पदार्थों को उस परमेश्वरने ही नास्तिसे अस्ति रूप कर दिया है। पहले तो एक परमेश्वरके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं था; फिर उसने किसी समयमें अवस्तु ही ये सब बताएं बना दी हैं जब वह चाहेगा तब हन सब पदार्थों को नास्तिरूप कर देगा और तब सिवाय उस ईश्वरके अन्य कुछ भी न रह जायगा। (२) दूसरी मान्यतावाले यह कहते हैं कि अवस्तु से कोई वस्तु बन नहीं सकती; बत्तु से वस्तु बना करती हैं; इस कारण जीव अजीव ये दोनों प्रकारकी वस्तु जो संसारमें दिलायो देती हैं न तो किसीके द्वारा बनायी गयी हैं और न बनायी ही जा सकती हैं। जिस अकार परमेश्वर सदासे हैं और सदा तक रहेगा उसी प्रकार जीव अजीव रूप वस्तु में सदासे हैं और सदा रहेंगी। परन्तु इन जीव अजीव रूप वस्तु ओंकी अनेक अवस्थाओं—अनेक रूपोंका बनाना बिगाइना उस परमेश्वरके ही हाथमें है। (३) तीसरे प्रकारके लोगोंका यह कहना है कि जीव और अजीव ये दोनों ही प्रकारको वस्तु मं अनादिसे हैं और अनन्त तक रहेंगी। इनकी अवस्था और रूपको बदलनेवाली, संधारचकको चलानेवाली, कोई तीसरी वस्तु नहीं है। बल्कि इन्हीं वस्तु आंके आपसमें टकर खानेसे इन्हींके गुगा और स्वभावके द्वारा संसारका यह सब परिवर्तन होता रहता है—रंग-विरंगे रूप बनते विगइते रहते हैं।

#### सामञ्जस्य--

इस प्रकार, यदापि, इन तीनों प्रकारके लोगोंके सिद्धान्तोंमें धरती आकाशका सा अन्तर है तो भी एक अनिवार्य विषयमें ये सभी सहमत हैं; अर्थात् ये तीनों ही किसी न किसी वस्तुको 'अनादि' अवश्य मानते हैं । प्रथम वर्ग कहता है कि परमेश्वरको किसीने नहीं बनाया, वह तो विना बनाये ही सवासे चला ब्राता है ब्रीर ब्रपने बनादि स्वभावानुसार ही इस सारे संवारकी चला रहा है-आनेक प्रकारकी बस्तुऋोंकी बना निगाइ रहा है। दूसरेका यह कहना है कि परमेश्वरके समान जीव और अजीवकी भी किसीने नहीं बनाया, वे सदासे चले आते हैं और सदा तक रहेंगे । इसी तरह तीसरा भी कहता है कि जीव और अजीव को किसीने नहीं बनाया, किन्तु ये दोनों प्रकारको बस्तुएं विना बनाये ही सदासे चली आती हैं। इन तोनों दिरोधी मतवालोंमें यह विवाद तो उठ ही नहीं सकता कि विना बनाये सदासे भी कोई बस्तु हो सकती है या नहीं, और जब यह बात भी सभी मानते हैं कि वस्तमें कोई न कोई गुरा या स्वभाव भी अवस्य ही होता है: अर्थात विना किसी प्रकारके गुरा या स्वभावके कोई वस्तु ही ही नहीं सकती है, तब ये तीनों ही प्रकारके लोग यह बात भी जरूर मानते हैं कि को वस्तु अनादि है उसके गुरा श्रीर स्वभाव भी सनादि ही होते हैं। श्रयांत् श्रकेले एक परमेश्वरको श्चनादि माननेवाले तो उस परमेश्वर के गुगा श्चीर स्वभावकी श्चनादि बताते हैं, जीव, श्चजीव श्चीर परमेश्वरको अनादि माननेवाले इन तीनों ही के गुकांको अनादि कहते हैं, और केवल जीव और खजीवकी ही अनादि माननेवाले इन दोनों ही के गुर्खोंको अनादि बताते हैं। अतः इन दो बातोंमें तो संसारके सभी मतबाहो सहमत हैं कि (१) शंसारमें कोई बस्त बिना बनाये बानादि भी हुआ करती है क्रीर (२)

उशके शुरा और स्वभाव भी विना बनावे समादि होते हैं। सब केवल इतनी हो बात निश्चय करना बाकी रह जाती है कि कौन वस्तु तो विना बनी हुई समादि है और कौन वस्तु बनी हुई सर्थात् तादि है।

### सृष्टि नियम-

लीज करनेपर संसारमें तो ऐसी कोई भी करत नहीं मिलती है जो विना किसी बस्तके ही बन गयी हो, खर्यात् नास्तिसे ही ऋरिनुरूप हो गयी हो । खीर न कोई ऐसी ही वस्तु देखी जाती है जो किसी समय नास्तिरूप हो जाती हो । बल्कि वहां तो वस्तुसे ही वस्तु बनती देखी जाती है: अर्थात प्रत्येक वस्त किसी न किसी रूपमें सदा ही बनी रहती है। भावार्य, न तो कोई नवीन वस्तु पैदा ही होती है और न कोई क्त नारा ही होती है. बल्कि जो बस्तुएं पहलेसे चली आती हैं उन्होंका रूप बदल बदल कर नवीन नवीन बस्तुएं दिलायी देती रहती हैं: जैसा कि सोना, रूपा, खादि बातुझोंसे ही अनेक प्रकारके आभवण बनाये जाते हैं। क्या कभी इनके बिना भी आभूषण बना सकते हैं! सीना रूपा आदिके बिना वे स्नाभूषण कदाचित् भी नहीं वन सकते हैं। गरज यह कि एक सौना या रूपा, श्रादि धातुएं यदापि भिन्न भिन्न प्रकारके रूप चारण करती रहती हैं परन्तु सभी रूपोंमें वे चातुएं अवश्य विद्यमान रहती है। इसी प्रकार बीज, मिट्टी, पानी. बाप, ब्रादि परमाणुत्रोंके संघटनसे ही बुख बनता है ब्रीर फिर उस बुखकी जला देनेसे वे ही परमाग्र कोयला, धुन्नां, राख, श्रादिका रूप घारण कर लेते हैं और फिर अधिकामें भी अनेक रूप धारण करते रहते हैं। इस तरह जगतका एक भी परमाणु कमती बदती नहीं होता। बल्कि जो कुछ भी होता है वह यही होता है कि उनका रूप और अवस्था बदल, बदल कर नवीन, नवीन वस्तुएं बनतीं और बिगड़ती रहती हैं। ऐसी दशामें किसी समय कोई वस्तु बिना किसी वस्तुके ही बन गयी, श्चर्यात् नास्तिसे अस्तिरूप हो गयी नहीं कहा जा सकता । तर्क प्रमाख तथा बुद्धिवलसे काम लेने, श्रीर दुनियाके चलते हुए कारलानोंके नियमांकी ट्योलनेक बाद तो मनुष्य इसी बातक माननेपर बाध्य होता है कि नास्तिसे श्रास्ति हो जाना श्रर्थात् विना वस्तुके वस्तु वन जाना विलक्कल ही ग्रसम्भव है। इसलिए यह बात तो स्पष्ट ही सिद्ध है कि संसारकी बस्तएं नास्तिसे आस्तिरूप नहीं हो गयी है किन्तु किसी न किसी रूपमें सदासे ही विद्यमान चली आती हैं और आगेकी भी किसी न किसी रूपमें सदा विद्यमान रहेंगी। श्रयात संवारकी सभी जीव, श्रजीव रूप वस्तुएं 'श्रनादि-श्रनन्त' है जिनके श्रनेक प्रकारके नवीन नवीन रूप होते रहनेके द्वारा ही यह विचित्र संसार चल रहा है।

## वस्तके गुण-

₹\$

इस प्रकार बीव और अजीवरूप संसारको सभी वस्तुकोंकी नित्यता सिद्ध हो जानेपर अव केवल यह बात निर्माय करनेके योग्य रह बाती है कि संसारके वे सब पदार्थ किस प्रकारसे नवीन रूप धारण करते हैं। इस प्रकारकी शोधमें लगते हो सबसे पहिली बात वह मालूम होती है कि मनुष्य;

90

#### क्रां -श्रीमन्दन-प्रम्य

मनुष्यसे ही पैदा होता अनादि कालसे चला बाता है। पशु पित्यों के बाबत भी को अपने मां-वापसे ही पैदा होते देखे बाते हैं, यह मानना पहता है कि वे भी उन्तान झनु उन्तान धदासे ही चले झाते 🕊 ग्रीर बिना मां-शपके पैदा नहीं किये जा सकते ً । गेहुं, चना, ग्रादि पौघोंके जावत भी, जो अपने पौधेके बीज, जड़, शाला, आदिसे ही पैदा होते हैं, वह मानना पड़ता है कि वे भी सन्तान-कमसे सदासे ही चले आते हैं, और किसी समयमें एकाएक पैदा होने शुरू नहीं हो गयं है। इस तरह इन पशु, पत्ती, बनस्पति चौर मनुष्योंका ऋपने मां-वाप या बीव, ऋादिके द्वारा अनादि कालसे पैदा होते हुए चला आना मानकर इन सबकी उत्पत्ति और निवास स्थानके लिए इस धरतीको भी अनादि कालसे ही स्थित हीना मानना पहता है। उनके स्वभाव भी खनादि खीर खनन्त ही पाये वाते हैं। अर्थात श्रानिका वो स्वभाव बलाने, उष्णता पहुंचाने श्रीर प्रकाश करनेका अब है वह उसमें सदासे ही है श्रीर सदा ही रहे गा। इनके ये गुरा और स्वभाव खटल होनेके कारण ही मनुष्य इनके स्वभावोंकी खीब करता है और फिर लोजे हुए उनके स्वभावोंके द्वारा उनसे नाना प्रकारके काम लेता है। यदि वस्तुस्रोंके ये गुरा और स्वभाव ब्राटल न होते, बदलते रहा करते—तो मनुष्यको किसी वस्तुके छूने और उसके पास जाने तकका भी साइस न होता: नयों कि तब तो यही खटका बना रहता कि न जानें आज इस वस्तुका क्या स्वभाव हो गया हो, क्रोर इसके छूनेसे न जाने क्या फल पैदा हो । परन्तु संसारमें तो यही दिखायी दे रहा है कि वस्तुका जो स्वभाव आज है वही कल या और वही आगामी कलको रहे गा। हसी कारख वह बलाओं के स्वभावके विषयमें अपने और अपनेसे पहलेके लोगोंके अनुभवपर पूरा भरीता करता है भीर सभी बलाझीके स्वभावको बाटल मानता है। इससे साफ साफ वही परिखाम निकलता है कि किसी विशेष समयमें, कोई, किसी वस्तुमें, कोई खाल गुर्या पैदा नहीं कर सकता है, बल्कि जबसे वह बस्तु है तभीसे उसमें उसके गुरा भी हैं। भीर यतः संसारकी बस्तुएं अनादि हैं इस कारण उनके गुरा भी अनादि ही है- उनको किसीने नहीं बनाया है।

इसी प्रकार यह भी मालूम हो जाता है कि दो या अधिक बस्तुओं को किसी विधिक साथ मिलानेसे जो नवीन वस्तु हस समय बन जाती है वह इस प्रकारके मिलापसे पहले भी बनती थी और वही भविष्यमें भी बनेगी, जैसा कि नीला और पीला रंग मिलनेसे जो हरा रंग इस समय बनता है वही सदा से बनता रहा है और सदा बनता रहे गा। ऐसे ही किसी वस्तुके प्रभावसे जो परिवर्तन किसी दूसरी वस्तुमें हो जाता है वह पहले भी होता था और वही आगे भी हो गा। सार्राश यह कि, संसारकी बस्तुमोंके आपसमें अथवा अन्य बस्तुमों पर अपना प्रभाव डालने वा अन्य वस्तुमोंसे प्रभावित होने, आदिके सब प्रकारके गुण और स्वभाव ऐसे नहीं हैं जो बदलते रहते हों या बदल सकते हों, विलेक जांच और लोजके द्वारा उनके ये सब स्वभाव अटल दिलायी देते हैं—अनादि-अनन्त ही सिद्ध होते हैं। इसप्रकार, यह बात सिद्ध हो जाती है कि बुचसे बीज और बीचसे इन्द्रकी उत्पत्तिके समान वा अण्डेसे मुरगी और मुरगीसे म्रंडेके

समान संवारके सभी मनुष्य, अनेक पश्च, पद्धी और बनस्पतियां सम्तान-अनु-सन्तान, अनादि कालसे ही चले आते हैं, किसी समयमें इनका आदि (प्रारम्भ) नहीं हो सकता । बोर इन सबके अनादि होनेके कारण इस पृथ्यीका भी अनादि होना जरूरी है जिसपर वे अनादि कालसे उत्पन्न होते और वास करते हुए चले आवें । सायही, वस्तुओं के गुण, स्वभाव और आपसमें एक दूसरे पर प्रभाव डासने तथा एक दूसरे प्रभाव को प्रहण करनेकी प्रकृति, आदि भी अनादि कालसे ही चली आती है । अर्थात् दुनियामें जो कुछ भी हो रहा है वह सब वस्तुओं के गुण और स्वभाव के कारण ही हो रहा है । संवारकी इन सब वस्तुओं के सिवाय न तो कोई भिल प्रकारकी शक्ति हो इस प्रवन्थमें कोई कार्य कर रही है और न किसी भिन्न शक्तिकी किसी प्रकार की कोई जरूरत ही है । जैसा कि समुद्रके पानी पर स्रजकी धूप पड़ना, उस तापसे प्रभावित हो (तस हो ) भाप बनना है । फिर उण्ड पाकर पानीका पानी होना तथा वरसना, बरसे पानीका भूमिके विषय स्वभावके कारण बहना, जो पानीमें घुल सकते हैं उन्हें घोलकर बहाना, सैर सकने योग्य वस्तुओं तथा घन पदार्थों को धक्कोंसे कुछ दूर तक को जाना, अपने मार्गकी हलकी हलकी ककावटोंको हटाना, बलवान रकावटोंसे अपना मार्ग वरलना, गड़देमें भर जाना तथा तथा समुद्रमें फिर पहुंचनेसे स्पष्ट है ।

घूप, हवा, पानी मिटी, आदिके इन उपर्युक्त स्वभावोंसे दुनिया भरमें लाखी और करोड़ों ही परिवर्तन हो जाते हैं, जिनसे फिर नवीन नवीन लाखों करोड़ों काम होने लग जाते हैं और भी जिन जिन कायोंपर दृष्टि दीहाते हैं उन उनपर इसी प्रकार 'वल्तु-स्वभावके' द्वारा ही कार्य होता हुआ पाते हैं और होना भी चाहिए ऐसा ही; क्यों कि जब लंतारकी तारी वल्तुएं तथा उनके स्वभाव सदासे हैं, जब लंतारकी तारी वल्तुएं आपसमें एक दूसरे पर अपना अपना प्रभाव डालती हैं और दूसरी वल्तुओंके प्रभावसे प्रभावित होती हैं तब तो यह बात अनिवार्य ही है कि उनमें सदासे ही बराबर लिचड़ी सी पकती रहे और लंतारकी वस्तुओंके स्वभावानुसार नाना प्रकारके परिवर्तन होते रहें। यही संसारका सारा कार्य-व्यवहार है जो वस्तु स्वभावके द्वारा अपने आप हो रहा है और न सोचनेवाले पुरुषोंको चिकत करके अपमें डाल रहा है।

इसप्रकार जिन वस्तुश्रोंसे यह दुनिया बनी हुई है वे सभी जीव, अजीव तथा उनके गुग्र आंश स्वभाव अनादि अनन्त हैं। उनके इन अनादि स्वभावोंके द्वारा ही जगतका यह सब कार्य व्यवहार चल रहा है। इन जीव अजीव पदार्थोंके सिवाय न तो कोई तीसरी वस्तु सिद्ध होती है श्रीर न उसके होनेकी कोई जरूरत हो मालूम होती है। यदि विचारके वास्ते कोई तीसरी वस्तु मान भी लें तो उसके विकद्ध आचेपोंकी एसी मन्दी लग वाती है कि उसको हटा कर और विचार चेत्रमें खड़ा रहना हो असम्भव हां जाता है। हां, विचारके चेत्रसे दूर भाग जाने पर, पच्चपात और अम्बव्यवसकी लाटीको चारों तरफ अमाकर किसी भी हेतु या प्रमाखको अपने पास न कटकने देनेकी अवस्थामें हम वो चाह मान सकते हैं; पर ऐसी दशामें हमारे लिए यह बात भी जरूरी हो वाती है कि न अपनी कहें और न किसीकी सुनें —

### वर्षी-स्रभिनन्दन-ग्रन्थ

श्चर्यात् न तो श्चपने विश्वासको सूठा क्तानेका किसीको अधिकार देवें श्रीर न स्वयं किसीके विश्वासको इसस्य ठहरावें।

## वस्तु स्वभाव ही निर्णायक है-

बिनारतेकी बात है कि अब समझके पानीकी ही भाप बनकर उसका ही बादल बनता है तब यदि बस्त स्वभावके सिवाय कोई अन्य शक्ति ही वृष्टि बरसानेका प्रबन्ध करनेवाली होती तो वह कदाचित भी उस समद्रपर पानी न बरसाती जिसके पानीकी भाप बनकर ही यह बादल बना था। परन्तु देखनेमें ती यही आता है कि बादलको जहां भी इतनी उण्ड मिल जाती है कि भागका पानी वन जाने वहीं वह बरस पहला है। यही कार या है कि वह समद्रपर भी बरसता है और धरतीपर भी। वह बादल तो इस बातकी अरा भी परवाह नहीं करता कि मुक्ते कहां बरसना चाहिये छीर कहां नहीं। इसी कारण कभी ती यह वर्षा समयपर हो जाती है और कभी कृतमयपर होती है, बल्कि कभी कभी तो यहां तक भी होता है कि तारी प्रसल भर अच्छी वृष्टि होती है, और खेती भी उत्तम होती है किन्तु अन्तमें एक आध पानीकी ऐसी कमी ही जाती है कि सारी वरी करायी खेती मारी जाती है। यदि वस्त स्वभावके सिवाय कोई दूसरा प्रबन्ध करनेवाला होता तब तो ऐसी अन्धाधन्धी कभी भी न होती । इस स्थानपर यदि यह कहा जावे कि उसकी तो इच्छा हो यह थी कि इस वर्ष इस खेतमें अपनाज पैदा न हो या कमती पैदा हों। परन्तु यदि यही बात होती तब तो वह सारी फसल भर ऋच्छी तरह पानी बरसाकर उस खेतीको इतनी बड़ी ही क्यों होने देता ! बिलक वह तो उस खेतके किसानको ही इतना साहस न करने देता जिससे वह उस खेतमें बीज बीवे । यदि किसानपर उस प्रबन्धकर्ताका बद्दा नहीं चल सकता या और बीजके बीवे जानेकी वह नहीं रीक सकता या तो खेतमें पहे हुए बीजको ही न उगने देता । यदि बीजपर भी उसका वश नहीं या तो कमसे कम बृष्टिकी एक बूंद भी उस खेतमें न पड़ने देता, जिससे वह बीज ही जल भुनकर नष्ट हो जाता । अं।र यदि संसारके उस प्रबन्धकर्ताकी यही इच्छा होतो कि इस वर्ष अनाज पैदा ही न हो या कमती पैदा हो, तो वह केवल उन्हीं खेतोंको खरक न करता जो वृष्टिक ऊपर ही निर्भर हैं बल्कि उन खेतोंकी भी वरूर खुरक करता, जिनमें नहरसे पानी श्वाता है। परन्तु देखनेमें यही श्वाता है कि जिस वर्ष वृष्टि नहीं होती या कमती वृष्टि होती है उस वर्ष उन खेतोंमें तो प्रायः कुछ भी पैदा नहीं होता जो दैवमातृक ही हैं। हां, नहरसे पानी ज्ञानेवाले खेतोंमें उन्हीं दिनों सब कुछ पैदा हो जाता है। इससे यह बात प्रत्यन्न सिद्ध है कि संसारका कोई एक प्रबन्धकर्ता नहीं है: बल्कि बस्तुस्वभावके कारण ही जब बादल बरसनेका बाताबरण हो बाता है तब पानी बरस बाता है ख्रीर जब वैसी परिस्थितियां नहीं जुटती तब वह नहीं बरसता। वर्षाको इस बातकी कुछ भी परबाह नहीं है कि उसके कारण कोई खेती हरी हो गी या सूखे गी श्रीर लंबारके जीवोंकी हानि होगी या लाभ एवं सल । इसीसे कभी कभी ऐसी गडबडी भी हो जाती है कि नहीं जरूरत नहीं होती वहां तो मुसलाघार पानी वरत जाता है और जहां जरूरत होती है वहां एक इंद भी नहीं पड़ने पाती। किसी प्रयन्त्रकर्तांके न होनेके ही कारण तो मनुष्य, कुएं खोदकर चौर नहर, चादि निकालकर, यह प्रयन्त्र कर सका है कि यदि देव न करसे तो भी वह आपने खेतोंको पानी देकर सब कुछ आनाज पैदा कर ले।

हते सेवाय वन प्रत्येक धर्म छीर पन्यके कथनानुसार संसारमें इस समय पापोंकी ही अधिकता ही रही है और नित्य ही भारी भारी अन्याय देखनेंगे आते हैं, तब यह कैसे माना जा सकता है कि वगतका कोई प्रवन्धकर्ता भी अवश्य है, जिसकी आशाओंकों न माननेंके कारश ही ये सब पाय और क्रियाय ही रहे हैं। सम्भव है कि यहां पर कोई भाई ऐसा भी कहने लगे कि राजाको आजा भी तो भंग होती रहती है। उनको यह विचारना चाहिये कि राजा न तो वर्ष का शता 'सर्वश्र' ही होता है और न सर्व शिक्तमान । इसलिए न तो उसको सर्व प्रकारके अपराधों तथा अपराध करनेवालोंका पता लग सकता है और न वह सर्व प्रकार के अपराधोंको दूर ही कर सकता है। परन्तु जो सर्वश्र ही, सर्व शक्तिमान ही, संसार भर का प्रवन्ध करनेवालों हो और एक खोटेसे परमाशुसे लेकर धरती आकाश तक की गति-स्थिति का कारश हो, उसके सम्बन्धमें यह बात कभी भी नहीं कही जा सकती, कि, वह ऐसा प्रवन्ध नहीं कर सकता, जिससे कोई भी उसकी आशाकों भंग न कर सके और सारा कार्य उसकी इच्छानुसार ही होता रहे। एक और तो संसारके एक एक कश्र ( अशु ) का उसे प्रवन्धकर्ता बताना और दूसरो और अपराधों के रोकनेमें उसे असमर्थ उहराना, यह तो वास्तवमें उस प्रवन्धकर्ता का मखील ही उद्याना है; बल्कि यां कहना चाहिए कि इस तरह तो असलमें उसका न होना ही सिद्ध होता है।

### ईश्वर कल्पना--

दुःख है मनुष्योंने वस्तु स्वभावको न वानकर विना किठी हेतुके ही संसारका एक प्रवन्ध-कर्ता मान लिया है। पृथ्वीपर राज्यक्षोंको मनुष्योंके बीचमें प्रवन्ध सम्बन्धी कार्य करता हुझा देखकर सारे संसारके प्रवन्धकर्ताको भी वैसा ही कम शक्तिवाला समक्ष लिया है और जिस प्रकार राज्य लोग खुशामद तथा स्तुतिसे प्रधन्न होकर खुशामद करनेवालोंके वशमें झा वाले हैं और उनकी हच्छाके झनुसार ही उलटे सीधे कार्य करने लग जाते हैं उसी प्रकार दुनियाके लोगोंने संसारके प्रवन्धकर्ताको भी खुशामद तथा स्तुतिसे वशमें द्र्या जाने वाला मानकर उसकी भी खुशामद करनो शुरू कर दी है झार वे झपने झाचरखको सुधारना छोड़ बैठे हैं। यही कारण है कि संसारमें ऐसे ऐसे महान् पाप केल रहे हैं वो किसी प्रकार भी दूर होनेमें नहीं झाते। जब संसारके मनुष्य इस कन्चे क्यालको हदयसे दूर करके वस्त स्वभावके झाटल सिद्धान्तको मानने लग बावेंगे तब ही उनके दिलोंमें यह विचार वड़ पकड़ सकता है कि जिस प्रकार झालोंमें मिरिच मोंक देनेसे या पायपर नमक छोड़ देनेसे दर्दका हो जाना झनिवार्थ है और वह कहा किसी प्रकारकी खुशामद या स्तुतिके करनेसे दूर नहीं हो सकता, उस ही प्रकार जैसा हमारा झाचरसा कहा कहा सकता, उस ही प्रकार जैसा हमारा झाचरसा कहा कहा सकता, उस ही प्रकार जैसा हमारा झाचरसा कहा कहा हो सकता, उस ही प्रकार जैसा हमारा झाचरसा कहा सकता है कि सकता, उस ही प्रकार जैसा हमारा झाचरसा कहा हमारा झाचरसा आवारसा हमारा झाचरसा साचरसा साचरसा साचरसा साचरसा साचरसा हमारा झाचरसा साचरसा साचरस

#### वर्षी-स्मिनन्दन-प्रन्य

होगा उतका फल भी इमको श्रवश्य ही अगतना पदेगा, वह केवल चाटुकारिता वा स्तुतिसे टाला न टलेगा वैदा पीज वैदा पृद्ध काँ।र वैदी करनी वैदी भरनीके सिद्धान्तपर पूर्वा विश्वास हो जाने पर ही यह मनुष्य बुरे इत्योंसे बच बाता है और भले इत्योंकी तरक कुक सकता है। परन्तु उसके विरुद्ध, अवतक मनुष्यका यह विचार बना रहेगा कि खुशामद करने, खुतियां पदने या मेट चढाने, ख्रादिके द्वारा भी मेरे अपराध ह्ममा हो सकते हैं तबतक वह बुरे कृत्य करनेसे बच नहीं सकता और न वह ग्रुम स्नाचरखोंकी तरफ क्षग सकता है। श्रातः लोग कारण-कार्यके श्राटल सिद्धान्तको मानकर वस्तु स्वभावपर पूरा पूरा विश्वास लावें, अपने भन्ने बुरे कृत्योंका फल भुगतनेके वास्ते पूरी तीरसे तैयार रहें श्रीर उनका फल टल बाना बिल्कुल ही असम्भव समर्भे । ऐसा मान हेनेपर ही मनुष्योंको अपने कपर पूरा भरोसा होगा वे आपने पैरोंक वक्त खड़ होकर अपने आचरगोंको ठीक बनानेके लिए कमर बांध सर्केगे और तब ही टुनियांसे वे सब पाप और ब्रन्याय दूर हो सकेंगे । नहीं तो किसी प्रवन्धकर्ताके माननेकी अवस्थामें, अनेक प्रकारके भ्रम हृदयमें उत्पन्न होते रहेंगे और दुनियाके लोग पाप करनेकी तरफ ही मुक्तेंगे। एक तो यह सीचने लग वायगा कि यदि उस प्रवन्धकर्ताकी मुक्तसे पाप कराना मंजूर न होता तो वह मेरे मनमें पाप करनेका विचार ही क्यों आने देता, दूसरा विचारेगा कि यदि वह मुक्तसे इस प्रकारके पाप नहीं कराना चाहता तो वह मुक्ते ऐसा बनाता क्यों, जिससे मेरे मनमें इस प्रकारके पाप करनेकी इच्छा पैदा द्वावे, तीसरा कहेगा कि यदि वह पापांको न कराना चाहता तो पापोंको पैदा ही क्यों करता. चीथा सोचेगा कुछ ही हा अब तो यह पाप कर लें फिर संसारके प्रबन्धकर्ताको खुशामद करके और नजर भेंट चदाकर ज्ञमा करा लेंगे, गरज यह कि संशारका प्रबन्धकर्ता माननेकी अवत्यामें तो स्रोगोंको पाप करने के लिए सैकड़ों बहाने बनानिका अवसर मिलता है परन्तु वस्तु स्वभावके द्वारा ही संसारका संपूर्ण कार्य व्यवहार चलता हुआ। माननेकी अवस्थामें सिवाय इसके श्रीर कोई विचार ही नहीं उठ सकता कि जैसा करेंगे उसका फल भी इम स्वयं वैसा ही अवस्य भुगतेंगे। ऐसा माननेपर ही इम बुरे श्राचरणोंसे बच सकते है श्रीर अच्छे श्राचरणोंकी तरफ लग सकते हैं।

यदि कोई प्रबन्धकतो होता तो क्या ऐसा ही अपनेर रहता जैसा कि अब हो रहा है। अर्थात् किसीकों भी इस बातकी खबर नहीं कि इमको इस समय बो कुछ भी सुख टुल मिल रहा है वह इमारे की नसे कृत्योंका फल है। प्रबन्धकर्ता होनेकी हालतमें हमें वह बात प्रकट रूपसे अवश्य ही बतलायी जाती, जिससे हम भविष्यमें युरे कृत्यों से बचते और भले कृत्योंकी तरफ बढ़ते, परन्तु अब यह मालूम होना तो दूर रहा कि हमको कीन कीन टुल किस किस कृत्यके कारण मिल रहा है, यह भी मालूम नहीं है कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या। इसीसे दुनियामें यहां तक अंघेर छाया हुआ है कि एक हो कृत्यको कोई पाप मानता है और कोई पुण्य अथवा धर्म। और यही वजह है कि संसारमें सेकहों प्रकारके मत फैले हुए हैं। बड़े तमारोकी बात तो यह है कि सब ही अपने अपने प्रतको उसी सर्वशक्ताका

शचार किया हुआ। बतलाते हैं। किन्दु ऐसा अंबेर तो मामूली रावाओं के राज्यमें भी नहीं होता। प्रत्येक राबाके राज्यमें जिस प्रकारका कातृन चाल होता है उनके विरुद्ध वदि कोई मनुष्य नियम चलाना चाहे तो वह राजविद्रोही समक्ता जाता है और दण्ड पाता है, परन्तु सर्वशक्तिमान् परमेश्वरके राज्यमें दिनदहाड़े वैकड़ों ही मतोंके प्रचारक अपने अपने धर्मोंका उपदेश करते 🚼 अपने अपने विदान्तोंकी उसी एक परमेश्रकी आजा बताकर उसके ही अनुसार चलनेकी कोषणा करते हैं, और यह सब कुछ होते हुए भी उस परमेश्वर या संसारके प्रवन्यकर्ताकी तरफसे कुछ भी रोक टोक, इस विषयमें नहीं होती। ऐसे भारी श्रंबेरकी श्रवत्यामें तो कदाचित् भी वह नहीं माना जा सकता कि कोई महाशक्तिसंपन प्रवन्धकर्ती इस संसारका प्रवन्ध कर रहा है; बल्कि ऐसी दशामें तो वही माननेके लिए विषय होना पहता है कि बद्धस्वभावपर ही तंतारका सारा दांचा बंध रहा है और उसीके अनुसार बगतका यह सब प्रबन्ध चल रहा है। यही बजह है कि यदि कोई मनुष्य बल्तत्वभावको उल्लटा प्रमानकर गलती करता है या दूतरोंको बहकाकर गलतीमें डालता है तो संवारकी ये वब बस्तुएं उत्तको मना करने अध्यवा रीकने नहीं वाती श्रीर न अपने अपने स्वभावके श्रनुसार श्रपना कल देनेसे ही कभी चूकती हैं। जैसे श्रागमें वाहे तो कोई नादान बचा अपने आप हाय डाल देवे और चाहे कियी बुद्धिमान-पुरुषका हाथ भूलसे पड़ जावे, परन्तु वह श्राग उस बच्चेकी नादानीका और बुद्धिमानके श्रनजानपनेका कुछ भी ख्याल नहीं करेगी, बल्कि अपने स्वभावके अनुसार उन दोनोंके हाथोंकी जलानेका कार्य अवस्य कर डालेगी । मनुष्यके शरीरमें सैकड़ों बीमारियां ऐमी हे ती हैं जो उसके बिना जाने बुक्ते दोषोंका ही फल होती हैं, परन्तु आकृति या वस्तस्वभाव उसे यह नहीं बताता कि तेरे अमुक दोषके कारण तुमको यह बीमारी हुई है। इसी तरह इमारे ब्राश्मीय दोषोंका फल भी इसकी वस्तुस्वभावके ब्रनुसार ही मिलता है क्यीर वस्तुस्वभाव इमकी यह नहीं बतलाता है कि इसकी इमारे किस रहस्यका कीन कल मिला, परन्त कल प्रत्येक कृत्यका मिलता द्यावच्य है ।

### उपसंहार--

इस प्रकार बलुत्वभावके सिद्धान्तानुसार तो यह बात ठीक बैठ बाती है कि सुख दुःख भुगतते समय क्यों इमको इमारे उन कृत्योंकी खबर नहीं होतो, जिनके फलरूप इमको यह सुख दुःख भुगतना पड़ता है। परन्तु किसी प्रवन्धकर्ताको माननेकी हालतमें यह बात कभी ठीक नहीं बैठती, बल्कि उलटा बड़ा भारी अन्धेर ही हिच्योचर होने लगता है। यदि इम यह मानते हैं कि जो बच्चा किसी चौर, उ.कू 'वेश्या' आदि पापियोंके घर पैदा किया गया है वह आपने भक्ते बुरे कृत्योंके फलस्वरूप ही ऐसे स्थानमें पैदा किया गया है तो प्रवन्धकर्ता परमेश्वर माननेकी अवस्थामें यह बात भी ठीक नहीं बैठती, क्योंकि शराबी यदि शराब पीकर और प्रगत्न बनकर फिर भी शराबकी दुकानपर जाता है आंर पहलेसे भी ब्यादा तेव शराब मांगता है। वस्तुत्वभावके अनुसार तो यह बात ठीक बैठ जाती है कि

#### वर्ती सभिनग्दन-प्रन्थ

स्रताको उनके दिमामको ऐना सराव कर दिया है, जिनसे अब उनको पहलेसे भी अ्थादा तेय शराव पीनेकी इच्छा उत्पन्न हो गयी है। जगतके प्रवन्धकर्ताके द्वारा ही फल मिलनेकी अवस्थामें तो शराव पीनेका यहां दण्ड मिलना चाहिये या कि नह किसी ऐसी जगह पटक दिया जाय नहांसे नह शरावकी दुकान तक ही न पहुंच रुके और ऐसा दुःख पाने कि फिर कभी शरावका नाम तक भी नहीं तेथे हिरी तरह व्यक्तिचार तथा चोरी आदिकी भी ऐसी ही हवा मिलनी चाहिये थी, जिससे नह कदापि व्यक्तिचार तथा चोरी न करने पाता। जो जीव चोरों तथा वैश्याओं के यहां पैदा किये जाते हैं उनको ऐसी जगह पैदा करना तो चोरी और व्यक्तिचारकी शिखा दिलानेकी ही कोशिश करना है। संसारके प्रवन्धकर्ताके बानत तो ऐसा कभी भी स्थाल नहीं किया जा सकता कि उसीने ऐसा प्रवन्ध किया हो सर्यात्, वही पापियों और अपराधियों को चोरो तथा व्यक्तिचारियों के बर पैदा करके चोरी और अपशिचारकी शिखा दिलाना चाहता हो। ऐसी नार्ते देखकर तो लाचार यही मानना पड़ता है कि संसारका कोई भी बुदिमान मनन्धकर्ता नहीं है—यिक वस्तुत्वभनके द्वारा और उसीके अनुसार ही जगतका यह सन प्रवन्ध चल रहा है, अतः किसी प्रवन्धकर्ताकी खुशामद करके या भेंट चढ़ाकर उसकी राजी कर लेनेके भरोसे न रहकर हमको स्वयं अपने आचरणोंको सुधारनेकी ही ओर हिष्ट रखनी थाहिये और अद्धान बांचे रखना चाहिये कि जगत अनादि निधन है और उसका कोई एक बुदिमान प्रवन्धकर्ता नहीं है।



# मानवजीवनमें जैनाचारकी उपयोगिता

श्री पं० जगन्मोहनलाल जैन सिद्धन्तशासी

प्रकृत विषयको जाननेके पूर्व यह श्रात्यन्त श्रावश्यक है कि हम मानव समाजकी पूर्वापर रियतिको जान सें; तथा श्राचारकी श्रावश्यकता मनुष्यको कर उत्पन्न हुई ! श्रीर जैन मान्यताके श्रनुसार उतका मूलाचार क्या है ! इसकी भी विवेचना करें ।

वैन मान्यता यह है कि यह जगत् अनादि काशासे है और अपनन्तकाल तक रहे गा। परिवर्तन-शील होते हुए भी न इसका कोई एक नियन्ता है और न विनाशकर्ता है। सर्ग स्थिति-प्रलय यह वस्तुमात्र का स्वभाव है। एक परमाशु भी इस नियमका आपवाद रूप नहीं है। प्रति समय जगत् तथा उसके प्रस्थेक अंशका परिवर्तन अनिवार्य है। कोई शक्ति या कोई व्यक्ति इस स्वाभाविक प्रशृत्तिको रीक नहीं सकता।

जगतकी स्थितिकं साथ मानव समाजकी स्थिति है। श्रान्य जीवधारियोंकी श्रिपेच्चा मनुष्य बुद्धि-वैभवशाली होनेसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है। माना भी जाना चाहिये, क्यों कि हान (चैतन्य) ही तो जीवका मूल स्वभाव है, वही उसका घन है। जो प्राणी श्रिष्क से अधिक शान रखता है उसे श्रेष्ठ कहलानेका श्रिष्ठकार है। मानव समाजको हम आज जिस कामें देख रहे हैं वह सदासे ऐसा था यह बात नहीं है। कभी उन्नतिका श्रीर कभी अवनतिका समय श्राता रहता है इसे जैन शाक्षीमें कमशः 'उस्पर्पिणा' काल श्रीर 'अवसर्पिणो' काल कहा है। काल कमसे जब उन्नति चरम सोमापर पहुंच जाती है तब अवनतिका काल प्रारम्भ हो जाता है, और वब अवनति चरम सोमापर पहुंच जाती है तब अवनतिका काल श्रारम्भ हो जाता है। हिंडोलेको पालकोकी तरह उत्सर्पिणोसे श्रवसर्पिणो श्रीर श्रवसर्पिणो से उत्सर्पिणो कालका परिवर्तन सदासे, होता श्राया है श्रीर सदा होता जायगा।

प्रत्येक काल दो भागोंमें विभाजित है चाहे वह उन्नित काल हो या अवनित काल, एक भाग "भोग भूमि" कहलाता है, आर दूसरा भाग "कर्मभूमि"। वर्तमान काल जिसे आजका संवार उन्नितिका काल कहता है जैन मान्यताके अनुसार "अवसर्पियो काल" है। अवसर्पियो कालका प्रारम्भ का हिस्सा 'भोगभूमि' या और वर्तमानका कालांश 'कर्मभूमि' का है। इस कालके प्रारम्भमं मानव समाजको क्या स्थित थी! और उसका विकास कैसे हुआ इन प्रश्नीपर प्रकाश डालना आवश्यक है।

#### वर्षी-सभिनन्दन-प्रत्य

## प्राचीन-युग---

इस युगका प्रारंभ भोगभूमिसे हैं। उस समय न केवल मानव जीवनकी किन्तु सभी प्राधियोंकी स्थिति भीग प्रधान थी। पूर्वोपार्थित कर्मफल स्वरूप प्रकृति द्वारा दत्त पदार्थोंका भीग ही उनके लिए पर्यात था, उन्हें कार्य करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी। इस दृष्टिसे संसार उस समय बहुत सुखी था।

उस समय मनुष्य समाज आजके रूप में नहीं या। न कोई राजा या, न कोई प्रजा। न कोई धनवान् या, न निर्धन, न कोई विद्वान् या, न कोई मूर्ज। न कोई बलवान या, न निर्धन । न कोई सुन्दर या, न अधुन्दर। विषमता न यी। सभी सन्तोषी, समकदार, सुन्दर, स्वस्य और स्वतंत्र ये। कोई किसीकी स्वतन्त्रता में बाधा देनेकी बात सोचता भी न या।

बहां न कल थे, न कारखाने, न फैक्टरियां। एक देशसे दूसरे प्रदेशके लिए मालका आना जाना, आदि भी नहीं होता था। न उनकी कीई सभा थी, न कीई संघं। किसी भी प्रकारके आदि लन किये जानेका वहां प्रसक्त ही नहीं था।

वहां न साम्यवाद था, न कोई अन्यवाद, सब समान विचार, समान आचार तथा समान व्यव-हारके व्यक्ति थे। साम्य था, पर 'साम्य-वाद' न था, 'वाद' की आवश्यकता उन्हें कभी नहीं हुई। वे धार्मिक या साम्प्रदायिक विचारके व्यक्ति न थे, और न अधार्मिक थे। उनका जो कुछ वर्तन (जीवन प्रवाह) था न वह त्यांग और जत रूप था, और न पाप प्रवृत्ति रूप था। वे न मोच्चसाधन करते थे, और न नरक जाने योग्य कर्मसञ्जय करते थे।

प्रकृतिके स्थान वनप्रदेश, नदी-नद्,पुलिन-तट, आदि ही उनके विहार स्थल थे। प्रकृतिका पर्यवे-ख्या करना, उसकी ही चर्चा करना, उनका एक मात्र दैनिक कृत्य था। कहीं भी नरम घास देखकर प्रकृतिकी गौदमें सो जाते थे। बद्धाकार वृद्ध-पत्रों व खुालांसे श्रारिको दक खेते थे। विशेष आवश्यकतासे कभी वृद्धके सन्दर अवथवंसे घरसा बना लेते और उतनेमें ही परम सन्तोष धारण कर आनन्दित रहते थे।

इस प्रकारकी शुन्दर व्यवस्था किसो एक देशमें ही न यो बल्कि समस्त मानव समुदायकी थो। उस समय सब एकदेश था, विदेश कहीं न था। प्राकृतिक सन्त्वणोंसेही देश विभावन था पर मनुष्यके अनिषक्कत अधिकार स्थापनके द्वारा कहीं भी देश विभावन न था।

#### सन्तान क्रम--

परिवर्तन या परिवर्त्वनको पदित भी वहां विचित्र थी। माता-पिता अपने जीवनमें एकबार हो सन्तानको जन्म देते थे। उनके बीवनके अन्तिम समय में ही सन्तान होती थी, और यह सन्तान अकेलो नहीं 'नरनारी' के युगल रूपमें होती थी। वे आजकलको पद्चतिके समान भाई वहिन नहीं माने बाते थे। उस समय भाई-बहिन-माता-पिता-मामा भानवा-साला-बहिनोई-फूका-फुका, आदि कोई रिस्ता नहीं होता था

### मानवबीवनमें बैनाचारकी उपयोशिका

रिर्ता या तो केवल एक, नर-श्रीर नारीका, श्रीर वह भी बन्मवात। संतान उत्पन्न होते ही माता पिता स्वर्गस्य हो बाते श्रीर वह बालक-बालिका या युगल विना माताके स्तन-पानके केवल श्रपने हाथ वा पैरका श्रग्रुठा चूकते चूकते ही बाल्यकाल समाप्त कर युवावस्था सम्पन्न हो बाते थे। न उसे पालक ही बरूरत होती न श्रीर कोई उसे पालने की चिन्ता करता था। युवा होनेपर दोनों पित पत्नीके रूपमें रहने लगते थे। तब वैवाहिक पद्धति नहीं थी। इस तरह उस युगमें न सामाजिक बीवनथा श्रीर न सामाजिक समस्याएं ही थी। सब सुख पूर्वक जीवन यापन करते थे। इसीसे इस युगको भीग भूमि कहते थे।

## मोग-भूमिसे कर्म-भूमि-

कालको गति विचित्र है । उसका चक्र सदा घूमता रहता है। वह किसोको भी स्थिर नहीं रहने देता। उक्त भोग भूमिका कम भो धोरे धोरे बदलने लगा। मनुष्यकी इच्छाएं बदने सगी। उसमें सञ्जयशीलताके भाव काने सगे। प्रकृति भी क्षपनी क्षसंखय क्षनुपम विभृतिमें न्यूनता करने सगी। मनुष्यकी उदारताके साथ ही साथ प्रकृतिकी उदारता भी घटने लगी। कान बच्चोंसे उतने पदार्थ नहीं मिल पाते थे जो मनुष्यकी सञ्जयशीलताकी वृत्तिका निर्वाह करते हुए भी वन साधारणको क्षावश्यकता की भी पूर्ति कर समें। पस्ता परस्परमें सम्बद्ध होने सगे। तब कमशा चौदह 'कुलकर' या 'मनु' पैदा हुए। समय समयपर उत्पन्न हुई समस्याक्षोंका निराकरण करके थे महापुरुष चनताका मार्गप्रदर्शन करते थे क्षता कुलकर कहे जाते हैं।

जब वृद्धोंको लेकर भगड़ा होने लगा तो पांचवे कुलकरने बृद्धोंकी वीमा निर्धारित कर दी। जब वीमापर भी भगड़ा होने लगा तो छुठे कुलकरने वीमाके स्थानपर चिन्ह बनाना प्रारम्भ किया। तब तक पशुश्चोंसे काम लेना कोई नहीं जानता या छार न उसकी खावश्यकता ही प्रतीत होती यी। किन्तु श्रव खावश्यक होनेपर वातवें कुलकरने घोड़े वगैरहपर चढ़ना विखाया। पहले माता-पिता सन्तानको जन्म देकर मर जाते थे किन्तु जब ऐसा होना बन्द हो गया तो खागेके कुलकरोंने जनताको बखोंके लालन पालन श्रादिकी शिक्षा दी।

पहले इधर उधर वानेका काम न होनेसे कोई नदी पार करना नहीं वानता था। अतः वारहवें कुलकरने पुल, नाव, आदिके द्वारा नदी पार करना सिखाया। पहले कोई अपराध ही नहीं करता था, अतः दण्डनायक श्रीर दण्डव्यवस्थाकी भी आवश्यकता नहीं थी। किन्तु वन मनुष्योंमें सञ्चय दृत्ति और लालचने अपना स्थान बमा लिया और उनकी आवश्यकता पूर्तिमें वाधा पहने लगी तो मनुष्योंमें अपराध करनेकी अद्वित भी शुरू हो गयी। अतः दण्डनायक और दण्डव्यवस्थाकी आवश्यकता हुई। पहले केवल 'हा' कह देनेसे ही अपराधी लिखत हो बाता था। वब उससे काम नहीं चला तो 'हा'। अब ऐता काम मत करना' हतना दण्ड रखा गया। किन्तु जब उससे भी काम नहीं चला तो उसमें 'विकार' शब्द और बोड़ा गया।

#### **क्टॉ-स**मिनन्दन-प्रन्थ

## श्री ऋषमदेव---

चौदहवें कुलकरका नाम नाभिराय था ! इनके समयमें उत्पन्न होने वाले बखोंका नाभिनाल स्वत्यन्त सम्मा होने लगा तो उन्होंने इसको काटना बतलाया । इसी लिए इनका नाम नाभि पदा ! नाभिरायके घरमें भी ऋषभदेवका जन्म हुआ। यही ऋषभ देव इस युगमें जैनधर्मके आदा मवर्तक हुए ! इसके समयमें ही प्राप्त, नगर, आदिकी सुम्यवस्या हुई । इन्होंने ही लौकिक शास्त्र और लोकव्यवहारकी शिक्षा दी, और इन्होंने ही उस धर्मकी शिक्षा लोगोंको दी विस्ता मूल आहिंसा है ।

भगवान ऋष्वभदेवके समयमें अवाके समने वीवनकी समस्या विकट हो गयी थी! क्योंकि जिन हचोंसे लोग अपना निर्वाह करते थे वे लुम हो चुके थे। और वो नयी वनस्यतियां पृथ्वीपर उगी थीं उनका उपयोग करना नहीं जानते थे। तब उन्होंने उन्हें स्थयं उगे हुए इक्षु-दण्डोंसे रस निकालकर खाना सिखाया। तथा प्रवाको कृषि, असि, मधी, शिल्प, वाशिज्य और विद्या इन बट्कमोंसे आवीबिका करने की शिचा दी। तथा समाजिक व्ययस्थाको चलानेके लिए उन्होंने तीन वर्ण स्थापित किये। श्रवा पालन व स्वदेश रहा करनेवाला एक वर्ग, कृषि, आदि उद्योग धन्धे करनेवाला दूसरा वर्ग, तथा सेवा कार्य करनेवाला तीसरा वर्ग। और उनके नाम कमशः च्वित्र, वैश्य श्रीर शहर रस्खा।

### जैनाचार---

प्रजा सुख और शान्तिसे रहे इसके लिए उन्होंने ऋहिंसा धर्मका उपदेश दिया। उन्होंने धताया कि दूसरोंको सुखी देखकर सुखी होना और दुःखी देखकर दुखी होना ही पारस्परिक प्रेमका एकमात्र साधन है। प्रत्येक मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह किसी भी मनुष्य, पशु या पत्नी यहां तक कि छोटेसे छोटे जन्तु, कीट, पतंग, आदिको भी न सतावे। प्रत्येक जीव सुख चाहता है। श्रीर उसका उपाय यही है कि वह स्वयं अपने प्रयत्नसे दूसरोंको दुखी न करे। यदि प्रत्येक जन जो स्वयं सुखी होना चाहता है दूसरोंको दुखी न करे, यदि प्रत्येक जन जो स्वयं सुखी होना चाहता है दूसरोंको दुखी न करे, यदि प्रत्येक जन जो स्वयं सुखी होना चाहता है दूसरोंको सुखी बनानेका प्रयत्न करे तो सहज ही सम्पूर्ण जनता सुखी हो जाय। श्रतः पारस्परिक श्राहिसक व्यवहार ही सुखका एकमात्र साधन है। उसको स्थायी बनाये रखनेक लिए उसके चार उपसाधन हैं। पहला यह कि किसीको घोला न दिया जाय, जिससे जो कहा हो उसे पूरा किया जाय। ऐसे बचन न बोले जांय जिससे दूसरोंको मार्मिक पीड़ा पहुंचे। दूसरा यह कि प्रत्येक मनुष्य अपने परिश्रमसे उपार्वित वस्तु पर ही अपना श्राधिकार माने। दूसरोंके परिश्रम पर निर्वाह करनेवाला प्रजाके लिए घातक होता है। यद्यपि व्यवसायी नहीं है, घातक जन्तु हैं। ऐसे व्यवसायियोंका गरोह प्रजाकी सुख शान्तिके लिए वांक्रनीय नहीं है। श्रतः न्याय विवह द्रव्यका प्रहण करना श्रशान्ति, दुःख श्रीर कलहका बीज है। तीसरा वह कि क्रो-पुरुषको भोगोंमें आसक नहीं होना चाहिये।

भौगों में सावक व्यक्ति वनसमुदायके लिए एक भयंकर वन्तु है। यह न केनल आपने स्वास्थ्यकी ही हानि करता है। विकास भाषी सन्तानको भी निर्वल बनाता है। तथा इस तरह समावमें दुराचार और दुर्वलताको कैलानेका पाप करता है। अतः प्रस्थेक खीको आपने पतिके लाव और प्रस्थेक पुरुषको अपनी ही पत्नीके साब संयमित जीवन विताना चाहिये।

चौथा यह कि संचय दृत्तिको नियमित करना चाहिये; क्योंकि आवश्यकतासे आधिक संग्रह करनेसे मनुष्यकी तृष्णा ही बद्ती है तथा समाजमें आसंतोष फैलता है। यदि वस्तुओंका अनुचित रीतिसे संग्रह न किया जाग तो प्राण्यिको जीवन निर्वाहके साधनोंकी कमी नहीं पढ़ सकती। अतः जो अति संग्रह करता है वह जनता को जानवूक्तकर कष्ट देता है। इस तरह आहिंसाको स्थावहारिक रूप देनेके लिए सस्य, अचीर्य, असचर्य और परिग्रह-गरिमाणका पालन करना आवश्यक है। उसके बिना आहिंसाका टांग रचना स्थ्य है तथा आहिंसाको जीवनमें उतारे बिना सुख शान्तिकी चाह करना व्यर्थ है। भगवान अनुवभदेवने अत्यक प्राणीका यही आचार धर्म बनलाया या जो आव जैनाचार कहा जाता है।

## जैनाचार का मूलाघार---

जैनाचार का मूलाधार आहिंसा है। सत्य, अवीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिम्न सहिंसा के ही— विभिन्न रूप हैं। यथार्य बात न कहनेसे, दूसरे व्यक्तिको भिष्या-परिज्ञान हाने से हानि की संभावना है तथा अपने चित्तमें भी कलुपता उत्पन्न हो बाती है। अतः असद्यचन हिंसाका उत्पादक होनेसे हिंसा ही है। इसी तरह पर चनका अपहरख अपने व परके चित्तमें कलुपता उत्पन्न करनेक कारण हिंसा है। यदि वह मालिककी राजीसे ले लिया जाता है तो उसमें हिंसा नहीं है। परस्नी-गमन भी तीम रागका कारण होनेसे हिंसा है। क्यों कि रागादि परिणाम हिंसा स्वरूप हैं। इसी तरह परिमहका अति संचय दूसरे मनुष्योंको गरीब बनाता है। उनकी रोटी क्लोनकर उन्हें दुली करता है इसलिए वह भी हिंसा ही है। सारांश यह है—जिन कामोंसे दूसरोंको संक्लेश होता है और अपने गुणोंकी हानि होती है वे सम्पूर्ण कार्य हिंसा हैं।

### हिंसाका रूप और उसका त्याग--

हिंसा दो प्रकारकी है—एव रक्षणात्मक और दूसरी आक्रमणात्मक। जो हिंसा आत्मरद्वाके लिए अनिवार्य हो यह रक्षणात्मक है। उदाहरणके लिए कोई ग्रहस्थ व्यापार, उद्योग और कृषि, आदि आजीविकाके साधनोंके विना नहीं रह सकता है। अले ही वह हिंसक व्यापारोंको छोड़ दे तं। भी व्यापारमें परीक्ष हिंसा अवश्य होती है। ग्रहस्थ इस आरम्भ-जनित हिंसाका त्याग नहीं कर सकता फिर भी वह आक्रमणात्मक हिंसाके द्वारा किसीका घन अनीति पूर्वक नहीं छीनता। किसीको सताता नहीं और न किसीके ग्रुणोंका घात करता है।

### षशी-श्रिभनन्दन-प्रत्य

दूसरी युद्ध अनित हिंसा है, वो अपनी, अपने कुटुम्मकी, अपने वर्म तथा देशकी रहाके लिए करनी पढ़ती है। कोई भी जैनाचारका पालक प्रत्यत्व या परोद्धरूपसे हिंसा करना नहीं चाहता। वह किसीको मारनेके इरादेसे नहीं मारता, फिर भी वह अन्यायका प्रतीकार तो करता है। उक्त स्थितिमें यदि युद्ध अनिवार्य हो जाता है तो वह उससे विसुख नहीं होता। क्योंकि यहस्य होनेके नाते उसपर अनेक उत्तरदायित्व हैं।

## धर्मके नाम पर हिंसा-

भारतवर्षमें धर्मके नाम पर देवी देवताओं के सामने बिलदानके रूपमें हिंसा होती है। त्रानेक मनगढ़न्त बाक्य रचकर इस हिंसाकी पुष्टि की जाती है और उसे धर्म कहा जाता है। जैनाचारमें यह हिंसा सब हिंसाओं अधिक निंख है। क्योंकि इस हिंसाके द्वारा केवल शासीका चात ही नहीं होता। बल्कि धर्मके नामपर जनताको पथमुष्ट किया जाता है। अतः यह हिंसा सब प्रयम त्याज्य है।

## जैनाचारके दो रूप---

जैनाचारके दो रूप हैं—एक ग्रहत्याचार और वृत्तरा वाधुका आचार । हिंवा, भूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह ये वब पापोंके मूल हैं। जो इनसे पूरे तरहसे क्वे हुए हैं, वे मुनि या वाधु कहलाते हैं। विपत्तियोंका पहाइ टूट पढ़नेपर भी वे हिंवा या कोई अन्य पाप नहीं करते। वे परिपूर्ण अअचारी तथा तिलमात्र भी परिग्रह अपने पास नहीं रखते। वे बदा इस बातका व्यान रखते हैं कि हमारे किसी कार्यसे छोटे से छोटे कीट, पतङ्गकों भी कष्ट न पहुंचे। ये जीव मात्रपर सम भाव रखते हैं। उनकी दृष्टिमें सभी जीवधारी समान हैं। वे सबका कल्याण चाहते हैं। उनका सारा समय ज्ञान, ध्यान और तपमें ही बीतता है। वे कभी भी अपने अपराधोंकी उपेद्धा नहीं करते। यदि उनसे कोई अपराध बन पहला है, तो उसका वे प्रायक्षित लेते हैं। जन कल्याणकी भावनासे वे बदा देश देशान्तरोंमें विचरते रहते हैं और ग्रहत्योंकी सुमार्ग बताते हैं। इस प्रकार लोकिक और पारलोंकिक हित-साधनमें जैन मुनिक्कोंका बड़ा हाथ है।

### गृहस्थाचार ---

पहले बताया जा चुका है कि जैन यहस्य आक्रमणात्मक हिंसा नहीं करता किन्तु वह रज्ञात्मक हिंसाका त्याग नहीं करता। आतः वह आहिंसा-आगुवतका पासक है। शेष वर्तोका भी वह एक देशसे ही पासन करता है। क्योंकि सम्पूर्ण रूपसे पासन करना यहस्यावस्थामें संभव नहीं है। वह हित और मित वचन बोलता है। अनैतिक टंगपर पराये घनको यहण नहीं करता। आपनी विवाहिता पत्नी तक ही आपनी भोग-सालसा सीमित रखता है तथा उतने ही धनका संचय रखता है जितना उसे आपने कीटुम्बिक-निर्वाहके सिए आवस्यक होता है। ये पांच यहस्यके आगु-व्रत हैं। ईन पांच आगुवतोंको पूर्ण करनेकी हिसे यहस्यके सात व्रत और भी हैं।

## तीन गुणवत--

यह अपने ज्याबसायिक च्रेजकी मर्यादा निश्चित कर सेता है। इसे 'दिग्वत' कहते हैं। यह मर्यादा जीवन भरके लिए होती हैं। उसके भीतर भी कुछ समयके लिए जो उस मर्यादाको सीमित किया जाता है यह बूसरा 'देशवत' कहसाता है तथा इस नियमित च्रेजके भीतर भी वह अवके काम नहीं करता यह तीसरा 'अनर्थ दण्डवत' कहसाता है। इन तीन वर्तोंके पासनेसे ग्रहस्थकी लोभ वृत्ति घटती है। उसका जीवन नियमित और संयमित बनता है। इसीसे इन वर्तोंको गुणवत कहते हैं। वर्गोंके उनके पासनेसे ग्रहस्थमें गुणवेंकी वृद्धि होती है।

### शिभावत---

प्रत्येक ग्रहस्थका झन्तिम लाइय स्व-पर-कल्यागा है। इसी उद्देश्यसे वह प्रतिदिन तीनों संध्याझोंको कुछ समयके लिए एकान्तमें जाकर झपने स्वरूपका विचार करता है। झात्मा क्या है, मैं कौन हूं, मेरा क्या धर्म है, इत्यादि बातोंको वह विचारता है। इसे 'सामायिक' कहते हैं।

सप्ताहमें केवल एक बार नियमित दिनपर वह उपवास करता है और भोजनका त्याग करके सम्पूर्ण व्यवसायों से छुटी लेकर एकान्त त्यानमें वर्माराधना करता है। इससे उसे वहा लाभ होता है, इसे 'प्रोपधीपवास' कहते हैं।

तीसरा शिक्षावत 'भोगोपभोग-परिमाण' है, इसके अनुसार यहस्य अपने समस्त भोगंको प्रतिदिन काम करता जाता है। किसी भी वस्तुका आवश्यकतासे अधिक संग्रह नहीं करता।

चै।या शिचानत दान है। इस शिचानतके दो अंग हैं -दूसरोंके हितके लिए धनक। त्या सेवा। दोनोंमें हो स्वार्थ त्यागकर उदारतासे वर्तनेकी शिचा मिलती है। इसका दूसरा नाम वैयानृत्य' भी है।

इस तरह जैन ग्रहस्थको ऋल्पसंग्रही, मितव्यथी और निलोंभी बनानेका विशेष ध्यान रक्खा गया है। क्योंकि उसके लिए परिग्रह त्याग, अनर्य दण्ड त्याग, भोगोपभोग परिमाश तथा दान इस तरह चार तत रक्खे गये हैं। इतने नियमोंके रहते हुए भी धनिककी तृष्णा इतनी बलवती है कि ग्रहस्थ परिग्रहका संचय कर ही लेता है। इसीसे संचित धनको घटानेके लिये दान नामका शिद्धावत कहा गया है। जो संचित धनको दूसरोंके हितके लिये त्याग देता है उसकी भावना कम ऊंची नहीं होती। ऐसी उदार इति वाले ध्यक्ति ही दीन-दुली प्राशियोंकी सेवाके लिए एक दिन अपना सब कुछ त्याग देते हैं। इस तरह मानव जीवनमें सदाचारका बहुत महत्त्व है और जैनाचार मनुष्यकी पाश्चिक वृत्तियोंका नियमन करके मनुष्यको उदार और लोकसेवक बनाता है।

#### वस्' श्रिमनन्दन-प्रन्थ

### चार भावनाएं---

उक्त नियमों के सिवाय जैनासारमें कुछ ऐसी भावनाओं का समावेश किया गया है. जिनका परिपालन मनुष्यको बहुत उन्नत बनाता है। उन भावनाओं सार मुख्य हैं। पहलो 'सर्व-सन्त-समभाव'। इसका तास्त्रये यह है कि मनुष्य प्राणिमात्रको आपने बराबर समके । जिन कामों के करने से उसे स्वयं दुः स होता हो उनका प्रयोग दूसरे प्राणियों पर न करे। आपने हो समान दूसरों को भी ऊंचा उठानेका प्रयस्त करे। उसका यह विश्वास होना चाहिये कि प्रत्येक जीन आनन्त गुर्शोका भंडार है। वह परमात्मा बन सकता है. फिर होनता कैसी ? इस भावना के अनुसार ग्रहस्थको प्रत्येक प्राणिसे मित्रकी तरह व्यवहार करना आवश्यक है।

दूसरी है 'प्रमोद भावना', इसका तह तात्पर्व है कि ग्रहत्य गुग्गीका झादर करता है। उसे देखकर उसका हृदय विकसित हो उठता है। जो गुग्गी जनोंका झादर करता है वह गुग्गोंके विस्तार करनेमें सहायक होता है। इसलिए गुग्गवान्का झादर करना चाहिये।

तीसरी भावना है दया, किसी भी प्राणीको दुखी श्रीर पीडित देखकर दयाका भाव श्रवश्य पैदा होना चाहिये। क्योंकि दयालुताके विना मनुष्यमें स्वार्थ त्यागकी भावना नहीं श्रा पाती। श्रीर स्वार्थ-त्यागके विना दूसरेके दुःखोको दूर नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति दूसरोंको सुखी बनाता है, संसार उसका स्वयं मित्र बन बाता है। श्रतः दुखी बनोंका दुःख मेटनेकी भी भावना श्रावश्यक है।

संतारमें एक चीथे प्रकारके भी प्राणी होते हैं जिन्हें दुर्जन कहते हैं। दुर्जन अकारण ही विरोध कर बैठते हैं और हितकी बात कहने पर भी सन्मार्गकी आरे नहीं लगते बल्कि उल्टे असन्म गंकी ओर ही जाते हैं। यद ग्रहस्य ऐसे व्यक्तियोंसे भी घृष्णा या हैच नहीं करता। जहां तक उसका प्रयत्न चलता है, वह उनकी सुधारनेकी ही चेच्टा करता है और अपने प्रयत्नमें असफल होनेपर भी खेद कि न नहीं होता। वह सदा इस बातका प्रयत्न करता है कि विकद्ध मार्ग पर चलनेवालोंके प्रति भी मेरे मनमें रोष उत्पन्न न हो। उसकी यह भी भावना रहती है कि संसारसे बैर और विरोधको जितना भी मिटाया जा सके मिटा दिया जाय।

### जैनाचारका प्रधान लक्ष्य-

इस तरह प्राशिमात्रमें दया, स्था, पवित्रता, सरसता, नस्रता, उदारता, सहिष्णुता, परदुःल कातरता, सेवा परायणता, आदि सद्गुर्खोंको उत्पन्न करना जैनाचारका प्रधान लस्य है। मानव चरित्रमें जितनी उच्च्चलता तथा पवित्रता आवश्यक है,जैनाचारमें उसको लानेका ही प्रयत्न किया गया है। जैनाचारके उपर्युक्त संस्थित परिचयसे सहब ही यह समक्षमें आ सकता है कि मानव जीवनमें जैनाचारका

#### मानववीवनमें वैनाचारकी उपयोगिता

कितना महत्वपूर्ण स्थान है। एक प्राथमिक जैन यहस्य शराब, मांस, बुझा, चीरी, बेश्या, परस्ती, आदि पापाँका त्यागी होता है। ये ऐसे पाप हैं जिनसे समाज और देश रसातलको जा सकता है। सचमुचमें वह एक स्वर्णपुग या जब जैनाचारका यथार्थ पालन करनेवाले सजन भारतमें रहते थे। उस समय प्रजामें सुख, शान्ति और सन्तोष था। कलह, इंन्यां और दंभका नाम भी नहीं था। यदि आज भी विश्वके नागरिक जैनाचारको अपने जीवनमें उतार सकें तो संसार सुख और शान्तिका आगार वन सकता है और हस संघर्ष गुगका अन्त हो सकता है।



\$83

## अनन्तकी मान्यता

राय बहादुर प्रा. ए. चक्रवर्ती एम. ए.

## आधुनिक दार्श्वनिकोंकी आपत्ति-

दार्शनिक विदानोंने अपने दार्शनिक निर्णयोंको समकानेके लिए अनन्तके विषयमें गणितके ग्रन्थोंका उपयोग किया है। परमेनडीज़ और जीन्से लेकर काण्ट तथा वर्णयन तकके दार्शनिकोंने समका है कि अनन्त ग्रन्थमें आत्म-विरोध भरा हुआ है। इस कल्पनाके आधारपर उन्होंने सिद्ध किया है कि आकाश तथा काल स्व-विरोधी हैं। दर्शन-शाक्षके विद्यार्थी काण्टकी उन विरुद्ध वार्तो (Antimolies) से सुपरिचित हैं जिन्हें उसने स्व-विरोधी बताया है। उनकी आपत्तिका मुख्य आधार यह है कि आकाशमें प्रदेश नहीं हो सकते और कालमें ख्या (Moments) नहीं हो सकते। यदि कालमें ख्या पाये वार्वे तो योड़ेसे मर्यादित कालमें अग्रायित ख्यांकी संख्या होगी और तब यही वात स्व-विरोधी वन उटेगी। सर्वत्र ऐसा समक्तर दार्शनिकोंने आकाश और कालको अ-यथार्थ मानकर परित्याग कर दिया और इस प्रकार अपनी केवल आदर्शनादी (Idealistic Systems) विचार-प्रमालीका निर्माण किया है।

### अनन्त का विरोध---

काण्ट (Kant) इस आधिभीतिक निर्णयपर पहुंचे हैं कि भीतिक-वन्त-संयुक्त बहिर्जगतमें की आकाश है वह अवधार्य और अवास्तविक है। इस निर्माय का आधार यही विचार है कि अनंत विषयक गणित शास्त्रका विचार स्व-विरोधको प्रकट करता है, इसलिए वह अवस्थव है। कुछ वर्ष हुए बी. रखल (B, Russel) तथा हाइट्डेड (White head) वहश गणितशोंने स्पष्टरूपते बतलाया है कि विभाजनके सम्बन्धमें ऐसी करपना अनुचित और अविद्ध है। उन्होंने अधिक स्पष्ट किया है कि अनंतकी करपना या उसका भाव स्व-विरोधी नहीं है और यह मान्यता सान्त और अनन्त संख्याकोंके अमके कारण स्व-विरोधी प्रतीत होती है। गणानाक द्वारा प्राप्त सान्त संख्यामें वे वार्ते हैं जो अनन्त संख्यामें नहीं पायी जातों। सान्त संख्यामें दूसरी सान्त संख्याके घटाने पर शन्ति इदि पायी जातों है। इस प्रकार १-२-३-४, आदि संख्या माला बताती है कि

'आगे-आगेके श्रंक एकके बोड़नेसे बदते वाते हैं। अतः यह निष्कर्ण निकाला वा सकता है कि इत मासाकी 'एक-ती-एक' लंख्या भी तीमें एक बोड़नेसे हो प्राप्त हो सके गी।

### उसका परिहार----

झनन्त संख्यामें यह वैशिष्ट नहीं पाया बाता । उदाहरगार्थ- १, २, ३,४, झादि संख्याच्योकी एक माला लिखिये और ठीक उत्तर्क नीचे २, ४, ६, ८, ब्रादि यथा क्रम लिखिये। इनमें सान्त श्रंकोंकी प्रथम माला अंत रहित है, कारण, उसकी बिना मर्वादाके गणना कर तकते हैं। इसे ही पारभाषिक-शब्दमें 'अनन्त माला' कहें गे। इसमें पाये जाने वाले अंक अनन्त हों गे। इसी प्रकार २,४,६,८, आदि श्रंक वाली दूसरी माला भी श्रंत रहित है और उसे भी श्रनन्त-श्रंक-पुक्त श्रनन्त माला कहें में । प्रथम मालाके प्रत्येक खंकके अनुरूप दूसरी मालामें अंकावली है इस तरह दोनी मालाएं तुल्य हैं, क्यों कि दोनी अगणित अंकावित युक्त हैं। किन्तु द्वितीय मालामें सम-संख्या वाले अंक हैं, विषम संख्याओंका अभाव है। प्रथम मालामें सम और विषम सभी अंक हैं। इसप्रकार एक दृष्टिसे कह सकते हैं कि दितीय माला प्रथम मालाका एक झंग है, कारणा; वह तब विषम संख्याझोंसे शून्य है। यद्यपि, कपर देख चुके हैं कि गियातकी द्रष्टिसे दोनों मालाएं सदृश हैं क्योंकि दोनों अनन्त हैं-अन्त रहित हैं। तथापि एक पहेली-सी समाख का लड़ी होती है जो ऊपरसे देखने में जटिल कात होती है कि यदि दोंनों मालाएं सान्त हैं तब ती व्यरी मालामें पहिली मालाकी अपेता अल्पतर श्रंक होना चाहिये कारण उसमें प्रथम मालाके कुछ अंक नहीं हैं । यह निर्माय क्रानन्त संख्याक्रीके सम्बन्धमें नहीं लग सकता क्योंकि प्रथम मालाके प्रत्येक खंकके स्थानमें द्वितीय मालामें अन्य अंकावली है। यह उभय-गत समानता सर्वत्र पायी वाय गी। और चंकि दीनों मालाएं अनन्त हैं इसलिए उनकी तहराता एकताकी प्रकट करेगी । इतसे त्यष्ट मालूम होता है कि धन और ऋण सहश गणितकी प्रक्रिया अनन्त अकोंके सम्बन्धमें अर्थहीन है। अनन्त संख्यामें अन्य संस्था-स्रोंके बोडनेपर वृद्धि नहीं होती तथा अनन्त संस्थामें से कुछ संस्थास्रों को घटानेपर उसमें हानि भी नहीं हो गी। वह अनन्त ही रहेगी।

श्रनन्त माला (Series) का शान्दिक अर्थ अंत-हीन माला है अर्थात् ऐसी संख्याएं जिनका कोई अर्थ न हो । कालकी अविष इसी प्रकार 'अनन्त-माला' रूप है । अनंत मालाका नियमके अनुसार अंत नहीं होगा, यह प्रचलित मान्यता आधुनिक गणित-सिकान्तोंके अनुसार कुछ संशोधन योग्य है, उदाहरखार्थ—१—२—२—४, आदि अंकोंकी माला अनन्त माला रूप है क्योंकि कितनी ही गणाना करते जाइये, उसके अंतिम अंककी प्राप्त नहीं कर सकते । प्रचलित मान्यताके अनुसार भी यह माला अंत रहित अर्थात अनन्त है । किंद्र उसका आरम्भ '१' अंकसे होता है जो कि मालाका प्रथम अंक

#### वर्षी-वाधिनन्दश-प्रन्य

(पद) है। यहां हमारे पास आरंभ युक्त अनन्त माला है, उसका अंत नहीं है। साधारस मान्यता भी इस जातको बिना कठिनताके स्वीकार करें गी। गिशासकी दृष्टिसे इसके विपरीत कमवाली अनन्त मालाकों भी निकाल सकते हैं। जैसे कि '१' अंक लिखिये और उसकी बाहें और है, है, है, है, है, है आदि भिज्ञ युक्त अंकोंको लिखते बाहये। इस भिज्ञ-युक्त अंकवाली मालाका आरंभ यद्यपि '१' अंक है, सथापि यह दीयमान भिज्ञ-युक्त अनन्त माला है। वह भिज्ञ-अंक भ्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसे अंतिम कहा वा सके। क्योंकि सदा उस मनोतीत अंतिम भिज्ञसे भी अल्पतर अर्थात् आगेकी संस्थाकी कल्पना कर सकते हैं। यह अनंत माला जिसका आरंभ '१' से होता है तथा जो पीछेकी और बदती है, अनंत माला कही वा सकती है जिसका आदि तो नहीं है परंदु उसका अंत या पर्यवसान '१' अंकमें होता है।

काण्ट तथा अन्य दार्शनिकोंने समभा या कि आदि-हीन किंद्र श्रंत-युक्त स्रनंत माला स्व-विरोधी है। परंद्र गणित शास्त्रकी दृष्टिसे '१' से आरंभ होनेवाली माला जो अनंत-पर्यंत चली जाती है, तथा वह भिन्न-माला (Series of Fractions) जिसका आरंभ '१' है और जो पोछे अनंत तक पहुंचती है; इनमें कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार एक ऐसी अनंत संख्या प्राप्त की जाती है जिसका आदि तो है लेकिन अंत नहीं है। तथा दूसरी ऐसी अनंत संख्या प्राप्त होती है जिसका श्रंत तो है लेकिन आदि नहीं है। गणितकी दृष्टिस दोनों सम्भव हैं, इस्तिए वे स्व-विरोधी और अपरमार्थ शब्दके द्वारा नहीं कही जा सकतों। यदि आगे वर्धमान-पद युक्त प्रथम माला यथार्थ है तो उत्तरोत्तर होयमान-भिक्तस्त्रवाली दितीय माला भी यथार्थ है।

### जैन मान्यता--

गणितकी इन मान्यताझोंका जैन-दर्शनसे बहुत बड़ा सम्बन्ध है। जैन-दर्शन स्पष्टतया यथार्थबादी है, झतः वह झाकाश झीर काल-पुक्त विश्वमें बस्तुझोंकी वास्तविक मानता है। जैनदार्शनिकों
ने कालकी ख्योंकी राशि रूप कहा है जिन्हें कालपरमायु कहते हैं। कालकी परिभाषामें कहा
गया है कि वह काल-परमायुझोंकी राशि मालारूप वर्धमान पंक्ति स्वरूप है, ऊर्ध्व प्रचय रूप
है आर्थात् एक-एक परमायु रूप पंक्ति जो उत्तरोत्तर ख्या युक्त या काल परमायु विशिष्ट है। इस काल
संख्याके अनुरूप ही गयितकी घारा है। गयितकी उस धारामें आकाशके प्रदेश हैं। खाकाश स्वयं
मिश्र मिश्र दिशाझोंमें झंश-मालाका पुश्च है जो लम्बाई-मीटाई-चौड़ाईके रूपमें विविध विस्तार-युक्त हैं।
झाकाश झीर काल इन दीनोंमें झंश विभाग बताया है और झाधुनिक गयितक भी झाकाश झीर कालके
हस स्व-विशेषका निराकरण करते हैं। यहां गयित सम्बन्धी धाराका विचार दार्शनिकोंकी सहायता
करता है।

## अनन्त विभाजन (भूमिति)-

रेखागिवाकी एक रेखाको सीकिये। उसे दो, दो बार विभाजित करते बाहये और अनन्त वार प्रत्येकके भाग कीखिये। प्रत्येक विभागिक रियाकी अनन्तताकी सम्भावना पहले असम्भव और स्व-विरोधी मानी जाता थी। परश्च आधुनिक गिरातकोंने इसके प्रतिकृता संभावना और अविरोध सिद्ध कर दिया है। असम्भवता इस कल्पना पर निर्भर थी कि एक सान्त बारामें सान्त वा सीमित ही अंग्र हों गे। परंदु स्विति यह नहीं है। यह ऊपर बताया जा जुका है कि स्वीम रेखामें सीमित अंग्र होते हैं। यहां आप अनंत अंग्र मालाकी व्यवस्थाका कम रेखागियतकी रेखा के अंतों-कोशोंमें पाते हैं जो सादि और सान्त हैं। यदि ससीम रेखामें जिसका काल मर्यादित है उसमें मर्यादातीत अर्थान् अनंत अंग्र हैं तथा वह अनंत संस्था वाले ज्या विश्व हैं। श्रातकों स्वाप पर नहीं पहुंचना चाहिये कि अकाश और काका असस्य तथा आसम्भव हैं।

## अनादि-अनन्त की सिद्धि--

इस तरह इम जैनदर्शनके अनुसार ऐसे जगतको पाते हैं जिसका न तो आदि है और न अंत, यदापि उसमें परियामन होता रहता है। यह भी सम्भव है कि संसारमें जीव सदा पर्यटन करता रहे। इसतरह एक आत्माकी अपेद्धा संसारका आदि नहीं है। उसी अकार अनंत माला भी अनादि होगी। जब आत्मा कर्मके बंजनोंको तोइकर स्व-स्वरूपको आप्त करता है— सुक्त होता है, तब जीवन और मरण रूप संसार परिश्रमणको गति इक जातो है। इस प्रकार इस विषयमें आदि विहीन संसारका अंत हो जायगा। यदापि व्यक्तित रूपसे आदिमाएं संसार चक्रसे खूटकर मुक्ति पा जाती है, तथापि संसारमें विद्यमान अनंत जीवोंकी अपेद्धा संसारको १८ खला अविच्छिन्न रूपसे चली जाय गी। संसार में विद्यमान अनंत जीवोंकी अपेद्धा संसारको १८ खला अविच्छिन्न रूपसे चली जाय गी। संसार अनन्त जीवोंका पुक्त है, उसमें से कितनेही जीव चाहे वे अनन्त ही क्यों न हो, मुक्त हो जांग, तब भी वह पुक्त या अनंत राशि किसी प्रकार कम नहीं हो गी। जिन आदमाओंने निर्वाख शास किया है वे अनंत हो गी, फिर भी संसारमें विद्यमान जीव राशिकी संख्या पर उनका कोई प्रभाय नहीं पहे गा। यथार्थमें यह बहुत मनोरंबक बात है कि भौतिक विज्ञानके जैन आचारोंने आकार, काल और अनंत प्रचयके विरुद्ध उठायो गयी अनेक शंकाओंके उत्तरमें गियातकी एक पद्धितको समुन्तत किया था, आधुनिक गियातके सिद्धान्त जिसका समर्थन करते हैं और जिसका प्रचार रसल झांर हाइट हंड जैसे महान गियातकोंने किया है।

### वर्णी-स्रभिनन्दन-प्रत्य

### उपसंहार-

खनका निष्कर्ष यह है कि अनन्त-माला या अनन्त-प्रचय स्व-विरोधी नहीं है। यह बात उस समय सहज ही हृदयप्राही हो जाती है, जब यह स्मरण रखा जाय कि साधारण शन्त अंकोंका सम्बन्ध अनंत अंकोंसे नहीं हो सकता है। एक अनंत समुदाय कितनी ही बढ़ी संख्याके घटाने या जोड़नेसे न तो जीय-मान होगा और न वर्धमान होगा। अनंत-माला सादि हो किंतु सन्त न हो अथवा वह अनादि अनंत ही हो गणितके ये निश्चय भौतिक विज्ञानके जैन-साचार्योंने अपने दार्शनिक सिद्धान्तीके विश्वद विवेचनमें भी प्रयुक्त किये थे।



# अहिंसा की पूर्व -परम्परा

### स्व० आचार्यं भी धर्मानन्त्र कौशान्त्री

प्राचीन कालसे ही राज-संस्था हिंसाकी भित्तिपर आधारित होती आयी है। एक प्रकारकी राज्य व्यवस्था मिटाकर उसकी जगह दूसरे प्रकारकी स्थापित करनेमें रक्तपात होना आपरिहार्थ है, ऐसा अब भी महुतोंको लगता है। राजाओं से हो देवताओं की कल्पना निकली हो गी। राजा लोग यदि अधिक प्रिय हों, तो फिर देवता भी वैसे ही क्यों न हों ? इसीसे वैदिक कालीन भारतके समान हो मिस्न, सीरिया, प्रीस, आदि देशों में भी यज यागकी प्रथा लोक प्रिय हुई। भारतमें वैदिक संस्कृति अध्यमतः सिन्धु नदीके प्रदेशमें फैली और बादमें एंबाबके मार्गसे होती हुई धीरे धीरे वह पूर्वकी और फैलती गयी।

### आदि अहिंसा संस्थापक---

श्राहिताश्यक संस्कृतिकी स्थापना करनेका प्रथमतः श्रेय जैन-तीर्थक्करों को देना चाहिये। श्राहिनायम महाबीर स्वामी तक जो चौंबीस तीर्थक्कर प्रसिद्ध हैं, वे सब श्राहिसा धर्मके पुरस्कर्ता थे, ऐसा सभी जैन मानते हैं। श्रापनी संस्कृति वैदिक संस्कृतिसे भी प्राचीनतर है; ऐसा जैन पण्डित प्रतिपादन करते हैं। स्थानीय सूत्र में लिखा है—

### ''मरहेरवपसु गं वासेसु पुरिमपच्छिमवज्ञा

माज्यिमगा वाबीसं अरहंता चाउक्रामं धम्मं पणणवेति । तं जहा-सन्वातो पाणातिवायाको वेरमणं, एवं दाणाको वेरमणं, सन्वातो अविक्रवाणाको वेरमणं सन्वाको वहिद्याणाको वेरमणं।"

श्चर्यात् भरत श्चीर ऐरावत इत प्रदेशमें पहले श्चीर श्चन्तिम ह्योह कर बाईस तीर्यक्कर चातुर्याम धर्म उपदेश देते हैं। वह इस प्रकार है 'समस्त प्राग्यधात से बिरति, उसी प्रकार श्चसत्थसे बिरित, सर्व श्वदतादान (चोरी) से विरति, सर्व बहिर्घा उदान (परिग्रह) से विरति।'

इस उद्धरखमें भरत और ऐरावत इन दो प्रदेशोंके नाम आते हैं। वैदिक साहित्यकी दृष्टिंसे भरत आवकलका पंजाब उहरता है। ऐरावत कीन प्रदेश है, समक्तमं नहीं आता। वह पंजाबके पूर्वकी और होगा। इन दोनों प्रदेशोंमें प्राचीन तीर्यंहर चातुर्वाम (चार संवम) धर्मका प्रचार करते थे। पाश्चास्य पण्डितों के मतानुसार भी चातुर्वाम धर्मका संस्थापक पाश्वंनाथ तेईसवां तीर्यंहर ही था। आतः सबसे पहिले आहिंसा धर्मकी स्थापना और प्रचार करनेका श्रेय-तीर्थंहरोंको मिलता है, क्यों कि पाश्वंनाथका काल बुद्ध-पूर्व २०० वर्ष है।

#### वशौ-सभिनन्दन-प्रत्य

इस समय पूर्व प्रदेशमें बहुतसे महाजन सताक राज्य अस्तित्वमें थे। उनमें मगपके उत्तरकी श्रीर बलीका राज्य महा प्रवल था। इस राज्यमें जैनधर्मका प्रचार बहुत था। इसका कारण यह जान पड़ता है कि वहां के मुख्य वासी कृषक ये और यह-यागों में कृषि-उपयोगी जानवरों की बलि उन्हें पसन्द न थी। दूसरे जो मल्ला, शास्य, आदि गणतन्त्र थे, उनमें भी यह यागको कीई स्थान नहीं था, ऐसा जान पड़ता है। मगध और कीशल के राजा लोग और उनके रिज्ञत ब्रामण जागीरदार लोग बीच बीचमें याग किया करते थे, परन्तु वह जनताको प्रिय न था, क्यों कि ऐसे यहां में लेतीके जानवर (गाय, बैल, वगैरह) लोगों से जबर्दस्ती लिये जाते थे। इस प्रकार पूर्वकी औरसे सभी राष्ट्रींसे आहिसा धर्मको आपसे आप जनताका पढ़ पोषण मिलता था।

## एक उपेक्षा--

वैन साधु प्राणियंपर दया करनेका उपदेश दंते थे, तो भी मनुष्य जातिमें होने वाली लड़ाइयोंके सम्बन्धों उदासीन रहते थे। क्रो-कथा, भन-कथा, देश-कथा, राज-कथा ऐसी कथाएं वे गर्ध मानते , क्रास्थनत सूक्त जन्दुक्रोंकी रखाके निमित्त वे बड़ी चिन्ता करते। जन्दुक्रोंकी रखा करते करते एक दूसरा बड़ा दोव (१) जैन साधुक्रोंमें युस गया वह यह कि जीवन निर्वाहके लिए वे भिच्चाटनके सिवा क्रीर कोई भी शारीरिक कर्म नहीं करते। भिच्चाटन भी नियमित अगह पर ही करते। तपस्था प्रधान नियमोंके कारण जैनधर्म हिन्दुन्तानके बाहर न जा सका क्रीर इसीसे जैनधर्मको ब्राजका संकुचित स्वरूप प्राप्त हुन्ना। ऐसा होने पर भो सर्वप्रथम क्राहिंसा धर्मका ब्राबिक्तार जैन धर्मने ही किया क्रीर हिन्दुन्तानके पूर्व प्रदेशकी समान्य जनताकी मनोभूमिमें भूत-दयाका बोखारोपण किया। ज्ञतः क्राहिंसात्मक सरवाग्रहका आग्र जनकरव पार्श्वनायको ही देना पड़ता है।

पार्श्वनाथके बाद तीसरी सदीमें ऋहिंसाका बड़ा पुरस्कर्ता बुद्ध हुआ। यह त्यागके पहले बुद्ध, करण और मृत मनुष्योंको देखकर गैं।तमको वैराग्य हुआ और इस सम्बन्धमें बहुत सी रसभरी कथाएं बौद्ध प्रन्योंमें मिलती हैं। परन्तु त्रिपिटक प्रन्थके प्राचीन विभागमें इस बातका कोई आधार नहीं। जरा, न्याधि और मरण इस विषयमें गैं।तमके प्रनमें बार बार विचार अवस्य आता होगा, ऐसा ऋगुत्तर-निकायके एक सुत्तसे जान पड़ता है। परन्तु उसे सनसे भयंकर यदि कोई वात लगी तो यह कि-

## 'फस्यमानं एकं दिस्या मच्छे ऋएणोदके यथा। स्रांज भक्जेहि बारुक्के दिस्थामं भयमाविति॥'

श्रर्थात्—सूख चले हुए पानीमें जैसे मछलियां तहफड़ाती हैं उसी प्रकार परस्पर विरोध करके तहफड़ाने वाली इस प्रमुख जातिको देखकर मेरे प्रनमें भयका संचार हुआ।

१. स्थानांग मूत्र न० २८२।

इससे गौतमको मनुष्योंकी पारस्परिक हिंसा इतिसे कितनी घृषा थी, यह स्पष्ट होता है। इसो कारण यह स्थाग करके उसने मनुष्य वातिके कल्वायाका नवा मार्ग लोग निकाला। वंगलमें रहकर पानी की इंदमें रहनेवाले बन्तुपर भी दवा दिलाना, पर इचर मनुष्य मनुष्यके बीचमें वब धीर लंग्राम मचा हुआ हो तो भी उससे उदाधीन रहना, इध्यकारका आहिंसा धर्म बुद्धको पसन्द न था। मानवताको प्राथान्य देनेके कारण वीद धर्मका जैनधर्मसे अधिक फैलाव हुआ। परन्तु विद्यादन करना, बमीन खोदने, बगैरहके कामको निषिद्ध समस्त्रा और राज्य संस्थाके विध्यमें उदाधीन रहना, आदि कुछ दोष (१) बौद्धधर्ममें भी रह गये। राजाको कैसे वर्तना चाहिये, इस सम्बन्धमें कुछ सूत्र त्रिपिटकमें हैं। पर राजा बदि दुष्ट हुआ तो प्रजाको कसे वर्तना चाहिये, इस सम्बन्धमें कुछ सूत्र त्रिपिटकमें हैं। पर राजा बदि दुष्ट हुआ तो प्रजाको क्या करना चाहिये, इस विध्यमें कोई विधान नहीं मिलता। विश्वयोंके गया-सत्ताक राज्यकी आभिष्टदिषके लिए बुद्धके सात नियम बना देनेका उल्लेख महापरिनिन्यान-सुतके आरम्भमें ही मिलता है। पर प्लैटोके रिपब्लिक जैसे गया-सत्ताक राज्यकी स्थापना और विकास कैसे किया जाता है और उसमें बहुजन समाजका हित कैसे साधा जा सकता है, इसका विचार बौद्ध प्रन्थोंमें विस्तार पूर्वक नहीं मिलता।

### ईसाई अहिंसा तथा समाजवाद--

बुद्धकं पश्चात् छठी तदीमें प्रख्यात् आहिंसावादी ईसा हुआ। परमेश्वरका सीम्य रूप बताकर उठने मानवजातिमें आहिंसके प्रचारका यत्न किया। जैन आंर बीद्ध भिश्चआंको जमीन खोदने वैसे कामोंकी मनाही है, वैसी ईसाई साधुआंको नहीं है; परन्तु उन्हें शरीर निर्वाहके लिए शारीरिक परिश्रम करना हो चाहिये, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। दूसरा यह कि राजकीय सत्तामें सुधार करनेका भी उन्होंने यत्न नहीं किया। सीजरको कर देना चाहिये या नहीं, यह प्रश्न पूछे जानेपर ईसाने उत्तर दिया — 'खो वस्तु सोजरको हो सो सीजरको दो, आंर जो बस्तु प्रभुकी हो सो प्रभुको दो'। इसका परिशाम यह हुआ। कि ईसाई साधु राज्यसत्तानुवर्ती बन गये आंर कुछ दिनके बाद पोपने भी राज्य सत्ता लूट ली। किन्तु राज्य संस्थाको आहिंसात्मक बनानेका प्रयत्न ईसाके आन्याइयोंने कभी नहीं किया।

व्यापार-युगका पश्चिममें उदय होते हो अभी अनोंकी तो जैसे मृत्यु आ गयी। उनके दुःखोंका परिमार्जन करनेका जिन सत्पुक्वांने प्रयत्न किया, वे समाजवादी कहलाये। उनमें आर बीद शिक्षुओं, ईसाई पादरियोंमें कोई विरोध अन्तर नहीं रह गया तथा बीद भिक्षु तथा ईसाई पादरी जहां मठ बांच कर रहा करते ये और शान्ति मार्गका उपदेश आवकोंको देते ये, वहां शारीरिक परिभम नहीं करते ये। इतना हो नहीं, बादमें ये शिक्षु और पादरी राजाओंसे इनाम, जागीरें पाकर जमीदार बन गये। इस कारख साधारख जनता तिरकार करने लगी।

रावर्ट स्रोवेन प्रमृति सोशलिस्टोंका वर्त व इनके खिलाफ या । गरीबोंके दुःख दूर करनेके लिए उन्होंने यह मार्ग स्वोकार किया । स्रमरीकामें उहां अमीन बहुत थी, उन्होंने जाकर एक वही बस्ती

१२१

28

### वर्षी समिनन्दन प्रन्थ

स्वापित की । उस बस्तीमें सभीके सिए शारीरिक परिश्रम करना क्रानिवार्य कर दिया गया । इस प्रकार सम्पत्तिका उत्पादन होने पर प्रत्येककी आवश्यकतानुसार सम्पत्ति विभाजन किया गया और बची हुई सम्पत्ति सार्वजनिक कोषमें रक्लो गयी । परन्तु उनकी इस बस्तीकी आयु पांच-दस वर्षके आगे न बदी । बाहरके लोग इन बस्तियों में आकर खलल डालते; सदस्वों में धर्म प्रमावना और दूसरी भ्रान्त घारया खोंको प्रभय और उत्तेजना दिलाते, और इस कारया उनमें आपसी फूट पढ़ कर अध्यवस्था मच गयी ।

## कार्ल मार्क्स-युग--

- शान्तिवादी दयालु ग्रहस्थोंका यह समाजवाद कार्ल मार्क्सकी पसन्द न था। ऐसे लोगोंको मार्क्स नन्दनवनीय (Utopian) सोशिलस्ट कहा करता था। फिर भी मार्क्सका समाजवाद हन्ही नन्दन-यनीय समाजविद्योंसे उदय हुआ, यह न भूलना चाहिये। मार्क्सके मतानुसार युद्ध बन्द करनेका उपाय था दुनिया भरके अमीजनोंको गठितकर पूंजीपतियों तथा जमीदारोंको नष्ट करना। उसका विचार था कि इस प्रकार सारी दुनिया के अमसंगठनसे युद्ध कक जायगे और मनुष्य मात्रमें आनु-भाव फैल जावेगा।

मजबूरोंका सबसे बड़ा शत्रु था राष्ट्राभिमान (Nationalism)। उसे नष्ट करनेके लिए उसने 'Workers International" नामकी एक धंस्था स्थापित की वह उसके रहते ही टूट गयी। इसके बाद दूसरी इण्टर नैशनल स्थापित हुई। वह महायुद्धके समयमें विलोन हो गयी। फिर रूसी राज्यकान्तिके बाद तीसरी इण्टर नैशनल भी बन गयी, पर इन बरनोंसे भी शान्ति स्थापना न हुई।

इटलीके सैनिक श्रमिकोंने आवीधीनियाको जो तहस नहस किया, स्पेनमें जर्मन ग्रीर इटालियन श्रमिकों द्वारा जो श्रायाचार किये गये श्रीर जापानी श्रमिकों द्वारा चीनमें सहधर्मियोंका जो करले ग्राम किया गया, वह सब इसीका साज्ञी है कि 'वर्करस् इन्टरनैशनल" भी एक नन्दनवनीय स्वप्न मात्र रहा।

मानव मात्रमें ऋहिंसा प्रस्थापित करनेके लिए सबको शारीरिक परिश्रम करना ज़रूरो है, श्रीर श्राहंसाके श्राध्यादिमक बलपर हिंसा-विरोध पर कटिबद्ध हो जाना चाहिये, यही दो सिद्धान्त टालस्टायने टुनियांके सामने रक्खे। परन्तु टालस्टायका उपदेश माननेको पश्चिमी देश तैयार नहीं हुए, श्रीर महायुद्ध होकर ही रहा।

### महात्मा गांधीकी अहिंसा--

श्रहिंशको व्यवहारिक रूप सर्वप्रयम महात्मा गांधीने ही दिया । पाश्चात्य संस्कृतिसे चकाचौंध होकर जो लोग बौद्ध श्रं।र जैनधर्मक श्रहिंसा प्रचारको भारतके वर्तमान श्रधःपतनका कारण बताते हैं, उन्हें गांधीजीने श्रहिंसा प्रयोगसे लासा जवाब दिया। श्रहिंसा साधनाके बलपर कैसी तेजस्विनी हो सकती, है, यह स्वयं कृति द्वारा गांधीजीने बताया। कितनी ही बलशाली श्रीर श्रह सम्यन्न, कोई सता क्यों न हो

क्राहिंसा की पूर्व परम्परा

पर वहिष्णु और अहिंसामन सत्याग्रहके आगे उसकी सता हार जाती है, वह अभी आभी दुनियां फिरसे जानने, समझने और मनन करने लगी है।

पार्श्व तीर्यक्करने सूक्त जन्तुक्रों पर भी दया दिखाना क्षोगोंको विखाया। बुद्धने उस द्याका प्रभाव मनुष्य जातिकी क्षोर बताया। पर इन दो महा विभूतियोंने दयाके वाय शारीरिक परिभमको नहीं बांचा। ईसाने अपने शिष्योंको शारीरिक अपके खिए मना नहीं किया। पर इन सीनोंने आहिंसाको केवल सिद्धान्तरूपमें संसारके सामने रक्खा उसे व्यवहारिक रूप नहीं दिया। शासन व्यवस्थासे उसका सम्बन्ध पहले पहल टाखस्टायने किया, किन्तु इस सिद्धान्तको भी व्यवहारमें लानेका सर्वप्रथम भेय महात्मा गांधीको ही है। उन्होंने सर्वप्रथम संसारको दिखाया कि राजनीतिक च्रित्रमें भी----

निह बेरेन वेरानि सम्मन्ति (घ) कहाचन।

डावेरेन च सम्मन्त घ पसधमो सनन्तनो ॥

डापीत्-वैरसे वैर बुमता नहीं, यह मैत्रीसे ही बुमता है—यही सनातन धर्म है।



# जैनधर्ममें अहिंसा

## भी स्वामी सत्यभक्त न्यायतीर्थ, साहित्य रतन

वो जन्म लेता है वह एक न एक दिन मरता अवस्य है। या तो एक प्राणी दूसरे प्राणीको प्रार डालता है अथवा प्रकृति हो उसका जीवनं समासंकर देती है। इनमें से प्राणीको प्रकृतिकी अपेदां दूसरे प्राणीको डर ज्यादा है एक प्राणी दूसरे प्राणीके खुनका प्यासा है। इसलिए नीतिवाक्य भी बन गया है—"जीवो जीवस्य जीवनम्"। अर्थात् एक जीव दूसरे जीवके जीवनका आधार है। मनुष्य सबमें भेड प्राणी है! बुद्धिमान होनेसे बलवान भी है। इसलिए यह उपयुक्त नीतिवाक्यका सबसे ज्यादा दुद्धपर्योग कर सका है। अपने स्वार्थके लिए वह ऐसी हिंसा भी करता है जो आवश्यक नहीं कही जा सकता परन्तु यह कार्य प्राणीसमाव और मनुष्यसमावकी शान्तिमें वासक है। इससे आसिमक उन्नति भी दक जाती है। इसलिए प्रत्येक धर्ममें थोड़ा-बहुत रूपमें हिंसाके त्यागका उपदेश दिया गया है और इसलिए 'अहिंसा परमो धर्मः' प्रत्येक धर्मका मूल मंत्र बन गया है।

### अहिंसाकी स्थम व्याख्या--

ते।कन जैन धर्मने इस मंत्रकी जैसी सूच्म व्याख्या की है वह बेजोड़ है। जैन धर्मकी ऋहिंसा, ऋहिंसाका चरम कर है। जैनवर्मके ऋनुसार मनुष्य, पशु, पद्मी, कींड़, मकोड़े, ऋदिके ऋतिरिक्त पृथ्वी, जल, ऋग्नि, वायु और वनस्पतिमें भी जीव हैं। मिट्टीके ढेलेमें कींड़, आदि जीव तो हैं ही, परन्तु मिट्टी का ढेला स्वयं पृथ्वी-कायिक जीवोंके शरीरका पिंड है। इसी तरह जल बिन्दुमें यन्त्रोंके द्वारा दिखने वाले अनेक जीवोंके ऋतिरिक्त वह स्वयं जल-कायिक जीवोंके शरीरका पिंड है। यही बात ऋग्निकाय, आदिके विषयमें भी समक्षनी चाहियं।

### पारसी धर्म पर प्रमाव--

इस प्रकारका कुछ विवेचन पारिवयोंको धर्म पुस्तक 'क्याबेस्ता' में भी मिलता है। जैसे इमारे यहां प्रतिक्रमणका रिवाज है उसे तरह उनके यहां भी पश्चात्तापकी किया करनेका रिवाज है। उस किया में जो मंत्र बोले जाते हैं उनमेंसे कुछका भावार्थ इस तरह है—"धातु उपधातुके साथ जो मैंने दुर्व्यवहार (ख्यपराध) किया हो उसका मैं पश्चात्ताप करता हूं।" "जमीनके साथ जो मैंने अपराध किया हो उसका मैं पश्चाताप करता हूं।" "पानी अथवा पानीके अपन्य मेदोंके साथ जो मैंने अपराध किया हो उसका मैं पश्चाताप

### वैनवर्ममें ऋडिंसा

करता हूं।" 'चृत्त और वृत्तके अन्य मेदोंके साथ को मैंने अपराथ किया हो उसका मैं पश्चाताप करता हूं।"
'महताव, श्राफ़ताव, जसती अग्नि, श्रादिके साथ को मैंने अपराधकिया हो मैं उसका पश्चाताप करता हूं।"

पारसियोंका विवेचन जैनचर्मके प्रतिकामगा-पाठसे मिलता खुलता है जोकि पारसी धर्मके ऊपर जैनचर्मके प्रभावका स्चक है। मतलब यह है कि जैनधर्ममें ऋहिंसाका बढ़ा सूच्म विवेचन किया गया है। एक दिन या जब संसारने इस सूच्म ऋहिंसाको ऋाक्ष्य और हर्षके साथ देखा या और प्रपन या था।

## क्या अहिंसा अन्यवहार्य है--

यहां पर प्रश्न होता है कि जब जैनधर्मकी ऋहिंसा इतनी सूचन है तो उसका पालन कदापि नहीं हो सकता । वह ऋब्यवहार्य है इसलिए उसका विवेचन व्यर्थ है। परन्तु जैनधर्मने हिंसा और ऋहिंसाका विवेचन इतने ऋच्छे रूपमें किया है कि वह जितना ही उस्कृष्ट है उतनाही व्यवहार्य भी है!

## द्रव्यहिंसा और भावहिंसा---

जैनधर्मके अनुसार अपने द्वारा किसी प्राथिक मर जानेसे या दुखी हो जानेसे ही हिंसा नहीं होती। संसारमें सर्वत्र जीव पाये जाते हैं और वे अपने निमित्त से मरते भी रहते हैं। फिर भी जैनधर्म इस प्रायाचित्रकों हिंसा नहीं कहता। वास्तवमें 'हिंसा रूप परियाम' हो हिंसा है। द्रव्यहिंसाकों तो सिर्फ इसलिए हिंसा कहा है कि उसका भावहिंसाके साथ सम्बन्ध है। किर भी यह बात याद रखना चाहिये कि द्रव्यहिंसाके होने पर भावहिंसा अनिवार्य नहीं है। अगर द्रव्यहिंसा और भाव हिंसाकों इस प्रकार अलग न किया गया होता तो जैनधर्मके अनुसार कोई भी अहिंसक न वन सकता और निम्निलिति शंका खड़ी रहती—

## जले जंतुः स्थले जंतुराकाशे जंतुरेव च। जंतुमालाकुले लोके कथं मिश्चरहिंसकः॥

बलमें जंतु हैं, स्थलमें बंतु हैं श्रीर श्राकाशमें भी बंतु हैं। बन समस्त लोक बंतुओं से भरा हुआ है तन कोई भिक्षु (मुनि ) आहिंसक कैसे हो सकता है ! इस प्रश्नका उत्तर यो दिया गया है—

> सुक्ष्मा न प्रतिशिज्यन्ते प्राणिनः स्थूलमूर्त्तयः। ये शक्यास्ते विवर्ज्यन्ते का हिसा संयतात्मनः॥

सूदम जीव (जो अहरूय होते हैं तथा न तो किसीसे ककते हैं और न किसीको रोक्ते हैं) तो पीइत नहीं किये जा सकते, और स्थूल जीवोंमें जिनकी रहा की जा सकती है उनकी की जाती है; किर मुनिको हिंसाका पाप कैसे लग सकता है ? इसीसे मालूम होता है कि जो मनुष्य

#### वर्षी-प्रशिनन्दन-ग्रन्थ

वीबोंकी हिंसा करनेके भाव नहीं रखता भ्रायवा उनकी बचानेके भाव रखता है उसके द्वारा जो द्रम्यहिंसा होती है उसका पाप उसे नहीं संगता है। इसकिए कहा है—

## वियोजयति बाद्धमिर्ने च वधेन संयुज्यते ।

चार्यात् —प्राचीका वियोग करदेने पर भी हिंसाका पाप नहीं संगता । इस बातको शास्त्रकारोंने चीर भी चाचिक स्पष्ट करके सिखा है—

> उञ्चात्तव्मि पादे इरिया समिव्स्स णिग्गमहाणे। ज्ञावादेकः कुर्तिगो मरेज्ज तक्जोग्गमासेज्ज ॥ ज हि तस्स तरिणमिको बंघो सुहुमोबि देसिदो समये।

आर्थात्—वो मनुष्य देख देखके रास्ता चक्क रहा है उसके पैर उठाने पर आगर कोई जीव पैर के नीचे आ बावे और कुचले बाकर मर बावे तो उस मनुष्यको उस बीव के मारनेका थोड़ा सा भी पाप नहीं सगता।

> हिंसाका पाप तभी लगता है जब वह यत्नाचारसे काम न लेता हो---मरद व जियह व जीवो अथवाबारस्स णिष्किवाहिसा ।

पयवस्स णत्थि बन्धो हिंसामेरोज समिवस्स ॥

ह्ययोत्--जीव चाहे जिये चाहे मरे, परन्तु जो क्रत्याचारसे काम करेगा उसे ह्रवश्यही हिंसाका पाप स्रोगा । लेकिन जो मनुष्य यहनःचारसे काम कर रहा है उसे प्राख्यिक हो जन्तेपर भी हिंसाका पाप नहां संगता।

> विश्वन्त्रीयचिते लोके क चरन् कोप्यमोक्यत । भावकताधनी वन्धमोक्षी चेन्नामविष्यताम् ॥

> > —सागरधर्मामृतः

मर्थात्—जब कि लोक, जीवोंसे खचाखच भरा है तब यदि बन्ध मौर मोच भावोंके ऊपर ही निर्भर न होते तो कौन श्रादमी मोध प्राप्त कर एकता ?

### समाधि-मरण व्रत---

जब जैनधर्मकी अहिंसा भावोंके जपर निर्भर है तब उसे कोई भी समसदार अध्यवहार्य कहनेका दुःसाहस नहीं कर सकता। जैनधर्मके समाधिमरया जतके जपर विचार करनेसे साफ मालूम होता है कि मरनेसे ही हिंसा नहीं होती। इस सल्लेखना जतके महत्व और स्वरूपको न समसकर किसी आदमीने एक पत्र में लिखा या कि जैनी लोग महिनों भूखों रह कर मरनेमें पुष्य समस्ति हैं। अगर इस भाईने सल्लेखना का रहस्य समस्ता होता तो कभी ऐसा न लिखता, और न सल्लेखनाको आत्महत्याका रूप ही देता। सल्लेखना साम्म होता तो कभी ऐसा न लिखता, और न सल्लेखनाको आत्महत्याका रूप ही देता। सल्लेखना निम्न अवस्थाओं में की जाती है।

## उक्सर्गे दुर्मिसे जरिस रजायां च निःप्रतिकारे। धर्माय तदुचिमीचननमादुः सल्लेखनामार्थाः ॥

(स्वामी समंतभद्र)।

ऋर्यात्—जब कोई उपसर्ग, दुर्भिल, बुट्रापा श्रीर रोग ऐसी हालतमें पहुंच जांय कि धर्मकी रखा करना मुश्किल हो तो धर्मके लिए श्रीर खोड़ देना कल्लेखना था समाधि मरण है।

समाधि से लेने पर उपर्युक्त आपित्योंको दूर करनेकी फिर चेष्टा नहीं की जाती, उपचार करनेर बन्द करके वह अंतमें अनशन करते करते प्राग्यत्याग करता है। सम्भव है कि उपचार करनेसे कुछ दिन और जी जाता। परन्तु जिस कार्यके लिए जीवन है, जब वही नष्ट हो जाता है तब जीवनका मूल्य ही क्या रहता है! यह याद रखना चाहिये कि आत्माका साध्य शांति और मुख है। मुखका साधन है धर्म और धर्मका साधन है जीवन, जब जीवन धर्मका वाधक बन गया है तब जीवनको छोड़कर धर्मकी रज्ञा करना ही उचित है। हर जगह साध्य और साधनमें विरोध होने पर साधनको छोड़ कर साध्यकी रज्ञा करना चाहिये। समाधिमरखमें इस नीतिका पालन किया जाता है। इसी धातको अकलंकदेवने यो स्पष्ट किया है—

'यथा विश्वाजः विविध्यण्यदानादानसंचयपरस्य गृहविनाशोऽनिष्टः, तिद्विनाशकारियो चोपस्थिते यथाशक्ति परिहरित, दुष्परिहारे च पण्याविनाशो यथा भवति तथा यतते । एवं गृहस्थोऽपि व्रतशीलपुण्य-संचयप्रवर्तमानस्तदाश्रयस्य शरीरस्य न पातमभिवाञ्छति, तदुष्लवकारियो चोपस्थिते स्वगुणाविरोधेन परिहर्तिः, दुष्परिहारे च यथा स्वगुणाविनाशो न भवति तथा प्रयति । कथमारमवधी भवेत" ।

---तन्वार्थराजवार्तिक।

भावार्थ कोई व्यापारी ऋपने घरका नाश नहीं चाहता। ऋगर घरमें स्नाग लग जाती है तो उसके बुभानेकी चेष्टा करता है। परन्तु जब देखता है कि इसका बुभाना कठिन है तब वह घरकी पर्वाह न करके बनकी रच्चा करता है। इसी तरह कोई खादमी शरीरका नाश नहीं चाहता। परन्तु जब उसका नाश निश्चित हो जाता है तब वह उसे तो नष्ट होने देता है और धर्मकी रच्चा करता है। इसिलए यह आरमवध नहीं कहा जा सकता।

इस पर कहा जा सकता है कि सर्वंत्रके विना यह कौन निश्चित कर सकता है कि यह मर ही जायगा, क्योंकि देखा गया है कि जिस रोगीकी अच्छे अच्छे चिकित्सकोंने आशा छोड़ दी वह भी जी गया है; इसिलए संश्वारपद मृत्युको सल्लेखनाके दारा निश्चित मृत्यु बना देना आत्मवध हो है। दूसरी बात यह है कि चिकित्सासे कुछ समय अधिक जीवनकी आशा है, जब कि सल्लेखनासे वह पहिले ही मर जायगा। अतः यह भी आत्मवध कहलाय। और सल्लेखना कराने वाले मनुष्य घातक कहलाय।

### वर्षी-प्रशितम्यन-ग्रन्थ

नि:सन्देह इम लीय सर्वत्र नहीं हैं परन्तु दुनियाके सारे काम सर्वत्रके द्वारा नहीं कराये जा सकते। इस लोग तो भविष्यके एक इत्राकी भी बात निश्चित नहीं जान सकते, परन्तु काम तो ऐसे भी किये जाते हैं जिनका सम्बन्ध भविष्यके खुगोंसे ही नहीं, गुगोंसे होता है । मनुष्यके पास जितना ज्ञान श्रीर शक्ति है उसका उचित उपयोग करना चाहिये। सर्वज्ञता प्राप्त नहीं है और योड़े ज्ञानका उपयोग नहीं किया जा सकता, ऐसी हालसमें मनुष्य विलकुल झकर्मण्य हो जायगा। इसिलए उपलब्ध शक्तिका शुभ परिणामोंसे उपयोग करनेमें कोई पाप नहीं है। दूसरी बात वह है कि भौतिक जीवन सब कुछ, नहीं 🖁 —भौतिक जीवनको सब कुछ समभानेवाछ जीना ही नहीं जानते; वे जीते हुए भी भृतकके समान 🗑 । ऐसे भी अनेक अवसर आते हैं जब मनुष्यको स्वेच्छासे जीवनका स्थाग करना पहता है। युद्धमें आतम-समर्पण कर देनेसे या भाग जानेसे जान बच सकनेपर भी सच्चे बीर ये दोनों काम न करके मर जाते हैं! वश की अ जिसके लिए वे जीवनका त्याग कर देते हैं. अवश्य ही जीवनकी अपेका बहुमूल्य है। इसलिए उनका यह काम आत्महत्या नहीं कहलाता । बहुत दिन हुए किसी पत्रमें इमने एक कहानी पदी थी, उसका शीर्षक था "पतिहत्यामें पातिवत्य"। उसका ऋतिम कथानक यो या-युद्ध क्षेत्रमें राजा जायल पहा था, रानी पासमें बैठी थी। यदन सेना उन्हें कैद करनेके लिए ब्रा रही थी। राजाने बढ़े कठरा स्वरमें रानीसे कहा ''देवि ! तुम्हें पातित्रत्यको कठिन परीक्षा देनी पहेगी।" रानीके स्वीकार करनेपर राजाने कहा कि, "मेरा जीवित शरीर यवनोंके हाथमें जावे इसके पहिले मेरे पेटमें कटारी मार दी"। रानी घनरायी, किन्तु जब शृत्रु बिलकुल पास आ गये, तब राजाने कहा 'देवि ! परीक्षा दो । सबी पतिव्रता बनी।" रानीने राजाके पेटमें कटारी मार दी और उसी कटारीसे अपने जीवनका भी अंत कर दिया। यह या 'पतिहत्यामें पातिवल' इससे मालूम होता है कि ऐसी भी चीजें हैं जिनके लिए जीवनका त्याग करना पहता है। आत्मदत्या कायरता है परन्तु उपर्युक्त घटनाएं बीरताके जान्वस्यमान उदाहरण है। इन्हीं उदाहरखोंके भोतर समाधिमरखकी घटनाएं भी शामिल हैं।

हां; दुनियामें प्रत्येक सिद्धान्त और प्रत्येक रिवाजका दुरुपयोग हो सकता है और होता भी है। वंगालमें कुछ दिन पहिले 'श्रंतिक्रया' का बहुत दुरुपयोग होता था। अनेक लोग बृद्धा क्लोको गंगा किनारे ले जाते थे और उससे कहते थे—'हरि' बोलो अगर उसने 'हरि' बोल दिया तो उसे जोते ही गंगा में बहा देते थे। परन्तु वह हरि नहीं बोलती यी इससे उसे बार बार पानीमें डुबा डुबाकर निकालते थे और जब तक वह हरि न बोले तब तक उसे इसी प्रकार परेशान करते रहते थे जिससे घवराकर वह हरि बोल दिया करती यी और वे लोग उसे स्वर्ग पहुंचा देते थे। 'श्रंतिमिक्रियां का वह कैसा भयानक दुरुपयोग था। फिर भी दुरुपयोगके उरसे अच्छे कामका त्याग नहीं किया जाता, किन्तु यथासाध्य दुरुपयोगको रोकनेके किय कुछ नियम बनाये जाते हैं। अपने और परके प्राग्तस्यागके विषयमें निम्न लिखित नियम उपयोगी हैं—

- (१) रोग अयवा और कोई आपति असाध्य हो।
- (२) सनते रीगीके बीवनकी आशा खोड़ दी हो !
- (३) प्राची स्वयं प्राचल्याग करनेको तथार हो।

(यदि प्राश्तीकी रच्छा जाननेका कोई मार्ग न हो तो इस किया करने वालेको शुद्ध हृदय से विचारना चाहिये कि ऐसी परिस्थितिमें यह प्राशी क्या चाहता है।)

(४) जीवनकी चापेचा उसका त्याग ही उसके लिए भैयत्कर (धर्मादिकी रचाका कारण) सिद्ध होता हो।

इसके खरिरिक्त और भी बहुतसे कारण हो सकते हैं जैसे परिचर्या न हो सकना, आदि; परन्तु उपर्युक्त कारण तो ख्रवश्य होने ही चाहिये। इस कार्य में एक बात सबसे अधिक आवश्यक है। वह है परिणामों की निर्मलता, निःस्वार्थता, आदि। जिस जीवको प्राण्ययाग करना है उसीकी भलायों का ही लच्य होना चाहिये। इससे पाठक समके हों गे कि प्राण्ययाग करने और करानेसे ही हिंसा नहीं होती—हिंसा होती है तथ, जब हमारे भाव दुःख देनेके होते हैं। मतलव यह कि कोरी द्रव्यहिंसा हिंसा नहीं कहला सकती। साथमें इतना और समक्ष लेना चाहिये कि कोरा प्राण्यवियोग हिंसा तो क्या, द्रव्यहिंसा भी नहीं कहला सकता। प्राण्यवियोग स्वतः द्रव्यहिंसा नहीं है परन्तु वह दुःखक्य द्रव्यहिंसाका कारण होता है इसलिए द्रव्यहिंसा कहलाता है। अकलंकदेवकी निम्नलिखित पंक्तियोंसे भी यह बात स्वनित होती है—

''स्यान्मतं प्राग्रेन्योऽन्य श्चातमा श्चतः प्राग्णवियोगे न श्चात्मनः किञ्चिद् भवतीस्यधर्माभावः स्यात् इति । तक्ष, किं कारणं ! तद् दुःखोत्पादकत्वात् , प्राग्ण व्यवरोपणे हि सति तत्संबंधिनो जीवस्य दुःखमुत्पद्यते इत्यधर्मसिद्धिः ।'' (तस्त्रार्थराजवार्तिक)

इसमें बतलाया है कि 'आतमा तो प्राखोंसे पृथक है इसलिए प्राखोंके वियोग करने पर भी आतमाका कुछ (विगाइ) न होनेसे अधर्म न होगा, यदि ऐसा कहा जाय तो यह ठोक नहीं है; क्योंकि प्राखिवियोग होने पर दुःख होता है इसलिए अधर्म सिद्ध हुआ।'

इससे मालूम हुआ कि द्रव्यहिंसा तो दु:खरूप है। प्राण्य वियोग दु:खरूप एक बड़ा साधन है इसलिए वह द्रव्यहिंसा कहलाया। यह द्रव्यहिंसा भी भावहिंसाके विना हिंसा नहीं कहला सकती। जो लोग बाह्यरूप देखकर ही हिंसा अहिंसाकी कल्पना कर खेते हैं वे भूलते हैं। इस विषय में आचार्य अमृतचंद्रकी कुछ कारिकाएं उल्लेखनीय हैं—

अविधायापि हि हिंसाफल भाजन भवत्येकः। कृत्वाऽच्यपरो हिंसांहिंसाफलभाजनं न स्थात्॥

#### बर्वा-मिनन्दन-प्रन्थ

पकस्याल्या हिंसा द्दाति काले फलमगल्यम् । स्रान्यस्य महाहिसा स्वल्यफला मनति परिपाके ॥ कस्यापि दिशति हिंसाफल मेकमेन फलकाले । स्रान्यस्य सेव हिंसा दिशस्यहिसाफलं वियुक्तम् ॥ हिंसाफलमपरस्य तु द्दात्यहिसा तु परिणामे । इतरस्य पुनर्हिं सा दिशस्यहिसा फलं नान्यत् ॥ स्वयवुष्य हिस्य-हिंसक हिंसा-हिसाफलानि तस्त्रेन । नित्यमवगृहमाने निज्ञशक्त्या स्यज्यतां हिंसा ॥

( पुरुषार्थसिद्ध युपाय )

"एक मनुष्य हिंसा (द्रश्यहिंसा) न करके भी हिंसक हो जाता है—अर्थात् हिंसाका फल प्राप्त करता है। वूसरा मनुष्य हिंसा करके भी हिंसक नहीं होता। एककी योड़ी सी हिंसा भी बहुत फल देती है और दूसरेकी बड़ी भारी हिंसा भी योड़ा फल देती है। किसीकी हिंसा हिंसाका फल देती है और किसीकी आहिंसा हिंसाका फल देती है। हिंस्य (जिसकी हिंसा की जाय) स्या है? हिंसक कीन है। हिंसा क्या है! और हिंसाका फल क्या है? इन बातोंको अच्छी तरह समफकर हिंसाका त्याग करना चाहिये।

यहां तक सामान्य आहिंसा का विवेचन किया गया है। जिसके भीतर महावत भी शामिल हैं। पाठक देखेंगे कि इस ऋहिंसा महावतका स्वरूप भी कितना ब्यापक और व्यवहार्थ है। अब हमें ऋहिंसा आगुवतके ऊपर थोड़ा सा विचार करना है जिसका पासन यहस्यों द्वारा किया जाता है।

### गृहस्थोंकी अहिंसा---

हिंसा चार प्रकारकी होती हैं— संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी और विरोधी। विना अपराधके, जान ब्रुक्तकर, जब किसी जीवके प्राया लिये जाते हैं वा उसे दुःख दिया जाता है तो वह संकल्पी हिंसा कहलाती है, जैसे कसायी पशुवध करता है। भाड़ने बुहारनेमें, रोटी बनानेमें, आने-जाने, आदिमें यतना-चार रखते हुए भी को हिंसा हो जाती है वह आरम्भी हिंसा कहलाती है। व्यापार, आदि कार्यमें जो हिंसा हो जाती है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं; जैसे अनाअका व्यापारी नहीं चाहता कि अनाअमें कीड़े पह और मरें परन्तु प्रयत्न करनेपर भी कीड़े पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। आत्मरजा या आत्मीयकी रज्ञांके लिए जो हिंसा की जाती है वह विरोधी हिंसा है।

यहरथ स्थावर बीवोंकी हिंसाका त्यागी नहीं है। सिर्फ त्रस बीवोंकी हिंसाका त्यागी है। लेकिन प्रस बीवोंकी उपर्युक्त चार प्रकारकी हिंसामें से वह सिर्फ संकल्पी हिंसाका त्याग करता है। इति, युद्ध, आदिमें होनेवाली हिंसा संकल्पी हिंसा नहीं है, इसलिए ऋहिंसासुकती यह कर सकता है। झिंस्सासुकतका निदोंष पालन दूसरी प्रतिमामें किया बाता है और इति, आदिका त्याग आटवीं प्रतिमामें होता है। किसी भी समय जैन समाजका प्रत्येक आदमी आठवीं प्रतिमाचारी नहीं हो सकता । वर्तमान जैन समाजमें हजार पीछे एक आदमी भी मुश्किलसे आगुजतचारी मिल सकेगा । आठवीं प्रतिमाचारी तो बहुत ही कम हैं । जैनियोंने जो कृषि, आदि कार्य छोड़ रक्ला है वह जैनी नहीं व्यापारी होनेके कारण छोड़ा है । दिल्ला प्रांतमें जितने जैनी हैं, उनका बहुभाग कृषिजीवी ही है ।

कुछ लोगोंका यह लयाल है कि जैनी हो जानेसे ही मनुष्य, राष्ट्रके कामकी चीज नहीं रहता—वह राष्ट्रका भार बन जाता है। परन्तु यह भूल है यद्यपि इस भूलका बहुत कुछ उत्तरदायित्व वर्तमान जैन समाजपर भी है, परन्तु है यह भूल ही। राष्ट्रकी रचाके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं हैं जो जैनी न कर सकता हो, अथवा उस कार्यके करनेसे उसके धार्मिक पदमें बाधा आती हो। जैनियोंके पौराधिक चित्र तो इस विषयमें आशातीत उदारताका परिचय देते हैं। युदका काम पुराने समयमें खत्रिय किया करते थे। प्रजाकी रवाके लिए अपराधियोंको कठोरसे कठोर दंड भी चत्रिय देते थे। इन्हीं चित्रयोंमें जैनियोंके प्रायः सभी महापुरुषोंका जन्म हुआ है। चौबीस तीयंकर, बारह चक्रवतीं, नव नारायग्र, नव प्रतिनारायग्र, नव बलभद्र ये त्रेसठ शलाका पुरुष चत्रिय थे। चौदह कामदेव तथा अन्य हवारों आदर्श ध्यक्ति क्षत्रिय थे। इन सभी को युद्ध और ग्रास्तका काम करना पड़ता था। धर्मके सबसे बड़े प्रचारक तीयंकर होते हैं। जन्मसे ही इनका जीवन एक सोचमें दला हुआ होता है। इनका सारा जीवन एक आदर्श जीवन होता है। लेकिन तीयंकरोंमें शान्तिनाय, कुंगुनाय, अरनायने तो आर्थलगड तथा पांच म्लेच्छ खण्डोंकी विजय की यो। भगवान नेमिनाय भी युद्ध ग्रामिल हुए थे। इस युगके प्रयम चक्रवर्ती सम्राट भरतका वैराग्यमय जीवन प्रसिद्ध है। लेकिन प्राग्रदण्डकी व्यवस्था इन्होंने निकाली थी। जैनियोंके प्राग्र तो युद्धोंसे भरे पड़ हैं; और उन युदोंमें अच्छे अच्छे अग्रुशतियोंने भी भाग लिय। है। पद्मपुराग्र में सहाबी पर जाते हुए चित्रयों के वर्णन में निम्न लिखित श्लोक ध्यान देने योग्य है—

## सम्यन्दर्शन सम्पन्नः शूरः कदिवद्णुवती । पृष्ठतो वीस्यते पत्या पुरस्तिदशकम्यया ॥

इसमें लिखा है कि 'किसी सम्यग्दृष्टि आहेर आयुक्ती सिपाई। को पीछे से पत्नी और सामने से देव कन्याएं देख रही हैं।'

श्चार जैन धर्म जिलकुल वैश्योका ही धर्म होता तो उत्तके साहित्यमें ऐसे दश्य न होते। इसिलए यह अच्छी तरह समक्ष लेना चाहिये कि अपनी, अपने कुटुम्बियोंकी, अपने धन और आजीविका की रचाके लिए जो हिंसा करनी पड़ती है वह लंकल्पी हिंसा नहीं है, उत्तका त्यागी साधारण जैनी तो क्या अणुत्रती भी नहीं होता। इससे साफ मालूम होता है कि जैन धर्मकी आहिंसा न तो अव्यवहार्य है, न संकुचित है, और न ऐहिक उल्लिमें बाधक है। वर्तमानके अधिकांश जैनी अपनी कायरता या अकर्मण्यताको छिपानेके लिए बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं परंतु वास्तवमें आहिंसाके साधारण रूपके पालक भी नहीं होते। हां, दोंग कई गुणा दिखलाते हैं। इन्हें देखकर अथवा इनके आचरण परसे जैन धर्मकी अधिंसा करती।

# जैनाचार तथा विश्व-समस्याएं

[स्व. ] डा० वेग्गीप्रसाद, एम ए., डी. क्विट., आदि

'वर्म' शब्दकी यद्यपि अनेक परिभाषाएं की गयी हैं तथापि इसकी मनोवैज्ञानिक परिभाषा 'अनुरूप करता' अथवा 'तंस्करता' शब्द द्वारा ही की जा सकती है। किन्हों भी आध्यात्मिक सिद्धान्तोंकी अद्धा हो पर उनका व्यापक तथा गम्भीर चेत्र पूर्ण विश्व हो होता है। फलतः जहां एक और धर्म जीव तथा अजीवके समस्त लक्ष्या तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धपर दृष्टि रखता है वहीं दूसरी और जीवनकी उन प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं क्यापक आधारोंका भी विशद निरूपण करता है जिनके द्वारा मनुष्य अपने स्वरूपकी व्यक्ति करता हुआ आत्म साज्ञात्कारकी और जाता है। इन दोनोंमें से द्वितीय आदर्शको लेकर यहां मीमांता करना उचित है कि विश्व विकासके लिए मानवके वर्दमान अनुभवोंके आधारपर सुनिधित किये गये नियमोंका धर्ममें कहां तक समावेश हुआ है। अर्थात् धर्म सामाजिक-न्याय, ज्ञेम तथा सुखमें कहां तक साधक है।

### १---अहिंसा---

तामाजिक दृष्टिसे जैन श्राचार-नियमोंका संद्यित विश्लेषण करनेपर श्राहेंसा, सत्य, श्राचौरं, ब्रह्मचर्य श्रीर श्रपरिप्रह ये पांच श्रणुवत सामने श्राते हैं; श्रणुवत, गुणवत तथा शिक्तावरोंके लक्षणादि पूर्वक विवेचनको छोड़कर यहां केवल इतना ही विचार करना है, कि सामाजिक-सम्बन्ध, दृष्टि तथा संगठन की अपेद्यासे श्रणुवतोंका क्या स्थान है, क्योंकि ये जैनाचारकी मूल भित्ति हैं। जीवके विकासके समस्त खिद्धांतोंमें श्रहिंसा प्रथम तथा महत्तम है इस सिद्धांतको प्राचीन श्राचार्योंने जिस सूच्म दृष्टिसे स्वीकार किया है वह स्वयं ही उसके महत्त्वकी शोतक है।

### बल-खलकी करणी--

्यरीं की ठगने, दाल बनाये रखने तथा उनसे अपनी स्वार्थ सिद्धि करानेके लिए व्यक्ति, स्मिष्ट, वर्ग, जाति तथा राष्ट्रोंने अब तक पशुनल अर्थात् अपनी अधिकतर शारीरिक शक्तिका ही उपयोग किया है। अब तक यही मनुष्य के आपसी संबन्धों का नियामक रहा है। अर्थात् इन सबने मनुष्य होने के करण ही मनुष्य के सम्मान की तथा व्यक्तित्वके आधारसे ही व्यक्तित्वके मूल्य की उपेद्धा की है। दूसरी और पशुक्लसे आकान्त पद्धाने भी कुछ और खुलके आवरणमें उसकी अवहेलना तथा

स्थानान्तरसा किया है। यस और खुल पूर्व-पूरक हैं और किसी भी सामाजिक व्यवहारका विश्लेषया करने पर एक ही घटनाके दो पद्धोंके रूपमें सामने आते हैं। झुलके व्यवहार का स्त्रेष्ठ सीमित नहीं है। प्रभुता तथा शोषया की योजनामें वल द्वारा अपूर्ण अंशों की पूर्ति के लिए प्रभु लोग वलका व्यापक प्रयोग करते हैं। दासता आत्मरूप (व्यक्तित्व) की मौतिक व्यक्ति—स्वतंत्रताके विषदा पहती है। जिसे कि भाहम बालेसने अन्तरंग विकास, विकासकी पूर्णता तथा सरस्ता एवं उत्कर्णाभिलामा और विभायकता आर्थात् आत्म रूप की प्राप्तिका प्रेरक सतत साधन कहा है। फलतः दासता प्रतिरोध को उत्पन्न करती है। प्रभु लोग प्रतिरोधके मूलकोतों को अश्वक्त करने तथा प्रचार द्वारा आज्ञाकारी बनाने का मार्ग पकहते हैं, अर्थात् उच आदशों की महत्ता को गिराते हैं. तथा भय लोभ, अकर्मण्यता, स्वार्थपरता, आदि को उत्तवना देते हैं। बल और झुलके द्वारा मानव प्रतियों का ऐसा अनिच्छित समन्वय हुआ है कि एक आधुनिक समाज विज्ञानीकी यही निकर्ण निकालना पढ़ा कि "वल झुल ही वे सिद्धान्त हैं जिनपर अब तक मानव संस्कृति अवसम्भित रही है।"

# वर्तमान युगकी प्रधान समस्या-

आधितक युगने उक्त निष्कर्ष की सत्यता को आधिक चरितार्थ किया है। क्योंकि विगत सौ वर्षों दूर वर्ती अथवा निकट वर्ती विविध जातियों, राष्ट्रों, संस्कृतियों तथा विचार धाराओं का जैसा पारस्परिक विनाश हुआ है वही इसका प्रवल साज्ञी है। समन्वय अथवा पुनर्निर्माण अनिवार्य था। किन्तु इस दिशामें किये गये प्रयत्नों का प्रेरक भी दलगत प्रतिक्षा रही है। फलतः 'वर्द्राण्डरसका' ऐसे महान् वैज्ञानिक एवं दार्शनिक तक को भी कहना पड़ा कि राजनीतिमें प्रभुता का सिद्धान्त उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना भौतिक विज्ञानमें शक्ति—(Energy) सिद्धान्त है।

गत दी शितयां विज्ञानके सुनिदित विकासका इतिहास हैं। इस युगने उन विभायक एवं स्यवस्थापक झाविष्कारोंको किया है जिनके कल स्वरूप संसारके खी, पुरुष तथा वालकोंने सुख तथा मनीरखन, ज्ञान एवं संस्कार झीर शान्ति तथा सुरद्धाको पर्याप्त रूपमें प्राप्त किया है। किन्तु शक्तियोंके उक्त झाविष्कार कतिपय देशोंके कुछ विशेष वर्गोंमें ही हुए हैं और वह भी युद्धोंके विराम कालमें। कारण स्पष्ट हैं, इन्हें देश, वर्ग तथा सम्प्रदाय गत बद्धाना एवं निराशा, संवर्ष तथा घृणाके प्राचीन कुभावों का दासी बनानेके कारण ही ऐसा हुआ। स्थिति यह है कि खाब मानव विपुत्त साथन सामप्रियोंसे विरा रह कर भी अकिञ्चन है तथा विशद क्योति की सुविधाओंके सद्भावमें भी गादान्थकारसे प्रस्त है।

## निराशा एवं तज्जन्य अ-भ्रान्ति-

निर।शासे उत्पन्न श्र-भ्रान्ति ही वह गुत्यी है जिसे श्राबका विश्व दार्श्वनिकों तथा राजनीतिशों की विभिन्न योजनाश्चों द्वारा मुलभाना चाहता है। पत्रीस वर्ष पहिसे जब प्रथम विश्व-युद्ध समाप्त हुआ।

### वर्षी-स्रभिनन्दन-प्रन्थ

या उत्त समय भी जनतंत्र, स्नात्म निर्माय, स्नन्ताराष्ट्रिय न्याय तथा सहकार, निःशस्त्रीकरण, युद्ध की अवैषता तथा चिरस्थायी शान्ति की साधन-सामग्री की शोध की उत्कट भावना विश्वके कीने कीने में दृष्टिगोचर होती थी। अमेरिकांके 'अध्यद्ध बुडरी विस्तरन' में ही उस युग की मनीवृत्ति मूर्तिमान हुई थी जिनकी वक्तृता स्रोर सादर्शवादिताने पूर्व तथा पश्चिमके समस्त देशोमें नूतन ज्योति जगा दी थी। तथापि इस मृग-मरीचिकासे मुक्ति पाने तथा दितीय युद्धकी कल्पना करनेमें बीस वर्ष ही लगे। इस निराशाका कारण भी वही भूल यी जो विश्व हट्-बद्दमूल आर्थिक एवं राजनैतिक विकारी तथा ऊपरी लच्चणोंमें मेद न कर सकतेके कारण करता आया है। राजतंत्र एवं राजनीति का व्यवहार सदैव वेग स्नीर स्निस्यता पूर्वक चलता है फलतः राजनीतिज्ञ उस कल्पनासे ही संतुष्ट हो जाते हैं जो उन्हें स्पष्ट ही शुलद दिखती है तया बाहर दिखने वाले काल्पनिक दोषोंका ही वे प्रतीकार करते हैं। १९१९--२०में यही ऋलण्ड विश्वमें हुआ था, फलतः शक्कीकरगाकी प्रतियोगिता, गुप्त राजनीति, जाकमण, राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद, सबलोंके द्वारा दर्बलोंका शोषण, जातिमद, महासमर, आदि पुरातन दोषोंकी सन्तान चलती रही और वे अधिक विकृत रूपमें पुनः जाग उठे। विश्वकी इस अधकलताका एक दुःखद परिग्राम विशेष रूपसे शोचनीय है। सदाः जात इस अ-आन्तिने विश्वको आज अधिक उद्भान्त बना दिया है जबिक मानव जातिके इतिहासमें यह गुग ही उच आदशों तथा उदार प्रेरणाश्चों की म्मविलम्ब मधिकतम म्रपेद्या करता है जैती कि पहिले कभी नहीं हुई थी। पाश्चारय राजनीतिश म्रामूल पुनर्निर्माण को ऋषिलम्ब करनेसे सकुचाते हैं उन्हें उज्ज्वल भविष्य तथा अपने पुरुषार्थ पर भरोसा ही नहीं है : ऐसा प्रतीत होता है ।

## युद्धकी सामाजिक भूमिका-

युद्ध, श्राह्मीकरण तथा दुर्यांधन-राजनीतिमें मेद करना आजकी स्थितिमें आत्यन्त दुरूह है, कारण के पृथक पृथक पदार्थ ही नहीं प्रतीत होते हैं। प्रकट उद्देश्य और प्रयोगके आवसरोंकी चर्चाको जाने दीजिये, आज तो ये सब अधिकार-कापन, विवाद-कामन, आदि उन नीतियोंके साधक उपाय हो रहे हैं जो स्पष्ट ही हिंशकी नैतिकताका पोपण करती हैं। एक दलके द्वारा दूसरे दलपर किया गया बलात्कार ही इनका आधार है। यदि विवादोंका श्रामन बलात्कार द्वारा होता है तो इसका यही तात्पर्य है कि आजका समाज पशुवधके सहचारी घृणा, असफलता तथा शोषणसे प्रस्त है। इनके द्वारा अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय संगठन, साहित्य तथा दृष्टि सर्वया क्षत विच्तत हो गये हैं। समष्टिगत व्यवहार पर बल-छलकी ऐसी गम्भीर एवं स्पष्ट छ। या पही है कि यदि हमें आत्मसंस्कार करना है तो प्रथम सिद्धांतको पकड़ना चाहिये। वर्तमान संघर्षके गर्तसे निकलकर शान्ति और सम्यन्तता पानेका एकमात्र उपाय मानव व्यवहारोंका ऐसा संस्कार है जिसके द्वारा 'बल'के सिंहासनपर आहिसाकी प्रतिष्ठा हो सके। इस तप्यको हृद्धगम करानेके लिए भगीरय प्रयत्न करना है।

## अन्ताराष्ट्रिय अनुभवेंसे शिक्षा-

सन् १९१९ में स्थापित राष्ट्रसंग तथा १९३४ तक खलाये गये निःशाझीकरणके प्रयस्नोंने यह स्पष्ट कर दिया है कि गुप्त एवं बद्धमूल कारण 'हिंसा'का प्रतीकार किये विना प्रकट लच्चण 'युद्ध'का बिनाश असंभव है। क्यों कि आज हिंसा विश्वकी समस्त दलक्दीमें ज्याप्त है। आहिंसाके उत्तरीत्तर विकासका अर्थ है रावतंत्र तथा आर्थिक व्यवस्थाकी दृष्टिसे एक दलकी दूसरे दलपर प्रभुताका अभाव तथा यूरोप, अमेरिका, एशिया, आफ्रिका तथा समस्तराष्ट्रोंको व्यावहारिक रूपसे विकास, स्वातंत्र्य तथा अवसर समताके सिद्धान्तकी स्वीकार कर लेना।

## अन्तस्तंत्रमें अहिंसा---

श्राहिषाकी प्रतिष्ठाके बाद प्रत्येक देशकी अन्तरंग नीतिका भी नवीकरण हो जाय गा। क्योंकि स्थूल पर्यवेद्यक भी यह भलीभांति जानते हैं कि अधिकांश देशोंकी आर्थिक व्यवस्थाका आधार वहांकी बहुसंख्यक जनताका विकासके अवसरोंके समान विभाजनसे बज्जना होती है। हमारे साम्प्रदायिक तथा जातिगत विभाजनका हेतु भी अन्ततोगत्वा बल एवं कलपूर्वक विश्वास कराना ही होता है। तथा आशिक रूपसे पूर्व परम्परा और अभ्यास भी होते हैं। अपर्यात साधन सामग्रीके कारण चली आर्थी संकुचित राष्ट्रीयताको अब स्थान इसलिए नहीं है कि जीवनोपयोगी पदार्थोंकी विपुलताकी संभावनाके कारण वह सबयं निरस्त हो जाती है। आज तो मानव जीवनके नये आदर्श स्थापित करने हैं। प्रत्येक औ, पुरुष तथा शिशुका योग-चुम अभीष्ट है, उन्हें आत्म-विकासके अधिकसे अधिक अवसर समान रूपसे जुटाने हैं। इसे अधिसा सिद्धान्तके अतिरिक्त और कीन कर सकता है; क्यों कि यह सब उसका स्वरूप हो है।

### अहिंसाका विधायक रूप--

यद्यपि 'क्रहिंसा' [न+हिंसा] ग्रन्द निषेघात्मक है तथापि उसकी शिक्षा केवल निष्टतिपरक नहीं है अपित न्यश्वार दृष्टिसे सर्वथा प्रष्टृतिपरक है तथा जिसके सुप्रभावसे सुदूर भविष्य भी अरपृष्ट नहीं रह सकता। क्रहिंसा किसी भी देशकी सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं के पारस्परिक सम्बन्धोंका पुनरुद्धार कराती हुई उसके अन्तरंग तंत्रमें आमूल परिवर्तनके लिए प्रेरित करती है। यह अनिवार्थ है कि संस्थाओं के पुनर्निर्माणके साथ-साथ हमारी दृष्टि अथवा जीवन विषयक मान्यतामें भी तदनुरूप परिवर्तन हो। जैसा कि 'प्लैटो तथा प्रिष्टांटल' को अभीष्ट 'सब प्रकारकी संस्थाओं के अपने विशेष गुण तथा तदनुरूप नैतिकता होनी चाहिये' कथनसे सिद्ध है। यदि किसी संस्थाओं अपनी नैतिकता न हो तो उसकी सजीवता लुम हो जाती है और वह पुनर्निर्माण यन्त्रवत् जह हो जाता है, तथा अन्ततोगस्या वह प्रभावहीन अथवा प्रतिगामी हो जाता है। अतः अहिंसाको आदर्श बनाना अनिवार्थ है वह किसी भी सिद्धान्ताका अन्यथा बीध अथवा आचरण नहीं होने दे गी।

#### वर्शी-क्रिशनस्त-प्रन्थ

### अहिंसाका क्षेत्र---

उक्त विवेचनका यह ताल्पर्य नहीं है कि मानव व्यवहार सर्वया वल प्रयोगमय ही है। ऐसा हीनेपर वस्तु-व्यवहार खर्वभव हो जायगा। और न समाज ऐसे वातावरखर्में चल सकेगा। आदर्श कुदुम्ब अथवा उससे बड़ा अन्य परिवार अथवा समाजके निर्माग्रिके लिए पुष्कल मात्रामें पारस्परिक सहानुभृति एवं वहायता, स्नेह एवं सान्यना तथा उत्सर्ग एवं बलिकी सदैव आवश्यकता होती है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यही है कि उक्त गुग्र आजके सामाजिक जीवनमें पर्याप्त मात्रामें नहीं है, उसमें तो पशुबलकी कीट ही बहुत अधिक अतीत हो रही है। अतएब इस कीटको निकालकर सामाजिक गुग्रोंके लिए स्थान करना है। समाजके आर्थिक वातावरण तथा व्यक्तिगत जीवनमें एक आवश्यक अंग-अंगिभाव है; यह भी सबके गत्ते उत्पन्न चाहिये। व्यक्तित्व सामाजिक वस्तु है अर्थात् वह समाजसे उत्पन्न होती है। फलतः वह सामाजिक संघटनमें अन्तर्निहत है।

केवल उपदेश और पेरखाही किसी समाजमें नैतिक जीवनका संचार करनेके लिए पर्याप्त नहीं है; यह अनादि अनुभव है। यह बीज भी उपयुक्त भूमि, जलवायु एवं वातावरखकी अपेजा करता है, वही अहिंसाके प्रस्तावकी वस्तुरियित है। पूर्ण मानव समाजका वास्तविक अहिंसामय जीवन तब ही संभव है जब कि विश्वके सामाजिक व्यवहार तथा संस्थाओं की नींव भी अहिंसापर हो। ऐसी परिस्थितिमें आहिंसाका सार होगा मानवको बल प्रयोगको अपनी प्रकृतिसे सर्वथ। मुक्त करके युक्ति, पैरखा, सहिष्णुता, सहायता तथा सेवाके भावोंसे आहित मीत कर देना।

#### २-सत्य--

श्रहिंसाके सिद्धान्त का यथार्थता श्रथवा सत्यसे घनिष्ट सम्बन्ध है। ऊपर देख चुके हैं कि आक-मक का बल-प्रयोग श्राकान्त को छिलिया बनाता है। यह भी जात है कि बल बहुधा श्रपनी लच्च सिद्धिमें श्रमक ही रहता है, तथा छल और भ्रमका सहारा लेना इसका स्वभाव है। यह बस्तुस्थिति 'युद्धमें सब उचित हैं' इस लोकोक्तिकी पृष्ठभूमि है। समस्त संभव स्त्रोंका उपयोग युद्धमें श्रंतर्निहित है। श्राक्षके युगमें युद्ध 'सर्व-स्वामी' हो गया है श्रयांत बौद्धिक, नैतिक तथा भौतिक समग्र साधनोंकी पूर्णाहुतिका सहारा लेता है। श्राह्मीकरस्य का भार प्रारम्भमें जनमतको त्रत करके श्रम्थवस्थित सा कर देता है, किन्तु सर्व-स्वामित्व ग्रुस्य सम्पन्न श्राष्ट्रनिक युद्ध बादमें जनमतके समर्थनके महत्त्वको स्वयं बढ़ाता है और वह सतत सावधानी स्पष्ट हो बाती है जिसके साथ वर्तमान राज्यों की व्यवस्थित प्रभुशक्ति मनोवैज्ञानिक प्रचार द्वारा जनता की स्वीकृति को उस्पन्न कर लेती है। फसत: 'युद्ध स्वसे पहले सत्यकी हस्या करता है' यह उक्ति सर्वया चरितार्य है।

श्रानिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उन्नीसवीं शतीका श्रेष्ठ स्यायी कार्य है। किन्तु उसका सुफल प्रचारके भूतसे दब गया है जिससे झाजका सम्पूर्ण वातावरण ज्यात है। तथा जिसका झनुभव 'ध्वनि च्रेपक यंत्र' हारा जल, थल और नभमें किया जा सकता है। देशोंके ख्रांतरंग शासनकी स्थिति भी इस दिशामें बहुत बन्हीं नहीं है। याथण शैलीका कादर्श निर्वाचनोंमें निम्नतम रूप धारत कर जुका है और कभी कभी 'राजसभा' तथा 'दास-शासन' के नीचतम घडवन्त्रों की सीमामें प्रवेश कर जाता है। ऐसी स्थितिमें सर्यका मार्ग भी ऋहिंसा के समान साधक है। ''सस्यमेव जयते'' सूक्ति तथ्य है न्योंकि झन्तमें स्त्य की ही विजय देखी जाती हैं। किन्तु मनसा, वाचा, कर्मणा पाला गया सस्य सफलता का सरल मार्ग है ऐसा अर्थ करना भ्रान्ति हो गी। आज के समय में यथार्थ अथवा सत्य का मार्ग कण्टकाकीर्ण है। इसमें विरोध, दमन और कष्ट हैं। वह धैर्य, आत्मवल तथा मुनियों ऐसे तप की अपेका करता है।

श्वस्य मनुष्यक्षी वह दुर्बलता है विसका उद्गम पशुकल से है, श्रीर पशुक्लके विनाशके साथ ही विनष्ट हो सकती है। घरेलू जीवनमें मनुष्य श्वाव भी सत्य बोल सकता है, किन्तु इससे विश्व की गुरुथी की एक ही पाश खुलती है। वर्तमान समस्याके दो पज्ज हैं श्रर्थात् १—जन साधारणको श्वपने घरेलू तथा सामाजिक जीवनमें शुद्ध थथार्थता, सत्यता श्रीर स्पष्टकारितासे चलने योग्य वातावरण उत्पन्न करना तथा २—सभा, राजतान्त्रिक दल तथा शासनाको भी उक्त सिद्धान्तानुकूल ढंगसे कर्तव्य पालन करना सहस्र कर देना। विशेषकर इन्हें परराष्ट्र नीतिमें भी उसी सत्यता एवं स्पष्ट वादितासे व्यवहार करनेका श्वम्यस्त वनाना जिसे वे व्यक्तिगत जीवनमें वर्तते हैं। समाज हितकी दृष्टिसे भी सत्यके उपयुक्त परिस्थितिया उत्पन्न करना श्वावश्यक है। इससे दूर भविष्यमें ही भला न होगा श्वपितु तुरन्त ही इसके मुफल दृष्टिगोचर हों गे। एक ही पन्न जीवन नहीं है, विविध पन्न परस्पर सापेश हैं श्वीर घटनाश्वोंका एक श्वपरिहार्य चक्र है, यह तथ्य पुनः हमारे संयुक्त झा खड़ा होता है। श्वतएव यथा संभव कुश्वतियों के चक्रको नष्ट करना हमारा धर्म है। राष्ट्रिय तथा श्वन्ताराष्ट्रिय व्यवहारमें सत्यके उन्नत स्तरको प्राप्त करना उचित श्वीर श्वावश्यक है। सत्य व्यवहार की जितनी प्रगति होगी उतनी ही सरलतासे समाजको वर्तमान श्रिधोमार्गसे निकाल करके उन्नतर युक्ति एवं नैतिकताके सुपथपर लाया जा सकेगा।

## ३-अस्तेय---

श्रहिंसा तथा सत्यमय पुनर्निर्माण इस बातकी विशद कल्पना करता है कि प्रत्येक मनुष्य परस्परके ब्यवहारमें दूसरोंके स्वत्वों (श्रविकारों) को स्वभावतः सुरिद्धित रखे । श्राचौर्य (श्रस्तेय) श्रासुव्रतका श्रास्मा यही है । यद्यपि शब्दार्थ चोरीका त्याग ही होता है तथापि गृद तथा सन्द अर्थ यही है कि मनुष्य दूसरेके श्रविकारोंका श्रपहरण न करे । तथा 'सर्वभृतहिते रतः' ही रहे ।

इसके लिए 'स्वत्व' ग्रयवा ग्राधिकारोंके स्वरूपको दार्शनिक दृष्टिसे समझना ग्रावर्थक है। संत्तेप में कह सकते हैं कि व्यक्तित्वके विकासमें उपयोगी सामाजिक परिस्थितियोंका नाम ही 'स्वत्व' है। फलतः सर्व साधारणको 'स्वत्व' ग्रथांत् उचित सामाजिक परिस्थितियोंको समानरूपसे पानेका जन्मसिद्ध ग्राधिकार है। स्वत्वोंका सम्बन्ध केवल म्बन्तिसे नहीं है ग्रापितु वे समष्टिकी सम्पत्ति हैं क्योंकि सामाजिक

१८ १३७

### वर्णी-स्रभिनन्दन-प्रन्थ

नेष्टा ही उनकी बन्म तथा स्थितिका प्रधान कारण है। मनुष्य मात्रके लिए प्रशस्त जीवनीपयोगी परिस्थितियां यदि देनी हैं तो व्यक्तिको इन्हें अपने लिए ही नहीं जुशना चाहिये अपितु ऐसा आचरण करना चाहिये कि दूसरेकी स्थिति भी अध्युष्ण रहे। इतना ही नहीं प्रस्थेक व्यक्तिको दूसरेके लिए अधिकतम शुविधा देनी चाहिये।

को आपना 'स्वत्व' है वही दूसरेके प्रति कर्त्तव्य है। इस प्रकार स्वत्व और दायित्व अन्योन्पा-भित हैं क्योंकि वे एक हो तथ्यके दो पत्त हैं। एक ही प्रकृति स्वार्थ दृष्टिसे स्वत्व श्रीर परार्थ दृष्टिसे दायित्व होती है। वे सामाजिक गुगा हैं और सबके प्रकृति स्वार्थ आवश्यक-भूमिका हैं। इनके 'पूर्वाऽपरस्व' की चर्चा निरर्थक है क्यों कि उनका आधार एक ही है तथा वे 'पूर्य-पूरक' हैं। यदि सब स्वत्वोंके भूखे होकर कर्त्तव्योंकी उपेद्धा करेंगे तो सबके स्वत्व आकाश-कुसुम हो जांय गे। यह मानव जीवन की प्रथम सीदी है जिसपर सबको पुनः सावधानीसे पैर रखना है। दूसरेके स्वत्वोंका ध्यान रखना भी आहिसामय स्थवहार है; यह मुखोक्त है।

## ४-त्रहाचर्य--

स्वत्वोका ध्यान तथा कर्ताव्य पालन पर-प्रेरणासे ही वरेंव नहीं चल सकते, 'नैतिकताकी स्थापना' इस संदर्भमें झात्मिकरोध है क्योंकि नैतिक झाचरणोपयोगी परोद्ध परिस्थितियां जुटाना ही तो शक्य है। सुविदित है कि आहिंसाका व्यापक व्यवहार सर्वथा यल प्रयोगहीन वातावरणमें ही हो सकता है किन्तु नैतिकताका झन्तरंग रूप बाह्य रूपसे सर्वथा भिन्न है इसकी उत्पत्ति झन्तरंगसे होती है। झात्म नियन्त्रण सामाजिक जीवनका उद्गम स्थान है जिसे इम व्यापक रूपमें ब्रह्मचर्याणुवतका पालन कहते हैं।

### चारित्र—

भलायी श्रथवा बुरायी जीवका स्वभाव नहीं है वह तो परिग्रमन शक्ति सम्पन्न है अर्थात् चारित्रके लिए कथी मिटी है। सरस्ता तथा सन्तुक्षनका हो नाम विकास है जो कि व्यापक तथा वर्दमान बातावरग्रके सामव्यस्थका श्रंश होता है। नैतिक दृष्टिको कशीटी बनानेके निश्चित उद्देश्यसे इसमें समस्त सहज वृत्तियोंका समिभग्र हो जाता है जिसका परिग्राम विवेक श्रीर प्रश्नृतिका समन्वय होता है। इसमें वृत्तियोंका पारस्परिक सन्तुक्षन भी होता है। इस सन्तुक्षन श्रीर सम्मिश्रग्र उस एकरस प्रवृत्तिका उदय होता है जिसे 'श्रात्मवल' कहते हैं। वह विविध इच्छा शक्तियोंका एक रूप होता है। सुपृष्ट निश्चित श्रास्मशक्ति ही चरित्रकी सर्वोत्तम परिभाषा है। श्रात्म-दमनकी शाचीन परम्पराके विवद कतिपय श्रधक्ति सौगों द्वारा उठाया गया 'इच्छापूर्तिवाद' भी चारित्रका श्राधार नहीं हो सकता। क्योंकि इच्छापूर्तिवादकी विविध कोटियां है जो श्रानवस्थाकर हो सकती है श्रीर सहज हो उन मर्यादाश्रोंको नष्ट कर सकती है जिनकी स्थिति चिरस्थायी सुख-शान्तिके लिए श्रानिवार्य है।

व्यक्तित्वका गांध्य आर्थात् आरमम्यक्तिका एक उद्देश्य उस उश्चतर सामाजिक सिह्प्णुतासे एकतानता है जिसे परोपकारिता, जिल्लदान, सेवा, आदि नामोंसे कहते हैं। ये ही व्यक्तित्वका भेष्ठतम रूप हैं। यह अनुशासन तथा आत्मानुशासनका मार्ग है। इसमें तथा प्रवल बलप्रयोगमें वहा मेद है। ववरदस्तीके फल पतनोन्मुल नैराश्य तथा निरोध भी हो जाते हैं। किन्तु 'कलम-करने' के समान संयय मानवजीवन रूपी हुन्तमें नृतन पत्र तथा पुष्प आदि द्वारा श्रीवृद्धि ही करता है।

## वासना-शान्ति---

यदि मनुष्य प्रत्येक वासनाकी पूर्ति करने लगे, वातावरग्रसे प्राप्त प्रत्येक उत्तेवनासे आकुल होने लगे, तो जीवन विरोध, चंचलता तथा लघुता(उयलेपन) अवास्तविकताकी क्रीइास्थली बन जाय गा। जीवनके मूल स्रोत दवे ही रह जांथगे और लघुताका साम्राच्य हो जाय गा। फलतः अन्य विकासीके समान आत्म नियन्त्रग्र ही मानवकी एकमान गति है। उसे भक्षे बुरेका विवेक करना होगा। विवेक करनेकी वृत्ति अपनानी पड़ेगी और अपने मनोवािकुतोमें एकतानता लानी हो गी। हेय वृत्तियोंसे मनकी हटा कर उपादेय वृत्तियोंमें तल्लीन करना हो गा। हेय वृत्तियोंके लिए जिस उत्साह शक्तिका उभार उठता है उसे उपादेय वृत्तियोंके परिपोषग्रकी और बहाना हो गा। अतृत वासनाओंके कारण उत्यन्न उत्कण्ठाकी धाराको तृत वृत्तियोंके लंतोषसरमें मिलाना होगा।

लोकाचारको समभते ही बालकमें वासनाका उचित निकार प्रारम्भ हो बाता है। जहां पुरुषमें शक्ति, प्रेरणा तथा उत्कण्ठा बद्ती हैं वहीं उसमें विवेक, नैतिक-निर्माण तथा आग्म-संबमका भी विकास होता है। वासना शान्ति निरोधका नैतिक ब्लोम है। वासना, आकांद्या तथा इत्तियोंके निरोधका अभाव जीवन शक्तिको इतस्ततः विखेर दे गा, विकासको रोक दे गा और दैहिक संबननको नष्ट कर दे गा। यदि इनका बलवत् निरोध किया जायगा तो भी जीवन जटिल हो जायं गा, आन्तरिक इन्हों तथा अनेक-तानताकी स्विट होगी और वे स्वप्न, दूचित अभिप्राय, आकुलता एवं विपथगामिताके रूपमं पूट पहें गे। अत्वर्थ वासना-शान्ति स्वाभाविक प्रकार है जो व्यक्तिस्वको अक्षुण्ण रखते हुए संयमकी और ले जाता है। न्यूनाधिक रूपसे सभी वासना शान्ति करते हैं किन्तु वह सवांग नहीं होती या किसी निश्चित सीमापर ही रुक जाती है क्योंकि न तो उसके पीछे आदर्श या निश्चित संकल्प रहते हैं और न उच्चतर जीवन व्यतित करनेकी भावना तथा उसकी प्रेरणा एवं उद्देश्य होते हैं। वास्तवमें वासना-शान्ति; नैतिक आकांक्षा तथा विकासानुगामिनी शक्ति एवं सर्वाङ्गीण इद्धिका सम्मिश्या है। आपाततः यह जीवन व्यापी उत्तेजनाको शान्त करता है और शुभ, अशुभ भावोंकी दृद्धि होने देता है। आदर्श स्पष्ट और और हद होते हैं। सर्वाङ्गिणी जीवनमें सहस्र ही सजीवता आ अती है। मनुष्यका चतुर्मुल निर्माण

### वकौ-म्रभिनन्दन-मन्थ

सहय हो जाता है जिसपर नैतिकता फलती फूलती है। जिसके स्त्रभावमें व्यक्ति शान, कुशसता तथा महत्त्वकांद्वाके उस स्तरपर चला जाता है जो उसकी जन्मजात योग्यतास्रोंसे बहुत नीचा होता है।

षासना शान्ति स्वयमेव विकास है न्योंकि यह नैतिक स्तरको उटाती है तथा अर्थशात एवं अशात वासनाओं को बीवनधाराको पतनीन्मुल करनेसे रोकती है। यह वहिंमुल विवेकको अन्तरंगसे संयुक्त करती है फलतः जीवनमें वासना, तीव-भाव तथा आदशोंकी एकतानता बनी रहती है। रोधक भावों का लय अथवा स्पान्तर जीवनमें पूर्णताका प्रवेश कराता है। फलस्वरूप व्यक्तित्वके विकास और स्वातंत्र्यकी धारा बनी रहती है। व्यक्तित्वमें नैतिकताका उदय होता है. गुर्णोकी दृष्टिसे व्यक्ति सर्वथा परिवर्तित हो जाता है तथा अयक्ति और वातावरणके बीचके खिचावकी इतिभी हो जाती है। सब गुर्णोके विकास तथा एकतानता जन्य व्यक्तित्वका एकमात्र आधार होनेके कारण यह कुमार्गोकी संभावनाको समाप्त कर देता है तथा आनन्दस्थातको खोल देता है। क्योंकि वृक्तियों तथा अभिप्रायोंकी जटिलता तथा संबर्धसे ही तो अंदासीन्य उत्पन्न होता है।

### अनुशासन-

वासना शान्ति अनुशासनकी सहचरी है, शक्तिकी निर्माणक साधु कर्तृत्व वृत्तियोंका समाज सेवामें समुचित उपयोग करती है जिसका महत्व सर्वविदित है। अनुशासन स्वयं कृत आत्मसंयमका सार है। और वास्य निरोधके विरुद्ध है। वास्य अन्याससे अनुशासन नहीं होता। जब सबके भलेमें मृनुष्य अपना भला देखता है तो वह आत्म-अनुशासनकी वृद्धि करता है और इस मार्गमें हदतासे बढ़ता जाता है। अनुशासन विधायक गुर्ण है निपेधपरक नहीं। इसके हारा मानव शक्तियोंका समुचित उपयोग होता है और वह लगन तथा दायित्व भावनासे आजावित हो जाता है। इसके कारण व्यक्तिगत तथा समिष्टिगत जेतनाकी एकता हो जाती है। इसमें विवेककी ही पधानता रहती है अर्थात् मनुष्य समम्पता है कि जातिसे क्या तात्पर्य है, विविध परिस्थितियों द्वारा पुरस्कृत कठिनाइयों, स्थितियों तथा विभिन्न व्यक्तियोंमेंसे किसे जुनना, और अपने निश्चित आदर्श तथा सुलभ साधन सामामिका सामण्डस्य कैसे करना। बुद्धि तथा नैतिकताकी अन्योन्यरूपताका अनुशासन उत्तम हथान्त है। सामाजिक मान्यताएं, संस्थाओंका उद्देश्य तथा परिस्थितियोंका ऐसा स्पष्ट बोध होना चाहिये कि उसका जीवनमें उपयोग हो सके। अनुशासनबद्ध व्यक्ति अपनी योग्यताका दान करता है और अनायास ही सामाजिक जीवनमें सदा नैतिकताका संचार करता है।

## आत्म नियन्त्रण [संयम]---

व्यवहारिक जीवनमें अनुशासनको ही संयम कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवनमें उन्नत स्तरकी नैतिकताकी सृष्टि करता है। यदि नागरिकोंमें संयम न हो तो उनके संचालक नियम तथा प्रथाएं व्यर्थ हो जांगगी। किन्तु इसका विकास तथा पोष्टा आवश्यक है क्योंकि

१--- यसपि यह नामकरण यैद्यानिक नहीं है।

### जैनाचार तथा विश्व-समस्याएं

उस आर्थिक व्यवश्याका आधार तथा पोषक संयम ही हो गा जो विश्वभरके प्राणियोंकी चेम कुशलकी स्थापनाका कारण हो गा।

## ५-अपरिग्रह---

ब्रह्मचर्यसे जात संयम पंचम अगुज़तको अनिवार्य कर देता है। अनेक दृष्टियोंसे अपरिव्रह की व्यवस्था जैनधर्मकी अपनी देन है। भोगोपभोगोंके होनेपर भी श्राहम नियमन, ऋतोभनोंका दार्शनिक त्याग, उथलेपन तथा विषय:तिरेक्से श्रीदासीन्य ही तो तर-तम रूपसे श्रपरिप्रहके लुक्कण है। लुक्कणकार क्राचार्योंने यही कहा है कि मनुष्य क्रपनो वास विभृतिमें अति क्रास्त न हो, और प्रलोधनोंकी उपेक्षा करे । मनुष्य जीवनकी आवश्यकता पूर्तियोग्य सम्पत्ति तथा साधन सामग्री रखे वाह्य अर्जनमें आहम विस्मृत न हो जाय। स्रोर पद्मपात, इंप्या, लांभ, दम्भ, भय, प्रणा तथा लवताका त्याग करे। इस अगुजतका पालक व्यक्ति सम्पत्ति अथवा राम्राज्यके लिए पृथ्वित एवं वासनामय प्रतियोगिता कदापि न करेगा; जो कि वर्तमान युगकी महा ज्याधि है और अनेक महान आपत्तियोंकी जननी है। इस बतके कारण होनेवाली मनोवृत्ति वर्तमान युगके लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इसीके द्वारा निष्ट्र एवं सर्वप्रासी भौतिक बादका निरोध संभव है। विज्ञानने उत्पादन बढाया है तथा इतस्ततः वश्चक्रोंकी अतिमात्रा भी कर दी है। आवके उद्योगों तथा व्यापारोंने नगरोंकी सुण्टि की है वहां जीवनमें शीमकारिता ही नहीं है कुत्रिमता भी पर्याप्त है। मनुष्य ऐसी बह शक्तियोंकी पाशमें पह गया है जिन्हें समभाना उसे कठिन हो रहा है। आबके व्यापक रोग अर्थात् मानतिक विकार एवं श्रांशिक या पूर्ण शिथितता उसे दवाते ही जा रहे हैं। प्रशस्त जीवनके लिए संप्राम अति क्रिष्ट हो गया है और उसी त्यागके बलपर लड़ा जा सकता है जिसे पंचम अगुत्रत तिखाता है। योड़ेसे दृष्टिभेदके ताथ इम इसे 'तम्यक् विभाजन ज्ञान' अथवा योग्यताश्चोंकी प्रामाशिकताका मापक कह सकते हैं।

# चारित्रकी पूर्णता---

उस्त विवेचनसे स्पष्ट है कि आणुकत आन्योन्याभित तथा परस्परमें पूर्य-पूरक हैं। एकके आचरणका अर्थ सकका आचरण होता है तथा दूसरोंके विना एक व्यर्थ हो जाता है। अहिंसाकी प्रधानता है क्योंकि यह प्रशस्त जीवनका मूलाधार है। जैन तथा बौद्ध धर्ममें यह मानवतासे भी व्यापक है क्योंकि इसमें वेतनमात्रका अन्तर्भाव होता है। संयत जीवनकी आहिंसक भाव तथा हिंट मूलकता इसकी परिपूर्णताका जीवित हद्यान्त है। अस्तेय तथा अपरिग्रह अहिंशके समान शब्दसे ही निषेधात्मक हैं व्यवहारमें पूर्ण रूपसे विध्यात्मक हैं। पांचां आणुकत एक संयत तथा आष्यात्मिक जीवनको पूर्ण बनाते हैं जो कि पूर्ण आग्मीस्थानका साधक तथा अनन्त आत्मगुर्णोकी सत्य शोधके अनुरूप होता है।

# जैनधर्मकी ओर एक दृष्टि

भी प्रा॰ सीताराम जयराम जोशी, एम॰ ए॰, साहित्याचार्य

एक समय या अब मानव समाजकी प्रगति धर्म मूलक थी। भारत पर नाहरी आक्रमण रूके आभी पूरी शती भी नहीं बीती है पर यहां धर्म या मलहबके नाम पर बड़े बड़े आपसी भगड़े ही खुके हैं और अभी भी उसीके नाम पर लोग एक दूसरेसे अपने दुर्भावको प्रकट करते आ रहे हैं। यह हुई मानव समाजकी भूलकी कथा। किन्तु इस संसारमें धर्म किस लिए प्रशत्त हुआ। वया उसने मनुष्यके कल्याण संपादनके बदले अनर्थ ही खड़े किये हैं श्रादि प्रश्न विचारणीय हैं।

## धर्मकी परिभाषा,---

धर्मनी यह सुन्दर व्याख्या सबके लिए माननीय है कि धर्म वह है जिसके द्वारा आय्युदय और निःभैयसका लाभ होता है, अय्युदयमें धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्गका समावेश है। निःभैयस यह मोक्षका आपर पर्याय है। अर्थ और काम यह इस लोकमें सर्वाङ्गीया उन्नतिके मूल हैं। यदि वे दोनों धर्मके साथ बिल्कुल संबद्ध हो। यहां पर थोड़ा विचार करना होगा कि धर्मके भीतर अय्युदय और अय्युदयके अव्याप बिल्कुल संबद्ध हो। यहां पर थोड़ा विचार करना होगा कि धर्मके भीतर अय्युदय और अय्युद्ध के अव्यापक तथा संकुलित अर्थमें पर्द कैसे संभव है! इसका उत्तर विचारने पर यह होगा कि एकही 'धर्म' शब्द व्यापक तथा संकुलित अर्थमें प्रयुक्त है। व्यापक शब्दका अर्थ है 'मनुष्यका चरम लच्च, और संकुचित अर्थमें धर्म युक्ता-युक्त विवेकसे संबद है। मनुष्यका अन्तिम लच्च चतुर्वर्ग पुरुपार्थ प्राप्ति है। उसमें लोकमेदसे इहलोक और परलोक माने गये हैं। जीव इस संसारमें जब तक मनुष्य देहको धारशकर विचरण कर रहा है तब तक उसका बगत इह है। मरनेके बादका लोक पर है। इसिलए यहां पर इम को विवेचना करेंगे वह पुनर्जन्म व परलोक को गशीत मानकर हो गी। जैनधर्म कर्म मूलक परलोक तथा पुनर्जन्म मानने वालांमें अप्रशी है इसिलए यहां पर जो लिख रहे हैं वह उसकी मान्य है ही, अस्त ।

## सृष्टिचक---

इस संसारमें प्राणिमात्रके लिए आत्यन्त आवश्यक तथा नैसर्गिक दो पुरुषार्थ हैं जो सभीको आभीष्ठ हैं और सभी उन दोनोंको हृदयसे चाहते हैं वे हैं 'आर्थ और काम'। मानव जगत्की पूरी कोशिश इन दोनोंके लिए है, यी और रहेगी। अर्थ और कामके विना जीवनका एक ज्ञाभी बीत नहीं सकता। तब इनका स्वरूप क्या होगा यह निर्धारणीय विषय है। इस सृष्टिमें या इस निर्धारों यह नियम स्वभावसे ही अनुस्थृत

है कि पदार्थ मात्र एक दूसरेके उपकारके लिए हैं। यह बात आधुनिक विज्ञानने भी सिद्ध की है। विज्ञान हमें बतला रहा है कि बनस्पति वर्ग और प्राचि वर्ग परस्पर उपकार्योपकारक भावको रखते हैं। निसर्गकी शुद्ध प्राच्य वायुको सेवन कर प्राच्यिगवा उसको गंदी बनाकर बाहर फेकते हैं। इस गंदे वायुका नाभ पाश्रास्य विज्ञानमें कार्योनिक गैस है। इसीका सेवन बनस्पति करते हैं। उसमें विद्यमान नैत्रोजन नाम की वायु बनस्पति वृद्धिमें नितान्त आवश्यक है। वनस्पतिमें यह धर्म निसर्ग सिद्ध है कि वे नैत्रोजनको पृथक्कर उसका सेवन करते हैं। और पृथक्-करस्पके द्वारा प्रास्य वायुको फिर रिहा कर देते हैं जो कि फिर प्राच्यामात्रको सदाके लिए काममें आता है यह एक चक है जो निसर्गको घटनामें सदाके लिए अनुस्यूत है। यह अपने फलोंका उपयोग अपने लिए नहीं करते हैं। बादल समुद्रके खारा जलको लेकर हजार गुना मीठा पानी जमीन पर बरसाते हैं। इस प्रकारकी निसर्ग रचनासे हम क्या शिखा ले सकते हैं!

## स्वार्थ त्याग तथा परोपकार-

एक धनिकके पास कुनेरकी संपत्ति है केवल इतने ही से स्था, वह सुली होगा ? अपनेको कृतकृत्य मान सकेगा ? कदापि नहीं । उस धनको यदि वह अपने श्रीरकी तथा मनकी इच्छाओंको तृत करनेके
लिए काममें लावे और इस प्रकार काम पुरुषार्थका लाभ करनेकी कोशिश करे तो धनका कुछ उपयोग जरूर
हुआ । अब ये मनकी इच्छाएं उसकी जिस प्रकारकी हों गी इसपर उसका सुल निर्भर होगा । उदात इच्छा
बह मानी गयी है जिसका प्रत्येक निसर्ग हमारे सामने मौजूद है । 'परोपकाराय सतां विभूतयः' सज्जनोंके
अवतार परोपकारके लिए ही हैं । 'सन्ताः स्थयं परिहते विहिता योगाः' सज्जन स्थयं अपनेको दूसरेका
हित करनेमें जोतते हैं । इत्यादि बचन उदात ध्येयकेद्योतक हैं । इस संसारिक जीवनमें उदात्त प्रकारकी
जीवन यापना प्राचीन कालसेही बह मानी गयी है जिसमें त्याग बुद्धि हो । इस प्रकारकी त्याग बुद्धिको
रखनेवाले और निवाहने वाले त्यागी अर्थात् 'सन्त' पदसे संबोधित होते हैं । ऐसे महान् त्यागी पुरुष
सभी धर्मोमें विद्यमान हैं चाहे वे पुनर्जन्म और परलोक माने या न माने ।

# जैनघर्मका सार त्याग-

इस त्यागमें जैनधर्मके सिद्धान्त और आदेश अप्रसर हैं। बल्कि जैनधर्म दृद्दताके साथ इस गुग्र को संपादन करनेका आदेश साग्रह दे रहा है। इनके चीजीस तीर्थकरों में तीन हमें इतिहास द्वारा शात हैं और त्यागके मूर्तिमान् प्रतीक हैं। त्यागकी उच्च श्रेग्री उनके यहां वहां तक पहुंची कि उनको दिगम्बर रहनेका उपदेश दिया। शरीरको दंश करनेवाले मशक, आदि कृमियोंका भी निवारण हिंसाके भयसे निधिद्ध किया गया। इस प्रकार अपने शरीरको कष्ट देकर भी सुद्र प्राणियोंकी भी हिंसा टाल दी गयी तब कायिक हिंसा वा वाचिक और मानसिक हिंसाके विषयमें कहनेका कोई अवसर ही नहीं है। इस प्रवृत्तिके मूलमें जो रहस्य भरा हुआ है वह बहुत ही उच्च दर्जेका है। वह यह है कि इस मश्वर शरीरके द्वारा अनश्वर तत्त्वका लाभ

#### वर्षी-क्रिमनन्दन-ग्रन्थ

करे को सब प्राशिष्मात्रमें विद्यमान है। 'कृषि-कीटकोंमें रहनेवाला चैतन्य तथा मनुष्य श्ररीरमें रहनेवाला चैतन्य एक है' वह भावना अन्यथा कित प्रकार हद हो सकती है ? यदि यह भावना हद हो जाय गी तो फिर मनुष्यको इच्छा देहमें सीमित होकर नहीं रह सकती है। उसकी वासनाएं जिल्कुल निर्मूल हो जाय गी और उस पुरुषको मोस्न रूपी श्रेष्ठ पुरुपार्थ सुकर तथा मुलभ हो गा।

# जैन तप,---

जैनधर्मकी तीसरी उपादेव वस्तु 'तप' या 'तपस्या है। तप ऋर्यात् शरीरको तपाना ऋर्यात् कष्ट देना । शरीरको क्या कोई कष्ट न देगा । देहकी उपेद्धा तभी होगी जब उससे स्त्रधिक कोई महत्वकी चीज वैसा करनेसे प्राप्त होती हो । विद्यार्थी विद्यालाभके लिए शरीरको तभी कह टेंगे जब उनको परा विश्वास हीगा कि वैसा करनेसे वे अपना अगला जीवन सुलसे न्यतीत करनेमें समर्थ हों गे। स्वादिष्ट पन्यान भक्कण करनेकी इच्छा रखनेवालोंकी रसीई बनानेका ग्रारीरिक कष्ट करना होगा। इस प्रकारके श्रारीरको दिये हुए कष्टभी 'तपस्' शब्दसे बोधित हो सकते हैं। खासकर विद्यार्जनके लिए किये हुए कष्ट या क्लेश तपके भीतर जाते हैं। किन्तु तप या तपस्या इनसे भी अधिक महत्त्वके लाभोंकी ख्रीर संकेत कर रहा है। लाभ वही प्रशस्त माना गया है जिसका किर नाश नहीं होता वह है शास्वतिक लाम । शरीरके बाहरकी सभी चीबें चाहे वे कितनेही महस्वकी हो--- जैसे राज्यपद, आगाध-सम्पत्ति, आप्रतिहत सामध्ये, आदि जिनका अन्तर्भाव पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा इन एषणात्रयमें किया गया है। ये सब अशास्वत हैं। सदाके लिए रहनेवाले नहीं हैं। शाश्वतिक पद एक है जिसको प्राप्त करनेके बाद प्राप्तव्य ऐसी कोई चीज फिर नहीं प्रतीत होती । उसीको आत्यन्तिक सुल कहते हैं । अथवा जिसके प्राप्त करनेसे दुःलका पूर्ण अभाव हो जाता है। यही सभी धर्मोंका चरम लच्य है। श्रीर इसीकी प्राप्तिके लिए संतारके तारे धर्म प्रवृत्त हुए हैं। किसी धर्मसे इसकी प्राप्ति देरीसे होता हो श्रीर किसीके द्वारा शीघ । जब चरम खच्य इस प्रकार एक है तो वहां पहुंचनेके मार्गों के लिए भगड़। मचाना यह शुद्ध भूल है। जितने शीघ इस भूलकी सुधारें उतना ही श्चाधिक श्रेयस्कर है।

# रत्नत्रय ही साध्य;---

इन्हीं तीन वातोंको जीवन यापनकं प्रधान साधन मानकर जैनधर्म वतल। रहा है कि इस शाश्व-तिक सुल अथवा निश्रेयस्की प्राप्ति सम्यग्वान सम्यग् दर्शन क्योर सम्यक् चारित्रके अम्यासके द्वारा कर ले। फिस धर्मके लिए ये वार्ते उपादेव नहीं हैं। मानव समाजके धर्मका चरम लच्य जब तक यह था तब तक मान-वता का मार्ग उन्नत रहा और साथ साथ सुल समृद्धि रही। जबसे मानव इस चरम लच्यसे न्युत होकर मानव स्वभावमें रहनेवाले हेष, लीभ, मत्सर।दिसे क्याभिभृत हुए क्योर कोष मदादिकके सहायतासे चरम लच्यके संपादनमें साधनीभूत उपायोंके लिए अगड़ने लगे तभीसे धर्मयुद्धका बीज बीया गया । जिसका फल महाभार-तादि युद्धसे लेकर इस बीसवीं सदीके दो महायुद्धों तक परिखत हुआ। इन्ही बातों पर पूर्ण विचार कर महात्मा गांधी दृद विश्वाससे कहते ये कि सत्य, आहिंसा और समता द्वारा ही संसारमें शांति स्थापित हो गी और उसका संपादन त्याग और तपस्थाके द्वारा ही हो गा । न कि पाश्चवी बलके प्रयोगसे । कीन नहीं कहता कि इस मार्गमें जैनधर्म और बौद्धधर्म दोनों अप्रसर हैं । और कौन सा धर्म नहीं है जो इसे नहीं माने गा यदि उसके अनुयायी मानवीय स्वार्थ वश्च होकर संसारके कल्याया की और दृष्टि न दें ।

# घार्मिकता का पुनरुखान,

सारा संसार त्रिगुणात्मक है। यदि इम कहें कि संसारसे रजीज्या और तमोगुण को मिटा दें गे तो इमारा यह कथन विवेकसे कीसों दूर रहे गा। हां; इतना संभवप्राय है कि यदि अधक कीशिश करें तो सत्वगुण सन्द्र होकर अन्य दोनों को अभिभृत करें। यह जब होगा तभी विश्वमें शान्ति स्थापित हो गी। पाश्ची बलके प्रयोगमे आज तक संसार का कल्याण कभी न हुआ है; न आगे होगा। इससे यहां पर यह नहीं समभाना चाहिए कि निःश्रेयस्के संपादनमें अन्युद्यसे हाथ वो वेटें। ये दोनों परस्वर सम्बद्ध हैं। विना सन्वे अन्युद्यके निःश्रेयस्की कल्पना हो हथा है। जैनवभी करता है, स्थाग तभी संभव है जब पासमें पूंजी हो। अन्युद्य कपी पूंजी पर्याप प्रमाणमें रहनेके बाद ही निःश्रेयस्की चर्चा हो सकती है। अन्युद्यमें प्रथान अर्थ और काम हैं। उनका संपादन वर्मके वाथ होना चाहिए। और इस विधिके चलाने वाले प्रभावशाली पुरुष अधिकसे अधिक इस संसार में उत्पन्न हों गे तभी इसका उद्धार होगा। इस समय हती चेव्टा की परम अवश्यकता है। और हम विश्वासके साथ कह सकते हैं कि जैनवर्भ इस कार्यमें परम सहायक होगा और है। मानवताके कल्याणके लिए महास्मा गोधीके सहश हजारों व्यक्तियों की आवश्यकता है। परंद्व उसके लिए कठिन तपस्या की नितान्त आवश्यकता है। जिसपर सबसे अधिक बोर जैनवर्म ही दिया है।



# वेदनीय कर्म और परीषह-

श्री पंः, इन्द्रचन्द्र शास्त्री, न्यायतीर्थ

तत्त्वार्थ स्त्रमें सात तत्त्वोंका वर्णन किया गया है। सुमुक्षु प्राणियोंको सात तत्त्वोंका बोध होना झावश्यक है। तत्त्वोंका वर्णन करते हुए उमास्वामीने तत्त्वार्थस्त्रके नीवें झध्यायमें संवर तत्त्वका वर्णन करते हुए गुप्ति-सिमिति-धर्म-कनुप्रेक्षा-परीषहजय, आदिको संवरमें कारण कताया है। आखवका निरोध करना ही संवर है झार निरोध न होने पर आखव होता है। आर्थात् परीषहजय संवरका कारण है; हससे विपरीत परीषह आखवमें कारण।है। 'आखव निरोध: संवरः' इस स्वकी व्याख्या भी सिद्धसेन गणीने निम्न प्रकार की है।

'काबादयस्रयः इन्द्रियकपायाऽव्यक्तियाश्च पञ्चचतुः पञ्चपञ्चिवरांतिः संख्या तेषां निरोधः संबर: ।'' स्त्रयात् योग, इन्द्रिय, कथाय, स्त्रवत, कियाएं स्त्रास्त्रमें कारण हैं। इसका निरोध करना संबर है। संबर कैसे होता है ! इसके लिए 'स गुप्ति-समिति-समीनुमेक्ना-परीषहजयचरित्रैः' स्त्रका प्रतिपादन किया गया है। इस सूत्रक्रमसे स्पष्ट ज्ञात होता है, कि योग, स्नादि स्नास्त्रवके कारणोके विरोधी गुप्ति, समिति स्नादि हैं। स्नादः परीषहको स्नास्त्रवमें स्त्रया मानना उचित है। स्नास्त्रवसे संघ होता है बंधका कारण मोहनीय कर्म है। स्नातः परीषहको स्नास्त्रवमें कारण मानने पर मोहनीय का साहचर्य स्नावस्यक है। दिना मोहनीयक परीषह-स्नास्त्रव स्नार वंधमें कारण नहीं हो सकतीं।

### परीषहका लक्षण--

"परीति समन्तात् स्वद्वेतुभिरुदीरिता मार्गाच्यवननिर्जरार्थसाध्वादिमिः सह्यन्त इति परीचदः।"

'समन्तादापितताः क्षुत्पिपासाद्यः सहान्त इति परीषदः !' (तःशश्रीश्रणम आ० ९ मू० १) परीषद्दके इन सञ्ज्योमें सक्षन्ते' इस पदसे ज्ञात होता है कि परीषद्द क्लेशरूप हैं। उस क्लेशके झनुभवको "सहन करना" पदसे प्रकट किया है । 'सहन करना" शब्दका प्रयोग उसी स्थान पर किया जाता है जहां दुःखरूप क्लेश होता है, जहां क्षुधा, श्रदि क्लेशरूप नहीं वहां सहन करना शब्द निर्यक हो होगा। जब कुछ है ही नहीं तो सहन किसका किया जाय ? पारीषहसे क्लेश रूप परिणाम होते हैं। उन संक्लेश परिणामों पर जब विवय कर स्त्री जाती है, तब वह परीषहजय कहलाती है स्त्रीर वही

संबरका कारण है। जनतक संक्लेश रूप परिणाम रहते हैं, तब तक परीषह है, और तभी तक आसव होता है। संक्लेश रूप परिणामों पर विजय होनेसे संबर होता है। खतः श्रुवाजन्य वाचा वा संक्लेश परिणामको श्रुघा परीषह कहते हैं। श्रुवाका संबंध बेदनीयसे हैं, बाधा जो कि दुःल रूप है, उसका संबंध मोहनीयसे हैं। खतः वेदनीय खोर मोहनीय दोनों कमोंसे श्रुधा परीषह हो सकती है।

## वेदनीय और मोहनीयका संबंध-

"वादिय वेदणोयं मोहस्स बलेन घाददे जीयं।" ---कर्मकाण्ड

अर्थात्—वैदनीयकर्मे मोहनीयके बलसे पातिया कर्मोंकी तरह जीवोंके गुणोंका पात करता है। श्रुपाकी वापामें बापा वेदनीयका काम नहीं हो सकता। उसे मोहनीयकी अपेक्षाकी आवश्यकता है। यदि दुःल और सुल रूप वेदन केवल वेदनीयका हो कार्य माना जाय तो वेदनीयको जीव विपाकी होनेके कारण पातिया कर्म स्वीकार करना चाहिये। जीव विपाकी होनेसे वेदनीयका फल मोहनीयके अभावमें भी जीवमें अवश्य होगा और दुःलरूप वेदन जीवमें होनेसे बीवके गुणोंका घात भी अवश्य होना चाहिये। दुःल रूप वेदन हो और गुणोंका घात न हो यह कैसे संभव हो सकता है। वेदनीयमें जीवके गुणोंको धातनेकी या सुल दुःल वेदनको शक्ति मोहनीय कर्मके ही कारण है। मोहनीयके अभावमें वह शक्ति से रहित हो जाता है।

### 'क्षपितारोपचातिकमेरवाचित्राक्तीकृतवेदनोयरवात् ।' --- वन्छ। शेखं । १ ए० १९१ ।

धवलाके इस प्रकरणसे ज्ञात होता है कि वेदनीय कर्म स्वतंत्र सुख दुःख रूप वेदनकी शिक्त से रहित होता है। वेदनीय कर्म अपनी फलदायिनी शक्तिमें सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। जिन अधातिया कर्मोंको फल देनेमें धातिया कर्मोंकी अपेक्षा रहती है, वे धातिया कर्मोंके नष्ट हो जानेपर अपनी फल दायिनी शक्तिसे रहित हो जाते हैं। नामकर्म अधातिया कर्मों के नष्ट हो जानेपर अपनी फल दायिनी शक्तिसे रहित हो जाते हैं। नामकर्म अधातिया कर्मों है, नामकर्मके उदयसे इन्द्रियोंकी रचना होती है। इन्द्रियों अपने व्यापारमें वीर्यान्तराय और ज्ञाना वरणके खयोपशमकी अपेक्षा रखती है। जब तक वीर्यान्तराय और ज्ञानावरणका खयोपशम नहीं होता तब तक इन्द्रियों कार्य नहीं कर सकतीं। ज्ञानावरण और अंतरायके खय हो जानेपर इन्द्रियोंका कोई क्यापार या फल नहीं होता है। उनका अस्तित्व नहींके वरावर है। केवली अवस्थामें इन्द्रियोंका कोई फल नहीं है। अतः मोहनीय कर्मके अभावमें वेदनीय कर्म शक्ति रहित हो जानेके कारण फलदायक नहीं होता। केवली अवस्थामें वेदनीयका अस्तित्व द्रव्येन्द्रियकी तरह नाम मात्रके लिए रह जाता है।

राजवार्तिकमें अकलंकदेवने वेदनीय और मोहनीयके कमका कारण बताते हुए वेदनीयको ज्ञान दर्शन गुणका अध्यभिचारी बताया है। और मोहनीयको विरोधी बताया है। इसका कारण मैं पहिले लिख चुका हूं कि मोहनीयके बलसे वेदनीय कमें मुख दुःखकी वेदना करा सकता है। इससे यह बात सिद

### वर्षी-श्रभिनन्दन-प्रन्थ

होती है कि जब वेदनीय मोहनीयका सहचारी रहता है उस समय वह आपने कार्थमें व्यापार करता है, और शानादि गुणका घात करता है। मोहनीयके आभावमें वेदनीय अपने कार्यमें व्यापार नहीं करता इसीलिए वह ज्ञानादि गुणका अध्यभिचारी है। इसका कारण यह भी है कि वेदनीय मोहनीयके कारण ही जीव विपाकी कहलाता है।

कर्मकाण्डमें श्राटत्तर प्रकृतियोंको जीव-विपाकी बताया है उसमें वेदनीयकी सता श्रांर श्रसाता भी जीव विपाकी हैं। इन जीव विपाकी प्रकृतियोंके उदयसे इनका फल जीवमें पड़ता है। श्रतः जीवके श्रीदियक भावोंमें साता श्रसाताको भी सम्मिलित किया गया है या नहीं ? यह विचारणीय हैं। उमास्वामीने श्रीदियक भावोंमें सेद गिनाते हुए "गति कथाय लिंग मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्र लेश्याश्चतुश्चतुस्त्र्येकैकैकैक कथट् मेदाः" सूत्रका प्रतिपादन किया है। इस सूत्रमें गिनाये हुए इकास भाव ही श्रीदियक होते हैं। यह मान्यता श्वेता श्वरोंको भी मान्य है। इस इकीस श्रीदियक भावोंमें वेदनीयके साता श्रसाता रूप सुख दुःखको शामिल नहीं किया गया है। इसका कारण यही है कि सुख दुःख रूप परिणाम जब जीव विपाकी होते हैं तब मोहनीयके कारण कथाय रूप ही होते हैं। कथायके श्रमावमें वेदनीयका झसर जीवमें नहीं पढ़ता। इसीलिए वेदनीयको जान दर्शनादि गुणका श्रम्यभिचारी श्रीर मोहनीयको बाधक बताया है। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि श्रुषादि परीषहोंमें वेदनीय श्रीर मोहनीय दोनोका साहचर्यों है। केवल वेदनीयसे परीपह नहीं हो सकती।

### बेदनीयका लक्षण--

"अक्लागं अग्रुभवणं वेयणियं सुहसरुवयं सादं। दुखसरुव मसादं वं वेदयदीदि वेदणियं॥" ----गो० द० १४

द्वेताम्बर श्राचार्य भी इन्द्रियजन्य सुख दुःखको वेदनीयके कारण मानते हैं। वेदनीय जन्य सुख दुःखकी येदनाका प्रभाव इन्द्रियांके द्वारा ही होता है। वेदनीय जन्य सुख दुःख वास्तवमें इन्द्रियांका ही सुख दुःख कहा जाता है। इन्द्रिय सुखके नामसे ही इसका व्यवहार होता है। जिस इन्द्रियका श्रामाव हो गा उस इन्द्रिय जन्य सुख दुःखका भी श्राभाव उसमें पाया जाना चाहिये। जहां किसी भी इन्द्रिय-श्रानिन्द्रियका व्यापार नहीं पाया जाता है, वहां उस सम्बन्धी सुख दुःख नहीं पाया जाता। वहां वेदनीयके प्रभावसे सुख दुःखका वेदन किसी भी तरहसे संभव प्रतीत नहीं होता है। इसलिए जहां इन्द्रियोंके व्यापारका श्रास्तत्व है श्रीर मोहनीय कर्म विद्यमान है वहीं परीषहकी परिभाषा घट सकती है। जहां मोहनीयका सन्द्राव नहीं है वहां परिषहका सन्द्राव कल्पना मात्र है।

यह भी संभव नहीं कि मोहनीयके अभावमें शुद्ध वेदनीयका कार्य साता असाता रूप रह सके। यह मैं पहिले लिख जुका हूं कि वेदनीय जीव-विपाकी है और उसका फल जीवमें पड़ना चाहिये। खुजा, आदि अमन्त नलकी विरोधी हैं। शुधासे अमन्त नलमें वाधा अनिवार्य है अतः हम बेदनीयका फल मोहनीयके अधावमें तिक्रय किसी भी तरह नहीं मान सकते। शुधाकी वेदना हो और जीवमें उतका फल न हो यह संभव नहीं है। यदि जीवमें फल स्वीकार करते हैं तो शुधा का कार्य अमन्त नक्षमें नाधा होता है, वह भी मानना पड़ेगा, ऐसा मानने पर विरोध आता है। अतः मोहनीयके विना न तो वेदनीय की मक्तियां जीव विपाकी होती हैं और न परीषहमें ही कारण होती हैं। वास्तवमें परीषह शब्द हो मोहनीयके साहचर्य का दोतक है।

## परिषद्का सम्बन्ध केवलीसे नहीं है--

इसके ताथ यह भी विचारना चिहये कि उमास्वामी ने संवरके मेद प्रतिपादन करते हुए—
'स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेच्ना परिषहजय चारित्रेः।' सूत्र का प्रतिपादन किया है। इस संवरके प्रकरणमें गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेच्नाकी अपेच्ना केवलीके नहीं है, अंतरायके चय हो जानेसे अनन्त बलके सद्भावसे परिषह जय करने का मश्न नहीं है। दूसरा सूत्र है 'मार्गाक्यवन निर्जरार्थं' परिषोढ़ व्याः परीषहाः।' इस सूत्रमें परीषह क्यों सहन करना चाहिये, इसके दो कारण बताये हैं। १— संवरके मार्गसे च्युत न होनेके लिए र—निर्जराके लिए परीषह सहन करना चाहिये। परीषह सहन करनेके लिए इन दोनों कारणोंकी केवलीमें कोई अपेच्ना नहीं है। संवरके मार्गसे च्युत होने का ती वहां प्रश्न ही नहीं है। निर्जरा भी केवलीके परीषह जयसे नहीं होती है। अतः परीषह जयका जो वर्णन किया गया है वह केवली की अपेच्नासे नहीं माना जा सकता। परिषहोंका कर्मों के अनुसार विभावन करते हुए सामान्य रूपसे वेदनीय कर्म की अपेच्नासे कुछ वर्णन किया गया है। पूर्वापर संबंधकी अपेच्ना उसका जो विशेषार्थ किया जाता है, उस अर्थ को लोचातानी का अर्थ नहीं कहा जो सकता।

इसके साथ यह भी विचारणीय है कि यतः परीवहों का संबन्ध आसाता वेदनीय से है, अतः आसाता वेदनीयका उदय केवली अवस्थामें कार्यकारी हो सकता है या नहीं ? असाता वेदनीयके उदयकों सफल बनानेमें अंतराय कर्मके उदयकी भी आवश्यकता होती है। यदि असाता का उदय हो और किसी तरहका अंतराय उपस्थित न हो तो उस असाताका कोई असर नहीं हो सकता। असाता अंतरायकी उपस्थितिमें ही कार्यकारी होता है, किंतु अंतरायके स्थ हो जाने पर असाता उदयका कोई बास्तविक असर नहीं हो सकता। केवलीके अंतरायका पूर्ण स्थ हो जुका है, किर वहां असातावेदनीय अन्य अधा, आदि परीवह रूपमें कैसे कार्यकारी हो सकती हैं ?

## परिषद्दोंका कर्मींसे सम्बन्ध--

तत्वार्य सूत्रके नवमें अध्यायके नवमें सूत्रमें बाईस परीषहोंका वर्णन है, इसके बाद १०,११,१२ इन तीन सूत्रोंमें किन किन गुरास्थानोंमें कीन कीनसी परीषह हो सकतो हैं, यह बतलाया गया है। १३ से

#### वर्ती-क्रियनस्य ग्रन्थ

१६ वें सूत्र तक कमों के खाथ परीषहों के विभाजनमें दूसरे कमों का समन्य रहने पर भी सह। यक कर्मको विभाजन कमों स्थान नहीं दिया गया । विस्त कर्मको को कार्य है, उसकी मुख्यता लेकर ही परीषहों का विभाजन किया गया है। कोई भी परीषह केवल किसी एक कर्मका कल नहीं हो सकती । प्रत्येक परीषहके साथ असाता बेदनीयका उदय होना आवश्यक है। वब तक असाता बेदनीयका उदय न होगा तब तक परीषहके कारण भी उपस्थित न हों गे। इसके लिए अन्तराय भी अ-विनाभावी है। असाताका उदय होनेपर भी यदि मोहनीयका उदय न होगा तब तक दुख रूप अनुभव भी न होगा और दुख रूप अनुभव के न होनेपर उसके सहनेका प्रश्न हो नहीं उठ सकता। फिर परीषहकी कल्पना ही निर्थक हो गी। अतः प्रत्येक परीषह के होनेपर इन कमोंको अपेका आवश्यक है। इन कमोंका परीषहोंसे सम्बन्ध कहीं सहायक रूपसे और कहीं मुख्य रूपसे वर्णन किया जाता है। किसी कर्मकी मुख्यता लेकर उस कर्मसे इतनी परीषह होती है, ऐसा वर्णन किया गया है।

'श्रुदाव्योऽदर्शनान्ताः प्रत्यक्षीकृता द्वाविश्वतिरिति न न्यूना नाधिकाः क्षमादि दशक्कणकस्य धर्मस्य विष्नद्वेतयः—अन्तरायकारणभूताः । केचिद् रागादुद्यमापादयन्ति केचिद्वेषादिति, अतः सर्व पवैते प्रादुष्यन्तः समापितताः समन्तात् परिषोढव्याः भवन्ती-ति।" —तस्वार्था शैका ए० २२९ ।

श्चर्यात श्रुवा परीयहसे लगाकर ऋदर्शन परीयह तक नएक कम न एक ज्यादा पूरी बाईस परियह समादि दश लच्छा धर्मके विष्नमें कारण हैं। अन्तरायके कारणभूत हैं। इन बाईस परीयहों में से कुछ तो रागके उदयसे होती हैं और कुछ द्वेपके उदयसे होती हैं इसलिए ये सब बाईस परिपह जोकि चारों तरफसे स्वाती हैं. वे सब सहनीय हैं!

स्वेताम्बर स्राचार्यकी इस टीकासे कात होता है, कि वे पूरी बाईस परीषहांको क्षमादि दश लच्चणधर्ममें विष्न कारक मानते हैं। साथ ही मोहनीयका उदय भी आवश्यक बताते हैं। इसलिए यह कभी संभव नहीं हो सकता कि केवल वेदनीयके उदयसे परीषह कार्यक्ष्पमें परिणात हो सके। यहां पर "परिषोदन्या भवन्ति" इस पदसे स्रोर भी स्पष्ट हो जाता है, कि ये परिषद सहनीय होती हैं। पहिले यह लिख जुका हूं कि मोहनीयका उदय परीपहोंमें स्नावस्थक है, स्रोर सुख दुखका स्नुभय मोहनीय कर्मसे होता है, इसलिए परीषहोंको सहनीय शब्दसे युक्त किया गया है। परीषहज्ञय शब्द ही वेदनीयके साथ मोहनीयका चौतक है ? श्वेताम्बर स्नाम्नायमें स्वोपक भाष्यकी मान्यता है।

पते द्वाविशति धर्मविष्नहेतवो यथोक्तं प्रयोजनमभितन्धायरागद्वेषौ निहत्य परिचोद्वया भवन्ति।" —स्वोपक्षमाय १३ १२९ ।

यहाँ पर "रागद्वेषी निहत्व परिघीटव्या" इस पदसे स्पष्ट ज्ञात होता है, कि परीषह जय राग स्त्रीर देखकी विजय करनेसे होता है। परीषह जबकी यही प्रक्रिया है। इसी भाष्यकी टीकामें स्वेताम्बर

### वेदनीय कर्म और परीषह

काचार्यने स्वीकार किया है, कि कुछ परीषह रागके और कुछ है वके उदय होनेसे होती हैं। यदि केवल वेंदनीय कर्मसे तेरहवें गुग्रस्थानमें परीषह मानी जाय तो फिर परिषह जयकी वहां सम्भावना ही नहीं रहे गी। असाताका उदय होनेसे असाता जन्य परीषह बरावर फल देती रहे गी। उन परीषहों पर विजय करनेका यहां कोई साधन नहीं है। अतः केवली अवत्यामें परिषह जयकी संभावना हो नहीं मानना चाहिए।

## फलितार्थ—

श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दीनों सम्प्रदायोंके ख्राचार्योंने परीषहके द्याने पर राग द्वेषको दूर करना ही परिषद जय कहा है। तेरहवें गुरास्थानमें राग द्वेषका सर्वधा ख्राभाव होता है। स्रतः केवली ख्राबस्थामें वेदनीय कर्म रहने पर भी परिषहोंकी संभावना नहीं होती!



# अहिंसाकी साधना

### भी दौत्रत राम 'मित्र'

को जितने चेत्रमें स्थित प्राणियोंको सुल पहुंचा सके वह उतने चेत्रका शासक समका जाता है, इस दृष्टिसे विचार करने पर विश्वका शासक वह हो सकता है, जो विश्वमें स्थित प्राणिमात्रको सुल पहुंचा तके। सारांश यह है कि संसारी (भीतिक जीवन वह दुःली) प्राणियोंको सुल रूप चार पुरुवार्थ (धर्म, अर्थ, काम-तथा मोच्च) प्राप्त करना है। इनमेंसे धर्म, अर्थ तथा काम ये तीन पुरुपार्थ (भीतिक जीवन संबंधी सुल) तो सुराज्यकी शासन नीतिके द्वारा भी प्राप्त हो सकते हैं। किंतु चौथा नहीं। श्रत-एव श्रंतिम परम पुरुपार्थ मोच्च (सदाके लिए दुःलमुक्ति) है, वह जिसकी शासन नीतिके द्वारा प्राप्त हो सक, विश्वका शासक बही हो सकता है! वह कीन है! यह है—सीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। इन तीन विशेषताश्चोंका धारक जिनदेव श्रीर उनकी शासन-नीति-संस्कृति है आहंसाकी स्वधना। जो कि प्राणिमात्रको वर्तमान जीवनमें पारस्परिक श्रभयदान देती हई श्रंतमें मोच्च प्राप्त करा देती है।

श्रांतिम जिनदेव श्री वर्दमान महावीरने श्राजसे २५०० वर्ष पूर्व श्रावण कृष्णा प्रतिपदांकी राजपही (विहार) में भव्य जीवोंकी इसी श्राहंसाकी साधनाका उपदेश दिया था। सत्य, श्राचौर्य, ब्रसचर्य, श्रापरिमह, वे सब श्राहंसाकी साधनाके मेद हैं। श्रे वृत, संयम, धर्म, निवृत्ति, चारित्र, वे सब श्राहंसाकी साधनाके नामोतर हैं। मांच इच्छुकोंकी श्राहंसाका सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके यथाशकित श्राहंसाकी साधना करके मोचमार्ग पर लगना चाहिये।

संस्कार, हृदयकी तन्मयता-जीवन व्यवहार, ये सब संस्कृतिके रूप है।" (हे॰)

- आस्म परिणाम हिसन, हेतुत्वात्सर्वमेव हिसेनत् ।
   अन्त वचनादि केवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥" (पृ. सि. ४२)
- ५ पंचाध्यायी २, इली, ७५५-५८ । ७६४-६५ ।

९. "धर्मार्थं कामफलाय राज्याय नमः ।" ( नीति वाक्यापृत १।७ सीमदेवसूरि )

 <sup>&</sup>quot;मोक्षमार्गस्य नेत्तार नेत्तारं कर्मभृश्वाम् ।
 श्वातार विदश्वतत्त्वानां विदे तद्गुण कष्वये ॥" (तत्वार्थम् व जमास्वामि )

 <sup>&#</sup>x27;'सस्कृतिका फल है किसी निर्दिष्ट मार्ग पर सरस्तास जा सकनेकी योग्यताका प्राप्त हो जाना । संस्कृति 'सु' अंद
 'कु' दोनों प्रकारकी हो सकती हैं । सु-सस्कृति सुमार्ग पर ले जाय गी अंत कु-सस्कृति कुमार्ग पर ले जाय गी ।

श्रम प्रश्न होता है कि क्या श्राहिंगकी साधना शक्य है या श्राहक ? क्योंकि संसारी जीवोंके द्वारा हिंसा तो श्रानिवार्य है, कहा है, "ऐसी कोई भी किया नहीं जिसमें हिंसा न होती हो। ''' 'संसारमें वह कीन है जिसने पाप (हिंसा) न किया हो ? जिसने पाप न किया वह किस सरह जिया, यह तो बताओं ?'

किन्तु ऐसा नहीं है कि संसारी जीवोंके द्वारा ऋहिंसाकी साधना एकदम ऋसंभव है। यदि ऐसा होता तो संसारी जीवोंका मुक्त होना ऋसंभव हो जाता तथा क्यों साधनाके अलगर गांवोजी उसी निष्कर्ष पर पहुंचते जिसे जैनाचायोंने पुकार पुकार कर कहा था। तथा जैसा कि उनके निम्न कथनसे स्पष्ट है — .

''झगर झहिंसा धर्म सचा धर्म है तो हर तरह व्यवहारमें उसका आवरण करना भूल नहीं बिल्क कर्तव्य है। व्यवहार झाँर धर्मके बीच बिरोध नहीं होना चाहिये। धर्मका बिरोधी व्यवहार छीड़ देने योग्य है। सब समय सब जगह सम्पूर्ण झहिंसा संभव नहीं, यों कहकर झिंहंसाकी एक झोर रख देना हिंसा है, मोह है, आजान है। सचा पुरुषार्थ इसमें है कि हमारा आचरण सदा अहिंसाके अनुसार हो। इस तरह आचरण करने वाला मनुष्य अंतमें परमपद (मोद्य) माप्त करे गा। क्योंकि वह संपूर्णत्या झिंसाका प.सन करने योग्य बने गा। और यों तो देहधारीके लिए संपूर्ण झिंसा बीजरूप ही रहे गी। देहधारणके मूलमें हिंसा है। इसी कारण देहधारीके पालने योग्य धर्मका स्वक शब्द निषेषवाचक ''झ-हिंसा" के रूपमें प्रकट हुआ है।'

"बेशक किसी न किसी प्राणीकी किसी न किसी रूपमें हिंसा तो अनिवार्य है । जीव जीवों पर जीते हैं इसिलए और महज इसी लिए बड़े बड़े दशकोंने उस स्थितिको मौल कहा है जिसमें जीव शरीरसे मुक्त हो,—उस शरीरसे जिसका पालन-संवर्धन करनेके लिये इत्या या हिंसा अनिवार्य होती है। फिर भी मनुष्यके लिए इसी शरीरमें रहते हुए उस पदकी आशा करना असंभव भी नहीं, यदि बहु हिंसाकी मात्रा घटाकर कमसे कम कर दे। वह जितना ही जानश्भकर तथा बुद्धि पूर्वक अपने आपको ऐसी हिंसासे दूर रक्ते या जिसमें अपने निर्वाहके लिए दूसरे प्राणियोंकी हत्या होती हो, उतना ही परमपद (मोल्) के नजदीक हो गा। सम्भव है मनुष्य जाति ऐसा जीवन पसंद न करेगी जिसमें कुछ भी आकर्षण (प्रशृति) न दिलायी दे, परन्तु इससे उक्त कथनको बाधा नहीं पहुंचती। वे लोग जो कि पूर्णतः ऐसा निस्वार्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और प्राणियात्रके प्रति करणामय व्यवहार करते हैं, हमें आहमाके परमपद (मोल्) का माहारम्य समक्तनेमें सहायता करते हैं। वे मनुष्य जातिको ऊंचा उठाते हैं और उसके आदर्श पथको आहोकित करते हैं।"

१ "साकिया काऽि नास्तीह यस्यां हिंसा न विवते" (यशस्तिकक चं॰ उत्तराद्धं पृ॰ ३३५)

२ 'नाकरदाइ गुनाहदर जहां कांस्त विगी । आं कसिक गुनाह न कर्द चू 'जस्ति विगी ॥"

#### वर्धी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

"बीव तो सर्वत्र भरे हुए हैं ऐसी दशामें यदि भागोंके उत्पर वंश और मीख निर्भर न होता तो कीन कहां रहकर मीखको प्राप्त करता !"

"यदि राग द्वेशादि परिखाम न हो, श्राचरण यलपूर्वक हो, तो केवल प्राण पीडनसे हिंसा नहीं हो सकती है, श्रयवा कोई हिंसक नहीं कहा जा सकता है।" "यदि श्रुद्ध परिणाम वाले जीवको भी केवल द्रव्य (श्रीर द्वारा होने वाली) हिंसाके संबंधसे पापका भागी माना जावेगा तो कोई श्राहिंसक वन ही नहीं सकेगा।" "सूच्म जीव तो पीडित नहीं किये जा सकते, और स्थूल बीवोमें से जिनकी रखा की जा सकती है, की जाती हैं फिर संयमिको हिंसाका पाप कैसे लग सकता है श्रध्यात् नहीं हो लगता है "

''जीवोका चात न करता हुआ भी अधिक पापी (हितक) होता है और जीवोका चात करता हुआ भी न्यून पापी होता हैं, यह केवल संकल्पका फल है, जैसे चीवर और किसान।"

इत वातोंपरसे यह प्रमाशित होता है कि -- संसारी जीवोंके द्वारा अहिंसाकी साधना संभव है। अहिंसाके साधकोंकी योग्यता---

आहिंसाफे सामक दो तरहके हैं, एक आगु शायक दूसरे 'महा' सामक । आगु-सामक संज्ञी पर्चेंद्री पशु तथा मनुष्य दोनों ही हो सकते हैं और महा-सामक सिर्फ मनुष्य हो सकते हैं।

### ज्ञान-संहनन <sup>६</sup>----

मनुष्यके पास दो उपादान शक्तियों हैं एक ज्ञान दूसरी संहतन । बस इन्हीं दो शक्तियोंके बसापर मनुष्य हिंसा या झहिंसाका साधक बनता है। जैसे १--जिसका ज्ञान ( दृष्टि विज्ञान ) अप्रस्यक् होगा और संहनन उत्तम न होगा वह हिंसाका आगु साधक होगा।

( सागार ४० ४, २३ ) ।

- ''युक्ताचरणस्य सतो राजःबावेद्यमन्तरेणापि ।
   म हि भवतु जातु हिंसा प्राणस्यवरोपणादेव ॥'' ( पु. सि. ४५ )
- भिक्त सुद्धस्स य वंधी होहिदि वहिर्गवस्थुजीएण । णस्थिद् जिहेंसगी णाम वाड--कावादित्रथ हेट् ॥
- "स्मा न प्रतिपंक्ति ते प्राणिनः स्थूलमूर्तयः ।
   ये शक्यास्ते विवर्णने का शिंसा संवतात्मनः ।," (त ाजवा●)
- ५ ''अन्तन्त्रपि सवेस्पापी निष्तन्त्रपि न पाप साक्षु । अभिष्यानविदेशेण यथा बीवरकर्वकी ॥" ( वज्ञा. चम्प्. )
- शारीरिक सगठन

 <sup>&</sup>quot;विदश्यंति चिते कोके नव चरन् कोऽप्यमोश्रत ।
 भावैकसाधर्मः वधमोश्री चेल्लाभविष्यताम् ।"

२—विश्वका ज्ञान आतम्यक् होगा और उंहनन उत्तम होगा वह दिसका महा साथक होगा। ३—विश्वका ज्ञान सम्यक् होगा और उंहनन उत्तम न होगा वह आहिंसाका आगु साथक (उपासक) होगा।

४—जिलका ज्ञान सम्यक् होगा और संहनन उत्तम होगा वह आहिंसाका महा साधक होगा। बास्तवमें तो हिंसा या आहिंसाके साधक मनुष्यके पास मुख्य शक्ति एक 'उत्तम संहनन" है। जिसे दूसरे शब्दोंमें शुरुत्व या वीरत्य कहते हैं। आतएव कहा है—

"जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा" आर्थात् हिंसा-पृष्ट्यां जो शूर्र्वीर हो सकते हैं वे ही अहिंसा-निवृत्ति-धर्म-में शूर्रवीर हो सकते हैं।

''विनतें घर माहि कछू न बन्धें -तिनतें बनमाहि कहा बनिहैं ?''
''करें वह कर्म गर तो पहुंच वार्वे सातमें दोज़ल ।
करें सद कर्म पावें मोच, शूरा इनको कहते हैं।"
(दांखतराम मित्र)

"देखी हिस्टरी इस बातका कामिल वर्की आया। जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया॥"

"हिंसा करनेका पूरा समर्थ्य रखते हुए भी जो स्वेच्छासे-प्रेम भावसे-हिंसा नहीं करता है वही इहिंसा धर्म पालन करनेमें समर्थ होता है।

"डरकर को हिंसा नहीं करता है वह तो हिंसाकर ही चुका है। चूहा जिल्लोके मित ग्राहिसक नहीं हैं, उसका मन जिल्लोकी हिंसा निरंतर करता रहता है।"

( महात्मा-गांधी )

"शूर वही है जिसकी छातीमें वाव हो, पीठमें नहीं । अर्थात् को मैदाने कंगसे भागा न हो ।" "भाग निकलनेकी-सुविधा-होते हुए भी को छाती तानकर शत्रुके सामने खड़ा रहे वह शरवीर है।"

किंद्ध इस विषयमें एक बात जान लेना अत्यंत जरूरी है कि सम्यक् ज्ञान और उत्तम संहनन (शूर बीरता) ये दोनों बल होते हुए भी यदि मनुष्यकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, जैसे—मनुष्य यदि दूसरे व्यक्तियोंका आश्रम दाता है, कुटुम्बी है या राजा है तो, वह अहिंसाका महान साधक नहीं हो सके गा। बल्कि वह कभी कभी रहायं अनिच्छापूर्वक हैं हिंसा करता हुआ। भी दिखायी दे गा । फिर भी

१ पंचाध्याकी २, २७३,५६४।

२ प्रवाध्यायी २ इली ८०९ तथा ८१९ । उत्तर पुराण स्कौ० ४९९---१०

### वर्णी-श्राभिनन्दन ग्रन्थ

वह अनिवार्य हिंसाको अहिंसा और आपदर्शको धर्म नहीं मानेगा। अस्त, इस प्रकार अहिंसा वतके और उसके साधक जनके दो, दो मेद हो जाते हैं---

श्रदिसाके दी मेद--

१ सर्व देश ( सकल--समग्र-महा ) ऋहिंसा !

२ एकदेश (विकल-सासमग--- ऋणु) ऋहिंसा ।

महिंसा साधक जन के दो भेद---

१ सर्वदेश आहिंसा साधक ( बनस्थःचाधु )

२ एकदेश ऋहिंसासाधक ( ग्रहत्य=उपासक )

अहिंसाके दी भेद यों हैं---

१ ³निर्ग्रन्थता, तीनगुमि, पंच समिति, दक्षधर्म, बारह झनुप्रेचा, बाईस परीपहजय, पंच चरित्र, बारह तप, ये सर्वदेश ऋहिंसाके निवृत्यात्मक झंश (अंग ) हैं।

२ यथाशक्ति झं।घि, झाहार, ज्ञान और झभयदान द्वारा दूसरोंके प्राकृतिक या परजन कृत दुःख कष्ट दूर करना गुरापूजा, तथा धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्गका झिवरोध रूपसे सेवन करना, ये एक देश श्रहिंताके प्रकृत्यात्मक श्रंश (श्रंग) है।

## अहिंसा साधक जनके दो मेद यों है--

सर्व देश ऋहिंसा साधक ''वनस्थ" किसीको दुःख नहीं पहुंचाता है क्योंकि इनके ऋन्दर प्रशस्त राग द्वेपका ऋल्यांश रह गया है। इनके लिए शृष्टु मित्र समान है। क्योंकि ये लौकिक जिम्मेदारी से रहित है।

एक देश ऋदिंसा साधक "ग्रहस्य" किसीको सुख पहुँचानेका प्रयत्न करता है तो उसमें किसी को दुःख भी पहुंच जाता है, क्योंकि इनके श्रंदर प्रशस्त राग द्वेषका ऋषिकांश विद्यमान है। इनके लिए शत्रु मित्र समान नहीं है। क्योंकि ये लीकिक जिम्मेदारी सहित हैं।

## अहिंसाके उपदेशकांका कर्तव्य--

विद्वान् उपदेशकोंका श्रयवा लोक नायकोंका कर्तव्य है कि मनुष्यको ऊपर वर्णित शक्ति श्रीर परिस्थितिको ध्यानमें रखकर लोगोंको श्राहंसा पालनका उपदेश दें। उपदेशकोंको यह उचित नहीं कि

१ ' शा थ हिंसाका आज्ञा नहीं देता, परन्तु प्रशंग विशेषपर हिंसा विशेषको अनिवार्थ समझकर उसकी छूट देता हैं। को मनुष्य शा नकी दी हुई छूटसे छाम नहीं उठाता है, वह धन्यवादका पात्र है। अनिवार्थ हिंसा, हिंसा न रहकर अहिसा नहीं हो जाती। हिंसाको हिंसाके ही रूपमें जानना चाहिये।" ( मठ गांधी )

२ पु० सि० २०९।२१९ तथा पंचाध्यायी २, ७५२।

व 'मिश्यत्ववेद रागास्तवेव द्वास्वादयश्च वडदोषः । जत्वारश्च कवायाश्चतुर्दशाभ्यन्तरा प्रन्थाः । (पु • सि • ११६)

#### श्रहिंसाकी साधना

श्रशुपद प्राप्त ग्रहस्थोंको श्रपने सरल-शुभ प्रवृत्तिरूप मार्गसे विचलित करके उन्हें उनके लिए कठिन मार्गमें लगा दें जिससे कि वे किसी श्रोरके न रहें।

इसमें कोई शक नहीं कि आहिंसापयके पियककी शंहनन शक्तिकी परीज़ाके लिए उसे प्रथम ऊंचा पथ दिखाया जाय जैसा कि कहा है-

"वो तुन्छ बुद्धि उपदेशक साधु घर्मको नहीं कहकर ग्रहस्यघर्मका उपदेश देता है वह जिनवरके मतसे दंड देने योग्य है।"

किन्तु इसका यह तात्पर्यं नहीं लेना चाहियं कि अहिंसापथके पथिकोंकी ऊंच पथमें क्यों-त्यों दकेल देनेका पड्यंत्र है। बल्कि अहिंसा पथमें पैर रखनेके पहिले पथिककी खूब मावधान कराना चाहिये। कहा है—

''श्रपना कल्याण चाहने वालोंको श्रपनी शक्ति देश, काल, स्थान, सहायक, आदि वालोंका श्रच्छी तरह विचार करके बत ( अहिंसा मार्ग ) प्रहण करना चाहिये ।''

श्रीर इसका यह भी तात्यर्थ नहीं लेना चाहिये कि प्रहत्य महान ऋहिंसांक मार्गमें बदनेका श्रम्यास न करे। किन्तु मौके मौके पर श्रपने पद श्रीर शक्तिके श्रनुसार उचित श्रम्यास श्रवश्य करते रहना चाहिये, क्यों कि श्रास्तिरकार मनुष्यको परम श्रहिंसा परम पुरुषार्थ रूप जो मोत्त या परम प्रकारय है उसे तो प्राप्त करना ही है।



१ पुरुषार्थं सिद्धियुपाय इस्तो॰ १८।

२ सागारधर्मामृत २-७९।

# जीव स्रोर कर्मका विश्लेषण

भी पं० बाबूनाल गुळजारी खाळ

स्मन्त द्रव्योंके समुदाय स्वरूप यह लोक है इसमें पाये जाने वाले ये सम्पूर्ण द्रव्य स्रमादि काल से हैं स्रीर स्नम्त काल तक रहें गे। प्रत्येक द्रव्यकी रचना स्मन्त स्नम्त गुर्णों के सम्मिलनसे हुई है। द्रव्यमें पाये जाने वाले सम्पूर्ण गुरा स्रोर उनका पारस्परिक मिलाप स्नमदि है श्रीर श्रविनाशी है स्नतएव समुदाय स्वरूपी द्रव्य भी स्रविनाशी हैं। प्रत्येक गुरा स्वरूपी स्वरूपी व्यव होने के कारण, श्रविनाशी होते हुए भी निरम्तर स्वपने स्वरूपमें परिवर्तन करता रहता है। इस परिवर्तन के कारण वह श्रमन्त श्रवस्थाश्रोंको प्राप्त. होता है इन स्वरूपाश्रोंका नाम पर्याय है। गुरा स्रोर पर्यायके समुदायसे बना हुन्ना प्रत्येक द्रव्य गुराकी सपेसा नित्य (श्रीव्य) है स्रोर पर्याय की स्वपेसा स्नित्य श्रव्यंग उत्पाद-व्यय स्वरूप है। द्रव्यकी रचना स्वतः सिद्ध है स्नतएव यह लोक न तो किसी कर्ताके द्वारा रचा गया है स्नोर न किसी के द्वारा नष्ट किया जा सकता है।

### द्रव्य---

लोकमें पाये जाने वाले सम्पूर्ण द्रव्य जीव और अजीवके मेदसे दो प्रकारके हैं। जिन द्रव्योंमें चेतना ( ज्ञान, दर्शन ) गुर्ण विद्यमान है वे जीव कहलाते हैं और जिनमें यह गुर्ण नहीं हैं वे अजीव कहलाते हैं। अजीव द्रव्यके पांच मेद हैं १-पुद्गल २-धर्म ३-अधर्म ४-काल तथा ५-आकाश इन पांचों द्रव्योंमेंसे पुद्गल द्रव्य स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुर्णपुक्त होनेसे मूर्तिक कहलाता है और शेष द्रव्य तथा जीव द्रव्य हन गुर्णोंसे रहित होनेसे अमूर्तिक कह जाते हैं यद्यपि वे सब आकार वाले हैं। पुद्गल द्रव्य परमाशु कप है उनकी संख्या अनन्तनान्त हैं। ये परमाशु अपनेमें विद्यमान क्लाई-चिकनाई इन दो गुर्णोंके सहारे आपसमें मिलकर स्कन्च कप (पिंड) हो जाते हैं और विखरकर छोटे छोटे पिंड या परमाशु हो जाते हैं। परमाशु पुद्गलकी शुद्ध अवस्था है और स्कन्ध अशुद्ध अवस्था। क्योंकि परमाशु अवस्थामें वह स्वाचीन होता है और स्कन्ध अशुद्ध अवस्था। क्योंकि परमाशु अवस्थामें वह स्वाचीन होता है और स्कन्ध अशुद्ध अवस्था स्वाभावित होते हैं। इसोसे परमाशु अवस्था स्वाभाविक और स्कन्ध अवस्था वैभाविक कही जाती है।

### वैभाविको शक्ति--

जैन सिद्धान्तमें जीव और पुद्गक्ष द्रव्यमें एक वैभाविकी नामकी शक्ति मानी गयी है। इस शक्तिको स्व और पर का निमित्त मिलने पर जीव और पुद्गल द्रव्य विभाव रूप परिग्रमन करते हैं जैसे

### वीव भीर कर्मका विश्लेषया

पुद्गलको वैभाविक स्वस्था उसका स्कन्य रूप है वैसे ही जीवको वैभाविक स्वस्था उसका संसारी होना है, संसार स्वस्थामें जीवके मन, वचन झौर काय योग तथा क्याय भावोंका निमित्त पाकर पुद्गल परगासु स्कन्य रूप होकर जीवके साथ सम्बद्ध हो जाते हैं, जिसका प्रभाव जीवके ज्ञानादि गुर्स्सोपर पहला है। इस तरहसे जीवके साथ सम्बद्ध हन पुद्गल स्कन्योंको ही द्रव्य कर्म कहते हैं। इन द्रव्य कर्मोंकी शक्ति की हीना-धिकता जीवके कथाय भावों पर स्ववल्यित है। यदि जीवकी कथाय तीत्र होती है तो बंधनेवासे कर्मोंकी स्थिति स्वीर फलदान शक्ति भी स्वव्य होती है। इन कर्म स्कन्थोंका जेवके साथ एक ज्ञेत्रावगाह रूप सम्बन्ध होता है, उसे ही बन्य कहते हैं।

## कर्म सन्तति---

वीवमें अनन्त गुण हैं उन गुणोंमें कर्मपुद्गलोंक बन्यके निमित्तसे विकार उत्पन्न होता है। वैसे बीव अपने ज्ञान गुणके द्वारा अपनेक बस्तुको स्वतः जानता है कि अत्येक द्वव्य भिन्न भिन्न है और परियात हुए पुद्गल स्कन्यके प्रभावसे यह पर द्रव्यको अपना मानने लगता है तथा उनके प्रति राग या द्वेष करने लगता है इस प्रकार इसके अद्वान गुणोंमें परको निख मानने कर और चरित्र गुणोंमें पर द्रव्य के प्रति राग द्वेष करने कप विकार उत्पन्न होता है जिससे यह पर द्रव्योंसे चिपटता किरता है इस तरह पुद्गल-कर्मोंके निमित्तसे जीवके भाव विकृत होते हैं, विकृत भावोंके निमित्तसे पुद्गल द्रव्य, कर्मस्वको प्राप्त होता है। अनादि कालसे यही अवस्था तब तक चलती रहती है जब तक इसका मोह दूर नहीं होता। कभी किसी सुयोगके मिलनेसे यह सचेत होता है और अपने स्वरूपको जान कर उत्तपर अद्वा लाता है तथा अपने ही स्वरूपमें लीन होता है तब कर्मकी पराधीनतासे सुट्टी पाकर अनंत सुलको प्राप्त होता है। बतः इसे दुलोंसे सुद्दाने वाला सिवाय इसके गुद्ध परिगामोंके और दूसरा कोई नहीं है। हां, यह बात अवस्य है कि अपने गुद्ध स्वरूपमें लीन होता है जी की विचि, विदित्त हो सकती है और इसलिए निमित्त क्रमें भी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, आदि परमेशी हसे सुल प्राप्त कराने वाले कहे जाते हैं और दुली बननेमें पुष्त्वकर्मोंको निमित्त होनसे दुल देने वाला माना जाता है। परन्तु वास्तवमें मुली दुली होनेमें जीवके अपने ही भाव उपादान कारण है।



# शिचाकी दृष्टिसे समाधिमरणका महत्व

श्रीदशर्यलाल जैन 'कौशल'

इस विज्ञानके युगमें संवारकी आंखें मानव तमाजके शिक्यकी श्रीर बलात् श्राकर्षित हो रही हैं। विद्वान् बचोंके शिक्षा प्रारम्भकी श्रवत्याके सम्बन्धमें विचार करते हैं। पहले शिक्षा प्रारम्भकी बय १७, १८, वर्ष थी लेकिन २० वर्ष शिक्षामें वितानेका तात्पर्य होता है पंचमांश काल यों हीव्यतीत कर देना। इसलिए वालकोंके शिक्षणकी उम्र ८, १० वर्ष निर्धारित की गयी। लेकिन १० वर्ष भी अशिक्षामय विता देना लोगोंको श्रवत्य मालूम होने लगा और उन्होंने निश्चय किया कि जब बच्चे साधारणतया बोलने चालने और समभने लायक हो जाते हैं तबसे शिक्षण प्रारम्भ किया जाय इस प्रकार ५ वर्षकी उम्र शिक्षण प्रारम्भ किया जाय इस प्रकार ५ वर्षकी उम्र शिक्षण प्रारम्भ किया जाय इस प्रकार ५ वर्षकी उम्र शिक्षण प्रारम्भ किया जाय इस प्रकार ५ वर्षकी उम्र शिक्षण प्रारम्भ लिए उपयुक्त समभी गयी। लेकिन मनुष्य जीवनकी कीमत समभने वाले विद्वानोंको इससे भी संतोप न हुआ और वे सोचने लगे कि बच्चे जब खेलते हैं तभी खेलके द्वारा उन्हें शिक्षा देनेकी कोशिश क्यों न की जाय। फल स्वरूप 'किंडर गार्डन' द्वारा अन्तरों व श्रंकोंके आकारादिका शान करा देनेकी व्यवहारिक स्भ पेश की गयी।

हमारे विचारशील शिक्षा विशारदोंको बच्चेका यह डेट दो वर्ष जब कि वह माता का दूध ही पीता रहता है उस कालमं भी उसे कुछ शिक्षा क्यों न दीचा। दी जाय इसकी धुन सवार हुई है। मांके दूधके साथ उस वालकको शिक्षण प्रारम्भ करनेके लिए उन्होंने यह खोजपूर्ण निष्कर्प दिया कि माता यदि शिक्षिता श्लोर सद्विचारपूर्ण हो श्लोर बच्चेको दुग्ध पान कराते समय सुन्दर भावनाएं उसके हृदयमं जायत रहें तो बच्चेपर शिक्षाके संस्कार डाले जा सकते हैं। इसपर भी काफी श्लमल किया गया श्लोर इस प्रयोगकी सफलता निसंदेह मान्य की गयी। यही कारण है कि हम प्रत्येक धर्म श्लोर जातिमें जन्मके समय उनकी धारणाश्लोंक श्लनुशार कुछ न कुछ संस्कारोंका रिवाज पाते हैं। शोधके कायोंसे कभी तृत न होनेकी वृत्तिके कारण विदान इसके भी आगे सूक्ष्म विचारमं लीन रहे। इटलीमें श्लभी कुछ काल पहले एक शिक्षा विशारद विदान इसके भी आगे सूक्ष्म विचारमं लीन रहे। इटलीमें श्लभी कुछ काल पहले एक शिक्षा विशारद विदान हमके भी आगे सूक्ष्म विचारमं लीन रहे। इटलीमें श्लभी कुछ काल पहले एक शिक्षा विशारद विदान हम श्लम खोजको आगे बदावा और उन्होंने श्लपना यह निश्लय किया कि बच्चेके जन्मके समयमं शिक्षण संस्कार डालनेके स्थानपर यदि जब बचा गर्भमें रहता है तभी उसके हृदयपर माताके हृदयका संस्कार पड़े तो बालक भी वैसा ही होना चाहिये क्योंकि गर्भावस्थामें वालकका हृदय माताके हृदयका संस्कार पड़े तो बालक भी वैसा ही होना चाहिये क्योंकि गर्भावस्थामें वालकका हृदय माताके हृदयसे संबद्ध रहता है माताके विचार उन नौ मासमें जैसे रहेंगे जन्म होनेपर

वचा उन्हों विचारोंकी साकार मूर्ति धारण करे गा। इसको उन्होंने एक उध कुलोत्पक्ष महिलापर परीख्य द्वारा प्रमाणित किया है। प्रथम बार जब बह माता गर्भवती हुई तो उसके कंमरेमें वीर पुरुषोंके चित्र लगाये गये। उन्हींका परिचय, जीवन चरित्र, उसी दंगकी कथा कहानियों का साहित्य उसे नौ मास तक बराबर पढ़ाया गया ताकि उस खीका समय एक विशेष वातावरणमें न्यतीत हो। कहते हैं, उसका वह पुत्र बढ़ा शूर्रवीर निकला। दूसरी बार जब वह गर्भवती हुई तो उस खीकी इच्छा हुई कि अवकी बार उसका पुत्र अच्छा संगीतज्ञ निकले इसलिए इस बार उसके शयनागारमें दुनियांके प्रसिद्ध खार निपुण गाने और बजाने वालांके चित्र लगाये गये खार उन्होंके चरित्र खार गायन बादनके अवस्थां उसने अपना समय व्यतीत किया इस बार उसका दूसरा पुत्र बड़ा संगीतज्ञ निकला। इसी तरह उसके चार पांच पुत्र हुए वो कि संस्कारों द्वारा कोई प्रसिद्ध चित्रकार, कोई किय, कोई सफल राजनीतिज्ञ, भिन्न भिक्षविषयों पारंगत हुए।

# इसके आगे जैनधर्म-

बस आधुनिक वैशानिकोंकी श्रंतिम खोज बासकके गर्भमें आने तक ही गयी है। इसके आगे बदना उनकी बुद्धिके लिए अगम्य या लेकिन हमारे त्रिकासश तीर्यकारोंने ने अपने दिव्य चक्षुआंके द्वारा इसके आगेका मार्ग खोज निकाला। उन्होंने बताया कि जीवोंका जन्म; मरखके उपरांतकी अवत्या है जिसका मरख अच्छा हो गा उसका उत्तम गर्भमें जन्म होना अनिवार्य है और जिसका मरख बुरी तरहसे हो गा उसका जन्म भी निश्चयसे बुरी योनिमें हो गा जैसा कि एक जगह एं अवर आशाधरजीने कहा है....

# काऽपि चेतपुद्रले सक्तो नियेथास्तद् भ्रुवं चरेः।

तं क्रमीभूय सुस्वादु चिभेटासक भिश्चवत् ॥ (सागार धर्मामृत )

भावार्थ — हे उपायक ! यदि त् किसा पुद्रलमें आसक्त हो कर मरखको प्राप्त हो गा तो कचरिया के भच्चणमें आसक्ति रखनेवाले भिक्षुके समान उसो पुद्गलमें बन्म लेकर उसका ही सदैव भच्चण करने वाला प्राणी होगा। इसलिए परद्रव्यकी आसक्तिको छोड़।

यही कारण है कि दुनियांके तमाम धर्म थ्राँर कोंमोंमें मरण किया की पवित्र श्रांर धार्मिक बनानेकी भिन्न प्रकारकी कियाएं होती देखी जाती हैं थ्रांर यही भावनाएं काम करती रहती हैं दितात्माको स्वर्गमें जगह थ्रांर वहांकी वहन शान्ति मिले ईसाइयोंमें जब कोई मरता है तो मुदें स्नान कराकर श्रान्छे वहनाभूषण पहनाकर इत्र फुलेल, खादिसे सुसन्ति करते हैं किर पादरी साहब बाइबिलका कुछ श्रंश पदते हैं श्रोर उस मृत पुरुषकी श्रात्माकी शान्तिके लिए उपस्थित लोगोंके साथ दुश्रा पदी जाती हैं श्रीर मुदेंको सन्दूकमें बन्दकर कब स्थानमें दफना देते हैं। इसी तरह मुसलमानोंमें भी मुदेंको कलमेका पानी खिड़क कर खार दुश्रा पदकर दफना देते हैं। पारसियोंमें भी इसी तरहकी दुश्रा मार्थनाके बाद मुदें था तो दफना दिये जाते हैं या एक कुंएमें पाले गये गिक्कोंको खिला दिये जाते हैं। हिन्दु धर्ममें भी मरण समय दुर्गापाठ, गीतापाठ या राम राम अञ्चलका रिवाज पाया जाता है श्रीर मुदेंको दाहसंस्कारको ले जाते समय, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है की ध्वनि

181

38 .

### वर्षी-क्रिभनन्दन-प्रत्य

की जाती है। बची हुई हद्दी, राख, आदि जिसे फूल कहते हैं गंगा, नर्भदा, आदि पिषत्र नदियोंमें विरा दी जाती हैं क्रीर प्रयाग, काशी, गया, आदि तीयोंमें पिण्डशुद्धि एवं भाद, तर्पण, आदि कियाएं की जाती है। इन तमाम कियाआंसे उस मृत जीवका कल्याण हो या न हो पर करने वासोंकी सद्भावना स्पष्ट है।

### सन्लेखना---

स्थयं जैनधर्म जीवके श्रार त्यागनेके पूर्व ही उसकी आत्माको सुधारनेका विशेष विधान करता
है। जिसे सल्लेखना वा समाधिमरण नाम दिया गया है। यद्यपि वैदिक, मुसलमान, ईसाई, आदि धर्मोमें भी मरणके संस्कार किये जाते हैं तथापि समाधिमरणमें आपनी एक महान् विशेषता है। अन्तिम-क्रियाएं प्राण निकल जाने पर होनेके कारण वैसी ही हैं जैसे सर्ण के निकल जाने पर लकीरका पीटना। जैनधर्ममें मरणासक जीवके मनोगत विचारोंको सुधारनेका प्रयत्न किया जाता है। उससे उपकारक करतुसे राग अनुपकारक वस्तुसे देव की. पुत्र, आदिसे ममताका सबंध और नास्नाम्यंतर परिप्रहको सुहाकर शुद्ध मन एवं मीटे वचनोंसे कुटुम्बी नौकरों चाकरोंसे दीषोंकी द्या याचना करायी जाती है और वूसरोंके द्वारा भी उसे द्याम करवाया जाता है। कम कमसे भोजन, आदि सुहवाया जाता है। जीने मरनेकी इच्छा अथवा उससे भय करना मित्रोंकी याद और भोगोंकी इच्छाका त्याग कराया जाता है। ऐसी सल्लेखना धारण करनेसे जीव धर्मकरी अमृतका पान कर समस्त प्रकारके दुःखोंसे रहित हो अनंत दुष्कर और अद्याग उत्कर्षशाली अवस्थाको प्राप्त होता है। उसे समकाया जाता है कि इस समय परिणामोंमें संक्लेशता हुई तो तुमको संसारके प्रमुद दुखोंको सहना पढ़िया। कहा भी है—

# 'विराजे भरणे देव दुर्गतिर्दूरकोदिता अनन्तकापि संसारः पुनरप्यागमिष्यति॥

हे देव ! समाधिमरणके विगद्ध जाने पर दूर पढ़ी हुई टुर्गित प्राप्त होती है और अनन्त संसार पुनः आ धमकता है। इस तरह उसे वैराग्यभावनाके द्वारा सज्ज्ञानी और बलवान आत्मा वाला बनाया जाता है और इस तरह उसके अगले बन्म की सुधारणा की जाती है। इसीको पंडित-मरण अथवा समाधिमरण कहते हैं। इस तरह सद्मरणके द्वारा सुसंस्कृत सद्जन्मकी आशा संभव है लेकिन इसके लिए भी आचार्योंने बताया है कि ऐसा समाधिमरण उसीको संभव है जिसका जीवन सद् अभ्यास सबरित्र, सद्विचार और सज्ज्ञोत्तम गुणोंसे परिपूर्ण रहा हो। इम जैसा जायत अवस्थामें विचार और कल्पना किया करते हैं अचेत अंतर सुमावस्थामें वही कियाएं कःम करती रहती हैं। मरण भी इसी तरह अचेत अवस्था है जब कि जाग्रत अवस्थामां अभ्यास कार्य करता है। जिस तरह उत्तम जन्मके लिए समाधिमरणको आवश्यकता है उसी तरह सद् एवं शान्त मरणके लिये बीवनमें स्वयित्र और सद्विचार की आवश्यकता है इस तरह हमारी उत्तरोत्तर उन्नतिकी श्रञ्जला बनती है अर्थात् भेष्ठ जीवनसे श्रेष्ठ मरण और श्रेष्ठ मरणसे केवतर जन्म और उतसे अवस्थ जीवन एवं योनिकी प्राप्ति होती है।

# प्रत्येक आत्मा परमात्मा है!

श्री अमृतहाल "चंचह"

किरी सिद्ध सन्तसे एक जिज्ञासुने पूळा--'भशत्मन् ! श्राखिर वे भाग्यवान कीन हैं, जिनके हृदयमें सम्यक्त आविरल रूपसे निवास करता हैं !

महात्माची हंस पडे और बोले---

द्यारे वावरे ! सबके हृदयमें शुद्ध सम्यक्त्य समाया हुद्या है—सबके हृदय शुद्ध सम्यक्त्यसे जगमगा रहे हैं ! फर्क हतना ही है कि सिर्फ बीर पुरुष, सिर्फ शीर्थवान पुरुष ही उसके गुणोंके प्रस्तोंकी मालिका गुंथनेमें समर्थ होते हैं—उसके गुणोंको स्थक्त कर पाते हैं ।

स्त्रीर रोष ! रोष कापुरुष ! उनके हृदयमें वह सम्यक्त रहते हुए भी नहीं ही रहनेके बराबर होता है क्योंकि उनमें ज्ञान-सामर्थ्य हो नहीं होती कि उसके प्रकाशको प्रकट कर सकें।

आतमा भी परमातमा है और परमातमा भी आतमा है! यह बात नहीं है कि परमातमाकी बनाबटमें किन्हीं ख़ाछ परमातुष्ठोंका उपयोग किया गया है और आत्माकी बनाबटमें किन्हीं आम का जो परमातमा है वही और आत्मा भी है!

यहां ऋौर कुछ नहीं ! केवल एक दृष्टिमात्रका बदलना है । बूद और लहरमें कुछ मेद नहीं; दोनों नदीसे भिक्ष और कुछ वस्तु नहीं !

फर्क सिर्फ्र नामका है और वह भी एक विशिष्ट कारगासे ! परमात्मा स्वयं समकाते हैं-

सिर्फ अपनेको जानने व न जान क्षेनेका सवाल ? जिसने अपनेको जान लिया उसने बाजी मार ली—वह परमात्मा बन गया और जो अंधकारमें पड़ा रहा वह पिछुद गया, वह बना रहा वस हैय बहिरातमा ! और यहीपर आत्मा और परमात्माके बीच एक मोटी दीवार खड़ी है।

# बहिरात्मा

अंतरात्मा

परमात्मा

इस दृष्टिसे इम हुए बहिरात्मा, या कितने ही आंशोंमें अन्तरात्मा, पर परमात्मा नहीं ! और इसका एक यही कारण है कि इमने अपनेकी नहीं जाना क्लके यथार्थ स्वरूपको नहीं पहिचाना !

स्वामी कुंदकुंदाचार्यं 'रवशकार' में कहते हैं---

#### वर्णी-ग्रमिनन्दन-ग्रन्थ

बनतक अपनी आत्माका त्वरूप नहीं जाना गया है, तवतक इस आत्माको कर्मजन्य दुलका भार है ही, और अब यह आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप; टंकोस्कीर्ण स्वर्ण समान शायक त्वभाव को जान लेता है— अपने शुद्ध स्वभावको प्राप्त हो जाता है, उसी समय अनन्त सुखको त्वयमेव प्राप्त हो जाता है।

हमने श्वापने श्वारमध्यरूपको नहीं जाना, इसीसे हम श्वाजतक भव समुद्रमें गीते खाते रहे। श्वातमानुशासनमें श्री गुराभद्राचार्य कहते हैं—

> मामन्यमन्यं मां मत्वा भ्रान्तो भवार्णवे। नान्योहमहमेवाहमन्योऽन्योऽन्योऽहमस्ति न॥

श्चर्यात्—भ्रान्तिक होनेसे की आपको पररूप और परकी आप रूप जाना इसीसे विपरीत ज्ञानके कारण तू भव-समुद्रमें भ्रमण करता रहा। अब तू यह जान कि मैं पर पदार्थ नहीं हूं। मैं जो हूं; सो मैं हो हूं और जो ये पर पदार्थ हैं; सो पर ही हैं। उनमें मैं नहीं हूं और वह मेरेमैं नहीं हैं।

श्रीमद्शुभचंद्र।चार्य भी इसी तथ्यकी पुष्टि करते हुए ज्ञानार्णवर्मे कहते हैं-

मिध्यात्वप्रतिनद्धवुण्यथभान्तेन वाह्यानलं भावान् स्वान् प्रतिपद्यजन्मगहने खिन्नं त्वया प्राक् चिरं संप्रत्यस्त समस्त विश्वमभय चिद्र्पमेकं परम् स्वस्थं स्वं प्रविगाह्य सिद्धि वनिता वक्तं समालोकय ॥

श्चर्यात् हे श्चारमन्! त् इस संसार रूपी गहन वनमें मिथ्यास्वके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए सर्वया एकान्त रूप दुर्जय मार्गमें भ्रमरूप होता हुआ, बाह्य पदार्थोंको आपने मानकर व श्चंगीकार कर विरकास्तसे सदैव लेद खिन्न हुआ। श्चव समस्त विभ्रमोंका भार दूर कर त् श्चपने श्चापहीमें रहने वाले उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूपका श्चवगाहन करके उसमें मुक्तिरूपी स्त्रीके मुख्यका श्चवलोकन कर!

यद्यपि वह जीवनामका पदार्थ निश्चयनयसे स्वयं ही परमात्मा है, किन्तु स्ननादि कालसे कर्माञ्झा-दित होनेके कारण यह स्रपने स्वरूपको नहीं पहिचान पाता है। स्नाचार्य ग्रुभचंद्रजी ज्ञानार्युव में कहते हैं—

> अनादि प्रभवः सो अयमविद्याविषम प्रहः। शरीरादीनि पश्यन्ति येन स्वमिति देहिनः॥

श्चर्यात्—यह श्चनादि काल से उत्पन्न हुआ। श्चविद्यारूपी विषम आग्रह है जिसके द्वारा यह मूद प्राणी शरीरादिकको अपना मानता है अर्थात् यह शरीर है, सो मैं ही हूं, यह देखता है।

श्रयं त्रिजगतीमर्त्तां विश्वकोऽनंत शक्तिमान्। नात्मानमपि जानाति स्वस्यद्यात्परिच्युतः।

अर्थात् यह आत्म तीन जगतका स्वामी है, समस्त पदार्थोका ज्ञाता है अनन्त शक्तिमान है, परन्तु अनादि कालसे अपने स्वरूपसे ज्युत होकर अपने आपको नहीं बानता !

### स्याजा हाफ्रिज सा॰ फरमाते हैं---

फाश मो गोयमो अज गुफ्त-प-ख-खुद दिख शादम वंदा-प-इक्कमो अज हरदो जहां आजादम। कौकवे-बक्त मरा हेच मुनक्किम न शिनाकृत या रख! अज मादरे-गेती बचे ताला जादम। तायरे-गुलशने-कुसुम चे विद्यम शर्हे-फ्रिराक्क फि दरी दामे-गहे-हारसा चूँ उपतादम॥

याने मैं खुल्लमखुल्ला कहता हूं श्रीर श्रापने इस कथनसे प्रसन्न हूं कि मैं इश्कका बंदा हूं श्रीर साथ दी लोक श्रीर परलोक दोनों के अंधनोंसे मुक्त हूं। मेरी जन्मपत्रीके प्रहोंका फल कीई भी ज्योतिथी न बता सका। हे ईश्वर ! सृष्टि-माताने मुक्ते कैसे प्रहोंमें उत्पन्न किया है। स्वर्गके उद्यानका पन्नी हूं। मैं अपने वियोगका हाल क्या बताऊं कि मैं इस मृत्युलोकके जाल में कैसे आ फंसा !

जिस समय यह श्रात्मा रागद्वेपकी परिग्रातियोंको दीली कर हृदय परसे मिध्यात्यका श्रावरण इटाता हुआ श्रपने स्वस्वरूपमें स्थिर होने लगता है तो पर-परिग्रातियोंका किला दहने लगता है श्रीर कर्म की कड़ियां क्रमशः टूटने लगती हैं।

स्वस्वरूपमें रमण करनेसे यह श्रात्मा कर्मोंका बंधन काटता हुन्ना क्रमशः श्ररहन्त पद पा जाता है श्रीर किर समय पाकर स्वयं श्रद्ध बुद्ध परमात्मा हो जाता है ।

### आत्मा और परमात्मामें भेद--

बस इतना फ़र्क है आत्मा और परमात्मामें ! श्रनादि कालसे कमोंसे आच्छादित तेज पुत्रका नाम श्राहमा है श्रीर निर्लेप, निष्कल, शुद्ध, अविनाशी, सुलक्ष्य श्रीर निर्विकल्पका नाम परमाहमा है ! आईना एक है सिर्फ सफाईका फर्क श्रीर वह भी पर्यायार्थिक नयसे, निश्चय नयसे श्रागर पूछा जावे तो श्राहमा श्रीर परमाहमामें कोई भेद ही नहीं है जो श्राहमा है सो परमात्मा है श्रीर जो परमाहमा है सो श्राहमा है । श्राहमानशासनमें भी गुराभद्राचार्य कहते हैं—

# श्राजातोऽनश्यरोऽमूर्णः कर्ता मोक्ता सुखो बुधः। देह माया मलैर्मुक्तो गत्वोर्ज्ञमचसः प्रभुः।

अर्थात् आत्मा अजर अमर अमूर्तीक है व्यवहार नयकी अपेदा कमोंका और निश्चयनयकी अपेदा अपने स्वभावका कर्ता है। व्यवहार नयके अपने सुख्दा अपने स्वभावका कर्ता है। व्यवहार नयके अपने सुख्दा अपने स्वभावका भोक्ता है। अज्ञानसे हन्द्रिय जनित सुख्तेका भोक्ता है। पर निश्चयसे परमानन्द मय ज्ञानस्वरूप है। व्यवहार नयसे देहमात्र है पर निश्चय नयसे यह चेतन है, कर्म फलसे रहित है। लोकके शिखर पर जाकर अचल तिष्टता है हस्तिए अध है! 'तत्वसार' में श्री देवसेनाचार्य कहते हैं—

### वर्षी-म्रोमनन्दनं-प्रन्थ

# सिद्धोहं सुद्धोहं ऋषंत जाजाहगुज समिद्धोहं। देहपमाणो जिञ्चो असकदेसो अमुत्तो ज।

श्चर्यात् मैं ही सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, श्चनंत ज्ञानादि गुर्गोसे पूर्ण हूं, अमूर्तिक हूं, नित्य हूं, श्चसंख्यात प्रदेशी हूं और देह-प्रमाख हूं इस तरह श्चपनी श्चात्माको सिद्धके समान वस्तु स्वरूपकी श्चपेक्षा जानना चाहिये।

श्री पूज्यवाद स्वामी समाविशतकर्में कहते हैं---

यः परमात्मा स पवाहं योऽहं स परमस्ततः। ब्रह्मेथ मयोपास्यो नाम्यः कश्चिविति स्थितिः॥

श्चर्यात्—जो कोई प्रसिद्ध उत्कृष्ट श्चारमा या परमात्मा है वह ही मैं हूं तथ। जो कोई स्वसंवेदन गोचर मैं श्चारमा हूं तो ही परमात्मा है। इस लिए जब कि परमात्मा श्चीर मैं एक ही हूं तब मेरे द्वारा मैं ही श्चाराधने योग्य हूं कोई दूसरा नहीं। इस प्रकार अपने स्वरूपमें ही श्चाराध्य श्चाराधक भावकी व्यवस्था है।



# जैन प्रतीक तथा मूर्तिपूजा-

श्री प्रा॰ चरोककुमार यहाचार्य, एम० ए० बी० एता॰, काव्यतीर्थ, चाहि

जैन घर्ममें प्जाके आदर्श व्यक्तिकी शारीरिक सहशता मात्र पर हिष्ट रखकर पूज्यकी प्रतिमा कभी नहीं पुजती; जैसा कि बौद तथा वैदिक धर्मोमें भी होता है। न जाने कबसे मानवकी बुद्धिने महत्तम देवताकी कल्पनाका आधार उसके श्रीरकी सहशताको न मानकर प्रतीक-चित्रशाको ही आदर्श माना है। इन बिम्बात्मक प्रत्युपस्थापनाओं के कुछ ऐसे अर्थ तथा सक्यार्थ होते हैं जो इन्हें सहज ही उन कलामय हतियों से पृथक सिद्ध कर देते हैं जो केवल शोभाके लिए निर्मित होती है। व चक्षु साञ्चात्कारकी अपेन्ना मानसिक व्यापार (विवेक) को अधिक जगाते हैं। भारतीय धर्मोंको अभीष्ठ प्रतीक-पूजा अथवा आप्यात्मिक कल्पना वह इतिवृत्त है जो धर्मोंके इतिहासके समान ही प्राचीन है। देवताओं अथवा प्रकृतिकी विविध साकार निराकार वत्तुओंका मानवीकरण (मनुष्यकी देहयुक्त सम्भना) अर्थात् रूपमेद सर्वथा अर्थाचीन प्रकार है। मधुराके कंकाली टीलेसे निकले अप्य मांगलिक प्रध्योंके प्रतीक युक्त 'आयागपटों' से जैनधर्म सम्बन्धी उक्त मान्यता भली भांति सिद्ध हो जाती है। ये आयागपट उतने ही प्राचीन माने जाते हैं जितनी अब तक प्राप्त प्रचीनतम जैन मूर्ति है।

बीड़ साहित्यमें ' स्वयं महास्मा बुद्धके कुछ ऐसे बक्तव्य भी मिलते हैं जो मानवाकार मूर्तियोंके प्रति उनकी विशेष धृणाके सूचक हैं। तथा मूर्तिमानसे सम्बद्ध प्रतीकात्मक चैत्यकी अनुमोदना भी उसी प्रकरणमें मिलती है। जब बुद्ध हिण्टके सामने न ये तब ही उनके व्यवहारकी विधि की गयी है। सम्बद्ध प्रतीकोंकी स्थापना बीडकलाका वैशिष्ट्य है जिसकी ठीक समता जैन धर्ममें नहीं मिलती। हस्तिलिखित जैन प्रन्यों अथवा जैन उत्कीर्णन कलामें पाये जाने वाले प्रतीकात्मक प्रत्युपस्थापनींका विषय पूजनीय पवित्र बस्तुएं हैं। कहीं पर इनमेंसे एक, एकका चित्रण है और कहीं पर सबका एक

१ श्री बी॰ ए॰ स्मिथकी "मञ्जराके जैन स्तूप तथा अध्य प्राचीन वस्तूपं" चित्र ७ तथा ९

२ "कृतिमुखी अंते चैतियानीति ! ते नि जानन्द ति । कृतमानि अते तेनेति ! शारीरिकम्, पारिमोगिकम्, उदै-सिकम् इति । सनकाण्ण मते तुर्मोस्, धरतेसु वेव चैत्यन, कातुंति ! आजन्द शारीरिकम् न शुन्ककाशासुम, न हि उद्धानीं परिन्मृत काल येव होति--आदि । महायोधिवंश ए० ५९ ।

### वर्गी-स्मिनन्दन-प्रन्थ

साथ है। पूर्व उल्लिखित उद्वरखके आचार पर समभा जा सकता है कि गीतम बुद्ध मूर्तिपुत्राके विरोधी थे फलतः वैद्ध धर्मके प्रारम्भिक युगमें मूर्तिरूपमें प्रस्थुपस्थापन बहुत कम हुआ। तथा उत्तरकालमें अत्यधिक हुआ। दिव्यावदानका वह उल्लेख कि बौद्ध उपासक मूर्तिकी पूजा नहीं करता है किन्तु उन सिद्धान्तोंकी पूजा करता है जिन्हें प्रकट करनेके लिए मूर्ति बनी है; महत्वपूर्ध है।

# जैनपूजाका आदर्श-

वैदिकों तथा कै। द्वांके समान होते हुए भी मूर्तिपूजा विषयक जैन मान्यताकी अपनी विशेषताएं हैं। उनकी मान्यता है कि तथिकर, आदि शलाका पुरुषों अथवा जिनधम भक्त शासन देवतादिकी प्रतिकृति होने ही के कारण मूर्तियोंकी स्थापना नहीं की जाती है अपित उनकी स्थापनाका प्रधान कारण वे अनन्त दर्शन, आदि विशुद्व एवं अलौकिक गुण हैं जिनका ध्यान करणीय है तथा जो आस्थितक प्रेय हैं। सारभृत हन गुणोंकी शोधके लिए ही आवश्यक है कि उनका कहीं पर पदर्शन किया जाय, ताकि हन आदश्यका ध्यान करते समय भक्तोंके हृदयमें अनन्त दर्शन जान, वीर्य सुलमय गुणोंकी स्पष्ट छाया पढ़े। मूर्तिपूजाका उद्देश्य, उनके द्वारा प्रत्युपस्थापित मूर्तिमानके आलौकिक गुणोंकी महत्ताको प्रचुर रूपसे बढ़ाना है। इसी सिद्धान्तको हृष्टिमें रखते हुए गंगा, आदि नंदियों, तालाबोंके अधिशात देवी-देवताओंका उद्देश्य भी समक्षमें आ जाता है। फलतः तथिकरकी मूर्तिको उन सब साधनाओं आंर गुणोंके पुक्षके रूपमें प्रहण करना चाहिये, जो कि किसी भी धर्म अथवा युग प्रवर्तकमें होना अनिवार्थ हैं। फलतः आराधकके हृदयमें आराध्यकी अद्या बढ़ती ही जाती है।

## प्रतिष्ठा---

प्रतिष्ठा वह संस्कार है जिसके द्वारा आराध्य पुरुष अथवा वस्तुकी महत्ता तथा मभावकताको मान्य किया जाता है । जब कोई साधु प्रधानताको प्राप्त होता है तो उसे आचार्य पदपर मितिष्ठित किया जाता है । इसी प्रकार ब्राह्मण, चृत्रिय, वैश्य, शृद्ध, शिल्पी, आदि भी वेदाध्ययन, शासन, व्यवसाय, सेमा, कला, आदिमें प्रतिष्ठित किये जाते हैं तथा सामाजिक नियमानुसार तिलक, माला, समर्पण, आदि द्वारा इस विधिको मान्य किया जाता है । यह सर्व विदित है कि तिलक, माला अनुत्तेपन, आदि विधियोंकी स्वयं कोई महत्ता नहीं है । फलत: इनके कारण कियी व्यक्तिकी महत्ता नहीं बढ़ती, अपिद्ध प्रधानताका कारण तो वह स्वीकृति या मान्यना होती है जिसकी घोषणा यह सब करके की जाती है । इसी प्रकार मूर्ति प्रतिष्ठा भी एक महान प्रतीक है फलतः उसकी दार्शनिक व्याख्या होती है । अथोत्

१ दिन्याबदान अध्याय, १६।

२--- भ्राचार-दिनकर ( वर्धमान सुरि ) ए० १४१।

साकार स्थया निराकार मूर्तिमें वो विधिपूर्वक उपके गुयोंका न्यास किया बाता है उसे ही प्रतिद्वा' कहते हैं यह विनदेवके गुयोंकी मूर्तिमें स्थापना-रूप है। धर्मका कारण होनेसे जिनदेव स्थया सम्य गुयों स्थापनीय होते हैं। इसमें या तो गुयोंकी ही प्रधानता होती है गुया गीया रहते हैं स्थया गुयों ही की प्रतिद्वा होती गुयोंका उतना ध्यान नहीं रहता है। इस प्रकार पाषायासे बनी घटित स्थया स्थाटित मूर्ति भी किन, खेनपास, बीद्ध, गयाधर, विष्णु, गांधी, स्नादि नामको पाकर पूजी जाती है क्योंकि प्रतिद्वा हारा व व देवता स्थवा पुरुष उस मूर्तिमें समा जाते हैं ऐसी मान्यता है, क्योंकि स्थापनी इत्राद्धा हारा व व देवता स्थवा पुरुष उस मूर्तिमें समा जाते हैं ऐसी मान्यता है। क्योंकि स्थापनी क्रन्तःशक्ति मूर्तियों में मवेश करा देते है ऐसी मान्यताका स्थाधार भी गृदी है। सिद्धों तथा साईन्तिकी मूर्तियोंकी स्थापनाका भी यही रहस्य है। इसी प्रकार तासाब कुंका, आदिकी प्रतिद्वाका भी उक्त तास्पर्य है, स्थापत देवी देवतासोंकी विभूतिकी ही स्थापना होती है स्थापन के है। क्योंकि जिनदेव स्थामें स्थापन स्थापन सर्वे यह जैन मान्यता 'मानव-देव' प्रक्रियाकी पूर्ण समर्थक है। क्योंकि जिनदेव स्थामें स्थापन सर्वे पुर्क पुक्त 'मानव' है जो फिर कभी भी संतारमें स्थातार नहीं लेंगे। वे वैदिक धर्मके स्थांकिक शक्ति सम्यन्त सर्थया देव स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्थाद 'देव-मानव' के समान नहीं हैं जो स्थयं मुक्त हीकर भी स्थवतार सेते हैं। जैनमूर्ति कलाका विश्लेषण करते समय वैदिक तथा जैन मान्यताके महत्त्वपूर्ण मेद पर हिए रखना स्थावश्वर है।

# मृति पूजाका विकास-

22

ईसाकी प्रथम अथवा दितीय शतीका अन्त आते आते जैनलोग पूर्ण मनुष्य रूपकी मूर्तियोंकी पूजा करने लगे थे यह प्रमाण सिद्ध निष्कर्ष है। यद्यपि सम्राट खारवेश्वने अपने खंडगिरीके हितागुकों शिलालेखमें अईत् मूर्तिका उल्लेख किया है, जिसे लोग अस्पष्ट सा मानते हैं। तथा संदिग्ध भावसे उसकी व्याख्या करते हैं। इन्हीं गुकाओंमें शिलाओंकों काटकर बनायी गयी कुछ मूर्तियां भी मिलती है। इन सबको छोड़कर यदि मधुराके कंकाली टीलेसे निकली पूर्ण मानवाकार सरस्वतीकी मूर्तिको ही लैं। आंर उसपर पड़ी तिथिका विचार करें तो यह मूर्ति जैन मूर्तिकलाको कुषाया कालतक ले जाती है।

(पहिताचार्व अक्षापरकृत प्रति:।सारोद्वार १० १०)

256

१—साकारे वा निराकारे विधिना यो विधीयते । न्यामस्तिदिद्मित्युक्त्वा प्रतिश्रा श्यापना च सा ॥ श्याप्यम् धर्मानुबन्धाङ्ग गुणी गाँग गुणोऽधवा । गुणी गाँणगुणी तत्र जिनावन्यतमी गुणी ||

 <sup>&</sup>quot;अवनयतिः व्यन्तरं, ज्योतियां, वेमानिकानां तत्तर्विक्षानाद् प्रयावसिदिवसूर्तियुः, गृहवायिकानां तथैव । सिद्धानां वाह्यदादीनां प्रतिश्रविषां कृते तत्प्रतिमायां प्रमावव्यातिरेकः संघटने तथ न तेषां मुक्तिपदवीनामतारः, किन्तु प्रतिष्ठा देवता प्रवेद्यादेव सम्यकृष्टिः अराधिष्ठानाच्य प्रमावः ।" ( आचार दिनकर पृ. १४१ )

### वर्षां न्यभिनन्दन-ग्रन्थ

खण्डिनिरिकी तो कहना ही क्या है। वहां पर शिलाकों पर ही दिगम्बर जिनोंकी बड़ी मूर्तियां बनी हैं जिनके दोनों पाश्चोंमें पद्मायन चतुर्मुख जिन मूर्तियां हैं। यह मृर्तियां दो युगोंकी मूर्तिकलाके दृष्टान्त हैं। प्रथम युगकां मूर्तियां समान हैं उनमें कोई विशेष चिन्ह नहीं है किन्तु दूसरे युगकी मूर्तियोंके खासनों पर तीयंकरों के चिन्ह बने हैं। मूर्ति-शास्त्र जिनमें केवल मूर्ति निर्मायका सर्वाङ्ग वर्णन है वे तथा प्रतिष्ठा प्रन्य, जो प्रकरण वश ही मृर्ति निर्माया पर प्रकाश डालते हैं ईसाकी नवनी तथा दसवीं शतीके बाद प्रचुर संख्या में लिखे गये हैं। इस परसे हम यही निष्कर्ण निकालते हैं कि प्रारम्भिक युगमें सामान्य रूपसे मूर्ति पूजा का खादर्श जैनोंको मान्य या तथा शासन देवतादि की विस्तृत मूर्ति पूजा पर उस समय उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। संभव है कि स्वाभाविक तथा खादर्श जैनमूर्ति पूजा पर तान्त्रिक प्रभावके कार्या ही उत्तर कालमें दसवीं शतीके लगभग शासन देवतादिकी पूजा-प्रतिष्ठा प्रारम्भ हो गयी हो।

इतना निश्चित है कि ईताकी चं।दहवीं शतीके सगभग जैनमूर्ति कसाका पूर्ण विकास हो चुका या। मृतियोंके आकार प्रकारकी समस्त वातें व्यवस्थित हो चुकी थीं। तथा इस समयकी मृतियां शासन देवता, श्वादिकी जोटी छोटी मूर्तियोंसे घिरी रहती थीं। मूर्ति निर्माण तथा उनकी विशेषता विषयक शास्त्रीय नियमोंको लिखनेकी पद्धति बहुत पहिलेसे चली स्रायी है। श्रीठकर फेल कृत 'वरश्वसार पयरग्राम्' (वि सं १ १३७२ १, ११५ ई०) के अनुसार विम्बके ऊपर तीन छत्र होना चाहिये । वे इतने गहरे तथा गोल होना चाहिये कि नासिकाको ढंक सके। मूर्तिके दोनों स्रोर यक्ष तथा यिच्चणी होना चाहिये तथा आखन पर नवप्रहोंके आकार खुदे रहना चाहिये। मूर्तिकी ऊंचाईका प्रमाण श्रंगुलों में होना चाहिये को ग्यारहसे श्रिधिक न हो। यदि मृति पाषाग्रासे बनी हो तो वह सर्वया निर्दोष (धन्या, लकीर, आदि रहित ) एक पाषाण खण्डकी होनी चाहिये। पूर्वोल्लिखत 'आकार दिनकर' बिसकी रचना १५ वीं शतीमें हुई थी, भी उक्त व्यवस्थान्त्रोंका पीषक है। उसमें लिखा है कि घरके चैत्यालयमें विराजमान मूर्ति ( एइ-विम्ब ) की ऊंचाई ग्यारह अंगुलसे अधिक नहीं ही होना चाहिये<sup>२</sup>। मूर्तिके लिए लाये गये पाषाख या लकहीकी परीज्ञाके विषयमें 'विवेक-विलास, में पूरी प्रिक्रिया मिलती है। उसमें लिखा है पिसे चावलोंका उबला लेप नरियलकी गिरीके साथ मिलाकर मृर्तिको लगानेसे ही उसपरकी लकीर आदि प्रकट हो जाती है। उदाहरण के लिए: यदि मृर्तिपर मधु, भस्म, गुइ, आकाश, कपोत, अत्यन्त लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी, तथा कई रंगोंकी लकीरें हों तो समझना चाहिये कि पत्थरमें खद्योत ( जुगुनू ) बालुक्या, लालमेंटक, पानी, क्रिपकली, मेंटक, गिरगिट, नक, चूहा, सांप तथा बिञ्छू श्रवश्य होगे फलतः ऐसा पाषाण त्याच्य है। पंडिताचार्य श्राशाधरजी के प्रतिष्ठा सारोद्धारसे ज्ञात होता है कि दिगम्बर परम्परा भी इस दिशामें पूर्ण जागरूक थी। उसमें लिखा है कि सुन्दर रंगका दैदीप्यमान पाषाया ही मूर्ति बनाने योग्य होता है उसमें घन्ने, लकीरें, आदि

१ विवेक विकासका उद्धरण बत्धुसार, पथरणम् पृ० ८१।

थ एका दशागुक विम्य सर्वकामार्थकारकम । एतलप्रमाणंख्यातं ततो अव्योन कारयेत् ॥ आचार दिनकर ए० १४३ ।

# बैन प्रतीक तथा मूर्तियुवा

कोई दोष नहीं होना चाहिये। बजाने पर टंकारकी व्यनि झानी चाहिये। बदि घरके चौस्यालयके लिए मूर्ति हे तो वह एक वितस्ति (१२ झंगुला) से ऊंची नहीं होनी चाहिये। केजाने योग्य मूर्तियंको झासन पर मन्दिरमें रक्खा जा सकता है घरू-चैत्यालयमें नहीं। पूजनीय मूर्तिमें कोई भी दोष नहीं होना चाहिये, झन्यया यह झागुभ हो जाती है। कोई भी झंग लिण्डत नहीं होना चाहिये विरूप भी नहीं होना चाहिये, जैनदेवोंके झाकार में आन्ति नहीं होना चाहिये। उनके बच्चरवल पर श्रीवत्स झावश्य होना चाहिये। डादी, मूंछ, झादिके बालोंके चिन्द नहीं होना चाहिये। उनके सच्चरवल पर श्रीवत्स झावश्य होना चाहिये। बादी, मूंछ, झादिके बालोंके चिन्द नहीं होना चाहिये, उसके साथ ऋष प्रातिहार्य भी होना चाहिये। विशेष चमत्कारकी जात तो यह है कि मूर्तिकी भावभंगी पर पूरा ध्यान दिया गया है, यया— मूर्तिको नेयदी न नहीं होना चाहिये आपितु वे न तो झिषक खुली होनी चाहिये और न कम खुली ही, ऊपरकी झोर भी हिष्ट नहीं होनी चाहिये, न कटा इं होने चाहिये झौर न सर्वया नीचे की ही झोर होनी चाहिये आपितु 'नासा-हिष्ट' (नाकपर हिष्ट) होनी चाहिये, ताक उससे स्थिरता और विरक्तिका भान हो?।



१ 'सद्वर्णात्यन्त तेजस्का बिन्दुरेखाचद्विता । सञ्चन्दा सस्वरा चाहुँद् विम्वाय प्रवरा-शिका ॥'
( प्रतिष्ठा सारोद्धार प्र• ६ )

२ वसुनन्दिकृत प्रतिष्ठासारसंग्रह, अध्याय ४।

# जैनधर्ममें कालद्रव्य

भी प्राव यः जः पद्मराजेय्या, एमः एः

जैनधर्म झनेकात्मक यथार्थ-वाद है। इसके श्रानुसार एक द्रव्य चेतन तथा पांच द्रव्य जड़ है। इसमें प्रतिपादित काल द्रव्यकी 'सत्' स्वरूपता न्याय वैशेषिकके समान होते दुए भी उससे विशिष्ट है।

काल द्रव्य दो प्रकारका है १ निश्चयकाल तथा २—व्यवहार काल । निश्चयकाल लोकाका शके प्रदेशों में व्याप्त काल परमाणु स्वरूप है । कालाणु परस्परमें सम्बद्ध नहीं हैं । इतः वह इवस्तिकाय नहीं हैं । वे कालाणु एक, रन्नोंकी मालाके समान हैं । वर्गश्चन के इवनुसार समयके स्थानान्तरणसे उत्पन्न परिवर्तन तथा एलेक्जेण्डरके मतसे द्वेत्र-समयके संथोगसे उत्पन्न परिणाम द्वेत्रके समान; जैनहिं से वर्तना निश्चय-कालद्रव्यका इवसाधारण लद्धण है । कालकी साह्यात् हछ भिन्नता इर्थात् पृयक् पृथक् काल तथा एक काल-धाराके मेदका कारण वस्तु इवोंकी द्रव्य तथा पर्यायक्षप अवस्थाएं ही हैं । काल द्रव्योंके परिवर्तनमें निमित्त कारण मात्र है ।

बस्तुश्चोंके 'परिशाम' तथ। क्रियाके द्वारा ही व्यवहार कालका ज्ञान होता है। यथा संवारमें होनेवाला प्राचीन, नवीन छादि व्यवहार। जितने समयमें पुद्गलका एक परमाशु एकसे दूसरे काल प्रदेशमें पहुंचता है उतना कालका व्यवहार परिमाश ही है। घंटा, दिन, सुहूर्त, खादि समयके परिमाश व्यवहार कृत हैं। काल द्रव्य विषयक जैन मान्यताका असाधारण सक्ष्यण यही है कि उसे जगतके पदार्थों में सारभूत पदार्थ माना है।

## पदार्थ व्यवस्था--

यतः जैनधर्म द्वैतास्मक ( श्रनेकान्तास्मक ) यथार्थवाद है फलतः उसकी हिंदमें भीतिक विश्वके निर्माता पांच आजीव द्रव्य--१-पुद्गल, २-धर्म, ( गतिका निरपेक्ष निर्मित ) ३-आधर्म ( स्थिति का निरपेक्ष निर्मित ), ४-श्राकाश (आवकाश दाता) तथा ५-काल हैं। जीव सचेतन द्रव्य है जिसे भिलाने पर सब द्रव्य छह होते हैं। ये ही इस विश्वके निर्माता, आदि हैं।

१. अनन्त जीव माननेके कारण भी वह अनेकात्मक देन श्वरूप है। ब्रह्माईत, आदिके समान नहीं ।

वैन धर्मकी समस्त प्रक्रिया इयिलए है कि बद्ध आत्माका विकास हो झीर वह सिद्धत्यको प्राप्त कर सके। इस प्रक्रियामें भौतिक जगत उस चेत्रका काम देता है जिसमें जीवका अजीवसे संप्राप्त होता है और अन्तमें वह विजयी होता है।

जैन धर्ममें काल द्रव्यको जिस मात्रामें ययार्थता एवं श्वानिकार्य पदार्थत। प्राप्त हुई वह भारतके अन्य किसी दर्शनमें नहीं भिलती, केवल न्यायवैशेषिक ही एक ऐसा दर्शन है जिसने इसका पदार्थ रूपसे विवेचन किया है। आधुनिक वैद्धिक जगत्में भी, दार्धनिक, भैं।तिक विशानके पंडित, गणितज्ञ तथा मनोवैशानिकोंके सामने कालकी समस्या है। फलतः स्पादादने काल द्रव्यको किस इण्टिसे देखा है इसका प्रकाशन आजकी विचारधारा की निश्चित ही सहायता कर सकेगा।

### काल द्रव्यका स्वरूप--

ऊपर देल चुके हैं कि जैन दार्शनिकोंने कालके निश्चय तथा व्यवहार ये दी मेद किये हैं।
पूर्य लोकाकाशके आक्षात्र प्रदेशोंमें व्याप्त कालाणु ही निश्चय काल हैं। इन कालाणुश्चोंमें वंधका कारण वह शक्ति नहीं है जिसके कारण ये स्कन्ध रूप धारण कर सकें। अतएव रस्नोंकी राशिसे इनकी दुलना की जाती है। इस उपमाका आधार केवल इतना ही है कि कालागु मालामें बद्ध रस्नोंके समान पृथक् पृथक् ही रहते हैं और अस्तिकाय रूप धारण नहीं करते। क्योंकि अस्तिकाय वही द्रव्य कहलाता है जिसमें अस्तिकाय कायत्व ये दोनों धर्म हो। कालागुओं अस्तित्व मात्र है कायत्व नहीं है फलतः उसे अस्तिकायोंमें नहीं गिन। है। शेष पांचों द्रव्य अस्तिकाय है क्योंक उनमें कायत्व अर्थात् बहु-प्रदेशित्व पाया जाता है।

कालाणु उर्ध्व प्रचय रूप होते हैं इनमें आकाश प्रदेशोंके समान तिर्यक्पचय नहीं होता। 'अक्रम घटनाओंकी मालाका योग काल-द्रभ्यका स्वरूप नहीं है अपितु भृतसे वर्तमान तक चलो आयी स्थायित्वकी (वर्तन।) घारा ही उसका स्वरूप हैं" इस मान्यताको यहां प्रधानता दी गयी है। जगतकी वस्तुओं में कर्ष्वपचयकी मान्यताका मूलाघार संसारकी घटनाओंकी उत्तरोत्तर अप्रगामिता, वृद्धि तथा विकास ही मालूम देते हैं। तथा दूसरा हेतु कालाखुओं अस्तिकायताका अभाव तो स्पष्ट ही है।

१ अजीव पुरुष्क द्रम्य है जो कार्माण वर्गणाके रूपमें जीवसे जिपक जाता है और उसके आस्मिक गुणोंकी आष्य कर देता है।

२ परमार्थकाल, मुख्यकाल तथा द्रव्यकाल निश्चयकालके नाम हैं, पर्याय काल तथा समय ये व्यवहार कालके नाम है।

३ द्रव्यसंप्रह-गाथा २२।

४ ८० चक्रवतीकृत पचास्तिकाय समयसारकी भूमिका, तथा नाथा ४९ एवं उसकी टीका व. वी फैंडगीन कृत
 प्रवचनसारका अनुवाद ।

#### वर्षी-समिनन्दन-प्रन्थ

# वर्तनाका महत्त्व-

स्थायित्वकी एकता (वर्तना) ही कालका प्रधान लक्षण है। यदि यह न हो तो संवार उड़ती हुई खिणकताका प्रदर्शन मात्र हो जायगा। यही कारण है कि अकलंकमट ऐसे महानू आचारोंने कालाद्रव्यमें 'वर्तना' को इतनी अधिक प्रधानता दी है! इसी स्थायित्व विशेषताके कारण जगतकी बलुओं में स्थायित्व तथा वृद्धि होती है। वर्गसनके अनुसार खेत्रविभागके कारण कालकी एकता है तथा एलेक्जेण्डरके मतसे खेत्र कालात्मक परिवर्तनका सांचा (प्रक्रिया) इसका कारण है किन्तु जैन दर्शन वर्तनाको ही इसका कारण मानता है।

### काल स्वरूपकी व्याख्या

स्व स्वरूपकी क्रियेक्षा काल क्रायुरूप है किन्तु उसका लक्ष्या 'वर्तना' क्रायवा सातस्य है। समयमें पृथक्ता तथा एकता तहमावि है। यह वहा वैचित्र्य है किन्तु कालकी पृथकता तथा वर्तनामें समन्वय सिद्ध करनेके लिए श्री 'वर्टाण्ड रसल' द्वारा दिये गये भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक हेतु वैन दृष्टिका ही समर्थन करते हैं। किन्तु इस क्रायिको जैनवर्मकृत वस्तु स्वभाव व्यवस्था तथा कालका स्वरूप सहस्व ही सरल कर देते हैं। उत्पाद (नूतन पर्याय), व्यय (पूर्व पर्याय विनाश) तथा भौव्य (मूल द्रव्यका स्थायित्व) ही द्रव्यका स्वरूप है। काल द्रव्यमें भी ये तीनों होते हैं। द्रव्य सामान्य भुवत्व क्रीर पर्यावस्वमें कोई विरोध नहीं है उसी प्रकार कालकी प्रत्येक क्रयुकी पृथकता तथा वर्तनामें कोई पूर्वापर विरोध नहीं है। जैन दर्शनानुसार प्रतिक्ष्यकी पर्याय क्ष्यता तथा वर्तना (स्थायित्व) क्रयवा विनाश क्रीर स्थायित्व साथ ही साथ चलते हैं।

## परिणाम हेतुता-

वश्तुक्रोंके परिवर्तन तथा कालकी जैनधर्म सम्मत सापेद्धताका सिद्धान्त जैन मान्यताकी रोखक क्यु है। भीनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कहते हैं 'काल वही है जो वस्तुके परिवर्तनमें सहायता करे'।" किन्द्र काल परिवर्तनोंका निमित्त ही है जैसे कि कुम्भकारके चक्रके नीचेका पाषाया चक्रकी गतिमें निमित्त होता है वह गतिको उत्पन्न नहीं करता"। 'समय स्वमेव सङ्ग्त कारण है' वर्गसनकी इस मान्यताके यह प्रतिकृत पहता है। कलतः इसे हम कालकी निमित्तता तथा उपादानताका विवाद कह सकते हैं।

१ ''वर्तनामहणमादी अन्यहितलात् । राजवार्तिक ए० २२९

२ 'अवर नोक्षेत्र ओफ एक्सटर्नल वस्त्रं' ए० १४५

३ तस्वार्थसूत्र अ॰ ५ स्॰ ३० ।

थ दब्यसंग्रह गाथा ११।

५ "स्वकीयोपादानरूपेण स्वमेव परिश्वमानानां पदार्थानां कुम्मकारचकायावस्तन श्रिकावदः पदार्थेपरिगते वैत्सहकारित्वं सा वर्तना मन्वते ॥" (पूर्वोक्त गाथा २१ की वृत्ति )

#### व्यवहार काल--

स्पादादमें व्यवहार काल तथा निश्चय कालमें क्या सम्बन्ध है! व्यवहार कालको 'समय' शब्दसे कहा है जब कि निश्चय कालको 'काल' शब्दसे ही कहा है। वस्तुक्रोंमें होने वाले परिखाम' तथा किया द्वारा ही समयका भान होता है। वह कालात्मक परत्व (दूर) तथा अपरत्व व्यवहारका मूल स्रोत है। निश्चय कालके द्वारा अपने परिखामका निश्चय कारनेके कारण समय परायत (पराधीन) है। च्या, घंटा, दिन, वर्ष, खादि उसके परिखाम हैं। एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश तक जानेमें अगुको जो समय लगता है उसे ही समय (कालका सबसे छोटा प्रमाण) कहते हैं। इसी हकाईसे घंटा, दिन, वर्ष, खादि कनते हैं।

जगतकी सुष्टित षटनाश्चोंके साधारपर होने वाले घंटा, दिन, सादि मेदोंके निश्चयके समान समयकी सत्ताका निर्णायक निश्चयकाल है। व्यवहार कालको उपचारसे काल कहते हैं। व्योतिषी देवोंकी गति तथा वस्तृपरिणमनके साधारपर समय भेदकी मान्यता जैन दर्शनकी दृष्टिमें उतनी ही भ्रान्त हैं जितना इस प्रकारकी गति तथा कियाको उनकी सत्ताका कारण मानना है।

काल द्रव्यका जैन विवेचन विध्यात्मक दृष्टिसे इसिलए महत्त्वका है कि वह कालकी विश्वके पदार्थों में अन्तरंग और मूल तत्त्व मानता है। 'न्यूटनके प्रिन्सिपा'का निम्न उद्धरण जैन मान्यताकी प्रतिष्यनि मात्र है—''शुद्ध तथा स्वस्य समय बाहिरी वस्तुआंकी अपेता न करके अपने सहस्य स्वभावानुसार सम गतिसे चलता है। जिसका दूसरा नाम स्थायित्व (वर्तनाः) है" परस्व, आपरत्व, आदि आपेत्विक, बास तथा साधारण (न्यवहार) समयरूप मान बास तथा इन्द्रियजन्य है जिसका निर्णय परिणामसे होता है यद्यपि यह ठीक तथा अप्रामाणिक भी होता है। इसका शुद्ध समय. (निश्चय काल) के स्थानपर व्यवहार होता है, जैसे घंटा, दिन, मास, वर्ष, आदि।



ओदन-पाक परिणासका उदाहरण है। स्वैका अमण गतिका वृष्टान्त है। विशेष रागवार्तिक ए० २२७ प्रवचनसार कारिका २१--२३।

२ प्रवचनसार गाथा ४७ तथा टीका।

# जैनधर्म तथा सम्पत्ति—

भी प्रा॰ गोरावाला खुशालजैन, एम०, ए०; साहित्याचार्य, आदि,

धर्म, अर्थ, काम तथा मोद्ध इस चतुर्वर्ग समन्वित मनुष्य जीवनमें धर्म प्रधान है क्योंकि अन्ततोगत्या वही मोजना साधक होता है। अर्थ तथा काम उसके साधक अरंग हैं जैसा कि ''तीनोंके परस्पर ऋविरोधी सेवन द्वारा ही मानव जीवनके दिन सार्थक होते हैं '' कथनसे स्पष्ट है। यही कारवा है कि जैन साहित्यमें जीव-उद्धार, श्राक्ष-विद्या या धर्मशास्त्रकी बहुत्तता है। कवि कल्पनाके मुकुमार विलास काव्य भी इससे ऋछते नहीं हैं । किन्तु इसका यह तास्पर्य नहीं कि जैन साहित्यने मानव जीवनकी उपेद्धा करके केवल ऊपर (स्वर्ग, मीद्धा) श्रयवा नीचे ( नरक ) देखनेकी ही शिक्षा दी है तथा आखों के समने खड़े संसारकी उपेक्षा की है। 'आपने भक्तेके क्षिए उत्सुक कियी होनहार व्यक्तिने शान्त सुन्दर बनमें बैठे मूर्तिमान दर्शन-कान-चरित्र गुरूऔस पूछा 'भगवन ! मेरा भला कितमें है ! उत्तर मिला आध्यन्तिक स्वतंत्रता ( मोद्य ) में । वह कैसे हो ! सभी दृष्टि, ज्ञान तथा चरित्र द्वारा । यह तीनों कैसे प्राप्त हो सकते हैं ! तत्वींके अद्भान, ज्ञान तथा माचरण द्वारा । तत्व वया है ? चेतन तथा अचेतन, उनका आकर्षण, सम्बन्ध, विरक्ति, विशेग तया आतम स्वरूपप्राप्ति ये सात तत्व हैं हैं इस प्रकार जैन धर्म शास्त्रको देखने पर ज्ञात होता है कि इन्होंने "जीवकी जीविका तथा जीव उद्धार" का सांगोपांग प्रतिपादन किया है। मनुष्य एंसार ही में न फंस जाय इसलिए उन्होंने अपने व्याख्यानोंमें ही मुक्तिको प्रधानता नहीं दी अपित संसार तथा मीच्के प्ररूपक शासको भी धर्मशास्त्र ही नाम दिया। फलतः प्राणिशास्त्र, भूगोल, भौतिक, आदि विविध-विश्वान, बीवकी सम्पत्ति, राज्य, आदि समस्त व्यवस्थाएं धर्मशास्त्रसे अनुप्राणित 🖁 श्रीर धर्मशास्त्रके श्रंग हैं। उदाहरगार्थ श्राजके युगकी प्रधान समस्या सम्पतिका लीजिये स्थूल दृष्टिसे देखने पर कोई 'जैन सम्पत्ति शास्त्र' ऐसी पुस्तक नहीं मिस्रता और कहा जा सकता है कि

१ "अहानि यान्ति त्रवसेवयैव।" सागारधमो० १,१५।

प्रत्येक काश्यमें नायक आदर्श गृहस्थ जीवनते विरक्त होता है और तप करके हानको पूर्ण करता है तथा
 धर्मोपदेश देता है। युष्टव्य पुरुषदेव चम्पू, धर्मश्रमांश्युदय, आदि अनेक काव्य।

३ आचार्थ पूज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धिकी उत्थानिका पृ॰ १ वधा मोक्षशास्त्र, आदि ।

धर्मशास्त्र वशे पदा वाय उससे आर्थिक समस्याका इस तो होता नहीं। पर स्थित ऐसी नहीं है। यदि

मनुष्यके आन्तरंग शशु सहज-विश्व।सकारिता, आन्ति तथा आजानके लिए सम्यक् दर्शन तथा जानका

विशेद प्रतिपादन है, युद्धादि हिंसाओंसे बचानेके लिए अहिंसा, असल्य व्यवहार तथा कृटनीति (डिप्लोमैसी)

के लिए सत्य, व्यक्तिगत चोरी तथा राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रिय आर्थिक शोषण्ते बचानेके लिए प्रचीर्य तथा

क्रीको सम्मान और समानता जिनाकारीनिरोध एवं सुसन्तानके लिए बक्सचर्यका उपदेश है तो पूंबीवादके

मन्तकपर कच्चे तागेमें बंधी 'अपरिश्रह' रूपी तलवार भी लटक रही है। क्या देवपूजा, युक्ताहार-विहार,
आदि करनेसे ही मनुष्यके कर्तव्य पल बाते हैं ! जैन धर्मशास्त्र उत्तर देता है 'नहीं'। धार्मिक होनेके

लिए पहली शर्त यही है कि चन न्यायपूर्वक कमाये'। न्यायसे भी बदि अधिक कमाये तो क्या करे !

देवपूजा गुकसेवा, आदिके समान ही जान, औषित्र, आहारादिकी व्यवस्थामें उनके लिए उसर्ग कर दे

बी अभावप्रस्त हैं । क्या ऐसे व्यवसाय कर सकता है जिसमें हिंसा हो अर्थात् दूसरोंकी आजीविका

जाती हो, बूसरोंको अपने अम तथा साधनाके फलसे बश्चित होना पड़ता हो, आदि ! उत्तर मिलता है

कदापि नहीं। ऐसा व्यक्ति अहिंसक भी नहीं हो सकता 'न्यायोपात चनः' तो बहुत बादमें आनेवाली

योग्यता है। किन्तु इसपरसे यह अनुमान करना कि 'जैन धर्ममें परम्परया सम्पत्ति व्यवस्थाके संकत है'

शीन-कारिता हो गी। क्योंकि जैनधर्म स्पष्ट कहता है कि यदि हिंसा, भूठ, चोरी, व्यभिचारसे बचना है

तो परिग्रहसे वचो। इस जतका विवेचन तो स्पष्ट एवं सर्वोङ्गीण सम्पत्ति शास है।

आजके विकृत मानव जीवनके पांच द्वार हैं। उन पांचोंमेंसे एक, एकपर एक एक पाप करके ही मनुष्य प्रवेश पा सकता है। आजके तथोबत शिष्ट प्रयम चार द्वारोंसे प्रवेश करते हुए सकुचाते हैं। किन्तु पद्मम द्वारपर पहुंचते ही सोचते हैं "परिग्रह कर लो इसमें हिंसादि पाप तो हैं नहीं" परिग्राम वहीं हो रहा है जो उस पौराणिक स्पक्तिकी दशा हुई थी जिसने मांसभक्त्यण, मद्यपान तथा वेश्यागमनसे वचकर भी जुझा खेलना खीकार कर खिया था और फिर उसके बाद पूर्व त्यक्त तीनों कुकमें भी किये थे। इसी मकार परिग्रहका इन्छुक व्यक्ति सर्वप्रयम अन्त्वस्थ, ग्रनुशासन हीन क्यांत् अग्रक्षचारी होता है, उसके लिए चौरी करता है, चौरीको छिपानेके लिए असस्य व्यवहार करता है और असस्यसे उत्पन्न अन्योंको न्यायोचित सिद्ध करनेके लिए हिंसाकी शरण ली जाती है। अर्थात् पाप उत्पत्तिका क्रम व्रतक्रमका

२३

१ "न्यायसम्पन्न विभवः ...गृहिधर्मायकृत्यते ॥" (योगञ्चात्व १. ४७-५६ ) "न्यायोपात्तवनः. सागारवर्मै वरेतः" (सागरवर्मा १ ११ )

२ देवपूजा गुरूपादित...दानं चेति गृहस्थानां पद्रक्रमाणि दिने दिने ॥"

३ सागारधर्मामृत ५, २१-२३।

४ बोगञास २, ११०-११ सागरभर्मा ० ४, ६३---६५।

### वर्णी-श्रभिनन्दन-ग्रन्थ

पूर्ण क्लोम है क्योंकि ऋहिंसाकी पूर्णताके लिए "सत्य आवश्यक होता है। सत्यके ऋति ही चोरी वश्चना श्चसंभव होती है, इसके कारण कामाचार कक जाता है कलतः ब्रह्मचर्य आता है और ब्रह्मचर्यके उदित होते ही उसकी मर्यादाको सुपृष्ट करनेके लिए सुतरां व्यक्ति अपरिग्रही हो जाता है।

### परिग्रहमें पाप कल्पना-

किन्तु आश्चर्य तो यह है कि परिग्रहको अन्योंका निमित्त कहकर तथा संन्यकी मुक्तकंठसे निन्दा करके भी किसी धर्मने परिग्रहको स्पष्ट रूपसे पापोंमें नहीं गिनाया। अधिकसे अधिक यही किया कि उसे यमोंमें अर्थात् विशेष व्रतोंमें गिना दिया है? । किन्तु जैनधर्मने परिग्रहको उतना ही बढ़ा तथा घातक पाप कहा है जितने बढ़े तथा भीषण हिंसा, आदि हैं इतना ही नहीं मुक्तिको भी उन्होंने परिग्रह हीनता पूर्वक म ना जैसा आदि-जैन (दिगम्बर) परम्परासे मुस्पष्ट हैं । हिंसादि ऐसे पाप हैं जिनकी पाप-रूपता जगतकी दृष्टिमें स्पष्ट है, कर्ता भी सकुचाता है क्योंकि शासन व्यवस्था भी इन्हें अपराध मानती है और दण्ड देती है। किन्तु सम्पत्ति या परिग्रह ऐसा पाप है जिसे विश्व पाप तो कहे कौन बुरा भी नहीं समक्ता।। भीतिक-समाजवादी भी इसके व्यक्तिगत-सम्पत्ति होनेके विरुद्ध हैं राष्ट्रीकरण अथवा समाजी करण करके इसकी अमर्याद वृद्धिको वे अपना लक्त्य मानते हैं। किन्तु जैनधर्मकी दृष्टिमें प्रत्येक अवस्थामें परिग्रह पाप है जैसा कि निम्न लक्त्योंसे स्पष्ट है—

### परिग्रह-परिमाण के लक्षण--

इस युगके प्राचीनतम आचार्य कुन्दकुन्दने प्रहस्य धर्मका वर्णन करते हुए केवल 'परिगाहार' भ परिमाणं" कह कर अपने युग (ई० पू० प्रथम शती) के सहज सास्विक समाजको केवल सुवर्ण, आभरण आदि परिग्रह तथा सेवा, कृषि, वाधिन्य, आदि आरम्भोंको आंवर्यकताके अनुकृत रखनेका आदेश दिया था। किन्तु वीरप्रभुके तथा केविलयोंके बाद ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों लोग उनके उपदेशको भूलते गये। वह समय तथा मन्दकषायी (सरल) समाज भी न रहे जो 'साधारण संकेत की प.कर ही पापके वाप' परिग्रह' से बच जाते फलतः मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी आवश्यक हुआ। इस श्रेणीके आवायोंमें सर्वप्रथम आवार्य उमास्वामि हैं जिनके तत्वार्यसूत्र अथवा मोज्ञास्त्रकी

१ 'सत्यादीनि तत्परिषालनार्थानि, मृन्वस्य वृत्तिपरिक्षेपवत्' सर्वां मि पु० २०० तथा राजना प० २६६

२ ' अहिस्। सत्यमस्तेय बदाचया-परिग्रहाः ।" योगसूत्र २,३० ।

३ **७ स्वार्थ सूत्र ७,३ तथा समस्त टीका**एं।

४ दृष्टम्य प्रतिमात्रम, षष्ट्युणस्थान, परीपहादि विवेचन ।

५ चरित्र प्राभृत गा० २३ ।

६. दशधर्म पूजामें शोच धर्मका भाग।

मूल जैनसम्प्रदायके सिवा उत्तर कालीन सम्प्रदायोंमें भी पूर्ण मान्यता है। इनके अनुसार मूर्ज़ ( अर्थात् गाय, भेंस, मिण, मुक्ता, आदि बाह्य तथा राग, हेंस, आदि अन्तरंग पर-पदायोंके संरक्षण रूप स्थाय) ही परिम्रह हैं । 'मूर्ज़िंग शब्दका प्रयोग ही उस समयके समावकी मानसिक स्थितिका स्वक है। स्थ मन्य होनेके कारण इस लक्षणमें वह विशदता नहीं है जो आ० कुन्दकुन्दके संवेतमें है। विशेषकर उस वैश्वानिक सावधानीका तो आभास भी नहीं है जो कि स्वामी कार्तिकेषके उपदेशका वैशिष्टण है। उनकी हिंगों आत्मतृप्त होकर संतोष अमृत द्वारा लोभका विनाश, संसारकी विनाश शीलताके कारण तृष्णा नागिन का हनन तथा थन, धान्य, सुवर्ण, चेत्र, आदिका परिमाण मात्र परिप्रह परिमाण नहीं है, अपित परिमित परिप्रह होनेके लिए उक्त त्यागके पहिले कार्यकारी उपयोग-आवश्यकता को जानना आवश्यक है। अर्थात् ययेषके परिमाण करना अपरिप्रह नहीं है आपित शरीर तथा आत्माका प्रशस्त सम्बन्ध बनाये रखने के लिए अनिवार्य आवश्यकता अनुसार परिमाण करना ही परिम्रहपरिमाण कर है।

### स्वामी समन्तभद्रकी क्रान्ति-

जब हम स्याद्वादावतार स्वामी समन्तभद्रको देखते हैं तो स्वामी कार्तिकेयके संकेतको भाष्य रूपमें पाते हैं। वे घन, घान्य, आदि परिग्रहका परिमाया करके उससे अधिकमें निस्पृष्ट रहे कहकर ही परिग्रह विरित्तका उपदेश समान नहीं करते अपितु 'इच्छा परिमाया कर ते तके साध्यको मुखोक्त कर देते हैं। अर्थात् यथेच्छ परिमाया कर लेना वत नहीं है अपितु इच्छाका निरोध भी आवश्यक है। आवार्यको मानव मनःस्थिति 'लाभाल्लोभः प्रप्रजायते' का स्पष्ट ज्ञान था। वे जानते ये कि जीवनमें छहल रुपया कमानेकी योग्यता न रखनेवाला भी लाखोंका नियम करेगा। 'येन केन प्रकारेगा सम्पत्ति कमानेमें लीन बुद्धिमान पुरुष करोड़ों, अरवोंका नियम करेगा, खूब दान देकर स्यागमूर्ति भी बनेगा और स्वयं भी व्रतके शव (करोड़ोंका परिमाया) को लिए हुए व्रती तथा नेता बनेगा। अपने जीवनके अनुभवों के आधार परभी उन्हें यह ज्ञान था कि मनुष्य ग्रहीत नियमके आस्माको निकालकर भी किस कुरालतासे बाह्य रूपको बनाये रखता है फलतः उन्होंने ''इच्छा परिमाया'' से स्वामी कार्तिकेयके कार्यकारी मात्र वस्तुओं का परिमाया; अधिक अथवा विलास साधक वस्तु परिमाया नहीं, पर स्पष्ट जोर दिया । फलतः स्पष्ट है कि जैन साहित्यके प्रथम थुगके आचार्योंने विश्व समाजमें सम्पत्तिको क्षेकर होनेबाली अव्यवस्थाओंको रोकने के लिए यही व्यवस्था की थी कि मनुष्य चेत्र, धन, धान्य, यह, कुप्य (सती, जनी, रेशमी बल, माल्य के लिए यही व्यवस्था की थी कि मनुष्य चेत्र, धन, धान्य, यह, कुप्य (सती, जनी, रेशमी बल, माल्य

१. "मूच्छां परिग्रहः" तस्तार्थस्त्र, १,७।

२. 'खामो कार्तिकेयानुपेक्षा "उपभोगं जाणिता अण्युष्ययं पत्रम तस्स<sup>99</sup> गा॰ ३३९---४०

<sup>.</sup> ३. "धन धान्यदिक्रन्थ परिमायि ततोधिकेषु निःस्पृष्टता । परिमित परिव्रदः स्यादिच्छा परिमाण नामपि ॥" रस्नकरण्ड श्रावकाचार ३.९५

४. रत्नखण्ड ३, १५ की व्याख्या ए. ४६। ( सा. ग्र. मा. )

### वर्शी श्रिभिनन्दन-प्रन्थ

अनुतेपन आधुनिक पाउडर कीम, साबुन, आदि ), शब्या, आसन (मीटर, आदि ), दिपद (मनुष्य दासी, दास ) पशु तथा भाण्ड (सन प्रकारके नर्तन, आदि ) के स्थूल मेदसे दश प्रकारके परिग्रहको उतना ही रखे जितना उसके लिए कार्यकारी हो अर्थात् जिसके न होनेसे जीवन यात्राके रक जानेकी आरोका हो।

### लक्षणोंके माध्य--

म्नाचार्य उमास्वामिके 'तत्त्वार्य सूत्र' की मानव जीवनके सकल मनीरयोंका पूरक बना देनेका भेय पूज्यपाद स्वामोको है<sup>२</sup>। परिग्रहके लच्चण का सूत्र तथा उसके विरतिपरक भाष्यको लीजिये-''मूर्क्जा क्या है! गाय, भैंस, मिया, मुक्ता, चेतन-जह खादि बास तथा मोह जन्य रागादि परिग्राम रूप अन्तरंग उपाधियोंके अर्जन, संरक्षणादि स्वरूप संस्कारका न खुटना ही मुच्छो है। तब तो आध्यात्मिक ही परिग्रह या मुरुक्ती हो गी वाह्य छूट बायगा ? सत्य है, प्रधान होनेके कारण अन्तरंग परिप्रह ही परिप्रह है । स्यों कि धन-धान्यादि न होनेपर भी यह मेरा है, इस संकल्प मात्रसे जीव परिग्रही हो जाता है। अथ बाह्य परिप्रह नहीं ही होता है ! होता ही है 'ममेदम' मूर्खाका कारण होने से । सम्यक्तानादिको भी रागादिके समान परिप्रहत्व आ जाय गा ? नहीं, 'प्रमत्तवोगात्' ही मुर्छा परिप्रह है । समयक दर्शन-ज्ञान-चारित्रवान् अप्रमत्त होता है, उसे माह नहीं होता अतः वह परित्रही नहीं होता । ये आत्माके ही रूप हैं, रागादि कर्मकृत हैं । अतएव इनमें संकल्प होने से परिग्रह होता है और उसी से समस्त दोष होते हैं । 'ममेदम' संकल्प होते ही संरक्षणादि अनिवार्य हो जाते हैं उनके समारम्य में हिंसा अनिवार्य है। इसके लिए फूठ भी बोलता है। चोरी (चुङ्गी, स्नायकर ऋादि से प्रारम्भ होकर चोर बाजारी स्नादि में परिणत होती है) भी करता है। तथा व्यक्तिचार भी करता कराता है 3 157 इस प्रकार यह भाष्य परिग्रहको सब पापों की लान तथा कायिक या बाह्य परिप्रहको ही पाप नहीं बताता अपित उसके मनोवैज्ञानिक रूपको भी 'हायका कंगन' कर देत। है। ब्राबके सर्वोत्तम ब्रार्यशास्त्री मार्क्सवादा भी केवल 'सम्पत्तिके व्यक्तिगत स्वामित्व'की ही हेय समक्तते हैं किन्तु जैनधर्म कहता है कि सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण भी पर्यास नहीं है। सबसे बातक तथा निकष्ट सम्पत्ति तो यह है जो कहता है 'रूस मेरा, मार्क्सवाद मेरा, अ।दि'। अर्थात् सम्पत्तिका तयोक्त समान विभाजन ( ऋयेक से उसकी सामर्थ्य भर काम सेना आरे उसकी

150

१. कार्त्तिकेशानु प्रेश्वा गा. १४० की व्याख्या—''उपयोग द्वारवा-कार्यकारित्वं परिद्याय परिप्रदाणां सख्यां करोति यः स पद्यमाणुजतवारी स्थात्'' (अकलक सार० अवनकी हस्तिखिल प्रति पू. १४९ )

२. तत्त्वार्थं सूत्रकी उनके द्वारा रचित टीका वधार्थ नामा "सर्वार्थसिद्धि" है।

सवार्थसिद्धि ए॰ २०७-८। (कःरुप्पा, अरमप्पा निटनेके जैन मुद्रणाक्ष्य कोव्हापुर का प्रकाशन शन्काष्ट १८१९.)

स्नावश्यकता भर देना) भी पर्याप्त नहीं है। स्निपतु इस विभाजनके पूर्व 'मुक्ते भी इतना पानेका अधिकार है' स्निद्धि इन संकल्पोंकी समाप्ति स्निनवार्य है। नहीं तो प्रथम विश्व युद्ध के बीस वर्ष बाद दूसरा विश्व युद्ध स्नाया श्रीर उसकी समाप्तिके संस्कार पूर्ण विना हुए ही तीसरेका सत्र पात हो गया है। तथा पूज्यपाद स्वामी द्वारा घोषित; राष्ट्रियता सिद्धान्त स्रथवा वाद, श्रादि रूपी पश्मिहका त्याग न हुत्रा तो विश्व युद्ध-मय होकर स्वयं ही विनष्ट हो बायगा।

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें स्वोपक्ष भाष्य रूपसे मान्य टीका ने 'इच्छा—प्रार्थना—काम-म्रिभिलाषा-कांद्वा, गाद्ध्यं (लोलुपता) को हो मूच्छी" कहकर उक्त भाव को स्पष्टतर कर दिया है । स्रर्थत् महिंसादि के पालन के लिए प्ररिग्रह विरित अनिवार्य और इसके लिए उपर्युक्त सक्का न होना मनिवार्य है ।

अकलक भट्टका राजवार्तिक भाष्य वहां पूज्यपाद की सर्वार्थिसिंद टीका को विस्तृतकर के सुगम तथा पूर्ण कर देता है वहां अपनी मौलिक सूक्त तथा प्रतिभाके द्वारा उसे चेत्र कालोपयोगी भी कर देता है। 'समस्त दोष परम्परा का मूल परिग्रह है' तथा 'इस परिग्रहके ही कारवा व्यसन करी महासमुद्र में इयना नहीं रकता" ये वाक्य बड़े महस्त के हैं क्यों कि जब तक परिग्रहीको हत्यारे, भूठे, चोर और जिनाकारके समान नहीं समक्ता वायगा तब तक संसारमें शान्ति चित्रकाका उदय असम्भव है। शास्त्रार्थी अकलंक भट्टने संभवतः "जिसके धन है वह साधु है, विद्वान् है, गुवाि है...सत्र कुछ है । शास्त्रार्थी अकलंक भट्टने संभवतः "जिसके धन है वह साधु है, विद्वान् है, गुवाि है...सत्र कुछ है ।" इट अनर्थकारी मनोशित्त पर ही उक्त प्रहार किया था। इस श्लोक का युग आध्यारिमक संस्कृति प्रधान भारतके सामाजिक हतिहासका निकृत्रतम समय था। जिसकी विरासत आज भी फलफूल रही है और अपने नीचतम रूपको घारवा करके मानवको भूखा और नंगा बना रही है। मानवताके हतिहासमें परिग्रह पाप तथा उसको विरिक्तिके उक्त स्वरूपके प्रचारकी जितनी आवश्यकरता आज है उतनी हसके पहिलो कभी नहीं थी।

## उत्तर कालीन आचार्योंके लक्षण-

श्री हेमचन्द्र सूरिकी दृष्टिसं "लोलुपताके फल स्वरूप श्रासंतोप, श्राविश्वास तथा श्रारम्भको दुःखका कारण मानकर मनुष्य परिग्रहका नियन्त्रण करे" परिग्रहविरतिका लच्चण है। इसके बाद उनने कारिकाश्रों द्वारा परिग्रहकी दृष्टान्त पूर्वक पापरूपता, दोष मूलता, संसार कारणता तथा परिग्रह

१. सभाष्य तत्त्रार्थाधिगम सूत्र पृ॰ १६१ (परमञ्जूत प्रमावकमण्डल का संस्करण वीनि. सं २४३२. )

२. राजवार्त्तिक पृ७ २७९, 'शन्मूलाः सर्वदोवानुषगाः'' ''इहापि अनुपरतन्वसनमहार्णवावगाहनम् ।''

३, पचतत्र, मित्र भेद, इको० २ सं २० तक।

#### वर्धी-प्रभिनन्दन-प्रन्य

स्थानकी महिमाका शांगोपांस वर्शन किया है । विवेचनको स्त्रानुसारी होते हुए भी लोकोपयोगी बना देता तो ग्राचार्यकी विशेषता ही यी को कि इसमें स्पष्ट लिखत होती है।

पंडिताचार्य बाशांघरजी "चेतन, ब्रचेतन तथा चेतना-चेतन पदार्थीमें 'मेरा है' इस संकल्पको प्रन्थ (परिप्रह, उलभन) कहते हैं। उसको थोड़ा करना ग्रन्थपरिमाण वत है<sup>२</sup>। । इसके बाद दो पद्यों द्वारा श्चन्तरंग<sup>3</sup> तथ। बहिरंग परिप्रहोंके मेद गिनाये हैं। पूर्वाचारोंके समान सागारधर्मानृत कार भी 'देश, समय जाति, आदिको दृष्टि में रखते दृए तथा इच्छाका रोक कर धन, धान्य, आदिका मरवा पर्यन्त परिमाया करनेका उपदेश देते हैं। वैशिष्ट्य यह है कि एक बार किये गये परिमायाको भी यथाशक्ति पुनः पुनः कम करनेका भी सादेश देते हैं । इस झादेशके बलपर आजकल प्रचलित परिप्रह परिमायाकी प्रयाका कतिपय साधमीं समर्थन करना चाहेंगे। किन्तु निर्भीक, जागरूक एं॰ आशाधारजी ऐसे धर्मनेताके बस्तव्यकी यह ब्याख्या, व्याख्याताके अन्तरंगका प्रतिविभ्य हो सकती है, पं. श्राशाधरजी का संकेत नहीं । 'देश, समय, जात्यादि' पद तो परिमाशको निगत तथा अध्मत्ताका स्पष्ट युचक है। अर्थात ब्रतीको वर्तमान सब दोत्रों, उत्रा शीतादि समयों, श्रादि सबकी श्रावश्यकताका स्थाल करके नियम करना चाहिये तथा इसे भी घटाना चाहिये। बढ़ाना किसी भी अवस्था में जैनधर्म नहीं हो सकता। पंडिताचार्यका यह लक्क्या सोमदेव सुरिके "कुर्याञ्चेतो निकुञ्जनम्" का विशद भाष्य सा लगता है। श्री अमृतचन्द्र सुरि का वर्णन भी भी सोमदेव दूरिके हो समान हैं। श्राचार्य ग्राभचन्द्र ने श्रपनी महाविरक्ति प्रकाशक शैलीके श्रातुषार परिप्रदका पूर्वाचार्योंके ही समान होकर भी हृदय हत कर देने वाला निरूपण किया है<sup> द</sup> ब्रह्मचर्य के पालनके लिए अपरिग्रह अनिवार्य है और परिग्रह होनेसे कामदेव रोका ही नहीं जासकता इस बत तथा पापकमका "सूर्य क्रम्थकार मय हो जाय. सुमेरु चञ्चल हो जाय किन्तु परिग्रही जितेन्द्रिय नहीं हो सकता।" तथा परिप्रह "कामरुपी क्षर्पके लिए वामी है ९'' द्वारा रुपष्ट समर्थन किया है। इस प्रकार ऋन्य ऋाचायों के

र. योगशात्र २, १०६ से ११५ तथा स्त्रोपश्च टीका।

६. सागारथमां गत ॥. ५६ ।

उच्चरक्रीधादि हास्यादि षट्क वेद त्रवात्मकम् (मिथ्वात्व महितम् ) सा. ४. ६० :

ध. क्षेत्रं, थान्य, धर्न वश्तु, कुप्यं शयनमासनम् । द्विपदा पश्नो भाण्ड नाम्या दश परिश्रहाः । (यशस्तिलक उत्तः ए. १६६)

 <sup>&</sup>quot;विश्वितमपि शक्तिः पुनः क्रश्चेष्।" सागरथ• ४. ६२।

६. यशस्तिलक चम्पू उस॰ पृ. १६६ ।

७. पुरुषार्थं सिद्ध्युपाय कारिका १११-१२८।

८. ज्ञानार्णंब, प्रकरण १६ ६को १. ४२।

९. "अपि सूर्यक्त्यजेद्धाम स्थित्त्व वा सुराचकः। न पुनः संगप्तकीणों मुनिः स्थान्संत्रतेन्द्रियः ॥ २६ रमरभोगान्द्र वस्मीकम्।" ज्ञानार्णव पृ १८०।

प्रतिपादन भी दिये वा सकते हैं वो कि उनके देश, काल, आदि की सामाजिक परिस्थितिके विवेक तथा साहस पूर्ण हल होंगे

# लक्षणोंका फलितार्थ-

उक्त प्रधान सच्चणोंकी समीच्चाके आधार पर कहा जा सकता है कि सावधानीके साथ देश कास, आदिका अविकल विचार करके इच्छा तथा मनोदृत्तिको पूर्ण नियन्त्रित करते हुए जो जीवनोपयोगी वस्तश्रोंका कार्यकारी मात्र परिणाम किया जाता है वही परिग्रह परिमाण वत है।

#### आन्त प्रथा---

प्रश्न उठता है कि जब इतना सूच्म विवेचन पिलता है तो यथेच्छ परिमाण करके परिप्रह परिमाण वती बननेकी पद्धति कैसे ज्यवहारमें आयी । तथा हिन्दी टीकाकारों की स्नेत्रादि, हिरण्यादि, धनादि, दिपदादि कुप्यमानातिकमादि को स्थूल सी व्याख्यामें भी वर्तमान प्रयाका सैद्धान्तिक समर्थन सा क्यों प्राप्त होता है ! परिमाण स्वरूप श्राज क्यों देखा जाता है कि श्रनावश्यक जन, जान्यादिके स्वामी इजारों दासी दासोंके परिश्रमकी कमायी पर विलास करने वाले साधमीं केवल संख्या निश्चित कर लेनेके कारण परिमित-परिग्रही कहे जाते हैं। संभवतः इस भान्त मान्यताके मुलमें सामाजिक-श्रार्थिक परिस्थितियां जितनी कारण हुई हैं उससे अधिक कारणता उस अज्ञानको है जो १३ वीं १४ वीं शतीके बाद मौलिक विदानोंके न होनेके कारण जह जमाता गया । साथही साथ पहोसी धर्मोंका प्रभाव भी उदासीन कारण नहीं रहा है। इनके ऋतिरिक्त द्रव्यः वह भी दृष्ट ऋहिंसाके पालक हो जानेके कारण जैन नागरिक ग्रन्य व्यवसायोंसे द्वाय खींचते गये जीर वाशिज्यके ही उपासक बन गये। फलस्वरूप 'दिन दुनी रात चौगुनी' सम्पत्तिके संचयको न्याय करनेके लिए उनका परिग्रह परिमाखा बतके स्वरूपको तदनुकुल बनाना स्वाभाविक ही था। अर्थ प्रवान युग्होनेके कारण धर्मोपदेशक पंडितोंने भी अपने कर्तव्योंका नैतिकतासे पालन नहीं किया, जिसका कि पं० श्राशाघर<sup>3</sup> जी को स्पष्ट उल्लेख करना पढ़ा था फलतः परिग्रह परिनाणको विकत होना पड़ा । क्योंकि लक्कणों तथा उनकी व्याख्या परिमित परिप्रदके 'अनिवार्य आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए कार्यकारी परिमाख' रूपका संकेत करती है। इतना ही नहीं इसके पालनकी अमिका, इसमें आनेवाले दोषां, आदिका वर्णन भी इसका समर्थक है।

१ रत्नकरण्डश्रावकाचारकी भाषा वचनिका, मोश्रमार्गप्रकाश, सुदृष्टि तर्गिगी आदिके व्याख्यानीक अंश

२ "असयारम्भनिणिनित्ति संजणवं। क्षेत्राह्महरिण्यई धणाह दुपयाई कुप्पमानकमे।" शानकर्धा निश्चित्रकरणम् गा० ८७-८ः

३ 'पण्डितेश्रेष्ट चारित्रै . . . इत्यादि ।"

#### वर्षी-समिनन्दन-ग्रन्थ

## परिव्रह परिमाणके पोषक-

प्रश्न हुआ कि खहिंसा, खादि नतों के पृष्ट करने के लिए क्या करना चाहिये ? उत्तर मिला ठीक है उनकी हद करने के लिए पांच, पांच भाषनाएं हैं । पञ्चम नतको पृष्ट करने लिए 'पांचों इन्द्रियों के प्रिय तथा आपिय भीग्य विषयों के उपस्थित होनेपर प्रिय विषयों में आसक न होना तथा आप्रिय विषयों से आकुल अथवा उद्दे जित न होना इन पाचों भावनाओं का होना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त हिंसा, खादिके समान परिप्रहकों भी अध्युद्य तथा निश्चेयक लिए आवश्यक कियाओं एवं साधनोंका नाशक (आपाय) निन्दनीय (अवदा) तथा दुःखोंका कारण अथवा दुःखमय हो मानना चाहिये। प्रवृत्ति परक भी साथक हैं—प्राणिमात्रकों 'मित्र समस्ता, गुणियोंको देखकर प्रसुदित होना, दुलियोंपर करणा भाव रखना तथा आशिष्ट उन्मार्ग ग्रामियोंके प्रति तटस्थताको भावना रखनेसे भी नत पुष्ट होता हैं ।

पोपकों की यह व्यवस्था पहिले तो यह कताती है कि "मनस वाचा कर्मशा" सांसारिक विषयों के प्रति कैसा भाव रखना उचित है, परिप्रही भी उतना ही पापी तथा निन्दनीय है जितना हत्यारा, उग, चौर तथा व्यभिचारी है परिप्रह अपने तथा दूसरों के दुखका कारदा भी है दूसरों को दुःख न हो भाव ही मैत्री है, तब परिप्रह परिमाश के साथ साथ हजारों अभिकों, कृषकों आदिकों कंकाल बना देना कैसे चलेगा! गुगियों के प्रति भक्ति तथा अनुराग ही प्रमोद है तो परिप्रही (बोकि 'हत्यारे' के समान भीषण आज नहीं लगता) की मशंसा, आदर, आदि ही नहीं उन्हें समाब, देशका कर्याचार बना देना कैसे बीर प्रभुका मार्ग होगा! अनुप्रहका भाव ही कारूप्य है ऐसी स्थितिमें, तठस्य बहुजन समुदायको जाने दोजिये किन्दु क्या परिप्रही साथमीं अपने अभिकों, आदि की दीन होन दशाकों भी नहीं जानते ? यदि जानते हैं तो उनकी कमायी को अपने आहंकारकी पूजा, आत्म प्रतिष्ठा, आदिके कार्यमें क्यों लगाते हैं। अमिकक्ष्य को प्रानीमें पियासी मीन' है। उस भूखे रसोहयेके समान है जो 'पेट्यर पत्थर बांघकर' 'हुप्पन भोजन' तथार करता है तब भी परिप्रही सज्जनको अपने पर भी दया नहीं (अर्थात् नीच पायसे बचना) आती। यह सब करके भी उनके अज्ञान, शराब, सिनेमा, अपव्यवका राग अलापा जाता है। आश्चर्य तो यह है कि जो उनके जीवनको सर्वया अभाव प्रस्त करके उन्हें विपरीतवृत्ति बनानेवाले हैं वे ही उनके

९, "तत्स्येर्वार्थं मावनाः पञ्च पञ्च।" ७-१ मोक्ष शास्त्र ।

२. "मनोशामनोशेन्द्रिय विषय रागद्धेषवर्जनानि पंच ।" ७,८ "

 <sup>&</sup>quot;हिंसार्विश्विहासुत्र,पायात्रव दर्शनम् ।" ७, ६

४. ''दुःस्रमेव वा ।"" " १० "

५. ''मैत्री प्रमोद कारूण्य माध्यस्थानि च---

<sup>—</sup>सम्बगुणाधिकानिस्त्रवयानाविजयेषु ।'' ७, ११

समसे बढ़े निन्दक हैं और अविनयी, अशिष्ट, आदि कड़कर दवाना चाहते हैं। क्या यह सब भी आगमा-तुकूल माध्यस्य भाव है ?

### परिमित-परिग्रहके अतिचार-

वर्तोंके श्वतिचारोंकी स्पष्ट व्याख्याका श्रेय सूत्रकार उमात्वामी महाराजको है। उनके अनुसार भूमि ( अमीदारी ), वास्तु ( सब प्रकारके मकान ), हिरण्य ( परिवर्तन व्यवहारका कारण मुदा ), मुवर्ण ( सोना चोदी, ब्रादि ), धन ( गाय-भेंस ), धान्य ( सब ब्रानाव ), दासीदास ( प्रधानतवा घरू तथा खेत, मिलों आदिमें काम करने वाले भी ) तथा कुप्य (कपड़े, विलास सामग्री ) के पूर्व निश्चित प्रमाशको लीभके कारण बढानेसे परिम्रह परिमाण वतमें दीव बाते हैं। वब मर्यादाका उल्लंबन हुआ ती बावत ( वत-भंग ) ही हो जायगा, दोष क्यों ? साचार्यका ऋतिकम शब्दका प्रयोग साभिप्राय है । क्योंकि इतिनिधयके विषयमें उल्लंबनकी इच्छा द्वारा मानसिक श्रुद्धिको जत करना ही अतिक्रम है, शील व्रतादिका उल्लंबन होनेपर व्यतिकम हो जाता है, त्यक्त विषयमें प्रवृत होना स्नतिचार है तथा कृत निश्चयका बारम्बार उल्लंबन अनाचार है? । यद्यपि उत्तरकालमें प्रथम तीन शुन्दोंका पूरी सावधानीसे प्रयोग नहीं हुआ ऐसा लगता है, पर आचार्योंको अन्यमनस्क मानना उचित नहीं। बस्तुरियति तो ऐसी प्रतीत होती है कि वहां 'व्यतिकमाः पञ्च' अदि प्रयोग है वहां आचार्य मनोवैज्ञानिक गम्भीरताका खंकेत करते 🖁 । इसी दृष्टिसे जब इस वैयाकरण, तार्किक, धर्मशास्त्री पुज्यपादको 'झतिकम'का भाष्य ब्रास्थन्त लीभके कारण उक्त पदार्थोंके प्रमाणका 'ब्रातिरेक'<sup>४</sup> करते पाते हैं. तथा श्रक्लंक भट्टको इस वाक्यको वर्तिकका" रूप देते पाते हैं तो स्नापाततः यह शब्द विशेष विचारणीय हो जाते हैं। अकृति प्रत्ययका विचार करनेपर अतिरेक शन्दका अर्थ होता है अस्वाभाविक वृद्धि अथवा लीचना । फलतः सप्रकार तथा भाष्यकारोंको कृत प्रमाखके उल्लंबनकी भावना स्रथवा 'बर्तन' ही स्रभीष्ट नहीं है स्रपितु वे इनके प्रमाखकी अस्वाभाविक मर्यादाको भी श्रतिचार ही मानते हैं।

# स्वामि समन्तभद्र प्रणीत अतिचार-

समस्त तत्त्व व्यवस्थारूपी लोहेको स्थादाद पार्श्वपाषाणका स्पष्ट स्पर्श कराके स्वर्णमय कर देने वाले स्वामी समन्तभद्रकी चिन्ताशारामें अवगाहन करके परिभ्रह परिमाणके अतिचारोंने भी अधिक

१ तस्त्रार्वसूत्र ७, २९।

९ 'श्विति मनःशुद्धिविषेरितिकमं, ज्यतिकर्मं शिलकृतैर्विकंधनम् । प्रभोऽतिचारं विषयेषु वर्तने वदन्यनाचार मिद्यतिसक्तताम् ॥ ९ ॥ ( अमितगतिसर द्वात्रिशतिका )

३ रत्नकरण्ड आवकाचार ३, १०।

४ सर्वार्थसिद्धि १० २१६।

५ 'तीवलोभाभिनवेद्यादतिरेकाः प्रमाणातिकमाः।'' राजवर्तिक ए॰ २८८।

#### वर्षी-क्रियनम्द्रम-प्रन्थ

उपयोगी रूप पाया है। स्वामीकी दृष्टिमें लेश-बस्तु हिरण्य युवर्ण, धन-बान्य, दाधी-दास तथा कुप्य के कृत प्रमाणका अतिकम मात्र परिमित परिग्रह त्रतके अतिचार नहीं हैं; अपितु अति वाहन, अतिसंग्रह, अति विस्तय (विधाद), अतिसोभ तथा अतिभार वहन ये पांच अतिचार हैं। उनकी दृष्टिसे कृत प्रमाणके अतिकमका तो अवसर है ही नहीं। हां; कृत प्रमाणमें भी उक्त नातें करना अतिचार है। स्वामीकी यह मौसिक मान्यता उनके टीकाकार प्रभाचन्द्र आचार्यके हाथों पहते हैं मध्यान्हके सूर्यके समान तापक और प्रकाशक हो उठी है। 'स्वोभकी अत्यन्त सोसुपताको रोकनेके सिए परिग्रह परिमाण कर सेने पर भी पुनः सोभके कांकेमें आकर जो बहुत चसाता है अर्थात् वैस, घोड़ा, आदि सहब क्रपसे वितना चल सकते हैं उससे अधिक चलाना अतिवाहन है। कागज, अज, आदि आगे विशेष साभ देंगे फसतः सोभके वश होकर इन सबका अतिसंचय करता है। अथवा दुकानसे हटाकर गुप्त कर देता है ताकि और अधिक साभ हो तथा अधिक भार सादता है। ये पांचो अतिचार है''।

स्वामी ऐसे प्रवत्त प्रतापो एथं पुरुषार्थी गुरुके मन्तर्थोंकी इससे अञ्ज्वी टीका अन्य कोई भी नहीं कर सका है। क्योंकि जहां इसमें कृत प्रमास्त्रमें जरासा भी हेर फंट करनेका अवकाश नहीं है वहीं यह भी स्पष्ट है कि जितना सहज है स्वाभाविक है अनिवार्य है उससे अधिक कुछ भी नहीं कराया जा सकता, अन्यया इच्छापरिमाण अवंभव है। स्वामीके समयको परिस्थितियोंसे पूर्ण परिचित न होकर भी यह कहा जा सकता है कि आजकी परिस्थितियोंके लिए तो यह व्याख्या सर्वया उपयुक्त है—वर्तमान युगमें पशुआंकी तो बात ही क्या है मानव समाजका एक बहुत बढ़ा भाग हो कामके भारके अति वाहन (अशेवर टाइम) काम करनेके कारण असमयमें ही काल कवित हो रहा है। नरवाहन (रिकशा) कहज हो गया है। किसानोंसे लेकर बढ़े से बढ़े ब्यापरियोंने चान्य, बजादिका खूब संचय करनेकी ठान रखी है। शासन हारा थोड़ी सी भी कड़ायी किये जाते ही सार्वजनिक रूपसे मानवता शतु ये तथोक्त सम्यत्तिशाली 'हाय तोबा (अति विस्मय) मचा देते हैं। दैनंदिन जीवनोपयोगी वस्तुओंके दाम चतुर्गुण मिलने परभी ये इसीलिए नहीं बेचते हैं कि आगे अधिक साम होगा। तथा अतिवहन आरोपसकी तो चर्च उठना ही व्यर्थ है। कलतः कहा जा सकता है कि वर्तमान विश्वकी अन्य समस्याओंके समान आजकी जटिल आर्थिक इत्तियोंका भान भी जैन।चारोंको या तथा उन्होंके मार्गपर चलनेसे इनका स्थायी निकार हो सकता है।

१ सर्वार्थसिद्धि पृ॰ २१६, राजवासिक पृ॰ २८८, समान्य तत्वार्थाधिगम पृ॰ १६८।

२ ''अतिवाहनातिसंग्रह विस्मवळोमातिमार वहनानि । परिभितपरिग्रहस्यप च विक्षेपाः पञ्च लक्ष्यन्ते ।'' रत्नकरंड ३.१६

३ कोमातिगृद्धि (ति ) कृत्यर्थं परिग्रहपरिमाणे कृते पुनर्लोभावेशवशायति वाहन-बावन्तं हि वकीवदियः सुखेन गच्छन्ति ततोऽप्यतिरेकेणवाहनं करोति...आदि । बुक्टव रत्न० आ० ३, १६ की टीका ए० ४७ ।

षोमदेवस्री हैमचन्द्रस्ति , पण्डिताचार्य आशाधर , अमृतचन्द्र स्रि , हरिभद्र स्रि . आदि, आचार्योंने उमाखामिका ही अनुकरण किया है। ओहमचन्द्र स्रि तथा पण्डिताचार्यकी ब्याख्याएं रहस्योंके मनोवैशानिक विश्लेषणकी दृष्टिसे बड़े महत्वकी हैं। पाप प्रष्टिसें मनुष्य कैसे अपने आप प्रगति करता है इसका सजीव चित्र इन अवस्याओं हिं हिंगोचर होता है। पण्डिताचार्यने स्वामी तथा सोमदेव स्रिके अतिचारोंको भी टीका भें निर्देश करके अपनी तटस्थता एवं बहुशुतताका परिचय दिया है।

### सम्पत्ति त्यागका उपदेश-

कितनी सम्पंति रखे, श्रानिवार्य आवश्यकता पूर्ति योग्य ही सम्पंति रखनेका अन्यास कैसे करे तथा सम्पंति बढ़ानेकी लालसा अयांत् उसके दोषोंसे कैसे बचे, इतना प्रकपण करके ही जैनशास्त्र संतुष्ट नहीं हुआ है। अपित पापमय आचरण अर्थात् दूसरेके स्वर्खोका अपहरण करनेसे रोकनेके लिए कहा है कि संसार तथा शारीरके वास्तविक रूप पर दृष्टि रखे तो वह सुतरां मन्दकवायी अर्थात् अनासक रहेगा । इसी संसार शरीरके स्वभावके चिन्तवनका विस्तृत रूप बारह भावनाएं हैं। इनमें भी प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति रूपसे सम्पंतिको वर्णन आया है तथापि प्रारम्भिक आठ भावनाओं सम्पंतिके त्यागको विविध दृष्टियोंसे बताया है। इन आठमें भी प्रथम अनित्य भावनामें तो सम्पंतिकी अनर्थन्मुलकता अनाइत रूपमें चिंत्रत की गयी है।

# अध्रुव (अनित्य ) भावना---

श्राप्याश्मरिसक युगाचार्य कुन्दकुन्द स्वामीने स्पष्ट कहा कि इं मन ? जिन माता, पिता, सम्बन्धी, श्राक्षीयजन, सेवक, श्रादिको तूं श्रपना समक्त कर मोइरूप परिग्रह बदाता है तथा जिन इन्द्र

- १. 'कृत प्रमाणास्कोमेन धनादधिकसम्बः। पञ्चमाणुज्ञतस्यानां करोति गृहमेधिनाम् ॥" ( यदास्तिधक चम्पू उत्त॰ १ ३६७ )
- २. बोगशाल, ३, ९५-९६ तथा टीका ।
- सागार धर्मामृत ४, ६४ तया टीका ।
- ४. पुरुवार्थ सिद्ध्युपाय क्लो. १८७।
- ५. श्रावकथर्मप्रकरणम् गा. ८८ तथा देवस्रिकी टीका ।
- ६. सागार धर्मामृत पु. १२५
- "जगल्काय स्वमार्यं। वा सचेगवैराम्बार्थम्" (तत्त्वार्थस्त्र ७, १२)
- ८. ''अनित्याशरण ससारेकत्वान्यत्वाशुच्यान्नव संवर निर्जरा कोकनोषदुकंग धर्भस्यास्तरस्यान्त स्विन्तन मनु प्रेक्षाः।'' (त. स. ९, ७)

#### वर्षी-क्रियनस्त-प्रन्थ

सीर समाटों ऐसे श्रेष्ठ भवन, मीटर, वायु-वक्तयान स्नादि वाहन, शय्या, कुर्ती-सोका (श्रातन), स्नादिके खुटानेमें हीं बोवन विता रहा है वे सब स्नित्य हैं।

युगाचार्यके इस सूत्रका भाष्य स्वामी कार्तिकेयके मुखसे मुननेको मिलता है-- जन्म मरगाके साथ, यौवन वार्धक्यको श्रांचलमें बांधे तथा लच्नी अन्तरंगमें विनाश छिपाये आती है' ! लच्नीमें बिनाश किया है ! इां, यदि ऐसा न होता तो 'पुण्यात्म। पौराशिक युगके चक्रवर्ती तथा प्रतापी कैसर, हिटलर, श्वादिका विभव कहां गया ! तब दूसरांकी कैसे रियर रहेगी । कुलीन, घीर, पंडित, सुभट, पूज्य ( धर्म गुरु, ख्रादि ) धर्मातमा, सुन्दर, सञ्जन तथा महा पराक्रमियोंकी समस्त सम्पत्तियां देखते देखते धुल जाती है।' तब इसका क्या किया जाय ? 'दो दिनकी चांदनी तथा जल तरंगके समान चञ्चला इस लच्मीके दो ही उपयोग है अपनी आवश्यकताकी पूर्ति करो तथा शेष दसरोंको दे दो।' तो लीग इतनी ऋषिक सम्पत्ति क्यों कमा रहे हैं ? 'वे ब्राह्मवञ्चक हैं उनका मतुष्य जीवन व्यर्थ है क्योंकि वे क्राच्मीके उक्त दो उपयोग नहीं करते हैं। अथवा उसे ( क्राच्मीको ) कहींपर रखकर पत्थरके समान जह तथा भारभूत कर रहे हैं। इस प्रकार उनके गादे पसीनेकी कमायी भी दूसरोकी हो जाती है। क्योंकि वह जगतके ठग राजा अथवा उद्योगपति अथवा कुट्मियोंके काम आवेगी।' तब क्या करे ! 'सीघा मार्ग है। लच्मीकी बढ़ानेमें आलस्य मत करी तथा तदैव उसे कुदम्ब, ग्राम, पुर, जनपद देश तथा विश्वके प्रति अपने विविध कर्तव्योंकी पूर्तिके लिए ब्यय करते रही । लच्छ्मी उसीकी सफल है जो सम्पत्तिके उक्त स्वरूपको समभक्तर अभावप्रस्त लोगोंको कर्तव्य परायग्रा बनानेके लिए, किसी भी प्रकारके प्रतिफलकी आशा न करके अनवरत देता रहता है<sup>3</sup>। यही कारण है कि जैन आचार शास्त्रमें दान उतना ही **ब्रावर**यक एवं महत्त्वपूर्ण है जितनी देवपूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, विनय, व्रत, ब्राहार, ब्रादि हैं<sup>प</sup>। इस व्यवस्थाका अक्षाधारण महत्व यह है कि एक आर मनुष्य न्यायपूर्वक अधिक से अधिक कमाने में शिथिलता नहीं कर सकता तथा व्सरी ऋोर उसे ऋपनी ऋावस्थकताऋोंसे ऋषिक भात्रामें रोक नहीं सकता झन्यया वह परिप्रहो ( हत्यारेके समान पापी ) हा वायगा । दान रूपसे उसे अपनी न्यायोपार्जित सम्पत्तिका उत्सर्ग करता हन्ना ही वह धार्मिक (नैतिक नागरिक) हो सकता है।

१ ''वरभवण जाण वाहण सयणासण देवमणुधरायाणं ।

माद्व पिद सजण भिन्न सबिषणी व पिदिविवाणिन्ना ||'' (बारस जणवेंद्वावा गा. १)

२ स्वामी कर्त्तिकेयानुष्रेश्वा गाथा ५ ।

३ स्वामी कर्तिकेमानुप्रेक्षा गा॰ १०-३० । इनमें 'अणावरयं देहि'।

<sup>&#</sup>x27;विह्नलिय लोयाण' 'तथा णिरवेरवी' पद विशेष महत्वके हैं।

४.जो वहदमाण रुच्छि अणवरवं देखि बन्मकुउनेश्च ।" (कार्त्तिकेव० गा॰ ९१ )

५. "अनुष्यार्थं कृष्वस्थातिसर्गो दानम्।" :"विधि-द्रव्य-दास्तु-पात्र विशेषासदिशेषः।" दानप्रकरण स्त्रयं अ'त-विस्तृत है। तत्रमार्थं सूत्र ७, ३८,३९ )

# परिग्रहके कुपरिणाम्--

प्रस्त उठता है कि झात्म शिक्तका पूरा उपयोग करके न्यायमार्गसे सम्पत्ति कमा कर श्रपनी तथा दूसरोंकी झावश्यकता पूर्ण करना धर्म (कर्तक्य) है। तथापि: यदि कोई उतका पालन न करे जैता कि श्राब जैनी भी कर रहे हैं! सूत्रकार कहते हैं "परिष्रह यहां तथा भवान्तर में भी श्रानिष्ट कारक है" "इस लोक में परिप्रही मांचके दुकदेकों लिये उड़ने वाले पद्मीके समान है। उसपर दूसरे श्राक्रमण करते हैं। उसे कमाने तथा सुरिद्धित रखने में कीन ऐसा श्रानर्थ है वो न होता ही! इंधनसे श्राक्रिक समान मनुष्य धनसे कभी तम नहीं होता। लोभ में पहकर उचित—अनुचितका ज्ञान सो बैठता है श्रीर श्रपना झगला जन्म भी विगाइता है"

शंका हीती है मरने पर क्या होता है ? "बहुत आरम्भ तथ। परिप्रह करनेसे प्राणीको नरकायु प्राप्त होती है ।" क्योंक कर्तंब्य— अकर्तंब्यका आन न रहनेसे अभिकोंकी हिसा, आगोदासोंको चौला (असत्य) एक करतु में दूसरी मिलाना, बहुतसा खिपाकर केचना (चौरी) आदि सब ही पाप शिष्ठ सम्पत्तिशाली करता है। तथा यदि "थोड़ा (जीवनके वापनके लिए कार्यकारी) आरम्भ परिप्रह हो तो पुनः मनुष्य जन्म पायेगा भ ।" मानव समाजको तम्पत्तिमें कोई विशेष अमौचित्य नहीं दिखता किन्तु पांच पापों में परिप्रह हो केवल ऐसा पाप है जिसे मनुष्यके पतनके प्रति साक्षात कारणता है। जबिक शासन एवं समाजकी हिष्ट में गुरुतर समक्ते जाने वाले पापोंको परम्परया ही कारणता है। वस्तु स्थिति तो यह है कि 'परिप्रह हो इन्छा उत्पन्न होती है इच्छाके अतिरेक या विधातसे कीच, कीचसे हिंसा और हिंसासे समस्त पाप होते हैं"। यह एक मनो वैज्ञानिक तथ्य है कि हिंसाके ही लिए हिंसा, सूठके ही लिए सूठ, चौरीके ही लिए चौरी तथा असंयमके लिए ही असंयम तो 'न भूतो न भविष्यति' हैं।

# निष्कर्ष-

तारपर्य यह कि सम्पत्ति समस्त श्रामधोंकी जह है। फलतः अपने श्रासि, मसि, कृषि, वाणिज्य श्रादि व्यवसायसे श्राकित सम्पत्तिमेंसे व्यक्ति उतनी ही अपने पास रखे जो उसकी जीवन यात्राके लिए श्रानिवार्य हो। उससे श्राधिक जो भी हो उसे उनके लिए दे दे जो अपनी आवश्यकता पूर्ति भरके लिए भी नहीं कमा पाते हैं। श्रामीत् शासिक तथा मानसिक स्वास्थ्यके लिए उपयोगी मात्र परिम्रह रखना मेत्येक व्यक्तिका धर्म है। अर्थ तथा काम अधान इस युगमें यह प्रश्न किया जाता है कि जब

 <sup>&</sup>quot;श्हासुत्रापायावध दर्शनम्।" (त॰ स्॰ ७, ९)

द. सर्वार्थ सिद्धि पृ॰ ६०३, राजवत्तिक पृ॰ २७२, स॰ त॰ आ॰ पृ॰ १५५ आदि ।

३. तसार्थं सुत्र ६, १५।

<sup>¥. ., 4, 80 1</sup> 

५. शानाणंव १६. १२।

#### वर्षी-समिनन्दन-अन्य

सब देश अपने जीवन निर्वाहके स्तरको उठा रहे हैं तब आवश्यक वस्तुआंके कार्यकारी परिमाणका उपयेश देशकी अवनितका कारन हो सकता है। किन्तु यह संभावना वृसरी और ही है। उसतसे उसत जीवन स्तर करनेकी भावनाका ही यह कुपरिणाम है कि आवका विश्व स्थायीक्पसे युद्धके चंगुल में फंसा नजर आ रहा है। आकाश अनन्त है फलतः यदि उठने अववा शिर उठानेकी प्रतियोगिताकी जाय तो उसकी समाप्ति असंभव है। हां; पृथ्वी सीमित है फलतः हमारे पैर एके धरातल पर रहें ( रहते ही है) ऐसी अववस्था सम्भव है। जब तक मानव समाज अपने आप कमसे कममें संतुष्ट होनेके लिए मनसा, वाचा, कर्मणा प्रस्तुत न होगा तब तक अर्थिक गुरुषी उलभी ही रहे गी। तथा आर्थिक स्तर यदि किसी भूभागमें उठा भी तो आच्यात्मिक स्तरमों पर खड़ा न होनेके कारण वह स्वयं, बराशायी ही जायगा। यही कारण है कि साम्यवाद भी साम्राज्यवादके प्रत्येक अस्त्रसे काम ले रहा है तथा उसीके मार्ग पर बढ़ा चला जा रहा है। तटस्व पर्यविद्धक नाम-मेदके अतिरिक्त और कोई तास्विक अन्तर नहीं देखता है। पूंजीवादका अन्त पूंजीको एक स्थलसे दूसरे स्वल पर रखनेसे ही न होगा। अपित पूंजीके बीभस्य करका सक्रिय ज्ञान तथा पूंजीमय मनोवृत्तिके विनाशसे होगा जैसा कि विरक्त युवराज श्री शुअचन्त्राचार्य के—

एनः कि न धनप्रसक्तमनशां नासादि हिंसादिना ,
कस्तस्यार्जनरक्षण स्वयक्ति नीदाहि दुःखानलैः।
तस्प्रागेव विचार्य वर्जय वरं ज्यामूद विच्तस्पृहा,
मेनैकास्पदतां न यासि विषयैः पापस्य तापस्प च ॥
इस कथन से स्पष्ट है तथा परिमित-परिग्रह श्रयांत् संयमवादका सार है।



# इतिहास-<sub>साहित्य</sub>—

# जैनधर्मका आदि देश

भी प्रा॰ एस॰ श्रीनीडकण्ठ, शास्त्री, एम्॰ ए॰

# सुप्रचलित भ्रान्ति---

'जैनधर्म भी बौद्धधर्मके समान वैदिक कालके आयोंकी यश-यागादिमय संस्कृतिकी प्रतिक्रिया मात्र या' कित्य इतिहासकारोंका इस मतको यों ही सत्य मान लेना चलता व्यवहार सा हो गया है। विशेषकर कितने ही जैनधर्मको तेईसवें तीर्थंकर श्री पार्थ्वनायके पहिले प्रचलित माननेमें भी आनाकानी करते हैं, अर्थात् वे लगभग ने वीं ग्रती ईसा पूर्व तक ही जैनधर्म मानना चाहते हैं। प्राचीनतम युगमें मगध्य यश-यागादि मय वैदिक मतके चेत्रसे बाहर या। तथा इसी मगधको इस कालमें जैनधर्म तथा बौद्ध धर्मकी जन्मभूमि होनेका सीभाग्य प्राप्त हुआ है। फलतः कितने ही विद्वान् कल्पना करते हैं कि इन धर्मोंके प्रवर्तक आर्थ नहीं थे। दूसरी मान्यता यह है कि वैदिक आयोंके बहुत पहले आयोंकी एक धारा भारतमें आयी श्रीर आर्थ पूरे भारतमें व्यात हो गये थे। उसके बाद उसी आर्य वंशके यश यागादि संस्कृति वाले लोग भारतमें आये, तथा प्राचीन अन्वैदिक आर्योंकी मगधकी और खदेडकर स्वयं उनके स्थान पर वस गये। आर्योंके इस दितीय आगमनके बाद ही संभवतः मगधसे जैनधर्मका पुनः प्रचार आरम्भ हुआ तथा वहीं पर बुद्ध धर्मका प्रादर्भव हुआ तथा

# सिन्धु-कछार-संस्कृति---

द०००२— ५०० ईसा पूर्वमें फूली फली 'सिन्युककार सम्यता' के भग्नावशेषों दिगम्बर मत, योग, दृषभ-पूजा तथा अन्य भतीक मिले हैं, जिनके भचलन का श्रेय आयों आर्थात् वैदिक आयों के पूर्ववर्ती समाजको दिया जाता है। 'आर्थ-पूर्व' संस्कृतिके शुभाकांद्वियोंकी कमी नहीं है; यही कारण है कि ऐसे लोगोंमें से अनेक लोग वैदिक आयोंके पहलेकी इस महान संस्कृतिको इट्ता पूर्वक द्रविह-संस्कृति कहते है। मैंने अपने ''मूल भारतीय धर्म'' शीर्षक निबन्धमें सिद्ध कर दिया है कि तथोक्त अवैदिक लच्चण (यज्ञ-यागादि) का प्रादुर्भाव अथवैदिक संस्कृतिसे हुआ है। तथा मातृदेवियों, दृषभ, नाग, योग, आदिकी पूजाके बहुसंस्थक निदर्शनोंसे तीनों वेद भरे, पड़े हैं। फलतः 'सिन्यु कक्कार संस्कृति 'पूर्व-

193

### वर्णी-सभिनन्दन-प्रन्थ

वैदिक युगके' बादकी ऐसी संस्कृति है जिसमें तांत्रिक प्रक्रियाएं पर्याप्त मात्रामें घुल मिल गयी थीं। प्राचीन साहित्य कैन तीर्यंकरों तथा बुद्धोंकों असदिन्त रूपसे स्त्रिय तथा आर्य कहता है फलतः कैनधर्म तथा बौद्ध धर्मकी प्रसृतिको अनार्योमें बताना सर्वया असंभव है।

# जैनधर्मका आदि-देश प्राचीन मरतखण्ड-

श्चतएव जैन धर्मके मूल स्रोतको श्चार्य संस्कृतिको किसी प्राचीनतर श्चवस्थामें खोजना चाहिये, जैसाकि बौद्ध धर्मके लिए किया जाता है। श्चपने पूर्नोल्लिखित निबन्धमें मैं सिद्ध कर चुका हूं कि समस्त भारतीय साधन सामग्री यही सिद्ध करती है कि जम्बूद्धीपका भरतखण्ड ही ध्वायोंका श्चादि-देश था। हमारी पौराशिक मान्यताका भारतवर्ष श्चाधुनिक भौगोलिक सीमाश्चोंसे बद्ध न या श्चपितु उसके श्चायाम वित्तारमें पामीर पर्वत माला तथा हिन्दुकुश भी सम्मिलित था, श्चर्यात् तक विस्तृत था। प्राचीनतम जैन तथा वैदिक मतींक ज्योतिष-ग्रन्थों और पुराशोंमें भारतके उक्त विस्तारका स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन किया गया है। जैनधर्मके ज्योतिष ग्रन्थ 'सूर्यप्रकृति', 'काल-लोकप्रकाश', 'चन्द्रप्रकृति' श्चादिमें दिया गया प्रधाङ्ग बहुत कुछ उस पित्तकांक समान है जो वेदाङ्ग ज्योतिष' ( ल० ९३८० ईसा पूर्व ) में पाया जाता है। जैन मान्यताके दो सूर्य, दो चन्द्र, तथा सत्ताईस नच्चत्रोंको दो मालाश्चोंको वैदिक साहित्यको दृष्टिमें रखते हुए ही उचित रूपमें समक्ष सकते हैं। सूर्यप्रकृतिक उन्नींसवे प्राध्तमें विविध मत' दिये गये हैं।

### ज्योतिष ग्रन्थोंका आधार--

१, ३, ७, ७३, १२, ४४ से लेकर १००० पर्यन्त स्यों की संख्याके विषयमें विविध उद्धरण वैदिक साहित्यमें भी प्रचुरतासे पाये जाते हैं। वर्ष, प्रहण, श्रायन, श्रादिके चक्रोंके समान स्योंकी उक्त संख्याश्रों को भी सन्दर्भके श्रानुसार समय (व्यवहार काल ) के प्रमाण रूपमें जानना चाहिये, शब्दार्थ रूपमें नहीं। प्रकृत निवन्धमें हम ज्योतिष्र शास्त्र सम्बन्धी समस्त मान्यताश्रोंकी व्याख्या करनेका प्रयस्त नहीं करें गे। यहां हमारा इतना ही उद्देश्य है कि उन श्रासंदिग्ध वर्णानी पर विचार करें जो इस तथ्य को प्रकाशमें लाते हों कि जैन तथा वैदिक प्रन्थोंके श्राधारसे ज्योतिषके वे निष्कर्ष संभवतः किस स्थानपर निकाले गये हों गे। स्व० डाक्टर र० शामशास्त्री द्वारा काल-लोक प्रकाशके श्राधार पर बतायी गयी

१- ''ता कित न चन्दिममूरिया, सन्वश्रेष ओमार्धात. उज्जोबन्ति, तर्वेति, बमार्सेति य हि तेति वदेजा है तत्थ खलु हमाओ दुवालस पहिवित्तिओ पण्णताओ। तत्थेमे एवमांहसु। त एकं चन्दे, एगे स्ट्रे, सन्वश्रोधं ओमासांत उज्जोणित, तर्वेति पमासेति । एगे एव आहसु। एगे पुण एवमहांसु ता तिण्ण चन्दा तिण्ण स्ट्रा सन्वश्रोधं ओमासांत। एगे एवमांहसु ता आउट्ट' चन्दा ता आउट्ट' स्ट्रा सन्वश्रोधं ओमासंति, उज्जोवेति. तर्वोन्त, पगासित एगे पवमाहसु एतेन अभिल्विण नेतन्त्वम् । सत्त चन्दा, सत्त स्ट्रा, दस चन्दा, दस स्ट्रा बारस चन्दा, बारस स्ट्रा. ।'' (मूर्वमहारि १९ प्रामृत पृ० २०१)

पश्च वार्षिक युगकी व्यवस्था वैदिक पञ्चाङ्गमें भी पायी जाती है। जैन प्रन्योंमें (सूर्य-मही की) कील तथा दोनों (उत्तर, दिख्या) अपनोंमें होनेवाली उसकी छायाके प्रमाशका विषम वर्शन मिलता है। दिख्यायनके प्रयम दिन चीवील अंगुल ऊंची रांकुकी छाया भी २४ अंगुल हो गी। इसके आगे प्रत्येक सौरमासमें इस छायाका प्रमाश्च चार अंगुल बदता ही जाता है। यह वृद्धि उत्तरायशके प्रथम दिन तक होती ही रहती है और उस दिन प्रारम्भिक प्रमाशसे दूनी अर्थात् अबतालीस अंगुल हो जातो है। इसके बाद उसमें हानि प्रारम्भ होती है तथा हानि को प्रक्रिया वृद्धिके समान ही रहती है। काल लोक-प्रकाशके अनुसार प्रत्येक युगके पौच वर्षमें दिख्यायनके प्रथम दिनसे वृद्धिका क्रम निम्न प्रकार हो गा—

| प्रथम ।  | वर्षआवरा   | बहुल  | १२          | पाद | ( 85 | श्वर्गुल ) |
|----------|------------|-------|-------------|-----|------|------------|
|          | माष        | 9>    | VV          | पाद | ( 86 | श्रद्गुल ) |
| द्वितीय  | वर्षभावरा  | 27    | <b>१</b> २ं | 37  | ( 38 | 55 )       |
|          | माघ        | शुद   | ₹           | 31  | ( 86 | ,, )       |
| तृतीय    | बर्षश्रावग | 21    | ₹0          | "   | ( २४ | ,, )       |
|          | माघ        | बहुल  | 8           | 71  | ( 85 | ,, )       |
| चतुर्थ । | वर्ष-आवरा  | शुद   | v           | 97  | ( २४ | ")         |
|          | माघ        | बहुता | ₹\$         | 3>  | ( 8= | ")         |
| पञ्चम प  | र्षआवरा    | शुद्ध | ¥           | 23  | ( 38 | ")         |
|          | माध        | **    | 6.5         | ,,  | ( YC | ,, )       |

वैदिक साहित्यमें युग-चक्रके वर्षों को संवत्सर, परिवत्सर, सद्वत्सर तथा ईड़ावत्सर स्वाया संवत्सर, परिवत्सर, ईड़ावत्सर, इद्वत्सर तथा वत्सर नामोंसे उल्लेख किया है। 'तृषाकिप श्रूक' की व्याख्या विद्वानोंके लिए बटिल समस्या रही है। किन्तु जैसा कि मैं त्यह दिखा चुका हूं कि यह श्रूक् प्रातः, मध्याह, गोधूलि तथा रात्रि रूप दिनके चार भागोंका स्वष्ठ उल्लेख करती है। इनकी रिथित की इन्द्राखी, इन्द्र, वृषाकिप तथा वृषाकियायी इन चार प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया गया है। इस प्रकरणमें बतायी गयी लम्बा गोधूलि तथा संच्या ४० श्रद्धांशके स्थान पर ही संभव है। इसका समर्थन निदानस्कर के निम्न उद्धारणसे भी होता है—"आमिष्टोम यक्तमें बारह स्तोत्रा तीन मुहूर्तोंको श्रातिकान्त नहीं करते हैं श्रतएव सबसे छोटे दिनका प्रमाण केवल बारह मुहूर्त होता है। सूर्यप्रमिका यह कथन कि बढ़ेसे बड़ा दिन १८ मुहूर्त का होता है यह श्रूक्के उक्त कथनसे सर्वथा मिलता जुलता है।

१ ऋक्वेद १०-७-२ । अधर्ववेद १०-११६ ।

२ अध्याय ९ सू ७ । २---९ वटा ३६ मि॰ । ४---९४ वटा २४ मि॰ ।

### वर्षां-स्थिनन्दन-प्रन्थ

#### अन्य सावक उद्धरण--

इसके श्रातिरिक्त सर्वप्रकृति भें उल्लिखित कलियोग कलियुग, द्वापर युग्म, श्रेता, कृत कुम तथा वैदिक नाम कलि, द्वापर, त्रेता तथा कृतयुगमें गाउ समता है। स्मार्थपञ्चांगमें युग तथा पर्व पर्यायबाची रहे जिसका द्वार्थ प्राचीन समयमें पद्ध (शुक्स, कृष्ण) होता था। 'भगवतीसूत्रमें' भी 'कृतयुग्न शब्द आया है। डा॰ जैकोवीके मतसे भगवती ध्रत्रका रचनाकाल चौथी शती ईसापर्वके श्चन्त या तीसरी शती ई० पू० होना चाहिये । वैदिक वर्षका प्रतरम संभवतः वर्षा ऋतुके प्रारम्भमें माध ( तंभवत: एकाष्टक दिन माघ बहुल जैसा कि सूत्रसे अतीत होता है ) में हुझा होगा । इसका पोषण 'मण्डूक ऋक्<sup>3'</sup> तथा 'एकाष्टक ऋक्<sup>3'</sup> से स्पष्ट होता है। मध्य एशिया तथा बुखारा प्रान्तमें स्नव भी वर्षाका प्रारम्भ उसी दिनके खासपास होता है जिस दिन शरदऋतमें दिनरात बराबर होते हैं। जब कि दिवागायनके साम ही भारतमें वृष्टि प्रारम्भ हो जाती है इसी आधार पर डा॰ जैकीबीका श्चनुमान है कि मन्ना या फाल्नुनीमें दिवाणायनके साथ वर्ष प्रारम्भ होती थी तथा उत्तरायण भाइपदोंमें होता या । जैन तथा वैदिक परम्परामें प्रचलित नचत्रों के विषम अन्तरालों को ध्यानमें रखते हुए उक्त ज्योतिष सम्बन्धी घटनाका समय मोटे रूपसे २२८० तथा ३२४० के बीच अथवा ४२०० ईसापूर्व निश्चित किया जाना चाहिये। उत्तर कालीन वेदाङ्ग ज्योतिष तथा जैन ग्रन्थोंमें दक्षिण।यनका समय आरलेषा का मध्य तथा उत्तरायखका समय घनिष्ठा (१३२० ईसापूर्व) में दिया है कहीं कहीं इससे भी पहिलेके समयकी सचक घटनाएं मिलती हैं। गर्ग तथा जैन प्रक्रियाके अनुसार समान दिनरात के चक की तिथि अवरा श्रीर मघामें भी मिलती हैं जिससे ८०४० ई० ए० का संकेत मिलता है। जिस समय सूर्य विशाखा श्रीर कृतिकाके चक्रमें डोकर मकर या कर्क रेखा पर रहता है।

### सरस्वती आख्यानका महत्व---

वेदोंके सरस्वती आख्यानमें भी ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी सारगभित उल्लेख हैं। विशेषकर उस समय जब यह नदी समुद्र तक बहती थी तथा गंगा और यमुनासे भी आधिक पवित्र मानी जाती थी। इसके तथ्यर जब यह प्रारम्भ हुआ या तब वसन्तके प्रारम्भमें होने वाला सम दिनरात संभवतः मूल नस्त्र में पड़ा था। यह नक्षत्र आब भी सरस्वती विषयक काथोंके लिए पवित्र माना जाता है यद्यपि अब यह दशहरे पर उदित होता है। तैतिरीय संहितामें सरस्वती तथा अमावत्याको समान कहा है तथा सरस्वतीके प्रिय सरस्वान्कों पूर्णिमा से अभिक बताया है। यतः मूल नस्त्रमें पड़ी आमावस्या वसन्तके सम दिनरातका संकेत करती है और यक्षके वर्षके प्रारम्भकी स्वक थी, नस्त्र भी मूल (प्रारम्भ, जड़)

र सर्व प्र० पृ • १६७।

र ऋकुवेद ७-१०३-७।

३ अथर्वनेद ३-१०।

### वैनवर्मका भादि देश

से गिने बाते हैं और उसके बाद ज्येष्ठा (सबसे बहा), आदि आते हैं। उत्तर वैदिक युग तक नच्चनोंकी सूची कृतिकासे प्रारम्भ होती थी। इसके उपरान्त सरस्वती नदी तथा राज-स्थानका समुद्र विलीन हो गया और इनकी जलराशिका बहुभाग गंगा तथा बमुनामें वह गया। इन सबके आधार पर वसन्तके सम दिन रातके मूल नच्चनमें पड़नेका समय १६६८० ई० पू. का सूचक है। भूग-भैशास्त्र सम्बन्धी तथा क्योतिषशास्त्रीय प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि आर्थ लोग अत्यन्त प्राचीन युगमें भी सरम्वती देशके प्रभु थे। हिम युग (Wutm) जिसके विस्तारका समय अब तक प्राप्त विवेचनोंके स्थूल निक्कर्षके आधार पर ८०००० से ५०००० इ० पू० के बीचमें समभ्या जाता है; उसके बाद एक पावसीतर ( वर्षाके बादका ) युग आया था जो ६५००० ई० पू० तक रहा होगा।

यह सब निष्कर्ष यूरोपके लिए ठीक बैठते हैं तथा भारतमें उच्छ जलवायु इससे काफी पहले प्रारम्भ हो गयी हो गी। यूरोपमें भी इस समय तक मानव समाज पूर्व-पाषया युग तथा. स्वम, मध्य एवं उत्तम पाधारा-युगको पार कर चुका था। तथा ५०००० ई० पू० तक यूरोपकी मूसरिन (प्रारम्भिक पाषया), प्रेवेशियन (मध्य पाषाया) तथा मेगडैलिनियन (श्रन्तिम पाषाया) संस्कृतियो भी समाप्त हो चुकी थीं। सबसे पहिले मनुष्य ( Homo Pekeniensis ) का श्राविभीव हिम प्रवाह ( Glacial ) युगके पारम्भमें हुन्ना होगा जिसका समय ल० ५००००० ई० पू० स्नांका जाता है, फलतः कह सकते हैं कि मानवका विकास उच्छा प्रदेशों स्विधक वेगसे हुन्ना होगा। वैदिक आयों, जैनो तथा बौद्धोंका पुरातस्व इस प्रकार हमें २०००० ई० पू० तक ले जाता है तथा इनका आदि देश भारत-वर्षमें ही होना चाहिये जीकि उस समय ४० आवांश तक फैला था। यह श्रत्यन्त सावश्यक है कि जैन-धर्मक विद्यार्थों 'सुपुमा दुष्पमा' कल्पों तथा तीर्थंकरोंकी जीवनीमें आनेवाले विविध श्रष्टयानीका गम्भीर सम्ययन करके निम्म वाक्यको सार्थंक करें।—

## जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्।



# जैनाचार्य और बादशाह मोहम्मदशाह

श्री महामहोपाध्याय पं० विश्वेश्वरनाथ रेऊ

सुगल बादशाह मोहम्मद शाह वि॰ सं॰ १७७३ से १८०५ तक दिल्लोके तस्त पर या । इसने आपने २२ वे राक्य वर्धमें चांणोदमें प्रसिद्ध राजवेश भट्टारक गुरा पण्डित उदयचन्द्रजी महाराजके पूर्वा-खायों को एक फरमान दिया था । उससे मुगल बादशाहोंकी जैन-धर्मके प्रति अद्धा खीर उस समयके हिन्दू और मुसलमानोंके सौहार्दका पता चलता है। यह फरमान २० जिलहिज ( खर्यात् चैत्र वदि ६ विकास संबत् १७९६ ) को लिखा गया खीर इस समय उक्त गुरा बाहबके पास विश्वमान है ।

आगे इम उक्त फरमानका भावार्थ उद्धृत करते है-

"श्री नानाजी ज्ञान सागर स्वामीजी ज्ञीर" " 'स्वामीको ज्ञानरिक सूनेमें रहनेवाले प्रत्येक हिन्दू व मुसलमानके घरसे श्रीर ख़ासकर हर निनये श्रीर बतीसे हर धानकी फलल पर एक रुपया ज्ञीर एक नारियल लेनेका अधिकार दिया गया था; श्रीर क्यों कि यह अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ीके लिए था, इसलिए इसे नादशाह मोहम्मदशाहने भी दिया है।"

इस फरमानसे ज्ञात होता है कि यह अधिकार मोहम्मद्शाहके पूर्वके बादशाहोंके समयसे ही चला आता या और इसके विषयमें मुसलमानोंको भी कोई आपत्ति नहीं थी।

इन बातोंकी पृष्टि जोधपुर नरेश महाराजा विजय-सिंहजीके फरमान े से भी होती है, जिसमें परम्परा गत उक्त मेटोंको लेते रहनेके अधिकारकी पृष्टि की गयी है।

# राष्ट्रकृट कालमें जैनधर्म-

श्री डाक्टर अ० स० श्रस्तेकर, एस० ए०, डी० छिट०

दिल्या और कर्नाटक अब भी जैनचर्मके सुद्द गद् हैं। यह कैसे हो सका ? इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिए राष्ट्रकृट वंशके इतिहासका पर्याली चन अनिवार्य है। दिल्या भारतके इतिहासमें राष्ट्रकृट राज्यकाल ( स्न॰ ७५३-९७३ ई॰ ) सबसे अधिक समृद्धिका युग था। इस कालमें ही जैनचर्मका भी दिल्या भारतमें पर्यात विस्तार हुआ था। राष्ट्रकृटोंके पतनके बाद ही नये धार्मिक सम्प्रदाय लिङ्गायतांकी उत्पत्ति तथा तीन विस्तारके कारण जैनचर्मको अवल बका लगा था। राष्ट्रकृट कालमें जैनचर्मका कोई सिक्रिय विरोधी सम्प्रदाय नहीं था फलतः वह राज्य-धर्म तथा बहुजन धर्मके पदपर प्रतिष्ठित था। इस युगमें जैनाचार्योंने जैन साहित्यकी असाधारण रूपसे वृद्धि की थी। तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वे जनसाधारणको शिव्यत करनेके सस्प्रयत्नमें भी संलग्न थे। वर्षामाला सीलनेक पहिले बालकको भी 'गणेशायनमः' कण्डस्य करा देना वैदिक सम्प्रदायोंमें सुप्रचलित प्रथा है, किन्द्र दिल्या भारतमें अब भी जैननमस्कार, वाक्य 'आम् नमः सिद्धेभ्यः [ अोनामासीधं ' ]' व्यापक रूपसे चलता है। श्री चि० वि० वैद्यने बताया है कि उक्त प्रचलनका यही तात्यर्थ लगाया जा सकता है कि इमारे काल ( राष्ट्रकृट ) में जैनगुदक्षोंने देशकी शिव्यामें पूर्णरूपसे भाग लेकर इतनी अधिक अपनी खाप जमायी थी कि जैनधर्मका दिल्यामें संकोच हो जानेक बाद भी वैदिक सम्प्रदायोंके लोग अपने बालकोको उक्त जैन नमस्कार वाक्य के अजैन मान्यता परक अर्थ भी किये जा सकते हैं तथापि यह सुनिश्चित है कि इसक। मूललोत जैन संस्कृति ही थी।

## इसकी भूमिका-

राष्ट्रकृट युगमें हुए जैनचर्मके प्रसारकी भूमिका पूर्ववर्ती राज्यक। लोमें भलीभांति तयार हो चुकी थी। कदम्ब वंश (स॰ ५ वी ६ ठी शती हं॰) के कितने ही राजा वेजचर्मके अपनुपायी तथा अभिवर्दक

१ मध्यमारत तथा उत्तर भारतके दक्षिणी भागमें इस रूपमें अब भी चक्कता है।

२ इण्डियन एण्टीक्वाबरी ६-५० २२ तथा आगे।

### वर्गी-श्रभिनन्दन-अन्य

थे। लड़मेश्वरमें कितने ही कल्पित ऋभिलेख (ताम्रपत्रादि) मिले हैं जो संभवतः ईसाकी १० व अथवा ११ वों शतीमें दिये गये हों गे तथापि उनमें उन धार्मिक दानोंका उल्लेख है जो प्रारम्भिक चालुक्य राजा विनयादित्य. विजयादित्य तथा विक्रमादित्य द्वितीयने जेन धर्मायतनी को दिये थे। फलतः इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उक्त चालुक्य नृपति यदा कदा जैनधर्मके पृष्ठपोषक श्रवश्य रहे हों गे श्रान्यथा जब ये पश्चात-लेख लिखे गये तब 'उक्त चालुक्य राजा ही क्यों दातार' रूपमें चुने गये तथा दूसरे अनेक प्रसिद्ध राजाओं के नाम क्यों न दिये गये' इस समस्याका सुलभाना बहुत ही कठिन हो जाता है। बहुत संभव है कि ये मिललेल पहिले प्रचारित हुए तथा छीलकर मिटा दिये गये मूल लेलोंकी उत्तरकालीन प्रतिलिपि मात्र थे । और भावी इतिहासकारोंके उपयोगके लिए पनः उत्कीर्ण करवा दिये गये थे, जोकि वर्तमानमें उन्हे मनगदन्त कह रहे हैं। तलवाड़के गंग राजवंशके श्रविकांश राजा जैन वर्मानुयायी तथा श्वभिरस्तक थे। जैन धर्मायतनीको गंगराजा राचमल्ल द्वारा प्रदत्त दानपत्र कुर्ग<sup>2</sup>में मिले है। जब इस राजाने बल्हमलाई पर्वत पर ऋषिकार किया या तो उतपर एक जैनमन्दिरका निर्माण<sup>3</sup> कराके विजयीं स्मतिको ग्रमर किया था। प्रकृत राज्यकालमें लक्ष्मेश्वरमें 'राय-राज्यमल्ल वसति, गंगा-परमादि जैत्यालय, तथा गंग-फन्दर्प-चैत्यमन्दिर' नामोंसे विश्वयात जैनमन्दिर वर्तमान थे। जिन राजाझोंके नामानुसार उक्त मन्दिरोंका नामकरण हुआ या वे सब गंगवंशीय राजालोग जैनधर्मके अधिहाता थे; ऐसा निष्कर्ष उक्त लेख परसे निकालना समुचित है। महाराज मारसेन द्वितीय तो परम जैन थे। आचार्य अजितसेन उनके गुरू ये। जैनधर्ममें उनकी इतनी प्रगाद भद्धा थी कि उसीके वश होकर उन्होंने ९७४ ई० में राज्य त्याग करके समाधि मरण ( सल्लोखना ) पूर्वक मारा विसर्जन किया था । मारसिंहके मंत्री चामण्ड-राय चामुण्डराय पुरासके रचयिता स्वामिभक्त अवल अतापी सेनापति थे । अवस्ववेलगोलामें गोग्मटेश्वर ( प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवके द्वितीय पुत्र बाहुबली) की लोकीचर, विशाल तथा सर्वोक्न सुन्दर मृतिकी स्थापना इन्होंने करवायी थी। जैनधर्मको स्नारमा तथा प्रहारकताके कारण ही चामुण्डरायकी गिनती उन तीन महापुरुषोमं की जाती है जो जैनधर्मके महान प्रचारक थे। इन महापुरुषोमें प्रथम दो तो श्री गंगराज तया हल्ला थे जो कि होथसल बंशीय महाराज विष्णु-वर्दन तथा मारसिंह प्रथमके मन्त्री थे। नोलंबाबाडी में जैनधर्मकी खुब वृद्धि हो रही थी। एक ऐसा शिलालेख मिला है जिसमें लिखा है कि नोलन्बावाडी प्रान्तमें एक प्रामको सेठने राजासे खरीदा या तथा उसे धर्मपुरी" ( वर्तमान स्लेम जिलेमें पहती है) में स्थित जैन धर्मायतनको दान कर दिया था।

१ ६० एण्टी । ७, ए० १११ तथा अही ।

<sup>2</sup> to Utio & T POFI

३ एपीआफिका इण्डिका, ४ प्र १४०।

<sup>8</sup> to 100 0 0 804-6 1

५ एपी. इ. मा. १० पृ. ५७।

# जैन राष्ट्रकृट राजा-

राष्ट्रकृट राजाक्रोंमें भी क्रमोधवर्ष प्रथम वैदिक धर्मानुयायीकी क्रपेता जैन ही अधिक था। श्राचार्य जिनसेनने श्रपने 'पार्श्वाम्युदय' काव्यमें 'श्रपने श्रापको उत नृपतिका परम गुरू लिखा है, जो कि अपने गुरू पुष्पात्मा मुनिराजका नाम मात्र समरगाकरके अपने आपको पवित्र मानता था। । गिग्रतशासके प्रन्य 'सारसंप्रह' में इसबातका उल्लेख है कि 'अमोघ वर्ष' स्याद्वाद धर्मका अनुयायी था र । अपने राज्यको किसी महामारी से बचानेके लिए अमोपवर्षने अपनी एक अंगुली की बली महालक्ष्मीको चढायी थी । यह बताता है कि भगवान् महाबीरके साथ साथ वह वैदिक देवता श्रांको भी पुजता था। वह जैनधर्मका सक्रिय तथा जागरूक अनुयायी था । स्व॰ प्रा॰ राखाल दास वनजीने मुक्ते बताया था कि बनवासीमें रियत जैनवर्मा यतनींने अमीधवर्धका अपनी कितनी ही वार्मिक क्रियाओं के प्रवर्तकके रूपमें उल्लेख किया है। यह भी सुविदित है कि अभीधवर्ष प्रथमने अनेक बार राजिंसहासनका त्याग कर दिया या। यह बताता है कि बह कितना सच्चा जैन था। क्यों कि सभवतः कुछ समय तक 'श्रकिञ्चन' धर्मका पालन करनेके लिए ही उसने यह राज्य त्याग किया हो गा । यह अमोघवर्षकी जैनधर्म-आस्था ही थी जिसने आदिपुरास्के श्चन्तिम पांच अध्यायोंके रचयिता गुराभद्राचार्यको अपने पुत्र कृष्णा दितीयका शिल्क नियुक्त करवाया था । मृतगुण्डमें स्थित जैन मन्दिरको कृष्णाराज द्वितीयने भी दान दिया था फलतः कहा जा सकता है कि यदि वह पूर्णरूपसे जैनी नहीं था तो कमसे कम जैनधर्म का प्रश्रयदाता तो था ही। इतना ही इसके उत्तराधिकारी इन्द्र तृतीयके विषयमें भी कहा जा सकता है। दानवुलपद शिलालेखमें लिखा है कि महा-राज श्रीमान् नित्यवर्ष ( इन्द्र तू. ) ने अपनी मनोकामनाओंकी पूर्तिकी भावनासे श्री ऋईन्तदेवके अभिषेक-मंगलके लिए पापाणकी वेदी (मुमेरू वर्वतका उपस्थापन) वनवायी थी। अन्तिम राष्ट्रकृट राजा इन्द्र चतुर्थ भी सच्चा जैन था। जब वह बारम्बार मयत्न करके भी तैल द्वितीयसे अपने राज्यको बापस न कर पाया तब उसने श्रपनी धार्मिक श्रास्थाके श्रनुसार शल्लेखना वत बारण करके प्राया त्याग कर दिया था ।

### जैन सामन्त राजा---

राष्ट्रकृट तृपतियोंके अपनेक सामन्त राजा भी जैन धर्मावलम्बी थे । संगिदित्तके रह शासकोंमें लगभग सबके सब ही जैन धर्मावलम्बी थे । जैसा कि राष्ट्रकृट इतिहासमें लिख जुका हूं आमोघवर्ष प्रथमका

१. इ. एव्ही. भा. ७ पू. २१६--८।

२. विषय नित्शका 'ग्रैशीचरी' भा. ३ पू. ५७५।

इ. एपी. इ. आ. १८ ए. २४८।

४. जर्नक इ. झा. रो. ए. सो., मा. २२ पू. ८५।

५. ॥ , , मा. १० १. १८२।

६. मार्बो० सर्वे ० रि. १९०५-६ ए. १२१-२।

७. इ. एव्ही॰ मा. १३ पू. १९४।

#### वर्णी-स्रभिनन्दन-प्रन्थ

प्रतिनिधि शासक बङ्केय भी जैन था। यह बनवासीका शासक था अपनी राजधानीके जैनधर्मायतनीको एक प्राप्त दान करनेके लिए इसे राजाशा प्राप्त हुई थी । वङ्केयका पुत्र लोकादित्य जिनेन्द्र देव द्वारा उपदिष्ट धर्मका प्रचारक था; ऐसा उसके धर्म गुरू श्री गुगाचन्द्रने भी लिखा है। इन्द्र तृतीयके सेनापति श्रीविजय भी जैन थे इनकी छत्र छावामें जैन साहित्यका पर्याप्त विकास हुआ था।

उपर्युक्तिसित महाराज, सामन्त राजा, पदाधिकारी तो ऐसे हैं जो अपने दान-पत्रादिके कारण राष्ट्रकूट युगमें जैनवर्म प्रसारक के रूपसे जात हैं, किन्तु शीघ ही जात हो गा कि इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक जैन राजा इस युगमें हुए थे। इस युगने जैन प्रन्यकार तथा उपदेशकों की एक अलण्ड सुन्दर माला ही उत्पन्न की थी। यतः इन सबको राज्याश्रय प्राप्त था फलतः इनकी साहित्यक एवं धर्मप्रचारकी प्रश्वतियोंसे समत्तं जनपद पर गम्भीर प्रभाव पदा था। बहुत संभव है इस युगमें रह जनपदकी समत्त जनसंख्याका एक तृतीयांश भगवान महाबीरकी दिव्यप्वित (सिद्धान्तों) का अनुयायी रहा हो। अल-क्रिनीके अक्षाधार पर रशीद-उद-दीनने लिखा है कि कोंकण तथा थानाके निवासी ई० की ग्यारहवीं शतीके प्रारम्भमें समनी (श्रमण अर्थात बीद्ध) धर्मके अनुयायी थे। अल-इदरिसीने नहरवाला (अनिहल पटन) के राजाको बीद्ध धर्मावलम्बी लिखा है। इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि जिस राजाका उसने उल्लेख किया है वह जैन या, बौद्ध नहीं। अतएव स्पन्ट है कि मुसलमान बहुषा जैनोंको बौद्ध समम्म लेते थे। फलतः उपर्युक्तिखित रशीद-उद-दीनका वस्तव्य दिज्यके कोंकण तथा थाना भागोमें दशमी तथा ग्यारहवीं शतींक जैनधर्म-प्रसारका स्वक है बीद्ध धर्मका नहीं। राष्ट्रकूट कालकी समाप्तिके उपरान्त ही लिगायत सम्प्रदायके उदयके कारण जैनधर्मको अपना बहुत कुछ प्रभाव खोना पढ़ा था कों कि किसी इद तक यह सम्प्रदाय जैनधर्मको मिटाकर ही बढ़ा था।

## जैन संघ जीवन--

इस कालके श्राभिलेखोंसे प्राप्त स्वनाके श्राचार पर उस समयके जैन मठोंके भीतरी जीवनकी एक भांकी मिलती है। प्रारम्भिक कदम्ब वंशके श्राभिलेखोंसे पता लगता है कि वर्षा श्रृतुमें (चतुर्पास) श्रम्भिक जैन साधु एक स्थान पर रहा करते थे। इसीके (वर्षाके ) श्रम्तमें वे सुप्रसिद्ध जैन पर्व पर्यू पर्या मनाते थे। जैन शास्त्रोमें पर्यू पर्याका बहा महत्व है। दूसरा वार्मिक समारोह काल्युन शुक्ला श्राष्ट्रमी से

१. हिट्टी ओ॰ दी राष्ट्रकृटस् ए. २७२-३।

२, एपी. इ. मा ६ पू. २९।

के. एवी, के आ. २० पू. १४९ I

४. इलियट, १. पू. ६८।

५, १, एण्टी, सा. ७ पू. ३४

६. एन एपीटोम ओफ जैनिजम पू. ६७६-७।

प्रारम्भ होता या और एक सप्ताह तक चसता या। स्वेताम्बरोंमें यह चैत्र शुक्का द भी से प्रारम्भ होता है। शत्रुक्षय पर्वत पर यह पर्व अब भी बड़े समारोहसे मनाया जाता है क्यों कि उनकी मान्यतानुसार भी ऋषभदेवके गण्चर पुण्डरीकने पांच करोड़ अनुसायियोंके साथ इस तिथिको ही मुक्ति पायी ।
यी। यह दोनों पर्व पद शतीके दिख्णमें सुप्रचित्तत ये फलतः ये राष्ट्रकृट युगमें भी अवस्य बड़े उत्साहसे मनाये जाते हों ने क्यों कि जैनशास्त्र इनकी विधि करता है और ये आज भी मनाये जाते हैं।

राष्ट्रक्ट युगके मन्दिर तो बहुत कुछु अंशों में वैदिक मन्दिर कलाकी प्रतिलिपि थे। अगवान महा-वीर की पूजनविधि वैसी ही ब्यय-साध्यतथा विलासमय हो गयी थी जैसी कि विष्णु तथा शिवकी थी। शिला-लेखों में भगवान महावीरके 'झङ्गभोग' तथा 'रङ्गभोग' के लिए दान देनेके उल्लेख मिलते हैं जैसा कि वैदिक देवताओं के लिए चलन था। यह सब भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट सर्वाङ्ग आकिंचन्य धर्मकी विकृत व्याख्या नहीं थी ?

जैन मठों में भोजन तथा श्रोपिषयोंकी पूर्ण व्यवस्था रहती थी तथा धर्म शास्त्रके शिक्ष्ण की भी पर्याप्त व्यवस्था थी !

आसोधवर्ष प्रथमका कोन्त्र शिलालेख तथा कर्कके स्रत ताम्रपत्र जैन धर्मायतनोके लिए ही दिये गये थे। किन्तु दोनों लेखोंने दानका उद्देश्य बिलाचर-दान, वैश्वदेव तथा आनिहोत्र दिये हैं। ये शबके सब प्रधान वैदिक संस्कार हैं। आपाततः हनको करनेके लिए जैन मन्दिरोंको दिये गये दानको देख कर कोई भी व्यक्ति आश्चर्यमें एड जाता है। संभव है कि राष्ट्रकृट युगमें जैनधर्म तथा वैदिक धर्मके बीख आजकी अपेखा अधिकतर समता रही हो। अथवा राज्यके कार्यालयकी आसावधानीके कारण दानके उक्त हेतु शिलालेखोंमें बोड़ दिये गये हैं। कोन्त्र शिलालेखमें ये हेतु हतने आयुक्त स्थान पर हैं कि सुक्ते इसरी व्यक्ति ही अधिक उपयुक्त जंचती है।

# राष्ट्रकृट युगका जैन साहित्य--

जैसा कि पहिसे आनुका है अमोस्वर्ध प्रथम, कृष्ण द्वितीय तथा इन्द्र तृयीय या तो जैनसर्मानुयायी ये अयस जैनसर्म के प्रश्नय दाता थे। यही अवस्था उनके आधिकतर सामन्तोंको भी थी। अत्रव्य यदि इस युगमें जैन साहित्यका पर्याप्त विकास हुआ तो यह विशेष आश्चर्यकी बात नहीं है। ८ वीं शतीके मध्यमें हरिभद्रस्री हुए हैं तथापि इनका प्रान्त आजात होनेसे इनकी कृतियांका यहां विचार नहीं करें गे। स्वामी समन्तभद्र यद्यपि राष्ट्रकूट कालके बहुत पहिसे हुए हैं तथापि स्यादादकी सर्वोत्तम व्याख्या तथा तत्का-

१, भादोंने अन्तमें प्यू वण होता है। तथा चतुर्मासके अन्तमें कार्चिककी अद्यन्दिका पड़ती है।

२. इनसाइक्छोपीडिया जोफ रिकीज़न तथा रिधकस् मा. ५, ५. ८७८।

३. जर्नेछ बो. जा. रो. ए. सो: मा. १० पृ- १३७ ।

### वर्शी-ग्रमिनन्दन-प्रन्थ

लीन समस्त दर्शनोंकी स्पष्टतया सयुक्तिक समोद्धा करनेके कारण उनकी अध्यमीमांखा इतनी लोकप्रिय ही चुकी थी कि इस राज्यकालमें ८वीं शृतीके ज्ञारम्भसे लेकर ज्ञागे इस पर अनेक टीकाएं देखिएमें लिखी गयी थीं।

राष्ट्रकृट युगके प्रारम्भमें अकलंकभटने इसार अपनी अष्टशती टीका लिखी यो। अवण बेल-गोलाके ६७ वें शिलालेखमें अकलंकदेव राजा साइसतुमें अपनी महता कहते हुए चित्रित कियं गये हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यें साइसतुक्ष दिन्तदुर्ग दितीयथे। इस शिलालेखमें बौद्धोंक विजेतारूपमें अकलंक भटका वर्णन है। ऐसी भी दंतीकि है कि अकलंकभट राष्ट्रकृट सम्राट कृष्ण प्रथमके पुत्र थे। किन्तु इसे ऐतिहासिक सत्य बनानेके लिए अधिक प्रमाणोंकी आवश्यकता है। आप्तमीमांसाकी सर्वाङ्गसुन्दर टीकाके रचित्रता भी विद्यानन्द इसके थोड़े समय बाद हुए थे। इनके उल्लेख अवणबेलगोलाके शिला-केली में है।

#### न्याय-शास्त्र---

इस युगमें जैनतर्कशास्त्रका जो विकास हुआ है वह भी साधारण न था ! द वीं शतीके उत्तरार्धमें हुए खा॰ मिण्डयनन्दीने ही 'परीद्यामुख सूत्र' की रचना की थी। नीवीं शतीके पूर्वार्डमें इसपर झा॰ प्रभाचन्द्रने झपनी विख्यात 'प्रमेयकमल मार्तण्ड' टीका लिखी थी। इन्होंने मार्तण्डके खातिरिक्त 'न्यायकुमुदचन्द्र' भी लिखा था। जैन तर्कशास्त्रके दूसरे झाचार्य जो कि इसी युगमें हुए थे व मल्लवादी थे, जिन्होंने नथसारीमें दिगम्बर जैन मठकी स्थापनाकी थी जिसका द्राव कोई पता नहीं है! कर्क स्वर्णवर्ष के स्थतपत्रमें इनके शिष्यके शिष्यको ८२१ ई में दत्त दानका उल्लेख है इन्होंने बमोत्तरा' चार्यकी न्यायविन्दु टीकापर टिप्पण लिखे वे जो कि धमोत्तर टिप्पण नामसे ख्यात है। बीद प्रन्यके ऊपर जैनाचार्य द्वारा टीका लिखा जाना राष्ट्रकृटकालके धार्मिक समन्वय तथा सहिष्णुता की भावनाका सर्वया उचित कला था।

श्रमीधवर्षकी राजसभा तो श्रमेक विद्वानोंरूपी मालासे सुशोभित थी। यही कारण है कि श्रागामी श्रमेक शितयोंमें वह महान् साहित्यक-प्रभयदाताके रूपमें ख्यात या । उसके धर्मगुरू जिनसे-नाचार्य हरिवंश पुराखके रचयिता थे, यह प्रन्य ७८२ ई॰ में समाप्त हुआ। था। अपनी कृतिकी प्रशस्तिमें उस वर्षमें विद्यमान राजाश्रोंके नामोंका उल्लेख करके उनने प्राचीन भारतीय इतिहासके शोधक विद्वानों पर बहा उपकार किया है वह अपनी कृति श्रादिपुराखको समाप्त करने तक जीवित नहीं रह सके थे।

१ पीटरसनकी रिपोर्ट सं २,७९। ज॰ व॰ आ० रो॰ ए० सी॰ आ॰ १८ ए २१३।

२ एपी० कलो० आ० २ सं १५४।

१ भारतीय न्यायका इतिहास पूर्व १७९

४ एपी० **१० मा० २१** 

५ मा० न्या० ए १९४-५१

६ इ० एग्टी० १९०४ ए० ९७।

जिसे उनके शिष्य गुणचन्द्रने ८६७ ई० में समाप्त किया था; वो बनवासी १२००० के शासक लोका-दित्यके धर्मगुरु थे। श्वादिपुराण जैनप्रत्य है जिसमें जैन तीर्थंकर, श्वादि शलाका पुरुषोंके जीवन चरित्र हैं। श्वाचार्य जिनसेनने श्वपने पाश्चांम्युदय काष्यमें श्रृङ्गारिक खंडकाच्य मेघदूतके प्रत्येक श्लोककी श्वन्तिम पंक्ति ( चतुर्थ चरण ) की तपत्वी तीर्थंकर पाश्वंनाथके जीवन वर्णनमें समाविष्टि करनेकी श्रद्भुत वौद्धिक कुशलताका परिचय दिवा है। पाश्वांम्युदयके प्रत्येक पद्यकी श्वन्तिम पंक्ति मेघदूत के उसी संख्याके श्लोकसे ली गयी है। स्थाकरण प्रन्य शाकश्वरायनकी श्वमोधवृत्ति तथा वीराचार्यका गिणात-प्रन्य 'गिणातसारसंप्रदृत्य भी श्वमोधवर्ष प्रथमके राज्यकालमें समाप्त हुए थे।

## तदेशीय साहित्य-

कनारी भाषामें प्रथम लक्षणशास्त्र 'कविराजमार्ग' लिखे जानेका अय भा सम्राट स्नमोधवर्षके राज्यकालको है। किन्तु वह स्वयं रचियता ये या केवल मेरक ये यह स्नव भी विवादमस्त हैं । प्रश्नोत्तर-मालाका रचियता भी विवादका विषय है क्योंकि इसके लिए श्री शंकराचार्य, विमल तथा स्नमोधवर्य प्रथमके नाम सिये जाते हैं। डा॰ एक॰ डवल्यू॰ योमसने तिन्त्रती भाषाके इसके सानुवादकी प्रशस्तिके स्नाधारपर लिखा है कि इस पुस्तिकांके तिन्त्रती भाषामें अनुवादके समय स्नमोधवर्ष प्रथम इसका कर्त्ता माना जाता था। स्नतः बहुत संभव है कि वही इसका कर्त्ता रहा हो।

दसवीं शतीके मध्य तक दिल्ला कर्याटकके चालुक्य वंशीय सामन्तांकी राजधानी गंगधारा भी साहित्यिक प्रवृत्तियोंका बड़ा केन्द्र हो गयी थी। यहाँ पर सोमदेव प्रतिने अपने 'यशस्तिककच्यू' तथा 'नीति वाक्यानृत'का निर्माण किया था। वशस्तिकक यशपि धार्मिक पुस्तक है तथापि लेखकने इसकी सरस चम्यू बनानेमें अन्द्रुत सिहित्यक सामध्यंका परिचय दिया है। द्वितीय पुस्तक राजनीतिकी है। कीटिल्यके अर्थशास्त्रकी अनुतामिनी होनेके कारण इसका स्वतंत्र महत्त्व नहीं आका जा सकता है तथापि यह प्रत्य साम्प्रदायिकतासे सर्वथा शून्य है तथा कीटिल्यके अर्थशास्त्रसे भी ऊंची नैतिक हिसे लिखा गया है।

१ इ० एउटी० भाव १२ प्र २१६ ।

२ इसमें अपने की लेखक अमीपवर्षका 'अरमगुरु, कहता है।

वे इ० एल्टी १९१४ प्र २०५।

४ विण्टानित्य गजैटी सा॰ ३ प॰ ५७।

५ इ० एण्टीक १९०४ एक १९९ ।

इ जन इठ मान रीन ए० सी- १२ प्र ९८०।

७ यशस्तिककचम्पू पु॰ ४१९।

#### वर्णी श्रभिनम्दन-प्रत्थ

### महाकवि पम्प---

इस राज्यकालमें कर्याटक जैनवमैका सुदृद् गृद था। तथा जैनाचार्योंको यह भली भाति स्मरण या कि उनके परमगुरु तीर्थंकरने जनपदकी मानाश्चोंमें धर्मोपदेश दिया था। परिशाम स्वरूप १० वी शतीमें हम कनारी लेखकोंकी भरमार पाते है। जिनमें जैनी ही श्राधिक थे। इनमें प्राचीनतम तया प्रधानतम महाकवि पम्प ये इनका जन्म ९०२ ई० में हुआ या । आन्य देशके निवासी होकर भी कनारी भाषाके ब्रादि कवि हुए ये। इन्होंने ब्रापनी कृति क्रादिपुराग्यको ९४१ ई० में समाप्त किया या, यह जैन प्रत्य है। अपने मूल प्रन्य 'विकमार्जुन विजय'में इन्होंने अपने आश्रयदाता 'अरिकेशरी द्वितीय' को अर्जुनरूपसे उपस्थित किया है, अतः यह प्रन्थ ऐतिहासिक रचना है। इसी प्रन्थसे इमें इन्द्र तृतीयके उत्तर भारत पर किये गये उन ब्राकमणोंकी सूचना मिलती है जिनमें उसका सामन्त ब्रारिकेशरी द्वितीय भी जाता था। इस कालके दूसरे अन्यकार 'ऋसंग' तथा 'जिनचन्द्र' ये जिनका उल्लेख पूनने किया है यद्यपि इनकी एक भी कृति उपलब्ब नहीं है। पून कवि १० शतीके तृतीय चरणमें हुए हैं। यह संस्कृत तथा कनारी भाषामें कविता करनेमें इतने अधिक दन्न ये कि इन्हें कृष्ण तृतीयने उभयकुल चक्रवतींकी उपाधि दी थी। इनकी प्रधान कृति 'शान्ति पुराख' १ है। महाराख मारसिंह द्वितीयके सेनापित चामुण्ड-रायने 'चागुण्डरायपुराख' को दसवीं शतीके तीसरे चरखमें लिखा था। रन्न भी प्रसिद्ध कनारी कवि थे। इनका जन्म ९४९ ई० में हुआ था। इनका 'ऋजितनाथपुरागा<sup>४३</sup> ९९३ ई० में समाप्त हुआ था। जैन भर्म प्रत्योक। पुराण रूपमें रचा जाना बताता है कि राष्ट्रकृट युगमें जैनभर्मका प्रभाव तथा मान्यता दिवियामें श्रसीम थी।

९ कर्णाटक सावाभृषण, भूमिका० ए० १३-४

R " " 1, 941

**३ एपी॰ १० भा**० ५, पृ० **१७**५

ક<sup>99</sup> ° ૬ " હરા

# कौल धर्मका परिचय

भी डा॰ पा॰ अ।दिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, एम॰ ए०, पीएच० डी०

महाकवि राजशेलरका समय लगभग ६०० ई० माना जाता है। इनके प्राइत नाटक 'कर्पूर-मञ्जरी' में इन्द्रजालिक भैरवानन्दके मुखसे कुछ ऐसी बातें सुननेको मिसती हैं जिनमें 'कील धर्म' के विश्वसमें आकर्षक तथा निहित हैं। 'आपने गुरुओं के प्रसादसे कीलधर्मके अनुयायी मंत्र, तंत्र तथा ध्यानके लिए कह नहीं करते थे। लान-पान तथा विषय भौगमें भी उनके यहां कामाचार चलता था। वे भीषण कुलटा युवतीसे विवाह करते थे, मांस भद्यण उनके लिए सहज या तथा मदिरा तो प्राह्म थी। वे भीषण कुलटा भीजन करते थे, तथा चर्मलण्ड ही उनकी शय्या थी। भगवान् अह्मा तथा विप्णुने ध्यान, वेद-शास्त्रोंका अध्ययन तथा यत्र-यागादिका मुक्ति प्राप्तिक साधन रूपसे उपदेश दिया हो गा किन्तु उनका आदर्श देव उमापित इस दिशामें अद्भुत है; क्योंकि उन्होंने मदिरापान तथा स्त्री-संभोग द्वारा ही मुक्तिका उपदेश दिया है। जैसा कि कर्परमञ्जरीके निम्न उद्धारणोंसे स्पष्ट है—

मंताण तंत्राण ण कि पि जाणे झागं च णो कि पि गुरुप्पसाझा। मन्जं पिश्रामी महिलं रमामो मोक्सं च जामो कुलममासम्गा॥

रंडा चंडा विक्तिका घम्मदारा, मज्जं मंभं पित्ररा सज्जराम । भिक्सा भोज्जं सम्म संडं च सेजा कोलो घम्मो कस्स णो-भाइ रम्मो ॥

किंच-

मुत्ति भएंति हरि ब्रह्ममुहा वि देवा झाणेण वेश्वपढणेण कउक्तिश्चाहि। एक्केण केवळ मुमादश्पण दिहो मोकको समं सुरश्च केकि सुरारसेहि॥

'पृथ्वी पर चन्द्रमाकी ले आनेकी, सूर्यको मध्य आकाशमें कीलित कर देनेकी तथा स्वर्गीय यह, विद्यु, देव तथा अप्यराओंको नीचे ले आनेकी?' नैरवानन्दकी गर्वोक्ति भी इसी घारामें है-

१. कोनो द्वारा सम्पादित हरवाड माळाके केम्बिज इस्तर्लिखन ग्रन्थ (१९०१) २. कप्<sup>र</sup>रमजरी १, २२-२४।

दंसीम तं पि सिस्तगं वसुहाबहरणं थंभीम तस्स वि रहस्स रहं णहन्ते। आणोम जनक सुर सिद्ध गणं गणाओ। तं णित्थ भूमिबल्लप मह जं ण मज्मं॥

श्रधिक संभावना यही है कि ये सब योग्यताएं भैरवानन्दको प्राप्त विशेष विदियां रहीं हो । तथा साधारयातया प्रत्येक कौल धर्मानुयायीमें नहीं पायी जाती रहीं हो ।

# देवसेनाचार्यक वर्णन--

श्री देवसेनाचार्यने श्रपने 'दर्शनकार'' को वि० सं० ९९० श्रार्थात् ९३३ ई० में समाप्त किया था। फलतः वे राजरोखरके समकालीन थे। श्रपने 'भावसंग्रहर' में उन्होंने कतिपय श्रजैन दर्शनों तथा धर्मों की समीद्धा की है। इसी प्रसंगसे इन्होंने भी कीलधर्मके विषयमें कुछ विस्तृत उल्लेख किया है। इन्होंने 'कील' तथा 'कविल' वे पंथोंको एक दूसरे में मिला दिया है तथा प्राकृत श्रीर श्रपभंशके पद्योंको एक साथ रख दिशा है, इस पर से मेरे मनमें विचार श्राता है कि देवसेनने श्रपने समयके प्रचलित तथा सुविदित मन्तव्योंको केवल एकत्रित कर दिया है। उन्होंने न तो कील धर्मके सिद्धान्तप्रन्थोंका ही श्रध्ययन किया है श्रीर न इस धर्मके श्रनुयायियोंके सम्पर्कमें आकर स्वयं उन्हें जाननेका प्रयत्न किया है। उनके श्रीवर्काश उद्गार राजशेखरके उद्धरयोंके श्रत्यन्त समान हैं तथा निम्नलिखित स्वनाएं राजशेखरके अपेद्धा श्रीक हैं—'नारी शिष्योंके साथ मनमाना कामाचार कीलधर्मके श्रनुकुल है, इन्द्रियभीग बहुत महत्वपूर्ण है, मिदरापान तथा मांस भक्षयके साथ, साथ जीव-हिंसा भी इस धर्मके श्रनुकुल है। इस धर्ममें श्राराध्य देव वासनासे श्राक्रान्त है तथा 'माया' एवं 'श्रुत्य' नाम लेकर पूजा जाता है, गुरु लोग इन्द्रिय-भोगोंमें लीन रहते हैं, स्रीकी वय, पद, प्रतिष्ठा, श्रादिका कोई विचार नहीं है। वह केवल भोग विलासका साधन है। 'भाव संग्रह'' के कुछ संशोधित पर निम्न प्रकार हैं—

'रंडा मुंडा चंडी, सुंडी दिक्किवा धम्मदारा सीसा कंता कामासचा कामिया सा वियारा। मज्ज मांसं मिट्टं भक्कं भक्कियं जहि सोक्कं कवले धम्मे विसवे रम्मे तं जि हो मोक्क सोक्कं॥ रचा मचा कामासचा दृसिया धम्म मन्गा

१. 'भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट की पत्रिका प्र. १५ मा. ३ % ( पूना १९३४ )

२. माणिकचन्द्र दि. जैन ग्रन्थमाला नम्बई ( १९२१ )।

३. कीलधर्मका विस्तृत वर्णन मेरे सांख्य विमागर्मे दिया है।

४, भा॰ सं० पृ० १८२-८५।

वृष्टा बहु शिद्धा सुद्धा जिदिया मोक्कमया। अक्षे सुक्के क्रमो दुक्के जिन्मरं दिएजिक्सि। जेरह याणं दुक्के क्रमो तिक्स सिस्सा पउसा ॥ मज्जे अम्मो मंसे धम्मो जीव हिसाई धम्मो राई देवो दोसी देवो माया सुरूणं वि देवो। रक्षा मक्षा कंता सक्षा जे गुरु वि पुजा हा हा कहुं जड्डो लोको अनुमृहं कुणंतो ॥ धृय मायरि वहिणि क्रमणा वि पुक्तिथिण आयति य वासवयणु प्यडे वि विष्यं। जह रमिय कामाउरेण वैयगव्ये उप्पण द्प्ये। वंभणि स्थिपिण डॉवि जिह य दरुडि रज्जह बम्मारि कवले समह समागह य भुक्तिम परणारि।

## जसहरचरिजका वर्णन-

भी पुष्पदन्ताचार्यके 'बसहरचरिक' (यशोधरचरित) के मूलमें भीगन्ववं (१३०८ रै०) द्वाराबादमें सम्मिलित कर दिये गये अंशोंमें भी कीलाचार्यका चमत्कार-पूर्ण वर्णन मिलता है।

कौलाचार्यके शरीरका वर्णन भी विचकर है। जैवा कि भैरव नामसे स्पष्ट है उनका वाधारण आकार प्रकार भीषण होता है। वह शिरपर रंग विरंगी टोपी पहिनते हैं जो दोनों कानोंकों दके रहती है हायमें बतीव अंगुल सम्बा दण्ड रहता है जिसे एकड़नेका उनका प्रकार वड़ा विचित्र है। गलेमें वीगपष्ट पहिनते हैं, अन्दुत रूपसे सुसम्बत रहते हैं, पैरोमें लकड़ीकी खड़ाऊं पहिने रहते हैं तथा सुन्दर टोटी दार पतली आवाजका बाजा (संग) लिये रहते हैं।

उनके श्रान्य गुणोंका विषेचन करते लिखा है—वह कपटी तथा कूर होता है; जोरसे चिल्लाता हुशा वह द्वार, द्वार भोजन मांगता फिरता है। वह लोगोंको श्रपने सम्प्रदायमें दीन्तित करता है। वह इन्द्रिय भोगोंमें श्रासक होता है और कुछ भी खा सकता है। वह श्रपनेको श्रव तथा चिरखीिव कहता है तथा चारों गुगोंकी समस्त घटनाओं का सान्तात्-दृष्टा कह कर उन्हें गिनाना प्रारम्भ कर देता है। वह श्रपने श्रापको श्रान्त राज सम्प्रक कहता है; वह सबको शान्त राज सकता है, वह सूर्यकी गति रोक सकता है, चिन्द्रकाको बीन्तमें ही दक सकता है, वह विविध विद्या तथा मंत्रोंका प्रभु है। वह महा शक्तिशाली पुरुष है वो कि सब कुछ कर सकता है। सम्बद्ध पंक्तियां निम्न प्रकार हैं?—

309

29

१, बारजा जेन अन्यमाकामें भीनेय द्वारा सम्यादित संस्करण (१९३१) भूमिका पु॰ १७ तथा मूळ ६, आदि ।

२. जसहरवरिक प्र० ५, २०-६, १५, ६, २८-७, ३।

"तडी रख करंत ही जणपालंत हो मंत महिल हिं परिवरित। पत्ति राय उरहो भणकण वउरहो संवत्तर कउलायरिउ ॥ ति जगह मयाउल चित्रय रासि महरउ अहि हाणि सन्यगासि। तहि अमहि मिन्यायक देश सिक्स क्यूगयहं अएहं कुलुममा दिक्स। बहुसिक्स हिंस हियउ ढंमधारि, धरि घरि हिंदर हंकार कारि। सिरि टोप्पी विराण बराण वराण सा अंपवि संडिय दोरिण कराण। अक्गुल दुतीस परिमाणु इंड इत्थे उप्फालिवि रहई खंड। गति जोगबट्ट सजिउ विविद्य पाउडिय जुम्म पर दिएण दिस् तड तड तड तड तडिय सिंगु सिंगमा छेवि किउ तेण चंगु। व्यप्ति अपदो माहप्तु हप्तु अगर्डास्टर अवर्र थुणइ अप्तु । मह पुरत पसप्पिय जुयचयारि हुउं जरह ण घिप्यमि कप घारि। णल णहुस वेणु मंधाय जेवि महि मुंजिवि शवरहं गयहं ते वि। मदं विष्टु रामराबण भिडंत संगामरंगि णिसियर मधं विष्टु जुहिहिल बंधुसहिउ दुज्जोहणु ण करह विएडु कहिउ । इउ चिरजीवित माहरह मंचि इउ सयलई क्षोयई करमि संति। इउं यंभिभि रविदि विभागुजंतु वंदस्स जोएइ छायमि तुरंतु। सम्बद विकास मह विष्कुरीत बहु तंत मंत अगाइ सरीते। जोइसक मणि तुद्रुउ चिंतइ दुहुउ इंदिय सुहु महु पुज्जह । जं जं उद्देसिम तं भुंजेसिम प्रारासह ता बवइ ओइ मह सयलु रिक्टि विक्कुरइ बाग्तरि विक्रसिक्छि। इउं इरण करण कारण समत्यु इउं पयदु घरावति गुण पसत्यु। जं जं तुई मन्गति कि पि क्लु तं तं इउं देगि महा पयत्थु॥"

गन्धर्व तथा राजरोखरके उद्धरखोंकी सूचम समीद्धा द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि साद्धात अथवा परम्परया प्रथम विद्वान द्वितीयके ऋखी हैं। 'कर्पूरमञ्जरी' में आये 'भैरव' तथा 'जोइसक' शब्दोंका प्रयोग 'जसहर चरिऊ' में भी हुआ है। अन्तर इतना है कि प्रथममें 'भैरवानन्द' पद है। दोनों वर्धानोंमें कीलाचार्यके अधिकांश गुख समान हैं तथा 'सूबंकी मध्य आकाशमें रोक दूं कथनका तो शब्द-विन्यास भी समान है।

बहुत संभव है कि कौलधर्म तथा कौलाचार्यके उपयुंत्सिलित वर्यानों तथा उल्लेखोंको धार्मिक पक्षपातने कुछ श्रातिरंजित किया हो, तथापि राजशेखर तथा देवसेनके उद्धरणोंमें तथा उक्त श्रान्य सामग्रीमें दशमी शतीमें प्रचलित श्रीलधर्मका श्रान्छा चित्र मिलता है वो कि उसके स्थूल जानके लिए पर्याप्त है।

# भगवान् महावीरकी निर्वाणभूमि

भी प्रा॰ हा॰ राजवली पाण्डेय, एम॰ ए०, हो॰ ब्रिट॰

इस बातको सभी मानते हैं कि भगवान् महावीरका निर्वाण पावा-( ग्र-पापा ) पुरीमें हुआ या । आज कल अद्धालु जैन जिस स्थानको उनकी निर्वाणभूमि समस्त कर तीर्थयात्रा करने वाते हैं यह पटना जिलान्तर्गत राज्यह और नालन्दाके बीच बहुगांवमें स्थित है। मस्तुत लेखकके मतमें आधुनिक पावाकी मित्रण भावना-प्रसृत, पश्चांत्-स्थाना-तरित और कल्पित प्रतीस होती है। वास्तविक पावापुरी उससे भिन्न और दूरस्थ थी।

## निर्वाण वर्णन---

मूल प्रन्थोंमें भगवान् महावीरके निर्वाणके सम्बन्धमें निम्नलिखित वर्णन मिसते हैं---

- १—जैन कल्पसूत्र और परिशिष्ट-पर्वन्के अनुसार भगवान् महावीरका निर्वाण (देहावसान) मल्लोकी राजधानी पाषामें हुआ। मल्लोंकी नव शाखाओंने निर्वाणस्थान पर दीपक जला कर प्रकाशीरसव मनाया।
- २--- भौद्धप्रन्य मिल्फ्सिनिकाय (३-१-४) में यह उल्लेख है कि जिस समय भगवान् बुद्ध शास्त्रपदेशके 'साम' प्राममें विहार कर रहे थे उस समय 'निगंठ-नातपुत्त' ख्रभी ख्रभी पावामें मरे थे !

ऊपरके वर्णनोंसे नीचे लिखे निष्कर्ण निकलते हैं -

- १ जिस पावामें भगवान् महावीरका निर्वाण हुआ वह महलोंकी राजधानी थी।
- २--अपर्युक्त पावा शाक्यदेशके निकट थी; दूसरे वर्णनसे यह स्पष्ट व्यनि निकलती है।

### वर्णी-प्रभिनन्दन-प्रस्थ

#### समस्या---

श्रव प्रश्न यह है कि मल्लोंकी राजधानी पावा कहां पर स्थित थी। यह निश्चित है कि बीद और जैन साहित्यमें जिन गढातंत्रोंका वर्णन मिलता है उनमेंसे पावाके मल्लोंका भी एक गढातंत्र था। मल्लोंकी दो मुख्य शालाएं थों—(१) कुशीनगरके मल्ला और (२) पावाके महला। मल्लोंकी नव छोटी छोटी शालाछोंका भी वर्णन मिलता है जिनको मल्लांक (लघुवाचक) कहते थे। इनके सभी वर्णनोंसे यही निष्कर्ष निकलता है कि मल्लोंकी सभी शालाएं निकटस्थ, पहोसी और एक संघमें संघटित थीं। झतः मल्लोंकी दूसरी प्रमुख शालाको राजधानी पावा प्रथम प्रमुख शालाकी राजधानी कुशीनगरसे दूर न होकर पात होनी चाहिये। झव यह निर्विवाद रूपसे सिद्ध हो गया है कि कुशीनगर देवरिया जिलान्तर्गत (कुछ समय पहले गोरखपुर जिलान्तर्गत) कराया नामक करावेके पास झनुरुषवाके दूहों पर स्थित था। बौद्धकालीन गग्यतंत्र बढ़े बढ़े राज्य नहीं थे। उन राज्योंमें राजधानी और उनके झास पात के प्रदेश सम्मिखित होते थे; संभवतः ये यूनानके 'नगरराष्ट्रों' से कुछ बढ़े थे। इस परिस्थितिमें पावा कहीं कुशीनगरके पास स्थित होनी चाहिये।

#### पावाका स्थान--

पावाकी स्थिति और दिशाके संकेत बौद्ध साहित्यमें निम्न रूपसे मिलते हैं-

१. प्रसिद्ध बंद्ध प्रन्य 'महापरिनिन्धान सुत्तान्त' में निर्धायके पूर्व भगवान् बुद्धकी राजयहरे कुरीनगर तककी यात्राके मार्ग और चारिका का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार वे राजयहरे नालन्दा, नालन्दासे पाटिलपुत्र (जो अभी वस रहा था), पाटिलपुत्रसे कोटिशाम, कोटिशामसे नादिका, नादिकासे वैशाली, वैशालीसे भण्डुप्राम, भण्डुप्रामसे हस्तिग्राम (इसुद्धाके पास), इस्तिग्रामसे अम्बप्राम (अभिया), अम्बप्रामसे अम्बप्रामसे भोगनगर (बदरांव), भोगनगरसे पाया और पायासे कुरीनगर गये। इस यात्रा-कममें पाया भोगनगर (बदरांव) और कुरीनगरके बीचमें होनी चाहिये। एक बात और ध्यान देनेकी है। भगवान बुद्ध रक्तातिसारसे पीडित होते हुए भी पावासे कुरीनगर पैदल एक दिन में विभाम करते हुए पदुंचे थे। अत्रत्व पाया कुरीनगर से एक दिनकी हलकी शत्राक्ष वृद्ध पर स्थित होनी चाहिये।

२. दूसरे बौद्ध प्रन्य 'चुल्लनिहेसके' 'विक्रिय सुत्तमें' भी एक यात्राका उल्लेख है। इसमें हेमक, नन्द, दूभय, क्यादि चटिल साधु कल्लकसे चले थे कीर उनके मार्गमें क्रमशः निम्नलिखित नगर पडे।

> कोसम्बिश्चापि साकेतं सावरियं व पुरुषमं। सोतस्यं कपितवस्यं कुसिनारञ्च मंदिरं॥ पावञ्च भोगनगरं वेसान्नि मागमं पुरं।

## भगवान् महाबीरकी निर्वाणभूमि

ऊपरके अवतरकारों भी स्पष्ट है कि वैद्यासीकी औरसे पावा नगरी भोगनगर (बदरांव ) और कुशीनगरके बीचमें पहली थी।

इन सम बातोंकी प्यानमें रखकर वो सहक कुशीनगरसे वैशाली (= वसाट विशासके मुजप्तर-पुर जिलेमें) की खोर जाती है उसी पर पावा नगरीको इट्ना चाहिये। इसी रास्ते पर कुशीनगरसे सगभग ९ मीलकी दूरी पर पूर्व-दिस्त्या दिशामें सिठ्यांव (काजिल नगर) के डेट्रमील विस्तृत भग्नावशेष हैं। ये अवशेष भौगनगर और कुशीनगरके बीचमें स्थित हैं। 'महापरिनिज्जान सुतान्त' से यह भी पता लगता है कि पावा और कुशीनगरके बीचमें दो खोटी नदियां बहती थीं। काजिलनगर और कुशीनगरके बीचमें ये नदियां शुन्दा (बोना) और पाची (ककुत्या) के रूपमें वर्तमान हैं। ग्रातः सभी परिश्वितयों पर विचार करते हुए पावापुरीकी स्थित काजिलनगर ही निश्चित जान पहती है। काजिलनगर नाम नया है और मुसलिम शासनके सबय पढ़ा था। वहीं एक टीले पर एक मुसलमान कड़ीरकी समाबि भी धन गयी है। परन्तु इसके पास ही में विहारोंके अन्नावशेष और जैनमूर्तियोंके दुकड़े पाये जाते हैं। ये अवशेष इस बातकी और लंकित करते हैं कि इस स्थानका समस्य बीट्ष और जैनम्होंसे या और इससे लगा हुआ एक विस्तृत नगर बसा था। दुर्भाग्यवश यहां सननकार्य आभी विल्कुल नहीं हुआ है। खुदायी होनेपर इस स्थानका इतिहास अजिक स्पष्ट और निश्चित हो जायगा।

### अन्य मान्यताएं---

कुछ विद्वानोंने पावाकी स्थिति अन्यत्र निश्चित करनेकी चेण्टा को है। कर्निग्रहमने पावाको वर्तमान पडरोना (ज्याप्राफिकल डिक्शनरी आफ् ऐंतियंट इंडिया) और महापंडित राहुल लाकस्यावनने पावाको रामकोला स्टेशनके पास 'पपउर' माना है। इन अभिन्नताओं योदेसे शब्दलाम्बको छोड़कर और कोई प्रमाण नहीं है। ये दोनों स्थान कुशीनगरसे पश्चिमीत्तर कपिलवस्तु और आवस्ती जानेवाले मार्गपर स्थित हैं और कुशीनगरसे वैशाली वानेवाले मार्गकी ठीक उलटी दिशामें हैं। अतः पडरीना और पपउर पावा नहीं हो सकते। प्रसिद्ध विद्वान् स्व० डा० काशीप्रसाद वायसवालने वीद्धकालीन राज्योंकी स्थिति और भूगोल पर ध्यान न देकर अपने ग्रंथ 'हिन्दूपोलिटी' (भाग १ ए० ४८) में मल्लोंके राज्यको कुशीनगरसे पटनाके दिख्या तक विस्तृत और अस्पष्ट रूपसे आधुनिक पावाको मल्लोंकी राज्यानी पावा मान लिया है जो सर्वथा भ्रान्त है।

## कतिपय मौलिक विरोध---

वर्तमान पावाको मल्लांकी राजवानी श्रीर भगवान् महावीरकी निर्वाण भूमि मान लेनेमें कई प्रवल श्राप्तियां हैं—

१. भगवान् बुद्ध और भगवान् महाबीर दोनोंके समकालीन मगधके रावा बिम्बसार और स्रवातरानु ये । मगब राज्य गंगाके दिव्या सम्पूर्ण दिव्या-विहार पर फैला था । उसकी राजधानी उस

#### वर्णी-श्राभिनन्दन-प्रन्थं

समय पाटिलपुत्र न होकर राजयह (राजिशिर) थी। आजातरात्र वहा ही महत्वाकां भी, साम्राज्यवादी और गणतंत्रोंका राष्ट्र था। उसने गंगाके उत्तरमें स्थित 'विवसंघ' और उसके सहायक मल्ल-संघको दस वर्षके भीषवा युद्धके बाद परास्त किया था। अतः राजयहके निकट पहोसमें मल्लोंकी राजधानी पावाका होना राजनैतिक दृष्टिसे विल्कुल असंभव है। और मगध तथा काशी दोनों पर आधिकार रखनेवाले अजात राष्ट्रके समयमें गंगाके दिविणमें मल्ल राज्यका विस्तार उससे भी आधिक असंभव था।

- २. ध्महापरिनिब्बानसुत्तान्तं से तत्कालीन भूगोल कां। उस समयके मार्गोकी दिशाएं स्पष्ट मालूम होती हैं। दिख्या-विहारमें स्थित राजग्रहसे प्रारम्भ होनेवाला मार्ग उत्तरमें चलकर गंगाको पार्टाल-पुत्र पर पार करता था। इसके बाद वह वैशाली (उत्तर विहारका मुजफ्करपुर जिला) पहुंचता था। उसी मार्ग पर पश्चिमोत्तरमें चलकर भोगनगर और कुशीनगरके बीचमें पावापुरी पहती थी! भगवान् बुद्ध बीमारीकी अवस्थामें भी पावासे चलकर पैदल एक दिनमें कुशीनगर पहुंचे थे। राजग्रहके निकटस्थ वर्तमान पावा कुशीनगरसे दस मीलसे अधिककी दूरी पर है; अतः यह बास्तविक पावा नहीं हो सकती।
- ३. वर्तमान पावापुरीमे प्राचीन नगर अथवा धर्मस्थानके कोई अवशेष नहीं मिलते हैं। वर्तमान मंदिरादि प्रायः आधुनिक हैं। यह बात इस स्थानकी प्राचीनतामें सन्देह उत्पन्न करती है। वर्तमान पावा संभवतः मुसलिम शासनके समय स्थानान्तरित हुई मालूम होती है। इसको भगवान महावीरकी निर्वाण भूमि माननेमें एक बात कारण हो सकती है। यह नालन्दाके अति निकट है; संभवतः उनकी अंतिम यात्रा यहींसे प्रारम्भ हुई हो। परन्तु उनका देहावसान मल्लोंकी राजधानी पावामें ही हुआ। या।

१, पाना की ओर अभी नद्वत कम कीगों का ध्यान गया है। समनतः अपने अज्ञान और मुसलिम आर्तक के कारण जैन जनता ने इसका परिस्थाग कर दिया हो। परन्तु जब ऐतिहासिक चेतना स्थानीय जनता में जागृत हो रही है और गत व वं वहां पाना हाई रक्क नामक निधालय सोला गया। पास के ही कुशीनगर में सरकार का ओर से जनन कार्य हुआ है औं। श्रीमन्त निरक्षांजी ने कई सब्य श्मारतेननवा दी है। पाना जभी सरकार और श्रद्धालु श्रीमतों की प्रतीक्षा कर रही है।

# तामिल-पदेशोंमें जैनधर्मावलम्बा

भी प्रा० एम० एस० रामस्वामी आयंगर, एम० ए० श्रीमत्वरमगम्मीरस्याद्वादामाघलाम्छनम् । जीयात्रभैलोक्यनाथस्य शासमं जिनशासनम् ॥

भारतीय सन्यता अनेक प्रकारके तन्तुओं से मिलकर बनी है। वैदिकोंकी गम्भीर हीर निर्भीक बुद्धि, जैनको सर्वव्यापी मनुष्यता, बुद्धका ज्ञान-प्रकाश, अरबके रैगम्बर (मुहम्मद साहब) का विकट धार्मिक बोश और सगठन-शक्ति, द्रविहोंकी व्यापारिक प्रतिभा और समयानुसार परिवर्तनशीलता, इन सबका भारतीय जीवन वर अनुपम प्रभाव पहा है और आज तक भी भारतियोंके विचारों, कारों और आकांद्याओं पर उनका अहश्य प्रभाव मौजूद है। नये नये राष्ट्रोंका उत्थान और पतन होता है, राज महाराज विजय माप्त करते हैं और पददिलत होते हैं; राजनैतिक और सामाजिक आन्दोंकानों तथा संस्थाओंकी उन्नतिके दिन आते हैं और बीत जाते हैं, धार्मिक सम्प्रदायों और विचानोंकी कुछ, काल तक अनुयायियोंके हृदयोंमें विस्कृति रहती है। परम्तु इस सतत परिवर्तनकी क्रियाके अन्तर्गत कितपय चिरस्थायी लच्चण विद्यमान है, जो हमारे और इमारी सन्तानोंकी सर्वदाके लिए पैनुक-सम्पत्ति है। परस्तु तेलामें एक ऐसी जातिके इतिहासको एकत्र करनेका प्रयत्न किया जायगा, जो छपने समयमें उन्धपद पर विराजमान यी, और इस बात पर भी विचार किया जायगा कि उस जातिने महती दिन्त्यम्भारतीय सम्यताकी उन्नतिमें कितना भाग लिया है।

## जैन धर्मकी दक्षिण यात्रा--

यह ठीक ठीक निश्चय नहीं किया वा सकता कि तामिल प्रदेशोंमें कब बैनधर्मका प्रचार प्रारम्भ हुन्ना। सुदूरके दक्षिया-भारतमें जैनधर्मका हतिहास लिखनंके लिए यथेष्ट मामग्रीका झभाव है। परन्त दिगम्बरोंके दिवया जानेसे इस इतिहासका प्रारम्भ होता है। भवयाबेलगोलाके शिलालेख अब प्रमायकोटिमें परियात हो सुके हैं और १६ वीं शतीमें देवचन्द्रविरचित 'राजावलिकये' में वर्षित जैन-इतिहासको झब इतिहासक विद्वान् झसत्य नहीं ठहराते। उपर्युक्त दोनों स्त्रोंसे यह ज्ञात होता है कि प्रसिद्ध भद्रबाहु ( भुतकेयन्नी ) ने यह देखकर कि उच्जैनमें बारह वर्षका एक भयक्कर दुर्भिन्न होने वाला

### वर्गी-मारिनन्दन-प्रत्यं

🕽 अपने १२००० शिष्योंके साथ दक्षिणाकी और प्रयाण किया । मार्गमें भूतकेवलीकी ऐसा बान पड़ा कि उनका जन्त समय निकट है और इसलिए उन्होंने कटवप्र नामक देशके पहाड पर विभाम करनेकी क्राहा दी । वह देश जन, चन, सवर्ण, अज, गाय, भेंस, वकरी, क्रादिसे सम्पन्न था । तब उन्होंने विद्यासमुनिको उपदेश देकर अपने शिष्योंको उसे शौंप दिया और उन्हें चील और पाण्क्य देशोंमें उसके अधीन मेजा। राजावलिकथेमें लिखा है कि विशाखमुनि तामिल-प्रदेशोंमें गये, वहां पर जैनचैत्थालयोंमें उपासना की और वहांके निवासी जैनियोंकी उपदेश दिया। इसका तात्पर्य यह है कि भद्रवाहके मरण ( अर्थात् २९७ ई० पू० ) के पूर्व भी जैनी सुदूर दिवागमें विद्यमान वे । बद्यपि इस बातका उल्लेख राजाविलकथेके अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलता और न कोई अन्य प्रमाण ही इसके निर्याय करनेके लिए उपलब्ध होता है, परन्त अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि प्रस्थेक धार्मिक सम्प्रदायमें विशेषतः उनके जन्मकालमें, प्रचारका भाव बहुत प्रवल होता है, तो शायद वह भनुमान भनुचित न होगा कि जैनधर्मके पूर्वतर प्रचारक पार्श्वनाथके संघ दक्षिणकी भीर भगश्य गये हों गे। इसके अतिरिक्त जैनियोंके इदयोंमें ऐसे एकान्त स्थानोमें वास करनेका भाव सर्वदासे चला जाया है, वहां वे तंशरके भंकटोंसे दूर प्रकृतिकी गोदमें, परमानन्दकी प्राप्ति कर तकें। जतएव ऐसे स्थानोंकी खोजमें जैनी लोग अवश्य दक्षिणकी स्त्रोर निकल गये हों गे। मदराह प्रान्तमें जो स्त्रभी जैन मन्दिरों, गुफाझों, झीर वस्तियोंके भग्नावशेष झीर धुस्त पाये जाते हैं वही उनके स्थान रहे हों गे । यह कहा जाता है कि किसी देशका साहित्य उसके निवासियों के जीवन और व्यवहारोंका चित्र है। इसी सिद्धान्तके अनुसार तामिल-साहित्यकी प्रन्यावलीसे इमें इस बातका पता लगता है कि वैनियोंने दिख्या भारतकी सामाजिक एवं चार्मिक संस्थाखोंपर कितना प्रभाव डाला है।

## साहित्यिक प्रमाण--

समस्त तामिल-ताहित्यको हम तीन युगोमें विभक्त कर वक्ते हैं-

- १ संध-काल।
- २ शैव नयनार और वैष्णव श्रलवार काल।
- ३ ऋर्वाचीन काल ।

इन तीन युगोंमें रिचत श्रन्थोंसे तामिल-देशमें वैनियोंके बीवन श्रीर कार्यका श्रन्छा पता लगता है ! संघ-काल---

. तामिल लेखकीके अनुसार तीन संघ हुए हैं। प्रयम संघ, मध्यम संघ आन्तिम संघ। वर्षमान ऐतिहासिक अनुसन्धानसे यह ज्ञात हो गया है कि किन किन समयोंके अन्तर्गत ये तीनों संघ हुए। अन्तिम संघके ४६ किवरोंमें से 'विकिश्रार'ने संघोंका वर्षन किया है। उसके अनुसार प्रसिद्ध वैयाकरण योलकपियर प्रथम और दितीय संघोंका सदस्य था। ज्ञान्तरिक और भाषासम्बन्धी प्रमाणोंके आधारपर अनुमान किया

जाता है कि उक्त ब्राझका नैयाकरका ईसासे ३५० वर्ष पूर्व विद्यामान हो गा । विद्वानीने द्वितीय संघका कास ईसाकी वृसरी शती निश्चय किया है। झन्तिम संघके समयको झाजकल इतिहासक लोग ५ वीं, ६ ठीं शती में निश्चय करते हैं। इस प्रकार सब मतमेदोंपर ज्यान रखते हुए ईसाकी ५ वीं शतीके पूर्वेसे लेकर ईसाके झनन्तर ५ वीं शती तकके कासको हम संघ-काल कह सकते हैं। झव हमें इस बातपर विचार करना है कि इस कालके रचित कीन ग्रन्य जैनियोंके जीवन और कार्योंपर प्रकाश डासते हैं।

सबसे प्रयम, 'योलकिपियर' संय-कालका आदि सेखक और वैयाकरण है। यदि उतके समयमें जैनी लोग कुछ भी प्रसिद्ध होते तो वह अवश्य उनका उल्लेख करता, परन्तु उसके प्रन्योमें जैनियोंका कोई वर्णन नहीं है। शायद उस समय तक जैनी उस देशमें स्थायी रूपसे न बसे हों गे अथका उनका पूरा शान उसे न हो गा। उसी कालमें रचे गये 'पशुपाट्ड' और ''एट्ड्योगाई" नामक काम्योंमें भी उनका वर्णन नहीं है, यशपि उपर्युक्त प्रन्योमें विशेष कर प्रामीण वीयनका वर्णन है।

करल--

ब्सरा प्रसिद्ध प्रन्य महात्मा 'तिश्वल्लुवर' रचित 'कुरल' है, जिसका रचना-काल ईसाकी प्रथम शती निश्चय हो चुका है। 'कुरल' के रचयिताके धार्मिक-विचारोंपर एक प्रसिद्घ विद्धान्तका अन्म हका है। कृतिपय विद्वानोंका मत है कि रचिपता जैन धर्मावलम्बी या। प्रत्यकर्ताने प्रत्यारम्भमें किसी भी वैदिक देवकी यन्दना नहीं की है बल्कि उसमें 'कमल-गामी' और 'ब्रष्टगुणयुक्त' खादि शब्दोंका प्रयोग किया है। इन दोनों उल्लेखोंसे यह पता क्षगता है कि प्रम्यकर्ता जैनधर्मका अनुवायी था। बैनियोंके प्रतसे उस्त प्रन्य'एलचरियार' नामक एक जैनाचार्यकी रचना है'। श्रीर तामिल काव्य 'नीक्केशी' का जैनी भाष्यकार 'समयदिवाकर मुनि' 'कुरल'को अपना पूरुय-प्रन्थ कहता है। यदि यह छिद्धान्त ठीक हैती इसका यही परिशाम निकलता है कि यदि पहले नहीं तो कमसे कम ईवाकी पहली शतीमें बैनी लोग सुदूर दक्षिणमें पहुंचे ये भीर वहांकी देशभाषामें उन्होंने भ्रपने धर्मका प्रचार प्रारम्भ कर दिया था। इस प्रकार ईसाके भनन्तर प्रथम दो शतियोंमें तामिल प्रदेशोंमें एक नये मतका प्रचार हम्रा. जो बाधाइम्बरोंसे रहित और नैतिक सिद्धान्त होनेके कारण द्राविद्वियोंके लिए मनोमुखकारी हुआ। आगे चलकर इस धर्मने दिल्ला भारतपर बहुत प्रभाव ब ला । देशी भाषाश्चोंकी उन्नति करते हुए जैनियोंने दान्नियास्योंमें आर्य विचारी और आर्थ-विद्याका अपूर्व मचार किया, जिसका परिणाम यह हुआ। कि द्राविद्दी साहित्यने उत्तर भारतसे प्राप्त नवीन सन्देशकी घोषणा की । मि॰ फ्रेंजरने अपने "भारतके साहित्यक इतिहास" (A Literary History of India") नामक पुस्तकर्मे लिखा है कि 'यह जैनियों हो के प्रयत्नोंका फल या कि दक्षिणमें नये बादशों नये ग्राहित्य ब्रीर नये भावींका सञ्चार हुआ।" उस समयके द्राविहोंकी उपातनाके विचानों पर विचार करनेसे यह अच्छी तरहसे स्वभामें आ जावगा कि जैनवर्मने उस देशमें

१ ५ळ विस्थार, ५ळाचार्थ अथवा १काचार्यका सदेशीय रूप प्रतीत होता है। यह नाम जन युगाचार्थ कुम्द युन्द स्वामीका अपर नाम था।

### वर्गी-क्रिनन्दन-प्रन्थं-

जदाकी से जमायी। द्राविद्दोंने जानीश्री सम्यताकी उत्पत्ति की यी। स्वर्गीय भी कनकसमाई पिल्लोको आनु-सार, उनके धर्ममें बिलदान, भविष्यवायी और आनन्दोत्पादक स्वत्य प्रधान कार्य थे। वब ब्राह्मयोंके प्रथम दलने दिक्क्षयमें प्रवेश किया और मदुरा या अन्य नगरोंमें वास किया तो उन्होंने इन आचारोंका विरोध किया और अपनी वर्ण-ज्यवस्था और संस्कारोंका उनमें प्रचार करना चाहा, परन्तु वहांके निया-सियोंने इसका धोर विरोध किया। उस समय वर्ण-ज्यवस्था पूर्याक्यसे परिपुष्ट और संगठित नहीं हो पायी थी। परन्तु जैनियोंकी उपासना, आदिके विधान ब्रह्मखोंको अपेक्ष सीधे सादे दंगके ये और उनके कतियय सिद्धान्स सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट थे। इसलिए द्राविद्दोंने उन्हें पसन्द किया और उनको अपने मध्यमें स्थान दिया, यहां तक कि अपने धार्मिक जीवनमें उन्हें अत्यन्त अन्दर और विश्वासका स्थान प्रदान किया।

## कुरलोत्तर काल--

कुरलके अनन्तरके युगमें प्रधानतः जैनियोंकी संरखतामें तामिल साहित्य अपने विकासकी चरम सीमा तक पहुंचा । तामिल साहित्यकी उजतिका वह सर्वश्रेष्ठ काल या । वह जैनियोंकी भी विद्या तथा प्रतिभा का समय था, यद्यपि राजनैतिक-सामर्थ्यका समय अभी नहीं आया था । इसी समय (दितीय शती) चिर-स्मरणीय 'शिलप्पदिकारम्' नामक काम्यकी रचना हुई । इसका कर्ता चेर-राजा सेंगुतुबनका भाई 'इलंगोब दिगाल' था । इस प्रन्यमें जैन-सिद्धान्तों, उपदेशों और जैनसमाकके विद्यालयों और आचारों आदिका बिस्तृत वर्णन है । इससे यह निःसन्देह सिद्ध' है कि उस समय तक अनेक द्राविडोंने जैनधर्मकी स्वीकार कर लिया था ।

ईसाकी तीसरी और चौथी शितयों में तामिल-देशमें जैन धर्मकी दशा जाननेके लिए हमारे पात काफी सामग्री नहीं है। परन्तु इस बातके यथेष्ट प्रमाण प्रस्तुत हैं कि ५ वी शतीके प्रारम्भमें जैनियोंने अपने धर्मप्रचारके लिए बड़ा ही उत्साहपूर्ण कार्य किया। 'दिगम्बर दर्शन' (दर्शन सार?) नामक एक जैन ग्रन्थ में इस विध्यका एक उपयोगी प्रमाण मिलता है। उक्त ग्रन्थ में लिला है कि सम्बत् ५२६ विक्रमी (४७० ईसमी) में पूच्यपादके एक शिष्य बज्रनन्दी द्वारा दिल्ला मधुरामें एक द्राविड-संघकी रचना हुई श्रीर यह भी लिला है कि उक्त संघ दिगम्बर जैनियोंका या जो दक्षित्य मधुराम अपना धर्मभचार करने आये थे।

वह निश्चय है कि पाण्ड्य राजाझोंने उन्हें सब प्रकारसे श्चपनाया। सगभग इसी समय प्रसिद्ध 'नसदियार' नामक प्रन्यकी रचना हुई श्चीर ठीक इसी समयमें ब्राह्मणों श्चीर वैनियोंमें प्रतिस्पर्धाकी मात्रा उत्पक्ष हुई।

इस प्रकार इस 'संबकाल' में रचित प्रन्थोंके श्वाधारएर निम्नलिखित विवरण तामिल-देश स्थित वैनियोंका मिलता है।

## तामिल-प्रदेशोंमें जैनधमांबलम्बी

- (१) श्रीलकपियरके समयमें जो ईताके ३५० वर्ष पूर्व विद्यमान था, कदाचित् जैसी सुदूर दक्षिया देशोंमें न पहुंच पाये हों।
  - (२) वैनियोने सुदूर दिल्ला में ईसाके अनन्तर भवम शतीमें मदेश किया हो।
- (३) ईसाकी दूसरी और तीसरी शतियोंमें, जिसे तामिल-साहित्यका सर्वोत्तम-काल कहते हैं, जैनियोंने भी अनुपम उज्जित की थी।
- (४) ईसाकी पांचवीं और खुठीं शतियोंमें जैनवर्म इतना उन्नत क्रीर प्रभावयुक्त हो चुका या कि वह पाण्ड्य राज्यका राजधर्म हो गया था।

## र्शेव-नयनार और वैष्णव-अलवार काल--

इस कालमें वैदिक धर्मकी विशिष्ट उक्ति होनेके कारण बौद्ध और जैनधर्मोंका आसन हगमगा गया था। सम्भव है कि जैनधर्मके सिद्धान्तोंका द्राविद्धा विचारोंके साथ मिश्रण होनेसे एक ऐना विचित्र दुरंगा मत बन गया हो जिसपर चतुर ब्राढ. एकाचायोंने अपनी वाण-वर्षा की हो गी। कहर ब्राजैन राजासोंके आदेशानुसार, सम्भव है राजकर्मचारियोंने धार्मिक अस्य।चार भी किये हो।

किसी मतका प्रचार और उसकी उजिति विशेषतः शासकीकी सहायतापर निर्भर है। जब उनकी सहायताका द्वार बन्द हो जाता है तो अनेक पुरुष उस मतसे अपना सम्बन्ध तोड़ लेते हैं। पहलक और पाज्य-साम्राज्योंमें जैनधर्मकी भी ठीक यही दशा हुई थी।

इस काल (५ वीं शतीके उपरान्त) के जैनियोंका इतान्त सेनिकल्कार नामक लेखकके प्रन्य 'पेरिय पुरायाम्'में मिलता है। उक्त पुस्तकमें शैक्नयनार खीर खन्दारनम्बीके जीवनका वर्णन है, जिन्होंने शैक गान खीर स्तोत्रोंकी रचनाकी है। तिस्ज्ञान-संभाण्डकी जीवनी पढ़ते हुए एक उपयोगी ऐति- हासिक बात शत होती है कि उसने जैनधर्मावलम्बी कुन्पाण्ड्यको शैक्मतानुवायी किया। यह बात ध्यान देने योग्य है। क्योंकि इस घटनाके खनन्तर पाण्ड्य उपति जैनधर्मके खनुयायी नहीं रहे। इसके खतिरिक्त जैनो लोगोंके प्रति ऐसी निष्टुरता और निर्दयताका व्यवहार किया गया, जैसा दिल्ला भारतके हतिहासमें और कभी नहीं हुआ। संभाण्डके वृद्याजनक भवनोंसे, जिनके प्रत्येक दशवें पद्यमें जैनधर्मकी भर्त्यना थी, यह स्पष्ट हो जाता है कि वैमनस्यकी मात्रा कितनी बढ़ी हुई थी।

अतएव कुन्पाण्ड्यका समय ऐतिह।सिक दृष्टिसे ध्यान रखने योग्य है, क्यों कि उसी समयसे दिश्या भारतमें जैनवर्मकी अवनित प्रारम्भ होती है। मि॰ टेलरके अनुसार कुन्पाण्ड्यका समय १३२० ईसवीके लगभग है, परन्तु डा० काल्डवेल १२९२ ईसवी बताते हैं। परन्तु शिलालेखोंसे इस प्रश्नका निश्यय हो गया है। स्वर्गीय भी वैकटैयाने यह अनुसन्धान किया था कि सन् ६२४ ई० में पल्लवराज नरसिंहसमां प्रथमने 'वातापी' का विनाश किया। इसके आधार पर तिकशान संभाण्डका समय ७ वीं

### वर्गी-माभिनन्दन-ग्रन्थ

शतीके मध्यमें निश्चित किया जा सकता है। स्योंकि लंभाण्ड एक वृत्तरे शैवाचार्य विस्तानुकरहार श्चयवा लोकप्रसिद्ध श्चय्यारका समकालीन था, परन्तु लंभाण्ड 'श्चय्यार' से कुछ छोटा या। छोर श्रय्यारने नरिसंहवर्माके पुत्रको जैनीसे शैव बनाया था। स्वयं श्वय्यार पहले जैनधर्मकी शरणमें श्चाया या श्चीर उसने श्चपते जीवनका पूर्वभाग प्रसिद्ध जैन-विद्याके केन्द्र तिरुप्यदिरिप्पुलिबारके विहारोंमें व्यतीत किया था। इस प्रकार प्रसिद्ध बाझण श्चाचार्य संभाण्ड और श्वय्यारके प्रयत्नोंसे, जिन्होंने कुछ समय पश्चात् श्चपने स्वामी तिलकविथको प्रसन्न करनेके हेत् शैव-मतकी दीन्ना ले ली थी, पाण्ड्य श्चीर पल्लव राज्योंमें जैनधर्म की उन्नतिको बढ़ा धक्का पहुंचा। इस धार्मिक संग्राममें शैवोको वैष्णाव श्चलवारोंसे विशेषकर 'तिकमिल-वैप्परन्' श्चीर 'तिरुमंगई' श्चलवारसे बहुत सहायता मिलो, जिनके भजनों श्चीर गीतोंमं जैनमत पर घीर कटान्न हैं। इस प्रकार, तामिल-देशोंमें नम्मलवारके समयमें (१० वीं शती ई०) जैनधर्मका श्वसित्य सहटमय रहा।

### अर्वाचीन-काल---

नम्मलवारके अनन्तर हिन्दू-अर्मके उकायक प्रसिद्ध आचार्योंका समय है। सबसे प्रथम शंकराचार्य हुए, जिनका उत्तरकी और ध्यान गया। इससे यह प्रकट है कि दिख्या-भारतमें उनके समय तक जैनधर्मकी पूर्ण अवनित हो जुकी थी। तथा जब उन्हें कष्ट मिला तो वे प्रसिद्ध जैनस्थानों अवस्थ-बेलगील (मैस्र ) टिण्डियनम् (दिख्या-अरकाट), आदि में जा बसे। कुछने गंग राजाओं की श्ररण ली जिन्होंने उनका रक्षण तथा पालन किया। यद्यपि अब जैनियोंका राजनैतिक प्रभाव नहीं रहा, और उन्हें सब औरसे पल्लव, पांड्य और चोल राज्यवाले तंग करते थे, तथापि विद्यामें उनकी प्रभुता न्यून नहीं हुई। 'चिन्तामिण' नामक प्रसिद्ध महाकास्थकी रचना तिरुक्तकतेषर द्वारा नवीं शतीमें हुई थी। प्रसिद्ध तामिल-वैयाकरण पविनन्दि जैनने अपने 'नन्न्यूल' की रचना १२२५ ई० में की। इन प्रन्थों के अध्ययनसे पता लगता है कि जैनी लोग विशेषतः मैलापुर, निटुम्बई. (१) थिपंगुदी (तिरुवलूरके निकट एक ग्राम) और टिण्डियनम् में निवास करते थे।

श्रान्तम श्राचार्य श्रीमाधवाचार्यके जीवनकालमें मुसलमानोंने दक्किण पर विश्वय प्राप्त की जिसका परिणाम यह हुआ कि दक्किणमें साहित्यक, मानसिक श्रीर धार्मिक उज्ञतिको बहा धका पहुंचा श्रीर मूर्तिविध्वंसकोंके श्रत्याचारोंमें श्रन्य मतावलम्बियोंके साथ जैनियोंको भी कह मिला। उस समय जैनियोंकी दशाका वर्णन करते हुए श्रीयुत वार्य सा० लिखते हैं कि 'मुसलमान-साम्राज्य तक जैनमतका कुछ जुछ प्रचार रहा। किन्तु मुसलिम साम्राज्यका प्रभाव यह पहा कि हिन्दू-धर्मका प्रचार रक गया, श्रीर यद्यपि उसके कारण समस्त राष्ट्रकी धार्मिक, राजनैतिक श्रीर सामाजिक श्रवस्था श्रस्तव्यस्त हो गयी, तथापि साधारण अल्य संस्थाओं, समाजों श्रीर मतोंकी रखा हुई।'

### तामिल-प्रदेशोंमें जैनवर्मावलम्बी

दिख्य भारतमें जैनधर्मको उभित और श्रवनिके इस साधारण वर्शनका यह उद्देश सुदूर दक्षिण-भारतमें प्रतिक जैनधर्मके इतिहासका वर्णन नहीं है। ऐसे इतिहास लिखनेके लिए यथेड सामग्रीका सभाव है। उत्तरकी भांति दक्षिण-भारतके भी साहित्यमें राजनैतिक इतिहासका बहुत कम उल्लेख है।

हमें जो कुछ जान उस समयके जैन इतिहासका है वह अधिकतर पुरातत्व-वेताओं और यात्रियोंके लेखोरी प्राप्त हुआ है, जो प्रायः यूरोपियन हैं। इसके अतिरिक्त वैदिक प्रन्योंसे भी जैन इतिहासका कुछ पता लगता है, परन्तु वे जैनियोंका वर्षान सम्भवतः पञ्चपातके साथ करते हैं।

इस क्षेत्रका यह उद्देश नहीं कि जैनसमावके आवार विचारों और प्रथाओंका वर्णन किया जाव और न एक क्षेत्रमें जैन-एइ-निर्माण-कला, आदि का ही वर्णन हो सकता है। परन्तु इस क्षेत्रमें इस प्रश्नपर विचार करनेका प्रथल किया गया है कि जैनसमेंक चिर-सम्पर्कते हिन्दू समाव पर क्या प्रभाव पदा है।

जैनी लोग बहे विद्वान् और अन्योंके रचियता थे। वे साहित्य और कलाके प्रेमी थे। जैनियोंकी तामिल-सेवा तामिल देश वासियोंके लिए अमृत्य है। तामिल-भाषामें संस्कृतके शुन्दोंका उपवाग पहले पहल सबसे अविक जैनियों ने ही किया। उन्होंने संस्कृत शुन्दोंको तामिल-भाषामें उचारख की सुगमताकी इष्टिसे ययेष्ट रूपमें बदल डाला। ककड़ साहित्यकी उज्ञतिमें जैनियोंका उत्तम योग है। वास्तवमें वे ही इसके जन्मदाता थे। 'वारहवीं शतीके मध्य तक उसमें जैनियों ही की सम्यसि यी और उसके अनन्तर बहुत समय तक जैनियों ही की उसमें प्रधानता रहो। सर्व प्राचीन और बहुतसे प्रसिद्ध ककड़ प्रन्य जैनियों ही के रचे हैं (लुइस राइस)। श्रीमान् पादरी एक. किटेल कहते हैं कि 'जैनियोंने केवल धार्मिक भावनाओंसे नहीं, किन्तु साहित्य-प्रेमके विचारसे भी कलड़ भाषाकी बहुत सेवा की है और उस्त भाषामें अनेक संस्कृत प्रन्योंका अनुवाद किया है।"

श्चाहिंसाके उन्न श्चादर्शका वैदिक संस्कारों पर श्रभाव पड़ा है जैन-उपदेशोंके कारण ब्राह्मणोंने जीव-विल-प्रदानको विलकुल बन्द कर दिया श्चीर यहोंमें जीवित पशुश्चोंके स्थानमें श्चाटेकी बनी मूर्तियां काममें लायी जाने लगीं।

दिचण-भारतमें मूर्तिपूजा और देव-मन्दिर-निर्माणकी प्रचुरताका भी कारण जैनधर्मका प्रभाव है। शैव-मन्दिरोंमें महात्माओंकी पूजाका विधान जैनियों ही का अनुकरण है। द्राविदोंकी नैतिक एवं मानविक उजतिका मुख्य कारण पाठशालाओंका स्थापन था, जिनका उद्देश्य जैनविद्यालयोंके प्रचारक मण्डलोंकी रोकना था।

### उपसंहार--

मदराध प्रान्तमें जैन-समाजकी वर्तमान दशा पर भी एक दो शब्द कहना उचित हो गा। गत मनुष्य-गखनाके श्रनुखार सब मिलाकर २७००० जैनी इस श्रान्तमें थे, जिनमेंसे दक्षिण कनारा, उत्तर

### वर्षां श्रामिनन्दन-प्रन्य

कीर दिख्य करनाटक के जिलों में २३००० हैं। इनमें से स्थिकतर इयर उपर कैसे हुए हैं और गरीय किसान और मिशिक्त हैं। उन्हें अपने पूर्व के सनुपम इतिहासका तिनक भी बोम नहों है। उनके उत्तर भारतवाले भाई वो सादिम वैनयमें स्विश्वाह चिन्ह हैं, उनसे अपेक्षाहत अच्छा जीवन स्पतीत करते हैं। उनमें से स्थिकाश धनवान व्यापारी और महाजन हैं। दिख्य भारतमें वैनियोंकी विनष्ट प्रतिमाएं, परित्यक्त गुक्ताएं और भग्नमन्दिर इस बातके स्मारक हैं कि प्राचीनकालमें वैन समायका वहां कितना विशास विस्तार या और किस प्रकार माझकोंकी धार्मिक स्पर्धाने उनको मृतपाय कर दिया। जैन समाय विस्मृतिक अंचलमें सुप्त हो गया, उसके सिद्धान्तों पर गहरी चोट सगी, परन्तु दिख्य में वैनयमं और वैदिक धर्मके मध्य वो कराल संप्राम और रक्तपात हुसा वह मदुरामें मीनाञ्ची मन्दिर के स्वर्णकुमुद सरीवरके मण्डपकी दीवारों पर संकित है तथा चित्रोंके देखनेसे अब भी स्मरण हो स्नात है।

इन चित्रोंसे बैनियोंके विकराल-शृष्ठ तिक्कान संभाण्डके द्वारा बैनियोंके प्रति कृत्याचारों क्यीर रोमाञ्चकारी यातनाक्योंका चित्रण है। इस रीद्र काण्डका यहीं अन्त नहीं है। मङ्यूरा प्रस्तिरके बारह शार्षिक स्वोहारोंमें से पांचमें यह हृदय विदारक दृश्य प्रति वर्ष दिखलाया जाता है। यह सोचकर शोक होता है कि एकान्त क्यीर जनशून्य स्थानोंमें कतिएय जैन-महात्माक्यों क्यीर जैनधर्मकी वेदियों पर बिलदान हुए महापुरुवोंकी मूर्तियों क्यीर जनशुतियोंके अतिरिक्त, दिख्या-भारतमें अब जैनमतावलिम्बयोंके उच्च-उद्देशों, सर्वाङ्ग ब्यापी उत्ताह श्रीर राजनैतिक प्रभावके प्रमाख स्वरूप कोई क्या चिन्ह विद्यान नहीं है।



# मथुराके प्राचीन टीले

श्री प्रा० भगवतशरण उपाध्याय, एम. ए.

इस लेलका उद्देश्य मधुराके प्राचीन टीलोंकी खुदाइयोंसे प्रादुर्भूत कलानिधियों; विशेष कर जैन भग्नावरोषोंका सिदाबलोकन है। यह उचित ही है कि मधुरा-सी प्राचीन नगरीका संबंध भारतीय पुरातत्व और कलाके अनेक स्तरोंसे रहा हो। यदापि अत्यन्त प्राचीन प्रहाभारत कालके आनुवृत्तिक अवशेष वहां नहीं मिलते परन्तु भारतीय गौरवक लकी कलाके स.रे विशिष्ट स्तर वहां मिल गये हैं। इन स्तरोंमें वैदिक, जैन, बौद्ध, सभी धर्मोंकी प्रतिमः एंबड़ी संख्यामें उपलब्ध हुई हैं। इनमें जैनककाका तो मधुरा मुख्य केन्द्र बन गयी थी।

## कटरा-टीलेकी खुदाइयां--

१८५१ की बनवरीमें जेनरल सर आलेक्जेंडर कर्नियमको कटरामें कुछ स्तंभ-शिखर (Capital) और स्तंभ मिले। इनमेंसे एक तो बेडनी-स्तंभ पर उत्कीर्य नारी मूर्तिका अवशेष या। उस नारी मूर्तिको इसके नीचे लड़ी होनेके कारण उस पुरातस्विद्ने अमयश धाल वसके नीचे लड़ी माया कहो। उसी समय उस विद्रानको गुप्तकालीन (माय: ४९० ई० का) एक अग्न आभिलेख भी मिला जिसमें चन्द्रगुप्त दितीय तक की गुप्त-वंशाविल दी हुई थी।

१८६२ ई॰ में किन्धिमने लोखका काम फिर शुक्त किया। उसी कटरा-टीलेसे उन्हें एक सुन्दर झनेक हर्योसे उस्कीर्य तोरया दार मिला। इस कालकी सबसे महस्वपूर्य अभिमाप्ति एक खड़ी बुद्ध प्रतिमा थी। इस पर के (५४९-५० ई०) लेखसे सिद्ध है कि इस मूर्तिको 'बीद्ध परिव्र जिका जयभद्दा ने यशिवहारको दान किया था'। इस मूर्तिसे यह भो सिद्ध है कि इस स्थानपर कभी 'यश' नामका बौद्ध विद्यार अवस्थित या और वह कमसे कम छुठो शतो ईस्वोके मध्यतक जीवित रहा। बन्दमें इसके भग्न झाधार पर केशवदेवका विष्णु-मन्दिर खड़ा हुआ जिसका हवाला विदेशी यात्री ट्रैवर्नियर, वर्नियर और मनुक्वीने अपने भ्रमण वृत्तान्तीमें दिवा है। और कृत्रेवने इस मन्दिरको गिराकर इसके भग्नावशंषपर मस्जिद अनवायी। उस प्राचीन मन्दिरकी आधोरेका (आसन) आज भी देखी जासकती है। बीद्ध मूर्ति अव सखनऊके संग्रहालयमें सुरिवित है। इस स्थाको 'कटरा-केशवदेव' कहते हैं।

### वर्षां-स्रभिनन्दन-ग्रन्थ

## जमालपुर टीला—

१८६० ई० में आगर। रोड पर समालपुरके पास समालपुर-टीलेमें हाय सगाया गया। किन्यमने इसे 'जेलाबाला टीला' कहा है। हम इसे 'जमालपुर टीला' ही कहेंगे। इस टीलेसे अनेक मूर्तियां स्तंभ, बेदिका-भग्न वशेष, छोटे प्रस्तर-स्त्प, छुत्र, आदि उपलब्ध हुए। किन्यमने यहांसे मिली दो विशाल बुदकी लड़ी मूर्तियां, दो बेठी आदमकृद बोद्ध प्रतिमाओं और एक फुट भर चौड़ी हयेलोक। जिक किया है। सर अलेक्बेडरकी रायमें यहांसे प्राप्त मूर्तियोंमें सबसे महत्त्वपूर्य 'वेनास' की यो बो अब लखनक संग्रहालयमें प्रदर्शित है। उसी स्थानसे अनेक सिंह प्रतिमाएं और बोसियों भग्न स्तंभ तथा वेदिका-स्तम्भ प्राप्त हुए। इनके अतिरिक्त प्रायः वीस स्तंभ-आवार मिले जिनमेंसे पन्द्रहपर अभिलेख खुदे थे। ये अधिकतर कुषाण राजा किन्यक और हुविष्कके ग्रासनकालके थे। इसी स्थानमें बुदकी वह अव्युत्त अभयमुद्रामें लड़ी प्रतिमा मिली जिसे देखनेके लिए दूर दूरसे यात्री आते हैं। पांचवी शती ईस्वी की यह मूर्ति यशदिन्न' का अक्ष्य दान है।

## कंकाली टोला--

कचहरीकी ज्मीनसे भी प्रायः तीस स्तंभ-काषार, उपलब्ध हुए है। जिनमेंसे पन्द्रहपर अभि-लेख खुदे थे। श्रीमित्र और डाउसनने इन क्रिक्सिका सम्पादन किया था। १८८१-८२ ई० में किन्यमने मधुरा संप्रहालयमें तीस हिन्दू-शक स्तंभ देखे। १८७१ में किन्यमने 'कंकाली' और 'चौबारा' टीलोंमें हाथ लगाया। कंकालीटीला मधुराके तारे क्रन्य टीलोंसे क्रिक उर्बर प्रमाणित हुका। यह कटरासे प्रायः क्राथ मील दूर दिख्यकी कोर है। उससे प्रस्त मूर्ति राशिका पता उस समयसे कुछ लाल पूर्व ही लग गया या वस उसे कुछ आदिमियोंने इंट निकालनेके लिए खोदा था। फिर इल्की खुदाईके वरिए हार्डिज साहबने दो विशाल बुद्ध मूर्तियां प्राम की थी।

इसी कंकाली टीकेक पश्चिमी भागको लोदते हुए कर्नियम साइयको तीर्यकरोंकी अभिलिखित भग्न मूर्तियां, वेदिका-त्तंभ और वेद्वनी आदिके भग्न अवशेष मिले । टीलेमें खड़ी इंटकी दीवारींसे सिद्ध है कि यहां हिन्दू-शक्कालमें जैन विहार खड़े हों गे । यहांसे उपलब्ब जिन बारह अभिलेखोंका कर्नियमने हवाला दिया है वे किनिष्कके शासनकालके पांचवें वर्षसे लेकर वायुदेवके राज्य-कालमें ९८ वें वर्ष तकके हैं । कंकाली टीलेका यह जैन भवन उस प्राचीन कालसे मुस्लिम कालतक निरन्तर जैन उपासकोंकी धार्मिक अभिनृति करता रहा या । जैसा कि यहांसे मिली विक्रमीय बारहवें शतीकी अनेक अभिलिखित जैनमूर्तियों-से प्रमाशित है ।

कंकाली टीले कार कटरेके बीच भूतेश्वरका शिव मंदिर है। उनके पीछेके टीलेपर एक ऊंचा वेदिका-तंभ खड़ा था। उसे माउज साहबने मधुरा खंब्रहालयको प्रदान किया। इसपर ब्रादमक्द २२४ क्षत्रपारियोकी मूर्ति उत्कीर्या है। इसके खिरेका दृश्य किसी खातकका है। इस पर १०० की संख्या प्राचीन विपिमें उत्कीर्या है। संभवतः इस वेदिकामें इस मकारके १०० स्त्य बने हुए थे।

भूतेरवरके दक्षिण चेत्रसे भी श्रानेक भग्मावरोप प्राप्त हुए हैं। यहां एक चौपालमें जड़े पांच क्रन्दर स्तंभ मिले विनमें से मस्येक पर बामने बामन-पुरुषको अपना आधार बनाये खड़ी नारी मूर्ति उस्कीर्ण है। इनके पीछे जातक कथाएं उस्कीर्ण है।

यन् १८७१ में कनिषमने जीनारा नामका टीला खोदा। जीनारा कटरासे मील भर दिल्ला-पश्चिम प्रायः एक दर्जन टोलोंका समृद्द है। सन् १८६८ में ही सहक निकालते समय इनमें से एक में एक सुवर्णांकी वस्तु मिली। दूसरेसे एक पेटिका मिली जो अब कलकतेंके संप्रहालयमें है। इनमें से एकसे एक अद्भुत पारतीक स्तंभ-शीर्ष भी उपलब्ध हुआ था। इनमें मानव मुखवाले चार पशु उल्टे बने हैं। यह स्तंभ-शीर्ष भी कलकतेंके संप्रहालयमें ही है। जीनाराके ही एक टीलेसे माउनको एक विशास बुद्ध मस्तक मिला, विश्वके ललाटके बीच 'ऊर्णा' का ख्रिद्र बना हुआ है। यहांसे भी अनेक वेदिका-स्तंभ, भग्न प्रतिमाएं, ग्रादि मिलीं।

कपर बताये स्थानोंके अतिरिक्त माउज साइबने अनेक अन्य टीलों का इवाला दिया है जिनसे प्रभूत कला-रल प्रसूत हुए हैं। पालीखेड़ा गांवके बाहर वह प्रसिद्ध शिलापट मिला जिसे 'बैकेनेलियन प्रूप' कहते हैं और जिस पर उभरा हुआ हरूव 'पातातिशय' का है। इस हरूव पर प्रीक शैलीकी स्पष्ट खाप है। इसी टीले में तीन स्तंभोंके धंटाकार आधार एक दूसरे से तेरह फीटकी दूरी पर मिले थे जिससे जान पड़ता है कि इस स्थल पर कभी कोई मन्दिर खड़ा था। नाग की प्रसिद्ध मूर्ति नैशवाद तहसीलाके कृकरगांवमें मिली थी।

जमुनाके तटपर सीतलाघाटीके उपर पुराने किसे में कनिषम की 'एक ट्रटी, नग्न, जैन मूर्ति मिस्री यी विसके 'हिन्दू-राक' मिस्रोलमें श्रंक भीर शब्दोंमें ५७ का वर्ष तिथि रूपमें उत्कीर्य है।' भर्जुन-पुरके उत्तर रानीकीमंडीमें जिनमूर्तिका एक श्राभिलिखित श्राधार मिला है विसमें ६२ वें वर्ष, प्रीष्मके तृतीय मास और पांचवें दिनका उल्लेख है।

## कंकाली टीला---

सन्दर्भ में डा॰ फुहरर ने कंकालीटीलेको और सन् १८६६ में कटरा-टीलेको सोदा या। कंकाली टीलेमें दो बैन मन्दिरोंके अग्नावशेष मिले और एक ईटोका बना स्त्ए मिला विस्का स्थास ४७ कीट या। इन खुदाइयों में मभूत मूर्ति राशि मिली। केवल सन् १८९०-९१ की खुदाइयों में ७३७ मूर्तियों उपसम्ब हुई। इनमें अनेक द्वारोंके बाजू, देहली, स्तंभादि भी थे १८८९-६१ की खुदाइयों में विशेष अभिप्राप्ति बैन मूर्तियों और अभिलेखों की हुई। कंकालीटीला बैन भग्नावश्वोंकी समाधि सिद्ध हुआ।

### वर्षी-क्रमिनन्दन-ग्रन्थ

मधुराकी खुदाइयां १८६६ में समाप्त हुई जिनका आरंग सन् १८५३ में हुआ या। प्रायः इन ४४ वर्षोमें वो पुरातत्त्व संबंधी वस्तुएं प्राप्त हुई उनसे इतिहास, भाषा, लिपि, आदि पर बहुत प्रकाश पढ़ा है। इनका लिपि विस्तार तो मौर्य काल से लेकर गुप्त-काल तक रहा है। इन स्थलोसे उपलब्ध आभिलेखों से ज्ञात होता है कि किस प्रकार प्राकृत चीरे चीरे संस्कृत के शिकंजे में वकडकर टूट गयी और संस्कृत ही अधिकतर इस कालके प्रधात् अभिलेखों की भाषा बन बैठी। इन अभिलेखों से कुषाया रावाओं की शासन अविध्यां भी प्रायः स्थिर हो गयी हैं। परन्तु वो इन खुदाहयोंका सबसे बड़ा प्रभाव पढ़ा है। यह है भारतीय तहाया-कला के इतिहास पर। भारतीय कुषाया-कला प्रदारिक ही आधार से उठी और फैली थी। गान्चार-प्रीक शैक्षीका भारतीय-करवा भी अधिकतर वहीं हुआ था।

# जैन मृतिंकला—

जपर लिखी खुदाइयों में को जैन मूर्तियां और अन्य भग्नावशेष मिले हैं वे अधिकतर और मूलतः कंकालीटीले से ही उपलब्ध हुए हैं। प्रमाणतः प्राचीन मधुरामें जैन सम्प्रदायका विहार इसी कंकालीटीलेकी भूमिपर अवस्थित था। वहां के अभिलेखों से सिद्ध है कि यह जैन-आवास मुस्लिम विजयों के समय तक जीवित या जब मधुराके अन्य माचीन पीठ कभीके खण्डहर बन चुके थे।

इस टीले से डा॰ फ़हररने बैन तीथंकरों की अनेक मूर्तियां खोद निकाली यीं। ये मूर्तियां विविध काल और विभिन्न परिमाग्राकी हैं और अब लखनक संम्राहालयमें प्रदर्शित हैं। मशुराके संम्राहालयमें भी लगभग ८०-६० की संख्यामें इस प्रकारकी कुछ नम मूर्तियां सुरिवत हैं। इधर हाल की खुदाहयोंमें भी कुछ बैन मूर्तियां मिली हैं परन्तु ने अधिकतर भग्न हैं।

तीर्थंकर मूर्तिकी कल्पना यथार्थतः पूर्वंतया भारतीय है। इनके ऊपर किसी प्रकारका ग्रीकप्रभाव नहीं है कोर जैन 'झायागपटों' पर खुदी झाकृतियों तो निस्तन्देह, जैसा उनके झिभिलेखोंसे सिक्ष है,
प्रावकुषायाकालीन हैं। तीर्थंकर-मूर्ति बुद्ध और बोधिसत्वकी मूर्तियों से अपनी नग्नताके कारण सरलतासे
पहचानी जा सकती है। जैन मूर्तिकी यह सबसे स्पष्ट और सशक्त पहचान है बद्यपि यह बात दिगम्बर
सम्द्रदायकी ही मूर्तियों के संबंध में यथार्थतः कही जा सकती है, श्वेतांवरोंकी मूर्तियां बज्जाभूषण, मुकुटादि
से सुरोभित रहती हैं। मधुरा और सखनऊ संग्रहासयों की सारी जैन मूर्तियां (तीर्थंकर) दिगम्बर
संग्रहायकी ही हैं। बुद्ध-मूर्तियों की भांति इनके हाथ और पैरोंके तलवों पर तो महापुरुष-लच्चण उत्कीर्ण
होते ही हैं, उनके बच्चके मध्यमें भी ये लच्चण होते हैं। बुद्ध मूर्तियोंके केशकी भांति इनके केश भी झिषकसर घुंचराले कीर उपर दाहिनी झोरको धुमे होते हैं। परन्तु प्राचीनतर मूर्तियोंमें केश कन्धों पर खुले
गिरे होते हैं। प्राचीन जैन तीर्थंकर मूर्तियोंके न तो 'उच्चिष' होता है न 'ऊर्ग्या' परन्तु मध्यकालीन
प्रतिमाझोंके मस्तक पर एक प्रकार का इकका शिखर मिलता है।

#### पद्मासन--

वैठी किन मूर्तियां मायः वदा ज्यान मुद्रामें उत्कीर्य होती हैं। किनके हाय गोदमें पहे होते हैं। इतमें सन्देह नहीं कि ये प्रतिमाएं "फिनिश्" और कसात्मकतामें बौद्ध मूर्तियोंकी बरावरी नहीं कर सकतीं। उनकी अनवरत एक-रूपता और रूदि-साञ्चिकता दर्शकको निराश कर देती है वद्यपि इन मूर्तियोंमें भी कभी अपवाद मिल जाते हैं।

प्राचीन तीर्थंकर मूर्तियोंमें से एक मथुरामें सुरिव्यत नं श्वी १ है। इस पर कुपाया राज बासु-देवके शासनकालका एक ध्रमिलेख खुदा है। इसके खाबार पर समने दो सिंहोंके बीच धर्मचक बना है विसके दोनों खीर उपास्कोंके दल हैं। कुषाया कालीन तीर्थंकर मूर्तियों पर इस प्रकारका प्रदर्शन एक साधारया इस्य है। उस कालकी बुद्ध-मूर्तियोंकी भी यही विशेषता है, श्रंतर केवल इतना है कि उनमें धर्म-चक्रके स्थान पर किसी वोधिसत्वकी प्रतिमा खुदी होती है। उपासकोंका जो प्रदर्शन होता है वह बास्तवमें उन मूर्तियोंके दाताझोंका है। एक बृहदाकार बैठी जिन मूर्ति बी० १ है जो संभवतः गुप्तकालीन है यद्यपि इसकी शैली प्रायः कुदायाकालीन ही है।

### खन्नासन--

खड़ी जिन मूर्तियां बैठी मूर्तियोंसे अधिक दादी हैं। कलाका दम हनमें तो और भी बुट गया है। बाहुओंका पश्चोंमें गिरना भावोंकी कठोरता और आकृतिकी नीरस्ताको और बदा देता है। यद्यपि हसमें सन्देह नहीं कि जैनमूर्तियां तपकी कठोरताका मतीक हैं और इनकी ग्रुष्कता सर्वया अवेतन नहीं है। तीर्यंकरोंकी एक विशिष्ट मकारकी मूर्ति 'मतिमा सर्वतो भद्रिका' नामसे विख्यात है। यह मूर्ति खुमुं ली होती है, वर्गांकार इसका रूप होता है। इसमें चारों और तीर्यंकर खड़ी अथवा बैठी मुद्रामें बने होते हैं। इसके आधारके चारों किनारों पर उपासकों की आकृतियां उत्कीर्य होती है। इसमें से एकका मस्तक नागके क्योंकी खुम्यामें प्रदर्शित होता है। यह आकृति सातवें तीर्यंकर तुपास्व नाय अथवा तेईसवें तीर्यंकर पार्थनाय की है। इस प्रकारकी अनेक 'सर्वतो भद्रिका' मतिमाएं मयुरा और लखनऊके संप्रहालयोंमें संमहीत हैं। कुष्याया और ग्रुप्तकालीन मूर्तियोंमें विभिन्न तीर्यंकरोंकी विशेषताएं साधारणतया नहीं दी होती हैं। नागफयों वाला लख्यमात्र बहां तहां मिल जाता है, हां नीचेके अभिलेखोंमें प्रायः मूर्तिके तीर्यंकर का नाम खुदा होता है।

### चिन्ह तथा आयागपट--

मध्यकालीन जिन-मूर्तियोंके झाचार पर झविकतर एक विशिष्ट 'चिन्ह' (लाञ्झन) बना होता है जिससे उनके तीर्यंकरोंकी संज्ञा स्पष्ट हो जाती है। प्रथम तीर्यंकर झादिनाय झयवा ऋषभनाय

### क्कॉ-स्रभिनम्दन-प्रन्य

का लाज्कुल कृषभ है। जैनमृतियां अधिकतर (मध्यकालोन) अकेलो नहीं होतों। इनमें विशिष्ट मृतिके उमीप अनेक अनुसर्वाकी आकृतियां उत्कीर्ण होती हैं जिनमें चमरधारक किनारों पर खड़े होते हैं, उपासक कुके होते हैं। इनके अतिरिक्त गवारोही, खबवाही, आदि अनेक पार्षद भी स्वया लिंचे होते हैं। स्वयं तीयंकर कुत्रके नीचे कैठे होते हैं। जैन कलामें भी बौद्ध कलाकी हां भांति यहांकी परम्पराका समावेश हुआ। है। जैन मृतियोंकी पूजाके अतिरिक्त हस संप्रदायमें एक और बल्दाकी भी पूजा हुआ। करती थी। यह एक प्रकारका प्रस्तर फलक होता था जिसे 'आयागपट' कहते थे और जिसकी भूमि स्तूप, तोरण और अन्य आकृतियोंसे भरी होती थी। इसके अनेक नमूने प्रयुरा और लखनऊके संग्रहालयोंमें सुरदित हैं।



# मथुरासे पाप दो नवीन जैन अभिलेख

भी क्यूरेटर कृष्णदत्त बाजपेबी, एम॰ ए०

ईसापूर्व सातवीं शतीसे लेकर लगभग बारहवीं शती तक मथुरा नगरी जैनधमं और कलाका प्रधान केन्द्र थी। कंकाली टीले तथा अन्य स्थानोंसे प्राप्त सैकड़ों तीर्यंकर-मूर्तियां मांगलिक चिह्नोंसे (अष्टमंगल द्रव्य) युक्त आयागपह, देवेकिन्नरों आदिसे वंदित स्तूप, अशोक, चंपक नागकेशर इन्नोंके नीचे आकर्षक सुद्राओं में खड़ी हुई शालभंजिकाओंसे सुशोभित वेदिका-स्तंभ तथा अनेक प्रकारके कलापूर्य शिलापह, शिरदल, आदि यह उद्घोषित करते हैं कि मथुराके शिल्पी अपने कार्यमें कितने पढ़ थे! साथ ही जैनधमंके प्रति तत्कालीन जनताकी अभिविचका भी पता चलता है। मथुराके पुरातत्त्व संमहालयमें मैंने धर्म और कलाके अध्ययनकी अपार समग्री देखी है। अश्वा है कि कंकाली टीलेसे खुरायोमें प्राप्तवह सामग्री जो १८८८-९१ में ई॰ में लखनऊ संग्रहलयमें मेज दी गयी थी फिर मथुरा वापस आ जाय गी, जिससे एक स्थान पर ही सारी सामग्रीका अध्ययन करनेमें सुगमता हो सके गी।

मधुरा शहर तथा जिले के काने प्राचीन स्थानोंसे अप भी प्रति वर्ष सैकड़ों मूर्तिया, आदि प्राप्त होती रहती हैं। हालमें कई जैन शिकालेख भी मिले हैं, जिनमें से दो का संज्ञित उल्लेख यहां किया जाता है—

## पार्श्वनाय-प्रतिमाकी चौकीपर का लेख-

यह लेख सं • १८६४ ध्यान मुद्रामें बैठे हुए भगवान् पार्श्वनायकी विशास मितमा ( जंचाई ३ फी० १० इं० ) की चौकी पर खुदा हुन्ना है, जो इस प्रकार है—

"संवत् १०७१ भीमूलसंघः भावक विशाक् वसराक भागी सोमा...."

लेखका अभिप्राय यह है कि संवत् १०७१ में श्रीमूल संघके श्रावक जसराक नामक विश्वक की भार्या सोमाने भगवान् पार्श्वनाथकी प्रतिमा प्रतिहापित की । यह संवत् विक्रम संवत है । मथुरासे प्राप्त श्रान्य समकालीन मूर्तियों पर भी इसी संवत्का ज्यवहार हुआ है । श्रातः प्रस्तुत मूर्तिका निर्माण काल १०१४ ई० आता है ।

### वर्वी-श्रिमन्दन-प्रत्य

## वर्षमान प्रतिमाका लेख-

बह तेख छं ॰ २२०८ मूर्तिकी चौकी पर दो पंक्तियों में खुदा हुआ है और इस प्रकार है— (पं०१) "छं ८२ हे मासे १ दिवसे १० एत......" (पं०२) "[भिग] निये जयदेवीये भगवतो वर्धमा [न]...."

दोनों पंक्तियों के अन्तिम अंश पत्थरके दूट जानेसे नष्ट हो गये हैं। तेल कुषाण-कालीन ब्राझी लिपिमें हैं तथा इसकी भाषा पाली है, जो मशुरासे प्राप्त अधिकांश जैन अभिलेखों में मिलती है। तेलका तारपर्य है कि एं० ८२ की इमंत ऋतुके प्रथम मासके दस्यें दिन किसी आवककी भगिनी जयदेवीने भयवान् वर्षमानकी प्रतिमा स्थापित की। एं० ८२ निश्चय ही शक संवत् है। इसके अनुसार मूर्ति-स्थापना का काल १६० ई० ब्राता है, जब कि मशुरामें कुषायायंशी वासुदेवका शासन था।

## निष्कर्ष-

उपयु क दोनों लेख संबत्-सहित होने कारण महस्वके हैं। पहले लेखका संबत् १०७१ है। कंकाली टीलेसे १८८९ ई० की खुदाईमें डा० पयृहररको दो विशालकाय तीयंकर प्रतिमाएं मिलों थीं। दोनों स्वेताम्बर सम्प्रदायके द्वारा प्रतिष्ठापित की गयी थीं, जैसा कि उनके लेखोंसे पता चलता है। इनमें से एक पर विक्रम संबत् १०३८ (= ९८१ ई०) तथा दूसरी पर सं० ११३४ (= १०७७ ई०) खुदा है। पार्श्वनायकी मूर्ति, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है इन दोनों मूर्तियोंके निर्माण कालोंके बीचमें बनी थी। इतिहाससे पता चलता है कि महमूद गवनीने १०१८ ई० में मथुराका प्रथमविष्यंस किया। ऊपरकी तीनों मूर्तियोंमें से दो का निर्माण इस विध्यंतकारी कालके पहले ही हो चुका था और तीसरी (सं० ११३४ वाली) का बादमें। परंद्व पहली दोनों खब्छी दशामें प्राप्त हुई है और कहींसे नहीं दृटी ई, बब कि सं० ११३४ वाली मूर्तिके दोनों बादु बुरी तरहसे तोड़ डाले गये ईं। हो सकता है कि पहले वाली दोनों मूर्तियों किसी तरह सुरक्षित कर ली गयी हों और इसी लिए वे क्रमग्नावस्थामें प्राप्त हो सकी हैं।

## खियोंका धर्म प्रेम-

ऊपर जिन दोनों लेखोंका उल्लेख किया गया है उनके संबंधमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनोंमें महिलाझोंके द्वारा दानका कयन है। पहली मूर्ति (नं० १८६४) एक विश्वकती भार्या सीमाके दारा निर्मित करायी गयी तथा दूसरी (नं० १२०८) जयदेवीके द्वारा। यह बात ध्यान देनेकी है कि मधुरासे प्राप्त सैकड़ों जैन झिंभलेखोंसे पता चलता है कि धर्मके प्रति ख्रियोंकी झास्था पुरुषोंसे कहीं ऋषिक थी और धर्मार्थ दान देनेमें वे सदा पुरुषोंसे झम्मणी रहती थीं। उदाहरणार्थ, 'माधुराक लकदास'की भार्या तथा फल्गुयश नर्तककी स्त्री शिवयशाने एक एक सुंदर झायागपट बनवाया, जो

## मधुरासे प्राप्त दो नबीन बैन ऋभिलेख

इस समय सलनक संप्रहालयमें हैं। इसी प्रकारका एक जातम्त मनीहर आयागपट (मधुरा म्यू॰ नं॰ क्यू. २) बसु नामकी वेरयाने, जो सबसाशी भिकाकी सदकी यी, दानमें दिया। वेशी नामक भेडीकी धर्मपत्नी कुमारमित्राने एक वर्वतीयद्विका प्रतिमाकी स्थापना करवायी और सुचिलकी स्थीन शांतिनाय भगवान् की प्रतिमा दानमें दी। मिशाकार वयमिहकी दृहिता तथा सोहविश्व फल्गुदेवकी धर्मपत्नी मित्राने वाचक आर्थिहकी प्रेरसासे एक विशास जिन प्रतिमाका दान दिया। आवार्य वसदक्ती शिष्पा 'तपस्वनी' कुमारमित्राने एक तीर्थंकर मूर्तिकी स्थापना करवायी। प्राप्तिक वयनागकी कुटुम्बनी तथा प्राप्तिक वयवेवकी पुत्रवधूने सं॰ ४० ( = ११८ ई०) में एक शिलास्तंभका दान दिया। गुहदत्तकी पुत्री तथा चनहस्तकी पत्नीने धर्मार्य नामक एक अमस्यके उपदेशसे एक शिलापप्टका दान किया, विस्तपर स्त्प-पूर्वाका हस्य अकित है। आविका दत्ताने सं॰ २० ( = १८ ई० ) में वर्धमान प्रतिमाको प्रतिष्ठा-पित किया। राज्यवस्तकी स्थी तथा देविसकी माता विजयभीने एक मासका उपवास करनेके बाद सं० ५० ( = १२८ ई० ) में भगवान् वर्धमान की प्रतिमाकी स्थापना करायी थी। इस प्रकारके अनेक उदाहरस्य मिलते हैं जिनसे इस बातका स्पष्ट पता चलता है कि प्राचीन मधुरामें जैनवर्गकी उस्रतिमें महिलाक्रीका बहुत बड़ा भाग था।



# पुरातत्त्वकी शोध जैनोंका कर्तव्य

भी डा॰ वेन्सेन्ट ए० स्मिथ, एम्० ए०

## पुरातत्त्व सम्बन्धी खोजकी आवश्यकता-

जो विद्यार्थी भारतवर्ष संबंधी किसी विषयका झम्ययन करते हैं वे सब हस बातको न्यूनाधिक करमें भली भांति जानते हैं कि पुरातस्वकी खोज द्वारा पिछले ७०-८० वर्षमें ज्ञानकी कितनी हृदि हुई है। पुरातस्वसंबंधी खोजके अनुसार मौखिक और लिखित कथाओं के प्रमाशकी भर्यादा निश्चित की गयी है और हन्दीं अन्वेषयों की सहायतासे में प्राचीन भारतका कथानय इतिहास लिखनेमें समर्थ हुआ हूं। बड़ी मेहनतके साथ लयातार जमीन खोदनेसे जो सिक्के, शिलालेल, भवन, धर्म-पुस्तकं, चित्र और बहुत तरहकी स्कुट अवशिष्ट चीजें मिली हैं उनकी सहायतासे हमने प्राचीन प्रंथीमें लिखे हुए भारतीय इतिहासके दिनेकी पूर्ति की है, अपने ज्ञानको जो पहले अस्पष्ट था शुद्ध बनाया है और कालकमकी मजबूत पदितिकी नीय डाली है।

जैनोंके ग्राधिकारमें बढ़े बढ़े पुस्तकालय ( भंडार ) हैं जिनकी रहा करनेमें वे बढ़ा परिश्रम करते हैं। इन पुस्तकालयोंमें बहुमूल्य साहित्य भरा पड़ा है जिनकी खोज ग्राभी बहुत कम हुई है। जैन प्रथ ख़ास तौर पर ऐतिहासिक ग्रीर ग्रार्थ-ऐतिहासिक समाग्रीसे परिपूर्ण हैं। परन्तु साहित्य संबंधी कथाएं बहुआ तृटिपूर्ण हैं। इसलिए सत्यके निर्णायके ख़िए पुरातत्त्व संबंधी खोजकी जरूरत है।

## धनाट्य जैनोंका कर्तव्य-

दूबरे समाजोंको देखते हुए जैनसमाजमें धनाट्य मनुष्योंकी संख्या बहुत बड़ी चढ़ी है श्रीर ये लोग किसी तरहके सार्वजिक काममें, वो उनके चित्तका श्राक्षण करता हो, सुभीतेके साथ स्वया खर्च कर सकते हैं। मेरा भाषा संबंधी ज्ञान हतना काकी नहीं है कि मैं साहित्य ग्रन्थोंकी परीज्ञा कर सक् श्रूयवा उनका सम्पादन कर सक् । श्रातएव मैं एक श्रीर विषयके संबंधमें, जिसका मैं जानकार हूं, कुछ कहने का साहस करता हूं श्रीर मैं कुछ ऐसी सम्मतियां देता हूं, जिनके श्रमुसार चलनेसे बहुतसी बहुमूल्य बातें हाथ लग सकें गी। मेरी इच्छा है कि जैनसमाजके लोग श्रीर विशेष कर धनाट्य लोग जो स्पया खर्च कर सकते हैं पुरातत्वसंबंधी स्रोजकी श्रीर ध्यान दें श्रीर इस काममें श्रपने वर्ग श्रीर समाजके हतिहासकी श्रीर विशेष सहय रखते हुए धन खर्च करें।

## खोबके लिए पर्याप्त क्षेत्र-

लोजके लिए बहुत बड़ा जेन पड़ा है। आजकल जैनमतावलम्बी ग्रधिकतर राजपूताना ग्रीर पिश्मी भारतवर्षमें रहते हैं। परन्तु हमेशा वह बात नहीं रही है। माचीन कालमें महावीर स्वामीका धर्म आजकलकी अपेखा बहुत वूर दूर तक कैला हुआ था। एक उदाहरण लीजिये—जैनभर्मक अनुगायी पटना के उत्तर वैशालीमें भीर पूर्व बंगालमें आजकल बहुत कम हैं; परन्तु ईसाकी सातवीं शतीमें इन स्थानोमें उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। मैंने इस बातके बहुतसे प्रमाण अपनी आलोंसे देले हैं कि बुंदेलखंडमें मध्यकालमें भीर विशेष कर ग्यारहवीं भीर बारहवीं शतियोंमें जैनधर्मकी विजय-पताका खूब कहता रही थी। इस देशमें ऐसे स्थानों पर जैनमूर्तियोंका बाहुल्य है, अहां पर श्रव एक भी जैनी नहीं दिखता। दिख्या और तामिल देशोंमें ऐसे अनेक प्रदेश है बिनमें जैनधर्म शतियों तक एक प्रभावशाली राष्ट्रधर्म रह चुका है किन्तु वहां श्रव उतका कोई नाम तक नहीं जानता।

# चन्द्रगुप्तमीर्यके विषयमें प्रचलित कथा-

वो बार्ते मैं सरसरी तौर पर लिख चुका हूं उनमें लोजके लिए बेहद गुंवाइश है। मैं विशेषकर एक महत्त्वपूर्ण बातकी खोजके लिए अनुरोध करता हूं। वह यह है कि महाराज चन्द्रगुप्त मीर्थ 'श्रीभद्रवाहु' के साथ अवरावेलगोला गये, और फिर उन्होंने जैनसिद्धान्तके अनुसार उपवास करके बीरे बीरे मागा तज दिये, यह कहां तक ठीक है 'निस्संदेह कुछ पाठक यह जानते हों गे कि इस विषय पर मिरश्ह खूइस राइस और डाक्टर फ्लीटमें खूब ही बादिववाद हो चुका है। अब समय आ गया है कि कोई जैन विद्धान् कदम बदावे और इस पर अपनी दृष्टिसे बादिववाद करे। परन्तु इस काम के लिए एक बास्तविक विद्वानकी आवश्यकता है, जो शानपूर्वक विवाद करे उदयदांग बातोंसे काम नहीं चले गा।

१ केखक ने अपने भारतीय इतिहासके तीसरे संस्करणमें चन्द्रग्रुप्त मार्थके सम्बन्ध में जो कुछ किखा है, उसे यहा दे देना अनुपयुक्त न होगा। उन्होंने किया है—

<sup>&#</sup>x27;मैंने अपनी पुस्तकते दितीय संकरणमें इस कथाको रह कर विचा था। और विव्कृत किन्यत रूपाल किया था। परन्तु ;स कथा की सत्यताके विरुद्ध जो जो शकायं है उन पर पूर्ण रूपसे पुनः विचार करने से अब मुझे विश्वास होता है कि यह कथा समन्तवा सन्वी है। और वन्द्रग्रास ने वास्तवमें राजपाट छोड़ दिया हो गा। और वह जेन साथु हो गया हो गा। नि:सन्देह इस प्रकार की कथायं बहुत कुछ समाछोचनाके योग्य हैं और लिखित सार्थीसे ठीक ठीक पता कगता नहीं, तथापि मेरा वर्तमानमें यह विश्वास है कि यह कथा सत्य पर निर्धारित है और शर्म सचायी है। राईस साइन ने इस कथा की सत्यताका अनेक थ्यकों पर बड़े और से समर्थन किया है पू. १४६)। यथिप जेन विद्वानोंने इस दिशामें कुछ नहीं किया है तथापि 'स्वान्तः सुखाव' देतिहासिक शोधमें रत विद्वानों की साधना ने मारतके आदि-सम्राट चन्द्रग्रुप्त मीर्थक जैन वर्णन की सत्यता प्रमाणित कर दी है। जिसको जैन साहित्यकी सहायता से सबोक सन्दर बनाया जा सकता है।

### वर्षी-स्रभिनन्दन-प्रन्य

कांचकलकी विद्वन्मंडली हर बातके प्रभाग्य मांगती है और यह चाहती है कि को बात कही बाद यह ठीक हो और उसके विषयमें को विवाद किया जाय वह स्पष्ट और न्यायपुक्त हो ।

## दक्षिणका घार्मिक युद्ध-

विन बड़े बढ़े प्रदेशोंमें बैनबर्म किया समय फैला हुआ या बल्कि बड़े बोर पर या वहां उसका विध्यंत किन किन कारणों से हुआ, उनका पता लगाना हमारे लिए सर्वथा उपयुक्त है। और यह सोख जैनविदानोंके लिए बढ़ी मनोरंबक भी हो गी।

इस विषयसे मिलता जुलता एक विषय और है विसका योड़ा क्राच्ययन किया गया है। वह दिख्याका चार्मिक युद्ध है और खासकर वह युद्ध है जो जोलवंशीय राजाओंको मान्य शैवधर्म और उनके पहले के राजाओंके काराध्य जैनधर्ममें हुका था।

## अध्ययनके लिए कुछ पुस्तकें-

हन नातोंकी अच्छी तरह लोग करनेके लिए इमकी पहले जैनस्मारकों, मूर्तियों और शिलालेखों का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये। बहुतसे ऐसे स्मारक (मन्दिर, महल, आदि) अब भी अमीनके नीचे दवे पड़े हैं और आवश्यकता है कि कोई कुशल शोधक उनको लोदकर निकाले। जो न्यक्ति जैनोंके महत्व-पूर्ण भग्नावशेषोंकी जांच करना चाहे उसको प्राचीन चीनी यात्रियों और विशेषकर हुएनसांग की पुस्तकोंका अध्ययन करना चाहिये। हुएनसांगको वात्रियोंका राजा कहनेमें आत्युक्ति न हो गी। उसने ईसाकी सातवीं शती में यात्रा की थी और बहुतसे जैन स्मारकोंका हाल लिखा, जिनको लोग अब विलक्कल भूल गये हैं। हुएनसांगकी यात्रा संबंधी पुस्तकके विना किसी पुरातत्वान्वेषीका काम नहीं चल सकता। हां मैं जानता हूं कि जो जैन विद्वान् उपयुक्त पुस्तकोंसे काम लेना चाहता है वह यदि चीनी भाषा न जानता हो, तो उसको अंगरेबी या फेंच भाषाका जानकार होना चाहिये। परन्तु मैं बयाल करता हूं कि आवकल बहुत से जैनी अपने धर्मशाक्रीके विद्वान होकर अंगरेबी पर भी इतना अधिकार रखते हैं कि वे इस भाषाकी उन तमाम पुस्तकोंका उपयोग कर सकते हैं, जो उनको सफलता पूर्वक अध्ययन करनेमें जरूरी हो आरि एक ऐसे समाजके मनुष्योंको, जो सम्पन्ति शाली हैं, पुस्तकोंके मूल्बसे न हरना चाहिये।

## जैनस्मारकोंमें बौद्धस्मारक होनेका अम--

कई उदाहरण इस बातके मिले हैं कि वे इमारतें जो असलमें जैन हैं गलतीसे बौद्ध मान ली गयी थीं। एक कथा है जिसके अनुसार लगभग अठारह सौ वर्ष हुए महाराज कनिष्कने एक बार एक जैन स्तूपको गलतीसे बौद्ध स्तूप समम लिया था और जब वे ऐसी गलती कर बैठते थे, तब इसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि आजकलके पुरातत्त्ववेता, जैन इमारतोंके निर्माणका वश कभी कभी बौद्धोंको दे देते हों। मेरा विश्वास है कि सर आलेक्जेण्डर कनियमने वह कभी नहीं जाना कि जैनोंने भी बौद्धोंके समान स्वभावतः

## पुरातत्वकी शोध वैनोंका कर्तव्य

त्रस बनाये ये और अपनी पवित्र इमारतीं के चारों और पत्चरके घेरे लगाये वे। किन्छम ऐसे घेरोंकी हमेशा 'धीद घेरे' कहा करते वे और उन्हें वन कभी किसी टूटे फूटे स्त्पके चिन्ह मिले तब उन्होंने यही सममा कि उस स्थानका संबंध बौदोंसे था। वसपि वम्बईके विद्वान् पंडित भगवानलाल इन्द्रवीको मालूम था कि वैनोंने स्तृप बनवाये ये और उन्होंने अपने इस मतको सन् १८६५ ईसवीमें प्रकाशित कर दिवा था, तो भी पुरातस्थान्वेषियोंका ध्यान उस समय तक वैनस्त्पोंकी खोजकी तरफ न गया बब तक कि तीस वर्ष बाद सन १८९७ ईसवीमें बुहलरने अपना "मयुराके वैनस्त्पकी एक कथा'' शीर्षक निशंध प्रकाशित न किया। मेरी पुस्तक-जिसका नाम "मयुराका जैनस्त्प और अन्य प्राचीन बस्तुएं" है सन् १६०१ ईसवीमें प्रकाशित हुई जिससे सब विद्वार्थियोंको मालूम हो गया कि बौदोंके समान बैनोंके भी स्तृप और घेरे किसी समय बहुलतासे मौजूद वे। परन्तु अब भी किसीने अमीनके ऊपरके मौजूद-स्तृपोंमें से एकको भी वैनस्त्प प्रकट नहीं किया। मयुराका स्तृप जिसका हाल मैंने अपनी पुस्तकमें लिखा है दुरी तरहसे खोदे जानेसे विलक्षल नष्ट हो गया है। मुके पक्का विश्वास है कि जैनस्त्प अब भी विद्यमान है और खोज करने पर उनका पता लग सकता है और स्थानोंकी अपेदा राजपूतानेमें उनके मिलनेकी अधिक संभावना है।

## कीशाम्बी विषयक चर्चा-

मेरे खयालमें इस बातकी बहुत कुछ संभावना है कि जिला इलाहाबादके अंतर्गत 'कोशम' श्रामके भग्नाबरोष प्रायः जैन सिद्ध होंगे—वे किन्चमके मतानुसार बौद्ध नहीं मालूम होते। यह प्राम निस्संदेह जैनोंका कीशाम्बी नगरी रहा होगा और उसमें जिस बगह जैन मन्दिर मीजूद है वह स्थान अब भी महाबोरके अनुयायीयोंका तीर्यचेत्र है। मैंने इस बातके पक्के सबूत दिये हैं कि बौद्धोंकी कीशाम्बी नगरी एक अन्य स्थान पर यी वो बारहटसे दूर नहीं है। इस विषय पर मेरे निशंघके प्रकाशित होनेके बाद डाक्टर पक्षीटने यह दिखलाया है कि पाणिनिने कीशाम्बी और वन-कीशाम्बीमें मेद किया है। मुक्ते विश्वास है कि बौद्धोंकी कीशाम्बी नगरी वन (अंगल) में वसी हुई बन-कीशाम्बी थी।

मैं कोशमकी माचीन बस्तुक्रोंके अध्ययनकी कोर वैनोंका ध्यान खास तौर पर खींचना चाहता हूं। मैं यह दिखलानेके लिए काफी कह चुका हूं कि इस विषयकी बहुत सी बातोंका निर्णय होना बाकी है।

# प्राप्त प्रतिष्ठित स्मारकोंका युनः निरीक्षण--

भूमिके जपर प्राप्त बैन खण्डहरोंके स्पक्षी वावधानीके वाय अनुशीलन करने और लिखने से बहुतवी बातोंका पता लग सकता है। इन भवनोंका अध्ययन बैन प्रंथों और चीनी प्रवावियों तथा अन्य लेखकोंकी पुस्तकोंके साथ करना चाहिये। बी मनुष्य इमारतोंके निरीक्षण करने और उनका

### वर्षी-स्मिनन्दन-मन्ध

वर्शन शिखने का काम करें उनको सफलता प्राप्त करने के लिए उन मानिवर्शकों को प्राप्य है बुदिमानी के साथ काममें लाना चाहिये; आसपासके स्थानोंका हाल बाफ साफ शिखना चाहिये, हरएक चीव का नाम ठीक ठीक शिखना चाहिये और खूब फीटो लेने चाहिये। चाहे भूमि खनन का काम न भी किया बाय तो भी ऐसे निरीक्षणोंसे बैनवर्मक इतिहास पर और विशेष कर इस बात पर कि बैनवर्मका विष्यंस उन देशों में कैसे हुआ। बहां उसके किसी समय बहुई ख्याक आनुयायी थे, बहुत प्रकाश पढ़ेगा।

### ग्रंथावलि---

में तब जिज्ञासुआंसे अनुरोध करता हूं कि वे श्री गुरिनीके महान् प्रन्थ "जीनप्रन्थाविक विषयमें निवंघ" को पहें । यह प्रन्थ पेरिस में सन् १९०६ ईसवीमें छुपा था । इस प्रन्थका एक परिशिष्ट "जैनप्रम्थावली पर टिप्पिश्यां" भी जुलाई-अगस्त सन् १९०९ के एशियाटिक अरनलमें निकल जुका है । सन् १९०९ ईसवी तक जैनधर्मके विषयमें पुस्तकों, समाचारपत्रों इत्यादि में जो कुछ किसी भी भाषामें छुप जुका है उन सबका परिचय उन प्रंथोंमें दिया गया है। ये ग्रंथ फ्रेंच भाषाआंमें हैं परन्तु जो मनुष्य फ्रेंच भाषा नहीं जानता वह भी इन पुस्तकों से लाभ उठा सकता है।

### खनन कार्य--

महल इत्यादिकी खोजके लिए जमीनको खोदनेका काम ज्यादा मुश्किल है और यह काम यदि विश्तारके साथ किया जाय, तो पुरातस्व विभागके डाइरेक्टर जनरल या किसी प्रांतीय अधीकारी की सम्मितिसे होना चाहिये। बुरे प्रकार से और लापरवाही के साथ खुदायी करनेसे बहुत हानी हो चुकी है। मैं ऊपर कह आया हूं कि मधुराके बहुमूल्य जैनस्त्पका किस तरह सत्यानाश हो गया और उसकी खुदायीके संबंधको बरूरी बातें फोटो, इत्यादि भी नहीं रक्खे गये। यह बरूरी है कि खुदायी का काम होते समय जरा जरा सी बातोंको भी खिखते जाना चाहिए जो चीज जिस जगह पर मिले उस स्थानको ठीक ठीक लिख लेना चाहिये, और शिलालेखों पर कागज चिपकाकर उनकी नकल उतार लेनी चाहिये। खुदायीके काममें प्रवीख निरीक्षकी आवश्यकता है।

### कार्यारम्भ-प्रकार---

श्चन्तमें मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जैनोंको एक पुरातन्त्रसंबंधो समिति स्थापित करनी चाहिए जो ऊपर कहे हुए मार्गके अनुसार ऐतिहासिक खोजका कार्यक्रम तैयार करे और आवश्यकतानुसार धन इकट्ठा करे। धनकी मात्रा बहुत होनी चाहिये। यदि कोई जैन कार्यकर्ता, जो पर्याप्त योग्यता रखता हो और जिसे जैन समाजसे नेतन मिस्रता हो सरकारी पुरातस्व विभाग (Archaeological survey) में उसकी सेवाएं समर्पित कर दी जाय, तो वह बहुत काम कर सकता है यह और भी श्वन्छा हो गा कि ऐसे कई कार्यकर्ता सरकारी अधिकारियोंके निरीक्ष समें काम करें।

# महावीर स्त्रामीकी पूर्व परम्परा

भी पा० ज्यम्बक गुरुनाथ काले, एम० ए०

# बुद्ध और पार्श्वनाथ---

देवसेनाचार्यकृत दर्शनसारमें, वो कि संबत् ९९० में उच्जैनमें लिखा गया है, यह लिखा है कि पार्श्वनाय स्वामीके तीर्य ( भ० पार्श्वनायके कैबस्यसे भ० महावीरकी कैबस्य प्राप्ति तकका काल ) में एक बुद्धिकीर्ति नामका साधू या, जो शास्त्रोंका काता श्रीर पिहिताभवका शिष्य या तथा पलाशनगरमें सर्यू नदीके तथ्पर तपश्चर्या कर रहा था। उसने सोचा कि. मरी हुई महालीका मांस खानेमें कोई हानि नहीं है क्यों कि वह निजींद है। किर तप करना खोड़कर और रक्तवस्त्र पहिनकर वह बौद्ध धर्मका उपदेश देने लगा । इस प्रकार जैनमतानुसार बुद्ध पहले जैनमुनि था, जिसने विपरीत विचार करके मांस भञ्चया करनेका उपदेश दिया और लाल बस्न बारच कर अपना धर्म चलाया। इतना हो नहीं, कहा जाता है कि जैन बौदोंके समकालीन थे, किन्दु ये उन नव दीचित बौदोंसे भी पहले के हैं। इस कारचा जैनधर्म की प्राचीनताका अनुसन्धान जैन, बौद और बासया ग्रन्थोंके आधार पर करना चाहिये।

जैनशास्त्रानुसार बुद्ध महाधीरके शिष्य नहीं थे। किन्तु जैनी कहते हैं कि वह पिहिताश्रवका शिष्य या जैसा कि ऊपर कहा वा चुका है। कोलम् क, स्टीवेनसन, मेकर-डेलामेन, डाक्टर हैमिल्टन, इत्यादिने गीतमबुद्धको भ॰ महाबीरके प्रशिष्य गीतम इन्द्रभूतिका स्वान-व समभानेकी भूल की है। यह (गीतम इन्द्रभूति) महाबीरके मुख्य गराधर भी थे। इस प्रकार जब कि गीतम गर्यापर महाबीरके शिष्य थे स्व कहा जाने लगा कि, गीतमबुद्ध महाबीरके शिष्य थे। परन्तु जैनीलोग इस आन्तिसे विलकुल मुक्त हैं। यह बात ऊपर बतला दी गयी है कि, बुद्धिकीर्ति पिहिताश्रवका शिष्य था जो कि पार्श्वनाय तीर्यकरके तीर्यकालमें हुए हैं।

१. बाब् बनारसीदास द्वारा संवादित "जैव इतिहास माना प्र. १ प्र. १६ ।

श. "सिरि पासणाइ 'तत्वे सरक्तीरे पछास णयरत्वे । पिहिंबासंवस्स सिस्सो महाद्वको नुष्ट्रिकित्त मुणी । ६ । विमि पूरणासकेण्य अगणिय पावक्व बाओ परिषद्धो । रसंवरं बरिक्ता पविदिठवं तेन प्यंतं । ७ ।"

#### वर्गी-समिनन्दन-प्रन्थ

वाधू खात्मारामने स्वरचित 'झहानतिमिर भास्कर' में पार्श्वनाय स्वामीके समवसे स्वराक्तर कवल-गच्छकी पद्यावली लिखी है, जोकि इस प्रकार है----

श्री पार्श्वनाय,

भी कार्य समुद्र,

भी शुभदत्त गवाधर,

भी स्वामी प्रभासूर्व,

भी इरिदत्त जी,

भी केशिस्वामी,

वाध् आत्मारामवीका ऐवा भी कथन है कि पिहिताश्रव; स्वामी प्रभाव्यंके शिष्य अनेक ताधुओं में एक थे। उत्तराध्ययनस्त्र तथा दूसरे जैनग्र-ओंसे हमें यह मालूम होता है कि 'केशि' पार्श्व-नायकी परम्पराका या और भ॰ महावीरके तमय बीवित था। तथ बुद्धिकीर्तिको भी महावीरका तमकालीन मानना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि केशिके तमान उत्त (बुद्धिकीर्ति) के भी गुरू पिहिताश्रव मुनि थे। ऐता मालूम होता है कि उत्की उत्पत्ति भ॰ महावीरसे हुई थी।

इमें श्री श्रमितिगति श्राचार्यकृत 'धर्मपरीद्या' मन्यसे भी जो कि संवत् १०७० में बना या ऐसा माल्म होता है कि पार्श्वनायके शिष्य मोगासायनने महाबीर से वैरभाव करके बौद्धधर्म चसाया। उसने शुद्धोदनके पुत्र बुद्धको परमात्मा समस्ता या। धर्मपरीद्या श्रप्याय १८ में इस प्रकार सिक्षा है—

"तृष्टः बीरनायस्य तपस्वी मोठिलायनः । शिष्यः भी पाद्यंनायस्य विद्वे बुद्धदर्शनम् । ६८ । शुद्धोदनस्तृतं बुद्धं परमात्मानमन्त्रीत् । प्राणिनः कुर्वते किं न कीप वैर पराजिताः । ५९ ।'

वहां प्रथम श्लोकमें वो "शिष्य" शब्द आवा है, उसका आर्थ शिष्य प्रशिष्य करना चाहिये। 'महाबग्ग' प्रन्यके द्वारा हमें मालूम होता है कि, मोग्गलायन और सरिपुत्त ये दोनों प्राक्षण संवय परिवालक के अनुवायी थे, वो संवयके मना करने पर भी बुद्धके पास गये वे और उसके शिष्य बन गये। इस प्रकार 'वर्मपरीहा' प्रन्यके अनुसार जब कि मोग्गलायन पार्श्वनाथके शिष्यका शिष्य था, तब उपपुत्त संवय भी वो की मोग्गलायनका उपदेशक या वह भी केशीके समान पार्श्वनाथकी परम्पराक्ता हो गा। और तब मोग्गलायन महावीरका समकालीन होना चाहिये। भेशिक चरित्र अ र दूसरे बैन प्रन्योंमें ऐसी स्वनाएं भरी पड़ी हैं कि, महावीरके अरहंतपनेके पहिले ही बुद्धने अपने नवीन मतका उपदेश देना प्रारम्भ कर दिवा था।

ऊपरके उदाहरकोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि मोग्गलायन ने बौद्धवर्म नहीं चलाया, तब वर्मपरीखा के श्लोकका ऐसा अर्थ करना चाहिये कि मोगलायनने बुद्धको अपने वर्मके प्रचार में दूसरोंकी अपेखा अधिक सहायता दी। बौद्ध प्रन्थोंसे भी इस बातकी पुष्टि होती है। स्यों

१<sup>8</sup>जैनइतिहास माका ए॰ २३

कि मोन्गसापन और वारिपुत्त वे होनों बुद्धके खप्रगण्य शिष्य वे । इस प्रकार हमें शत होता है कि. ब्राह्मराचर्म, जैनमर्म ग्रीर बीद्रवर्म ये तीनों प्राचीन भारतके व्यापक सैद्धांतिक बायुमंडलसे उत्पन्न हुए है। इस सम्बन्धमें यह कहना अनुचितन होगा कि आधुनिक इतिहासकारीने भारतकी धाचीनताकी बहत विपरीत समका है। अर्थात अधिकांश सोगोने यह समक रक्खा है कि, माचीन भारतमें ब्राह्मसाधर्मके सिवाय क्रन्य किसी भी वर्मका क्रस्तित्व नहीं या । परन्त उस बाक्य वर्मका रूप कैसा या, इस वातको उन्होंने कभी नहीं समकता चाहा। यदि भारतकी पुरातन सभी बातोकी वे 'बाक्सवाधर्म' नाम देते हैं. तो उनकी कल्पना ठीक है। परन्त 'ब्राह्मखाचमं' से यदि ने वैदिकाममं अथवा वैदिक यहादि ही सेते हैं, तो मैं नहीं समक सकता कि, प्राचीन भारतमें बाह्यश्रधमें के सिवाय श्रन्य कोई धर्म नहीं होना किस प्रकार प्रामाखिक युक्तियों द्वारा सिद्ध हो सकता है। भारतकी प्राचीनतम अवस्था वैनशक्तोंमें ठीक ठीक चित्रित की गयी है। जैनहाक्ष्मोंमें किला है कि जब ऋषभदेव अपना धर्मोपदेश करते थे. उस समय ३६३ पाखण्डों ( मतों ) के नेता भी ऋपना अपना धर्मापदेश करते थे । शुक्र अर्थात् बृहत्पति उनमेंसे एक ये, विन्होंने चार्वाक मत निकाला । निःसन्देह प्राचीन भारतकी ऐसी ही स्थिति बान पहती है। प्राचीन समयमें यहां एक ही मतका एक ही उपदेशक नहीं था, किन्त भिन्न भिन्न चार्मिक मन्तव्योंके उपदेश करने बाले अनेक शिल्लक ये जिन्होंने अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार जीवन और जगतके स्वरूपको दर्शाया था । प्राचीन कालमें वैदिक, सांख्या, चार्वाक, जैन, बीद और अन्यान्य अनेक पार्मिक विद्धांतोंकी शाखाएं थीं, जिनमेंसे कई तो सदाके लिए नष्ट हो गयीं। इन बर्मों के उस समय बहतसे कहर पद्मपाती थे । परन्त प्राचीन भारतमें पर-निर्भरता नहीं थी अर्थात सबके मन्तव्य स्वतन्त्र थे ।

प्रोपेक्षर मैंन्सम्यूक्तर ने अपनी ७६ वर्षकी अवस्थामें सिखा या कि—"क्यों ज्यों मैं अनेक मतों का पठन करता गया त्यों त्यों विज्ञानभित्तु, आदिक इस मन्तन्यकी सत्यताका प्रभाव मेरे इदय पर अधिकाधिक पहता गया कि, वट्दर्शनके भिक्ष भिक्त भन्तक्योंसे परे एवं पूर्व एक ऐसा वर्षसाधारण भण्डार है जिसे कि राष्ट्रीय (भारतीय) विद्यान्त या ज्यापक तथा वर्षप्रिय विद्यान्त कह वकते हैं। यह विद्यान्त विचार और भाषाका एक बहुत बहा मानसरोवर है, जो कि बहुत दूर उत्तरमें अर्थात् अत्यन्त पुरातन समयमें विकवित हुआ था। प्रत्येक विचारकको अपने अपने मनोरथके अनुसार इसमेंसे विचारोंको प्रहण करनेकी स्वतंत्रता था।" प्राचीन भारतमें उचार लेने की प्रणाली नहीं यी अर्थात् विचारोंको प्रहण करनेकी स्वतंत्रता था।" प्राचीन भारतमें उचार लेने की प्रणाली नहीं यी अर्थात् विचित्र श्रुपियोंके जीवनके सम्बन्धमें विभिन्न स्वतंत्र विचार थे। और जो दर्शन आब हमारे देखने में आते हैं, वे उन्हीं अप्रियोंके अभिप्रायोंके लिपि बद्घ सप हैं। वद्यपि अनेक।नेक वैद्घान्तिक पद्धतियों और उनके जन्मदाताओंका वीवनचरित्र वदाके लिए लुस हो गया है।

नैनशास्त्रोंके सनुसार नैनवर्गके प्रवर्तक न महावीर हैं और न पार्श्वनाथ, किन्तु इस कासाचक में ऋषभदेश नैनवर्गके प्रथम महोपदेशक हुए हैं। शुक्त अर्थात् बृहस्पति, ऋषभदेशके समकासीन

#### वर्षी कामित्रत्वन-ग्रन्थ

अनेक व्यक्तियोंमें से एक हो सकते हैं। उस समय बुद्धिको आत्यन्त तीक्याता अधिक सुस्रम यो। भागवत पञ्चम सक्त्य, आध्याय २-६ में वो ऋषभदेवका कथन आवा है वह इस प्रकार है—



भागवतमें कहा है कि अध्वभदेव दिगम्बर ये और वैनधर्मके चलाने वाले ये। भागवत अध्याय ६ श्लोक १-११ में प्रन्यकर्ता ने 'कॉका', 'वेंका' और 'कुटक', के आईत् रावाके विषय में लिखा है कि, यह राजा अपनी प्रजासे अध्यभदेवका जीवनचरित्र सुनेगा और कलियुगर्ने एक घर्म चलावेगा विससे उसके अनुपायी बाझगाँसे धृता करेंगे और नरकको जावें गे। ईस्वी सनकी पहिली शती में होनेवाले-हिबष्क और कनिष्कके समयके जो शिलालेख मधुरामें मिले हैं उनमें भी ऋषभदेव प्रथम तीर्यंकरका वर्णन आया है। वहीं पर कुछ ऋषभदेवकी मूर्तियां भी मिली है जिन्हें जैनी पूजते हैं। इन शिलाके लोंसे स्पष्ट विदित होता है कि, ईस्वी सनकी पहिली शतीमें ऋषभदेव प्रथम तीर्थे कर रूप में माने जाते थे। यदि महाबीर या पार्श्वनाय ही जैन धर्मके चलानेवाले होते, तो उनकी मूर्ति भी 'जैन धर्मके शवर्तक, इस उल्सेख सहित स्थापितकी वाती ! महाबीरका निवांखा ईस्वी सन से ५२७ वर्ष पहिले श्रीर पार्श्वनाथ का निर्वाण उससे २५० वर्ष पहिलो अर्थात् ईस्वा सन से ७७७ वर्ष पूर्वमें हुआ है। किन्द्र उस समयसे कुछ ही श्रतियोंके पश्चात् उत्कीर्ण शिक्षालेखोंसे यह बात प्राट होती है कि इस कालमें ऋपभदेव जैनधर्म के आदि प्रवर्तक (प्रचारक ) हुए हैं। इस सबके प्रकाशमें यह कहना सर्वथा भान्त है कि, केवल वैदिक वर्म ही प्राचीन भारत में फैला हुआ था। कदाचित ऐसा होना संभव है कि उस समय वैदिक धर्म और इतर धर्म प्रायः समान स्वतंत्रता के शाथ प्रसारित हो रहे हों ! प्राचीन भारत का अधिकांश सैद्धान्तिक और धार्मिक साहित्य लुप्त एवं विनष्ट हो गया है। जो वाईस्पत्यसूत्र एक समय मिलते थे, अब उनका भी पता नहीं है। इस प्रकार दूसरे बहुत से सिद्धान्त सूत्र अब नहीं मिलते । इस कारण से उनके वर्ण्य विषयों से इम अनिभन्न हैं। केवल वैदिक साहित्य ही संयोगवश नष्ट होते होते बच गया है। लगभग आशोक के समय से जैन और बीद साहित्य का भी लिपिबद

१--रीकरेड कुस्त ओफ ईंड मा. ४५ ।

होना हुरू हुवा या । क्रनेक प्रन्य श्वते भी पीछे बने । पार्स्ट्रोनायका इतिहास——

उत्तराध्ययनसूत्र कीर स्वकृतांगसूत्रकी भूमिका में प्रा० वैकीबी लिखते हैं:—''पाली चातु-ध्याम'' जिसे कि वंस्कृतमें 'चातुर्वाम' कहते हैं, प्राकृत्वमें 'चातुर्व्याम' बोला बाता है। यह एक प्रसिद्ध जैन संज्ञा है वो कि पार्वनाथके चार वर्तोको प्रकट करती है जिनके समझ ही महावीरके पंचमहाव्रत ( पंचमहाव्यथ ) कहे यथे हैं। इत प्रकरणमें मैं समक्तता हूं कि, बौद्धोंन एक भ्रान्ति की है। अर्थात् उन्होंने महावीरको वो जातृपुत्र उपाधि लगायो है, वह वास्तवमें उनसे पूर्व हुए पार्वनाथके पीछे लगनी चाहिये बी। यह एक नगण्य भूल है। क्योंकि गीतम-बुद्ध और बौद्ध खाचार्व उपयुक्त उपाधिकी बोजना निमंच चर्गके वर्णनमें तब तक कभी न करते, वब तक कि उन्होंने उसे पार्वनाथके खनुयावी लोगोंसे म खनी होती। कीर यदि महाबीरका वर्म बुद्धके समयमें भी निमंचोके हारा ही बिरोष कपसे मित-पालित होता तो भी वे ऐसी उपाधि कभी नहीं खगाते। इस प्रकार बौद्धोकी भूलसे ही बैनकर्म सम्बन्धी हस दंतकथाकी सस्यताकी पुष्टि होती है कि महावीरके समयमें पार्वनाथके खनुवायो विद्यमान थे।''

"पार्श्वनायका ऐतिहासिक महापुरुष होना संभव है। इस वातको सब मानते हैं और उनके अनुयायियों तथा मुख्यतया केशांका जो कि महाबोरके समयमें जैनवर्मके नेता थे, जैनशास्त्रमें इस प्रकार वास्तिविक रूपसे कृतान्त पाया जाता है कि उन शास्त्रोंको सत्यतामें सन्देह उत्पन्न होनेका कोई कारश ही नहीं दिखता।"

जैनधर्मके प्राचीन इतिहासकी रचनामें मेरा यही मुख्य उद्देश्य है कि, पार्श्वनायके आनुवाबी महाबीरके समयमें विद्यमान् थे, यह दन्तकथा जिसको वर्तमान समयके सभी विद्यान् स्वीकार करते हैं; अधिकतर स्पष्ट हो जाय। पार्श्वनाथ और महाबीरके अन्तरासमें जिसना समय अवतीत हुआ है उसके विषयमें जैकीबीने एक टिप्पण लिखा है। यह इस प्रकार है—''जैन अन्योंमें वो विवेचन किया है, उससे प्रकट होता है कि, पार्श्वनाथ और महाबीरके बोचके कासमें यतिषर्मका आवरण शिथिस हो गया होगा। यह बात तभी संभव हो सकती है, जब कि अन्तिम दो तीर्थेकरोंके बीचका समय यथोचित रूपसे निश्चित किया जाय। इसके द्वारा पार्श्वनाथके २५० वर्ष पीछे महाबीर हुए ऐसा जो सब मनुष्यों का अनुमान है, उसकी भली भाति पृष्टि होती है।"

"इस प्रकार पार्चनाय और महावीरके जीवनचरित्रका विस्तारसे पठन करने पर उत्तरीय भारतकी राजनैतिक स्थिति स्पष्ट रूपसे प्रकट हो जाती है, क्योंकि उनके समयका निर्णय हो गया है। यहां तक शोधकों से जाना भारतके प्राचीन इतिहासकी सुदृद सूमिकापर पहुंच जाना है। पश्चिमी

१—सेकरेड बुक्स औष हृंह मा. ४५ 1

### वर्षी अभिन-धन-प्रत्य

विद्वानींन भी श्रान्तिम दोनों शीयंकरोंको ऐतिहासिक महापुरुष स्वीकार किया है। श्रीर छ्यों क्यों क्यों ने नियाके प्राप्तिन प्रंथ देखनेमें झार्षे ने, त्यों स्वों वे इनसे भी पहिले होनेवाले तीयंकरोंके झिरित्यको भी प्रायः स्वीकार कर लेंगे। भारतकी प्राचीन राज-नैतिक झीर सामाधिक स्थितिपर को जैन झीर बौद्ध कथाओंसे प्रकाश पढ़ता है उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। इन कथाओंका बहुत स्क्ष्म इष्टिसे अनुसन्यान किया जाना चाहिये। पौराखिक जैन झीर बौद्ध कथाओंको एक्ष्म करने से भारतका सुप्ताय प्राचीन इतिहास किय प्रकार प्रकाशमें झाकर सदा के लिए निश्चित हो सकता है, यह बात मैंने इस प्रन्यमें दरसा ही है।"

''कैन क्रीर बीद दोनों धर्म एक ही भूमि पर उत्पन्न हुए हैं, इस कारण उनकी ऐतिहासिक कथाए भी एक सी हैं। दिना बयेष्ट कारक के हमें इन दंतकयाक्रीपर क्रिक्शित नहीं करना चाहिये। हमें उनका अनुसन्धान दुसनात्मक पदितिसे क्रीर बारीकीसे करना चाहिये। जब सब प्रकारकी इन्तकयाक्री और उनके उल्लेखींका पठन तथा दुसना की जावर्गा, तभी हमें कुछ ऐतिहासिक रहत्य मासून हो उक्ते हैं, अन्यया भारतके प्राचीन इतिहासका कभी निर्णय नहीं हो सकेगा। ''



# भारतीय इतिहास और जैन शिळालेख

भी डा॰ ए॰ गेरीनोट, एम॰ ए॰ डी॰ खिट॰

श्चन्तर विद्वान कहा करते हैं कि, क्यांपि भारतवर्षीय ग्राहित्य विप्रक्त और विस्तीर्थ है, तथांपि उनमें ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत थोड़े हैं। और जो है, उनमें हतिहासके नाथ वृस्ती मनगदंत वातोंकी तथा दन्तकथाओंकी खिचाड़ी कर दी गयी है। यह कथन वयांपि ठीक है, तो भी भारतवर्षमें जो अगिशत शिलालेख हैं, उनसे भारतवर्षके नाहित्यमें जो हतिहानकी कमी है, वह बहुत अंशोंमें पूर्य हो उकती है। इसके लिए बी॰ मेंबल डफका भारतीय कालकम (The Chronalogy of India) का पहला पृष्ठ और विनसेंट ए॰ स्मिथ इत भारतीय हतिहास (The Histary of India) की पहली आइत्तिका तेरहवां पृष्ठ पदना चाहिये।

# दक्षिणके जैन शिलालेख-

सबसे ऋषिक शिलालेख दक्षिण भारतमें हैं। मि॰ ई॰ हुलश, मि॰ जै॰ एक॰ फ्लीट झीर लूइल राईल, झादि विदानोंने साउथ इण्डिया इन्क्रियशन इंडियन एग्टीक्वेरी, एविप्राफिझा कर्णाटिका, झादि प्रन्थोंमें वहांके हजारों केखोंका संग्रह किया है। ये शिलालेख शिलाओं तथा ताम्रपत्रीपर संस्कृत, और पुरानी कलड़ झादि भाषाओं खुदे हुए हैं। प्राचीन कन्नड़के लेखों में बैनियोंके लेख बहुत झिक हैं; क्योंकि उत्तर कर्णाटक और मैस्र राज्यमें बैनियोंका निवास प्राचीन कालसे हैं।

उत्तर भारतमें जो संस्कृत श्रीर प्राकृत भाषाके लेख मिले हैं, वे प्राचीनता श्रीर उपयोगिताकी दृष्टिसे बहुत महत्त्वके हैं। इन लेखों भी जैन लेखोंकी संख्या बहुत श्राधिक है। सन् १९०८ में जो जैन शिलालेखोंकी रिपोर्ट मेरे द्वारा प्रकाशित की गयी है. उसमें मैंने सन् १९०७ के श्रांत तक प्रकाशित हुए समस्त जैन लेखोंके संग्रह करनेका प्रवस्न किया था। उक्त रिपोर्ट में ८५० लेखोंका संद्वित पृथकरण किया गया है। बिनमेंसे ८०९ लेख ऐसे हैं, जिनकासमय उनपर लिखा हुआ है, श्राधवा वृद्धरे साल्चियों मालूम कर लिया गया है। ये लेख ईस्वी सन् से २४२ वर्ष पूर्वसे लेकर ईस्वी सन् १८६६ तकके श्रार्थात् लगभग २२०० वर्षके हैं श्रीर जैन हतिहासके लिए बहुत ही उपयोगी साधन सामग्री हैं।

#### वर्गी-प्रभिनन्दन-ग्रन्थ

इन शिला-शायनों तथा तामलेखोंके प्रारंभमें बहुधा बैनाचार्यों तथा धर्म गुरुग्नोंकी विस्तीर्थं पदावित्यां रहती हैं। उदाहरखके लिए शतुख्य तीर्थंके ख्रादीश्वर भगवानके मंदिरका शिलालेख लीखिए, वो कि वि॰ वंबत् १६५० (ईस्वी चन् १५९२) का है। उसमें तपागच्छकी पट्टावली इस प्रकार दी हुई है — तपागच्छके स्थापक भी वगचन्द्र (वि॰ वं॰ १२८५), ख्रानन्द-विमल (वि॰ वं॰ १५८२), विजयदान स्ति, हरिविजय स्ति (वि॰ वं॰ १६५०) क्योर विजयसेन स्ति। इसी प्रकारसे दूसरा शिलालेख झयाहिल्लपाट्याका एपिमाफिखा इंडियाकी पहली बिल्दके ३१९—३२४ पृष्टोंमें छुपा है। उसमें खरतरगच्छके उद्योतनस्ति लेकर जिनसिंह स्ति तकके पहले ४५ ख्राचार्योंकी पट्टावली दी है।

# मथुराके लेख-

मधुरामें डा॰ फुहररने कनिष्क और उसके प्रशाहतीं इंडो-विधियन राजाओं के अनेक शिला-लेखोंका पता लगाया था और प्रो॰ ब्युल्हरने एफिप्राफिआ इंडियाकी पहली दूवरी जिल्दमें उनका बहुत ही आश्चर्यजनक बचान्त प्रकाशित किया था। इसी निषयपर सन् १९०४ में इंडियन एण्टीक्नेरीके ३३वें भागमें प्रो॰ सुंडरने एक और लेख लिखा था और उक्त लेखोंका संशोधन तथा परिवर्तन प्रगट किया था। मधुराके लेख जैन धर्मके प्राचीन इतिहासके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। क्योंकि वे कल्पस्त्रकी स्थिता-विक्रीका समर्थन करते हैं और प्राचीनकालके भिन्न-भिन्न गर्गोका, उनके मुख्य मुख्य विभागों, कुलों और शालाओं सहित परिचय देते हैं। जैसे 'कोटिक गर्ग' स्थानीय कुल और वाफ्रीशाला, बक्रदासिक कुल और उच्चनागरी शाला, इत्यादिके उल्लेख।

जैन शिलालेखों तथा ताम्रपत्रोंसे इस बातका भी पता लगता है कि, एक देशसे जैनी दूसरे देश में कम फैले तथा उनका अधिकाधिक प्रसार कब हुआ। ईस्वी सन्से २४२ वर्ष पहले महाराजा अशोक अपने आठवें आजापत्रमें जो कि स्तम्भपर खुदा हुआ है, उनका (जैनियोंका) 'निर्मेश्य' नामसे उन्होंल करते हैं। ईस्वी सन्से पहले दूसरी शताब्दिमें उनका उद्दीसाके उदयगिरि नामक गुकाओं में 'अरहन्त' के नाम से परिचय मिलता है और प्रधुरामें भी (कनिष्क हुविष्कके समयमें) वे बहुत स्विद्याली थे; जहां कि दानों के उन्लेख करने वाले तथा अमुक भवन अमुकको दिया गया यह बतलाने वाले अनेक जैन केखोंका पता लगा है।

### श्रवणबेलगोला---

ईस्वी सन्के प्रारंभके एक शिकालेखमें गिरनार पर्वतका सबसे पहले उल्लेख मिला है, जिससे यह मालूम होता है कि, उस समय जैनी भारतके वायन्वमें भी फैक्क चुके थे। इसी प्रकार आचार्य भी भद्रवाहुके ऋषिपत्यमें वे दिख्यमें भी पहुंचे थे और वहां अवग्र वेक्कगोलामें उन्होंने एक प्रसिद्ध मन्दिरकी

१- देखी एपियाफिशा रण्डिया भाग २, १४ ५०-५९ ।

## मारतीय इतिहास भीर बैन शिलालेख

स्थापना की थी। मि॰ स्इत राईशके द्वारा संग्रह किये हुए संस्कृत तथा काइ आधाके तैकहाँ शिक्षाकेख मवन्य नेलगोलाके पवित्रतम ऐतिहासिक कृतान्त प्रगट करते हैं। इस पहाक्षपर सुप्रसिद्ध मंत्री नामुं हरायने गोम्महेश्वरकी विशास प्रतिमा स्वापित की थी। गोमह स्थामोकी दूसरी प्रतिमा कारकलमें शक संवत् १३५३ (ई॰ सन् १४३२) में क्रीर तीसरी नेन्दमें शक संवत् १५२५ (ई॰ सन् १६०४) प्रतिश्रित हुई थी।

दिच्य भारतके जुदे जुदे शिक्षालेख बहुत सी ऐतिहासिक बातोंकी विशद करते हैं। हले-बीटके एक शिक्षालेखसे पाल्प होता है कि, वहां गंगराज मंत्रीके पुत्र बीपने पार्श्वनाथका मन्दिर बनवाया या। और वहां बहुतसे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध झाचार्योंका देहीत्सर्ग हुआ। या। 'हनसीज' देशीयगराकी एक शाखाका स्थान था। हमचा [हुंग्यच] नामक स्थानमें 'उर्वीतिलक' नामक सुन्दर मन्दिर बनवाया गया था और उसे गंगराज-कुमारी चत्तलदेवीने झपर्यं किया था। मलेयारका कनक-पर्वत कई शतान्दियों तक बहुत ही पवित्र समक्ता जाता था। इन स्थ बातोंका सान उक्त स्थानोंगें मिले हुए लेखोंसे होता है।

# स्फ्रुट लेख---

उत्तर भारतके गुरूव शिलालेख आयू, विश्वार और श्रमुखंय पर्वत सम्बन्धी हैं। आयू पर्वत पर सबसे अधिक प्रसिद्ध मन्दिर दो हैं—एक आदिनायका और दूसरा नेमिनायका। पहला अवाहित्ला-पाट्यके मिलवंत व्यापारी विमलशाहने वि॰ सं॰ १०८८ (ईस्वी. सन् १०३१) में धनवाया या और दूसरा चालुक्य (दोलंको) वंशीय वाघेला राजा वीरखबलके सुप्रसिद्ध मंत्री तेजपालने और उसके माई बस्तुपालने बनवाया था। उसके दोनों भाइयोंने एक मनोहर मन्दिर गिरनार पर्वतपर और कई मन्दिर श्रमुखयपर बनवाये थे।

### ऐतिहासिक महत्त्व---

वैनियोंके शिलालेख और ताम्रलेख भारतके सामान्य इतिहासके लिए मी बहुत सहायक हैं। बहुतसे रावाझोंका पता केवल वैनियोंके ही लेखोंसे लगता है। वैसे कि, कार्लग (उद्दीरा) का रावा खारवेख। निश्चित कपसे यह रावा वैनवर्मका अनुयायी था। उसके राज्य कालका एक विशास शिकालेख स्वर्गीय पंज्भगवानलास इन्द्रवीने प्रकाशित किया था और उसके विषयमें उन्होंने बहुत विवेचन किया था। उक्त शिलालेख 'यामी अरहंतायां यामी सम्बसिद्धायां' इन शब्दोंसे प्रारम्भ होता है। उस पर मीर्थ संवत् १६५ लिखा हुआ है। अर्थात् वह ईस्वी सन्से लगभग १५६-५७ वर्ष पहलेका है। खारवेलकी पहली रानी वैनियोंपर बहुत कुपा रखती थी। उसने वैन युनियोंके लिए उदयगिरिमें एक गुका बनवायी थी।

दिव्य भारतके राजास्त्रोंसे मैस्रके पश्चिम स्नोरके गंगवंशीय राजा जैनधर्मके जानकार स्नोर स्रनुवायी ये । शिक्तालेखोंके स्नाधारसे प्रगट होनेवाली एक कथासे मालूम होता है कि, नन्दिसंघके सिंहनन्दि नामक स्नाचार्यने गंगवंशका निर्माण किया या स्नोर इस वंशके बहुतसे राजाश्रोंके गुरु जैनाचार्य

### वर्षी श्रीभनन्दन-प्रन्य

थें। वैसे श्राविनीत (कोंगणी वर्मन), राजमस्सा (६० स० ९०७), परमर्दिदेव श्रीर उतके उत्तराधिकारी (ग्यारहवीं श्राविन्दका श्रंत श्रीर बारवींका प्रारंभ), इत्यादि। सुप्रसिद्ध जामुं डराव निसने अवस्थवेतानीता में गोमहस्त्वामीकी श्रद्भुत प्रतिमा स्थापित की बी, वह दूसरे मारसिंहका प्रधानमंत्री या। इस मारसिंहने गुरू श्रावितसेनकी उपस्थितिमें बैनधर्मकी कियानुसार मरख किया या श्रावित् समाधिमरस्य किया या।

भी पत्नीटके कथनानुसार कदम्ब वंशीय राजा भी जैन थे। काकुत्स्यवर्म भीर देववर्मा भादिने जैन सम्प्रदायके भिन्न-भिन्न संघोको बड़ी-बड़ी मेटें दी थी।

पश्चिमके सोलंकी (चालुक्य) राजा बदापि वैष्णव ये, परन्तु वे निरन्तर दान स्त्रीर भेंटोंके द्वारा बैनियोंको संदुष्ट करते रहते थे। दक्षिणके महाराष्ट्र प्रान्तमें वैनधर्म सामन्य प्रजाका धर्म गिना जाता या। मसलेक्के (मान्य लेट), राष्ट्रक्ट (राठौर) राजाश्चोंके साभयसे बैनधर्मने; विशेषतया दिगम्बर सम्प्रदायने बहुत उसति की थी। नवमी शताब्दिमें दिगम्बर सम्प्रदायको स्रनेक राजासोंका साभय मिला या। राजा स्रमोभ वर्ष (ई॰ सं॰ ८१४-८७७) ने तो स्रपनी सहायता द्वारा इस सम्प्रदायका एक बढ़े भारी रक्षकके समान प्रचार एवं प्रसार किया था, स्त्रीर सम्भवतः उसीने प्रश्नोत्तर रहनमालाकी रचना की थी।

वीनदत्तीके रहवंशी रावा पहले राष्ट्रकूटोंके करद सामन्त थे, परन्तु पीक्षेसे स्वतंत्र हो गये थे ! वे बैनधर्मके अनुयायों थे । उनके किये हुए दानोंका उल्लेख ईस्वीसन् ८७५ से १२२९ तकके लेखोंमें मिलता है । सान्तर नामके अधिकारियोंका एक और वंश मैस्रके अन्तर्गत् हुम्मचमें रहता था । ये भी बैनी थे और उनके धर्मगुरु बैनाचार्य थे ।

बारहवीं और तेरहवीं शताब्दिमें होय्वल नामक वंशके राजाओंने मैस्टर प्रान्तमें अपने अधिकारकी अति हृद्धि की थी। पहले ये कलजुरी वंशके करद राजा थे, परन्तु जब उक्त वंशका पतन हुआ, तब उनके उत्तराधिकारी हो गये। इस वंशके सबसे प्राचीन और प्रमाणभूत राजा विनयादिस्य और उसका उत्तराधिकारी ओरियंग ये दोनों तीयंकरोंके भक्त थे। इस वंशके प्रक्यात राजा विद्विण अथवा विल्टिदेवको रामम्तुजाचार्यने विष्णुका भक्त बनाया था और इससे उसका नाम विष्णुक्षंन प्रसिद्ध हुआ। था। उसकी राजधानी द्वारसमुद्धमें जिसे कि अब हलेबीडु कहते हैं, थी। इसके सिवाय गंगराब, मरीयन, भारत, आदि मंत्रियोंका भी यहां आअथ मिला था। उन्होंने उन सब मन्दिरोंका फिरसे जीयोंद्धार कराया था, जिन्हें कि चोल नामके आक्रमण कारियोंने नष्ट कर दिया था और उन्हें बड़ी बड़ी बागीरें लगा दी थीं। वैन शिकालेखोंमें १५ वीं शताब्दिके साल्यवंशीय राजाओंका भी उल्लेख मिलता है, ये जैनधर्मके अनुयायी थे।

यह तेल यद्यपि छोटा है, परन्तु मेरी समक्तमें यह बतलाने के लिए काफ्नी है कि जैन शिला-लेलोमें कितनी ऐतिहासिक बातोंका उल्लेख है। इन लेलोंका छोर जैनियोंके व्यवहारिक साहित्यका नियमित अभ्यास भारतवर्षके इतिहासका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए बहुत हो उपयोगी होगा।

# कारकलका भैररस राजवंश

भी पं० के० भुजबसी शासी, विद्याभूषण

कारकल मद्रात प्रान्तके दृष्टिया कल्नड विलेमें स्थित है। आवक्ष यह विशेष अमृद्धिशाली नहीं है; सिर्फ ताल्लुकेका प्रधान स्थान मात्र है। यही कारकल ईसाकी १३वीं शतीसे लेकर १७वीं शती तक अर्थात् लगभग ५०० वर्ष पर्यन्त विशेष अमृद्धिशाली रहा है। इन शतियों में बहापर जैन वर्मानुवायी भैररस नामक एक प्राचीन राजवंश शासन करता रहा है। प्रारंभमें तो वह वंश स्वतंत्र ही था। पर पीछे, इसे होयसल, विजयनगर आदि कर्याटकके अन्य बलिए प्रधान शासकोंकी अधीनतामें रहना पड़ा। विल्क उठ जमानेमें इत जिलेमें वंग, चौट, अविला, तावंत, मूल, तोलहार, विल्वाया, कीन्नार, भारत, होन्नय, कंविल आदिके वंशव भी होटे होटे राज्य स्थापित करके भिन्न-भिन्न प्रदेशोंमें शासन करते रहे है। इन राजवंशोंनेसे अविला, चौट, आदिक वंशवोंने भी जैनथमंकी पर्यात सेवा की है। भैररस वंश—

इसी भैररस बंशमें उत्पन्न पाण्डप राजा विरिचत 'भन्मानन्दशास्त्र' से यह त्यष्ट सिद्ध होता है कि कारफलके भैररस बंशने 'शुंच'में नया राज्य स्थापित किया, वो कि वहां पर दीर्घकाल तक राज्य करने वाले राजा विनदत्तरायके वंशकी ही एक शास्त्रा थी। 'विनदत्तरायचरित' और हुंचके कतिपय केसी से हर वंशका परिचय निम्न प्रकार मिश्रता है—

''प्राचीन कालमें उत्तरमधुरा [ वर्तमान मधुरा ] के सुविख्यात उप्रवंशमें वीरनारायण, आदि अनेक शासक हुए हैं। इसी वंशमें राजा 'साकार' हुआ था, जो एक भीख सदकीपर आसक होकर अपनी सहधर्मियी रानो श्रीयला एवं पुत्र जिनदत्तरायसे भी उदाखीन हो गया था। फलस्वस्य एक रोब उक्त भीखकी सदकी पश्चिनीके दुव्यवेशसे वह अपने सुवीग्य पुत्र जिनदत्तराय तकको मरवा बालनेके लिए उताक हो गया था; क्योंकि जिनदत्तके बीवित रहते भीखनीके पुत्र मारिदत्तको राज्य नहीं मिल सकता था। पर इस बद्वंत्रका पता अपने गुक सिद्धान्तकीर्तिके हारा रानो श्रीयलाको पहले ही सग गया था। श्रीयलाने कुलवेशी पद्मावतीको प्रतिमाक साथ प्रियपुत्र जिनदत्तरावको हरंत हो मधुरासे हटा दिया।

१ देखें-- तगर संबन्धी केस नं ० ५८ आदि ।

### वर्षी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

बिनदत्त घूमता-घूमता कुछ कालके बाद मैसूर राज्यके 'हुंच' स्थानपर पहुंचा ! वहां पर भीलोंकी मददत्ते वह एक नया राज्य स्थापित करके उसका शासन करने लगा । पीछे इसने दिल्ला मधुराके प्रविद्ध पाण्ड्यकीशुनी पांचानी और अनुराजाके साथ विवाह किया ।

#### नामकरण--

राजा जिनदत्तरायके पार्वचन्द्र तथा नेमिचन्द्र नामक दो पुत्र हुए थे। पार्श्चनन्द्रने अपने नामके झंतमें 'पाण्ड्य भैरवराज' यह नृतन उपाधि जोड़ लं. थी। भैरवी पद्मावतीके द्वारा आपने पिताकी रह्मा एवं आपनी माताका पाण्ड्य वंशीय। होना ही इस उपनामको आपनानेका कारण बतलाया जाता है। इस वंशके सभी शासक 'पाण्ड्य भैरव' इस उपनामको बढ़े आदरके साथ आपने नामके आगो जोड़ते रहे। पूर्वोक्त कारकलका भैरत्य इसी 'भैरवरस' का बिगड़ा हुआ रूप है। भैरतसवंशके राजाओं निम्नसिखित राजा विशेष उल्लेखनीय हैं—

पाराङ्यदेव आथवा पाराङ्यक्षकवर्ती [ १० वन् १२६१ ]—इसने कारकलमें 'आनेकरे' नामक एक सुविशाल सुन्दर सरोवर खुदवाया था, जो कि आज जीवांवस्थामें है। कहा जाता है कि आपने हाथियोंको पानी पिलाने, आदिके लिए ही राजाके द्वारा यह विशाल सरीवर खुदवाया गया था। सरो-बरके नामसे भी इस बातकी पुष्टि होती है। बादमें इस सरोवरके उत्तर पार्श्वमें एक सुन्दर जिनालय भी बना है, जिसे पावापुरका अनुकरण कहा जा सकता है।

रामनाथ [ इं॰ सन् १४१६ ]—इसने भी कारकलकी पूर्वदिशामें एक विशाल बलाशय निर्माण कराकृत अपने ही नामपर इसका नाम 'रामसमुद्र' रखा था। वस्तुतः यह बलाशय एक छोटासा कृत्रिम समुद्र ही है। इससे कारकल निवासियोंका असीम उपकार हुआ है।

वीर पाएड्य [ई० सन् १४३१] — कारकलकी लोकविश्रुत विशाल मनोहारी गोम्मटेशमूर्तिको इसीने स्थापित किया था। इसकी प्रतिष्ठा महोत्सवमें विवयनगरका तत्कालीन शासक देवराव
[दितीय] भी सम्मिलित हुआ था। मूर्ति-निर्मास, प्रतिष्ठा, आदिका विस्तृत कृतांत 'गोम्मटेक्वरचरिते'
मैं कवि चन्द्रमने सुन्दर दंगसे दिया है उसीमें से बोहासा अंश नीचे उद्भृत किया वाता है—

# श्री बाहुबलिं मूर्ति---

"मेरे महलके दिवाण भागमें अवस्थित उन्नत पर्वत हो इस नृतन निर्मित विशासकाय विनिर्मिक्की स्थापनाके लिए योग्य स्थान है, ऐसा सोचकर राजा वीरपाण्डपने गुढ सिलतकीर्तिके पास वाकर अपने मनके शुभ विचारको उनसे निवेदन किया। सिलतकीर्तिकी और वीरपाण्डप अपने उच्च कर्मचारियोंके साथ तत्व्या ही उक्त पर्वतपर गये। भाग्यक्श गुढ सिलतकीर्तिजीकी नजर वहांपर एक विशास शिसापर पदी और अभीष्ट जिननिव-निर्माणके सिए आपने उसी शिसाको उपनुक्त बताया।

सवा वीरपाण्ड्बने गुक्की वम्मतिको सहपँ स्वीकार किया और वस, गंव, आदि उत्तम अध्द्रव्योंको मंगाकर उस शिक्षाकी प्रारंभिक पूजा की । बादमें भट्टारकवीको मठपर पहुंचावा एवं मंत्री, पुरोहित, आदिको विदा कर राजा वीरपाण्ड्य अपने महस्तपर चसा आया ।

कुछ समय बाद एक रोज वीरपाण्डाने शिल्पशाक्षके मर्मंड, कुशल कई शिल्पशोंको बुलबाकर श्री बाहुबिलस्वामीकी एक विशालकाय भव्य प्रतिमा तैवार कर वेनेके लिए सम्मानपूर्वक बाझा दी। शिल्पियोंसे मूर्तिनिर्माण संक्वी सूक्त परामर्श तथा विचार-विनिमयके बाद मूर्तिनिर्माणकार्यकी देख-रेख राजाने अपने पुत्र बुबराज कुमारके हायमें सौंप दी। साथ ही साथ राजाने ज्योतिष शाक्षके मर्मंड अपने सभा-पण्डतोंको बुलबाकर इसके प्रारंभके लिए शुभसुहूर्त निकलवाया। वीरपाण्डय गुक् लिलतकीर्तिवीके साथ विनालय गया और पूजा, अभिवेकादिके अनंतर प्रारंक मूर्तिनिर्माण कार्य निर्विष्म संपन्न हो इसलिए अनेक नत, निवम, आदि स्वीकार किये। खिलतकीर्तिवी, मंत्री, पुरोहित, आदि राजपरिवारके साथ वह पर्वतपर गया और निर्दिष्ट शुभ सुहूर्तमें अभिवेक-पूजादि पूर्वक मूर्तिनिर्माणका कार्य प्रारंभ करवाया। मूर्तिनिर्माणका कार्य राजकुमारकी देख-रेखमें निर्विष्म रूपसे यक्षता रहा। बीच-बीचमें राजा भी जाकर योग्य परामर्श दिया करता या। दीर्यकालीन परिभम एवं प्रचुर अर्थव्ययसे जब मूर्ति तथार हुई तब राजाको उसे पर्वतपर के जाने की तीन चिंता हुई। फलल्वकप इसके लिए बीस पहियोंकी एक मजबूत, एवं विशास गाड़ी तथार करवायी गयी। गाड़ी तथार होते ही दस हजार मनुष्यों ने इकहे होकर उस प्रतिमाको गाड़ीपर चटाया। बड़ी-बड़ी मजबूत रस्तियोंको बोधकर राजा, मंत्री पुरोहित, सेनानायक तथा एकत्रित जनसमुदाय मिलकर वाद्य एवं दुमुल जयपीयके साथ गाड़ीको ऊपरकी झौर खींचने साने। दिनभर खींचते रहने पर भी उस दिन गाड़ी योड़ी ही दूर चढ़ सकी।

सायंकाल होते ही हज़ारों लंभोंको गाइकर गाड़ी वहाँ बांच दी गयी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही फिर कार्य ग्रुक्त हुआ। उस दिन गाड़ी कुछ अधिक दूर तक ले वार्या गयी। इस प्रकार एक मास तक कमसे अधिक-अधिक लींच-लींच कर मूर्ति पर्वतके शिखरपर पहुंचायी गयी। राजा आगन्तुकींका अस, फल, पान, सुपारी, आदिसे यथेष्ट सरकार करता रहा। इस धार्मिक उदारताको देख कर बनता मुक्तकण्ठसे उसकी प्रशंसा करती रही। पहाइके ऊपर मूर्ति २२ खंगोंसे बने हुए एक विशास एवं सुंदर अस्यायी मण्डप में पचारायी गयी। और पूर्ववत् राजकुमारके निरीचणमें लगातार एक साल तक मूर्ति निर्माखका अवशिष्ट कार्य सम्यज्ञ होता रहा। मूर्तिकी लता, नासाम दृष्टि, आदि रचना की पूर्ति पहाइ पर ही हुई। मूर्ति निर्माख कार्य समाप्त होते ही बीरपाण्डपने शिल्पियोंको भर-पूर भेंट दी तथा संतुष्ट करके घर मेजा। इसके बाद पहाइ पर मण्डप निर्माख करा कर शा० शक १३५३ विरोधिकृत संवत्वर, फाल्गुन शुक्ला द्वादशी [ई० सन् १४३२, फरवरी ता० १३] के स्थिर सण्डन में भी १:०८ बाहुबिल

12

#### वर्षी-क्रियनदन-प्रत्य

मूर्तिकी स्थापना बड़ी धूम बामसे करायी। इस विव-प्रतिडोत्सव में विवयनगरका तत्कालीन शासक राखा देवराव भी सम्मिशित हुका था ।'

दम्मिक मैरवराय [ई॰ सन् १९०५ ] वह बड़ा प्रताणी राजा था। अपने राज्यकाल में स्वतंत्र होनेके लिए इसने फिर एक बार प्रयत्न किया था। पर इसमें इसे सफलता नहीं मिली। कारक सकी 'चतुमुंल-स्विद' का निर्माया इसी ने कराया था। यह मंदिर दर्शनीय है और कला की दृष्टिसे अपना वैशिष्ट्य रखता है। इसे इम्मिक भैरवरायने शा॰ शक-१५०८, ई॰ सन् १५८६ में बनवाया था। इसका मूल नाम 'त्रिभुवनतिलक-चैत्यालय' है। यह लारा मंदिर शिलानिर्मित है। इसके चारों तरफ एक-एक द्वार है, इसलिए यह चतुर्मुल-स्वदि कहलाता है। प्रत्येक द्वारमें अर, मिल्ल एवं मुनिसुनत इन तीर्यंकरों को तोन प्रतिमाए विरावमान है। पश्चिम तरफ २४ तीर्यंकरोंकी २४ मूर्तियां भी स्थापित है। इनके अतिरिक्त दोनों मण्डपोंमें भी कई जिनवंब है। दिख्या और वाम भागमें वर्तमान नका यख और पद्मावती यख्योंको मूर्तियां बढ़ी विचाकर्षक हैं। मंदिरके खंभों एवं दोवालोंमें खुदे हुए पुष्प, लताएं और भिक्न-भिन्न चित्र इस्मिक भैरवके कला प्रेमको व्यक्त कर रहे हैं। दन्तीकि है कि इसे बारह-मंजिला बनवानेकी उसकी लालवा थी। पर बुदाबस्थाके कारख अपना संकल्प पूर्य नहीं कर सका इस बातकी पुष्टि मंदिरकी बनावटसे भी होती है। भैरवरायने मंदिरके लिए 'तोलार' ग्राम दानमें दे दिया था; जैसा कि पश्चिम दिशाके दरवाजमें स्थित शिलाकेलसे प्रमाणित होता है। इस मंदिर निर्माणका इतिहास बढ़ा ही रोचक है।

# त्रिधुवन तिलक चैत्यालय---

चन् १५८४ में एक रोब शृङ्गेरी शंकराचार्य मठके तत्कालीन पीठाधीश श्री नरसिंह भारती कारक्षक मार्गसे कहीं जा रहे थे। बन यह बात भैरकरायको मालूम हुई तो उन्होंने सम्मान पूर्वक उनसे भेंट की खाँर नवनिर्मित, अप्रतिष्ठित, सुन्दर जिनमंदिरमें उन्हें ठहराया तथा स्वामीजीको अपनी राजधानीमें कुछ समय तक ठहरनेके किए आप्रह किया। इस पर भारतीजीन उत्तर दिया कि वहां पर अपने नित्य कर्मानुहानके किए देवमंदिर नहीं है, बहां पर मैं नहीं ठहर सकता। इस उत्तरसे राजकों मार्मिक चांट लगी। फलस्वकप जिस नृतन निर्मित जिन-मंदिरमें भारतीजी ठहराये गये थे उसीमें राजान तत्-कथा 'शेषशायी अनन्तेश्वर विष्णु' भगवान्को एक सुन्दर मूर्ति स्थापित करादी। यह मंदिर कारकलमें आव भी मौजूद है। कलाको दृष्टि उक्त मूर्ति बहुत सुन्दर है। यह समाचार जब गुरू लिलतकीर्तिजीको ज्ञात हुआ, तो राजा भैरवरायपर वे बहुत वह हुए। दूसरे रोज भैरवराय प्रतिदिनकी तरह जब लिलतकीर्तिजीके शांतिजीके दर्शनको गये और उन्हें नमस्कार करने क्रिये तब असंबुष्ट भद्दारक्रवीने खड़ाऊं स्वित पैरोंसे उन्हें उक्तर दिया। ताथ ही साथ कहने लगे कि तुम जैनधर्महोही हो। राजाने हाथ जोड़कर नम्रतासे प्रार्थना की

१---विश्लेष के लिये जैन-सिद्धान्त-भास्कर, भाग ५, किरण १ देखें ।

कि सभी धर्मोंको एक-दृष्टिसे देखना राजाका धर्म है। इतीकिए बैनमंदिर वैदिकोंको दे दिया; मेरे धर्फ-राजोंको समा करें। ताथ ही साथ अहारकजीके समझ राजाने वह प्रतिका की कि एकही सालके झंदर मैं दूसरा इससे भी खिक अशस्त जिनमंदिर तथार करवा दूंगा, विश्वसे मुक्ते अन्युद्ध एवं निभेयतकी प्राप्ति हो। इस प्रतिकासे वह होकर भैरवरायने एक सालके भीतर इस 'त्रिभुवन तिकक' जिनचैत्यालयका निर्माख कराया था। यह मंदिर जैनमठके सामने उत्तर दिशामें है।

उपर्युक्त शासकोंके अतिरिक्त अभिनय पाण्ड्यदेव , हिरिय मैरवदेव आदि राजाओंने भी वैनवर्मकी अच्छी प्रभावना की है। शासक ही नहीं, इस वंशमें कई बीर शासिकाएं भी हुई हैं।

भैररसोकी सभामें विदानोंका भी अच्छा आदर था। इसका मुख्य कारण यह है कि इस वंशके कई शासक स्वयं भी अच्छे कवि वे 'भव्यानन्द-शास्त्र' के रचिता पाण्ड्य चमापति, 'कियानियण्डु' के प्रशेता वीरपाण्ड्य, आदि इस बात के साझी हैं। भव्यानन्द-शास्त्र होटासा सुभावित अंध है।

उस समयके संस्कृत कियोंमें लिलतकीर्ति, नागचंद्र, देवचन्द्र, कल्याखकीर्ति, झादि तथा कलड कियोंमें रत्नाकर, चन्द्रम, खादिके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन कियोंमें नागचन्द्रने 'विषापद्वारत्तीश्रटीका', कल्याखकीर्तिने 'विनयक्तकलोदय', [सं॰] के 'कानचन्द्राम्युद्य', 'कामनक्वे', 'अनुप्रेचे', 'वशोधरचरिते,' 'कियकुमारचरिते', 'विनस्तुति', 'तत्त्वमेदाष्टक', सिद्धराशि' और 'चिन्मयचिन्तामिख' [क॰] रत्नाकरने 'भरतेश्वरवैभव' और 'शतकत्रव' [रत्नाकर शतक, अपराजितेश्वर शतक और त्रिलोक शतक] तथा चन्द्रमने 'गोम्मटेश्वरचरिते" 'वैनाचार', आदि की रचना की थी।

कारकत्रके शेष जैन स्मारकोंका संज्ञित परिचय निम्न प्रकार है-

मठकी पूर्विदिशामें योड़ी दूर पर एक पार्श्वनाय बसदि है, जो 'बोम्मराय-क्सदि' नामसे विभुत है, बाहुबलिपर्वत पर चढ़ते हुए बीचमें एक छोटा मंदिर है। इसका भी नाम 'पार्श्वनाय-क्सदि' है। पर्वत पर बाहुबली स्वामीके सामने दाहिनी छोर वार्यों तरफ शीतलनाय एवं पार्श्वनाय तीयंकरोंके दो मंदिर हैं। हिरियंगिंद जाते समय मार्गमें कमशः अमशा या चन्द्रनाथ बसदि, आनेकरे बसदि छोर छरमने बसदि ये तीन मन्दिर मिलते हैं। आनकेरे बसदिमें चन्द्रनाथ, शान्तिनाय छोर वर्धमान तीयंकरोंकी प्रतिमाएं तथा छरमने बसदिमें आदिनाथ तीयंकरकी प्रतिमा विराजमान है। हिरियंगिंद्दमें बाम पार्श्वकी दिखा दिशामें

१ ई॰ सन् १४५७ में कारकलके हिरियंगडित्थ नेमीइवर बसर्दिको दत्त दानपत्र ।

व ई॰ सन् १४६२ में मृडविद्रीके होसबसदिको दत्त दानपत्र ।

व विश्वेषके किए बृहन्य 'प्रशस्ति-संग्रह'।

४ रत्नाकरके सब अन्योंका हिन्दी अनुवाद सोकापुरसे प्रकाशित हो चुका है।

५ 'जैन-सिद्धान्त-भास्कर' माग ५, क्रिएंग १ देखें।

#### यथा-वामिनन्दन-ग्रम्थ

सादिनाथ एवं पारवंनाथ वसदि सीर दिख्य पारवंकी उत्तर दिशामें पारवंनाय सीर सादिनाय देवालय है। इसी हिरियंगडिके शतेक शीतर वार्थों सोर दिख्या दिशामें सादिनाय, सनन्तनाय तथा धर्म-शान्ति- इंसु तीर्थंकरोंके तीन मंदिर हैं। इस सन्तिम मंदिरके बगलमें एक निर्धाधिका बनी हुई है, जिसमें कमशः निम्नासिखित व्यक्तियोंकी मूर्तियां सीर नाम श्रंकित हैं—१, कुमुदचन्त्र ४० २, हेमचन्त्र ४० ३, चारकीर्ति पण्डितदेव ४, भृतमृति ५, धर्मभूषया ४० ६, पूज्यपाद खामी। नीचेकी पंक्तिमें कमशः १, किम-सादि ४० २, श्रीकीर्ति ४० ३, सिद्धान्तदेव, ४, चारकीर्तिदेव ६, महाकीर्ति महेन्द्र कीर्ति। इस प्रकार उक्त इन व्यक्तियोंकी मूर्तियां खुद खुदके हिसाबसे तीन-तीन युगसक्तममें बारह मूर्तियां खुदी हैं। हिरियंगडिका विशास एवं उसत मानस्तंभ बहुत ही बुन्दर है। यह मानस्तंभ नेमिनाय भगवान्के विशास एवं भव्य मन्दिरके सामने स्थित है।



# ग्वालियरका तोमर वंश और उसकी कला

भी हरिइरनिवास द्विवेदी, एम० ए०, एळएळ० बी०

प्रभातकालीन तारागणोंके सामान मध्यकालमें भारतीय राजवंश मुस्लिम-सीभाग्य-सूर्यकी किरणोंके प्रवाहमें विलीन होते गये। देशके विभिन्न भागोंमें अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित होगये थे। इनमेंसे अनेक वंशोंका इतिहास उनकी बीरताके कारण तो महत्व रखता ही है परन्तु आज भी उनसे निर्माण की हुई कलाइतियां मिलती है वो उनकी ओर इमारी विज्ञासा जामत कर देती हैं। ग्वाक्षियर-गृहपर स्थित मध्यकालीन स्थापस्य कलाके रक्ष्ण मानमंदिरको देखकर तथा विशासकाय एवं प्रशान्त मुख-मुद्रा-मयी तीर्यंकरोंकी चरण-चौकियोंपर उल्लिखित अभिलेखोंको देखकर यह बाननेकी इच्हा प्राकृतिक कमसे उत्पन्न होती है कि इन कृतियोंके निर्माता कीन थे है

## तोमर राज्यका उदयं—

ग्वालियरपर तन् १३७५ से प्रायः तवा ती वर्षतक तोमरोंका राज्य रहा । इस वंशके बीरखिंह, उद्धरखंदन, विक्रमदेव, गण्यतिदेव, इगरेन्द्रसिंह, कीर्तिसिंह और मानसिंहके नाम खदितीय वीरों एवं कलाके आश्रयदाताओं के रूपमें आज भी प्रसिद्ध हैं। तैमूर लंगके आश्रयदाताओं के रूपमें आज भी प्रसिद्ध हैं। तैमूर लंगके आश्रमखंके समय भारतकी मुस्लिम तता डांबाडील हो गयी थी। इसी समय बीरसिंह तोमरने ग्वालियर-गढ़पर अधिकार कर लिया और मानसिंह तोमर तक इनका प्रतापी वंश स्वतंत्र राजाके रूपमें राज्य करता रहा। महाराज मानसिंहकी मृत्युके पश्चात् तोमरोंकी स्वतंत्र सत्ता तिरोहित हो गयी। मानसिंहके पुत्र विक्रमासिंह लोदियोंके आजीन हो गये और वे लोदियोंकी औरसे पानपितकी युद्ध भूमिमें लाई भी थे।

## इंगरेन्द्रदेव---

तीमरपंशके राज्यकी स्थापना होते ही उसे पड़ोखी खुल्तानोंसे लौहा लेना पढ़ा और यह युद्ध अनवरत रूपसे चलता ही रहा। उद्धरखंदव, विकामदेव, गयुपितदेवके राज्यकालकी कोई घटना ज्ञात नहीं, परन्तु ह्रंगरेन्द्रदेवको मालवाका हुशंगशाह और दिल्लीका मुनारकशाह सतत कष्ट देते रहे थे। हुशंगशाहसे पीछा छुड़ानेको उसे मुनारिकशाहकी सहायता लेनी पड़ी थी और उसे कर भी देना पड़ा था। ह्रंगरेन्द्रसिंह अपने बाहुबल और राजनीतिक बुद्धिके हारा अपनी स्वतंत्र सत्ताको कायम रक्ष सके

### वर्षी-प्रमिनन्दन-प्रन्य

ये । इन्होंने नरवरगढ़को जीतनेका असफल प्रयास किया या, श्रीर श्रागे चलकर नरवरगढ़ तोमरोंके श्रवीन हो भी श्रवश्य गया था; स्योंकि वहांके जय-स्तंभ पर तोमरोंकी वंशायली उत्कीर्य है ।

# इंगरेन्द्रदेवका जैनघर्मको श्रोत्साइन-

बूंगरेन्द्रदेव अपनी राजनीतिक चातुरी एवं बीरताके लिए तो प्रविद्ध हैं ही, साथ ही उनका नाम ग्वालियर गदकी जैनमूर्तियोंके निर्माताके रूपमें भी अमर रहे गा। उनके राज्यकालमें इन अदितीय प्रतिमाओंका निर्माण प्रारंभ हो गया था। इन महाराजके कालमें अनेक समृद्ध भक्तीने अपनी अद्धा एवं सामर्थिक अनुरूप विशाल जैन प्रतिमाओंका निर्माण किया और इन प्रतिमाओंकी चरण चौकियोंपर अपने साथ अपने नरेशका भी उल्लेख कर दिया। विक्रम संवत् १४९७ तथा १५१० की कुछ मूर्तियोंकी चरण चौकीपर उनके निर्माण संवत्के साथ साथ गोपाचल दुर्ग, महाराज बूंगरेन्द्रसिंहका उल्लेख है।

## पितृपादानुगामी कीर्तिसिंह-

महाराज हं गरेन्द्रदेवके तीस वर्षके शासनकासके प्रभात उनके पुत्र कीर्तिसिंहका राज्य प्रारंभ हुआ। उन्हें भी अपने २५ वर्षके सम्बे राज्यकासमें कभी जीनपुर स्त्रीर कभी दिल्लीके सुल्तानोंकी मित्र बनाना पढ़ा। इन महाराजके कासमें ग्वासियर गदकी शेष जैन प्रतिमास्त्रीका निर्माण हुआ।

# गोपगिरिकी जैनम्तियां--

ग्वालियर गदकी इन प्रतिमाझोंको ५ भागोंमें विभावित किया वासकता है—(१) उरवाही समूह (२) दिख्या पश्चिम समूह (३) उत्तर-पश्चिम समूह (४) उत्तर-पूर्व समूह तथा (५) दिख्या-पूर्वी समूह । इनमें से उरवाही द्वारके एवं किंग वार्व पार्कके पासके समूह झत्यन्त महत्त्वपूर्या हैं। उरवाही समूह अपनी विशालतासे एवं दिख्या-पूर्वका समूह अपनी आलंकत कला द्वारा ज्यान आकर्षित करता है।

# उरवाही जैन प्रतिमाएं---

उरवाही समूहमें २२ प्रतिमाएं हैं जिनमें ख्रह पर संवत् १४९७ से १५१० के बीचके अभिलेख खुदे हैं। इनमें सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा २० नम्बरकी है। इसे बाबरने २० गजका अनुमान किया या परन्तु वास्तवमें यह ५७ कीट ऊंची है। चरखोंके पास यह ९ कीट चौड़ी है। २२ नम्बरकी नेमिनायजी की मूर्ति बैठी हुई बनी हुई है जो ३० कीट ऊंची है। १७ नम्बरकी प्रतिमा पर तथा आदिनायकी प्रतिमाकी चरख चौकी पर इंगरेन्द्रदेवके राज्यकाक्षका संवत् १४६७ का लम्बा आभिलेख खुदा है।

### दक्षिण-पश्चिमके जिनविम्ब---

दूसरा दिवास-पश्चिमका समूह एक-संभा तासके नीचे उरवाही दीवासके बाहरकी शिला पर है। इस समूहमें पांच मूर्तियां प्रवान हैं। २ नम्बरकी स्नी-प्रतिमा लेटी हुई ८ फीट खम्बी है। इस पर स्नीप किया

#### न्वासियरका तोमरवंश और उचकी क्ला

हुक्का है। यह प्रतिमा त्रिशका माताकी क्षात होती है। ३ नम्बरके प्रतिमा-समूहमें एक श्ली-पुरुष तथा बालक है। यह संभवत: महाराज सिदार्थ, माता त्रिशका तथा महाबीर स्वामी की है।

# उत्तर पश्चिमकी मूर्तियां--

उत्तर परिचम समृहमें केवल क्यादिनायकी एक प्रतिमा महस्वपूर्ण है क्योंकि इस पर संव १५२७ का एक क्यानिलेख खुदा हुआ है। इसी प्रकार उत्तर-पूर्व समूह भी कला की दृष्टिते महत्वद्दीन है। मूर्तियां छोटी छोटी हैं और उन पर कोई लेख नहीं है।

# दिशण पूर्वेकी कलामय विश्वाल मूर्वियां---

दिखाण-पूर्वी तमूह मूर्तिकलाकी दृष्टिने महत्त्वपूर्वा है। यह मूर्ति समूह फूलवानके त्वालिवर दरवाणेसे निकलते ही लगभग बाधमील तक बहानोंपर खुदी हुई दिखती हैं। इनमें से लगभग २० प्रतिमाएं २० फुटसे ३० फुट तक ऊंची हैं बौर इतनी ही ८ से १५ फुट तक ऊंची हैं। इनमें बादिनाथ नेमिनाय, सुपद्म (पद्मप्रसु), चन्द्रप्रसु, सम्भू (संभव) नाथ, नेमिनाथ, महाबीर, कुम्भ (कुन्थ) नाथ की मूर्तियां हैं बिनमें से कुछ पर संबत् १५२५ से १५३० तकके ब्राभिकेल खुदे हैं।

जैवा पहले लिखा वा चुका है इ'गरेन्द्रसिंह तथा कीर्तिसिंह गासनकाल में ईसवी छन १४४० तथा १४७३ के नीच में व्यालियर गढ़की संपूर्ण प्रतिमाझोंका निर्माण हुआ है। इस विशाल गढ़की प्रायः प्रत्येक चहानको लोदकर उत्कीर्याक में आपने आपार वैर्यका परिचय दिया है और इन दी नरेशोंके राज्यमें वैन-धर्मको वो प्रथम मिला और उसके द्वारा मूर्तिकला का वो विकास हुआ उसकी ये भाषमयी प्रतिमाएं प्रतीक हैं। तीस वर्षके योदे समयमें ही गढ़की प्रत्येक मूक एवं बेडील चहान महानता, शांति एवं तपस्याकी भावनासे मुखरित हो उठी। प्रत्येक निर्माणकर्ता ऐसी प्रतिमाका निर्माण कराना चाहता या जो उसकी अद्या एवं भिष्ठिक अनुपातमें ही विशाल हो और उत्कीर्यक्ते उस विशालतामें सीन्दर्यकी पुट देकर कलाकी अपूर्व कृतियां सड़ी कर दीं। छोटी मूर्तियों किस वारीको एवं कीशलकी आवश्वकता होती है, यह और अनुपात इन प्रतिमाझों अधिकतर दिखायों देता है।

## मूर्तिमञ्जक बाबर-

इन मूर्तियोंके निर्माणके क्षणभग ६० वर्ष पश्चात् ही बाबरकी वक्ष्टिष्ट इनपर पड़ी । उन् १५२७ में उउने उरवाही द्वारकी प्रतिमाझोंको व्यस्त कराया । इस घटनाका बाबरने अपनी आत्मकयार्थे बड़े गौरवके साथ उल्लेख किया है । बाबरके साथियोंने उन मूर्तियोंके मुख तोड़ दिये ये वो पीछेसे जैनियों द्वारा बनवा दिये गये । अस्तु ।

#### वर्षी-प्रभिनम्बन-अस्य

### • महाराज मानसिह—

कीर्तिसिंह के प्यात् कल्याखमस रावा हुआ ! उसके राज्यकासकी कोई उल्लेखनीय घटना ज्ञात नहीं परंदु इनके पुत्र मानसिंह तोमर अलन्त प्रतापरासी तथा कलाप्रिय नरेश ये । इनके राज्यकासमें दिख्नीके बहलोस लोदीने ग्वास्त्रियरपर आक्रमस प्रारंश कर दिये । कूटनीतिसे और कभी बन देकर मानसिंहने इस संकटसे पीछा खुइाया । बहलोस १४८९ में मरा और उसके पश्चात् सिकंदर लोदी गदीपर बेठा । इसकी ग्वास्त्रियरपर हृष्टि थी परन्तु उसने इस प्रवस्त राखाकी और प्रारंभमें मैत्रीका ही हृश्य बढ़ाया और राजाको बोड़ा तथा पोशाक मेजी । मानसिंहने भी एक हजार खुइसवारोंके साथ अपने भतीजेको भेट लेकर खुलतानसे मिलने बयाना मेजा । इस प्रकार महाराज मानसिंह सन् १५०७ तक निष्कंटक राज्य कर सके । १५०१ में तोमरोंके राजदूत निहाससे कुद्ध होकर सिकंदर लोदीने ग्वास्त्रियरपर आक्रमस किया । मानसिंहने धन देकर एवं अपने पुत्र विक्रमादित्यको मेजकर खुलह कर ली । सन् १५०५ में सिकंदर लोदीने किर ग्वास्त्रियरपर आक्रमस मेजकर खुलह कर ली । सन् १५०५ में सिकंदर लोदीने किर ग्वास्त्रियरपर आक्रमस कर सिवा । सन् १५०५ में सिकंदर लोदीने किर ग्वास्त्रियरपर आक्रमस कर दिया । अवको वार ग्वास्त्रियर साक्रमस कर दिया । अवको वार ग्वास्त्रियर सिकंदरके अच्छी तरह दोत सहे किये । उसकी रसद काट दी गयी और वही दुरबस्थाके साथ वह भागा । सन १५७ तक किर राजा मानसिंहको चैन मिला । परम्तु इस बार सिकंदरने पूर्ण संकल्पके साथ ग्वास्त्रियर पर आक्रमस करनेकी तैयारी की । तैवारी कर ही रहा था कि सिकंदर मर गया ।

### तोमर वंशका अस्त-

सिकंदरके बाद इज्ञाहीम कोदी गद्दीपर बैठा । राज्य संभासते ही उसके हृदयमें ग्वालियर गद् क्रेनिकी महत्त्वाकांचा जाग्रत हुई । उसे अपने पिता सिकंदर और प्रिपता बहुलोसकी इस महत्वाकांदामें अस्वकल होनेकी कथा जात ही थी अतः उसने अपनी संपूर्ण शक्तिसे तैयारी की । जब गद घरा हुआ या उसी समय मानसिंहकी मृत्यु हो गयी । मानसिंहके पश्चात् तोमर क्लोदियोंके अचीन हो गये । विक्रमादित्य तोमर अपने नाममें निहित स्वातंत्र्यकी भावनाको निमा न सके ।

मानसिंह जितने बढ़े थोद्धा ये उतने ही बढ़े प्रजा हितेषी तथा कलाप्रेमी थे । श्राज गालियरके तमर-धारमें मानसिंहका नाम बीर विकमादित्यके समान ही प्रक्यात है और उनकी कथाएं ग्राज भी सर्व-साधारकों प्रचलित हैं।

## गुजरि मृगनयना---

मानसिंह क्योर गूजरी मृगनयनाकी प्रेम कथा वहां क्याव वन-मन-रंजन करती है वहां उसका मूर्त रूप गूजरीमहल क्याव भी उस प्रेम कथाको क्यार कर रहा है। कहते हैं महाराख मानसिंह एक दिन

#### ग्वालियरका तोमरवंश और उसकी कता

मृश्याको गए। उन्होंने एक आपूर्व सुंदरीको बंगको भैंकोंको परास्त करते देखा। आजुत रूप और अपार बसकी उस मूर्तिको देखकर महाराध उसपर मोहित हो गये और उसको रानी बनानेका संकल्प किया। उस गूजर-कन्याका नाम मृगनयना था। उसके लिए गूजरी-महस पृथक् बनवाया गया और उसकी इच्छानुसार उसके शाम राईसे उसके महस्त तक पानीका नस्न लगवाया गया।

### संगीत प्रेम---

महाराज मानसिंह संगीतके भी बहुत प्रेमी थे। इनके कालमें 'मानकुत्हल' नामक एक संगीत ग्रंथकी रचना हुई। इससे शात होता है कि 'शुपद' का अविष्कार इन्हीं महाराजने किया। इनके समय समस्त भारत देशके प्रसिद्ध गायक इनको सभामें एकत्रित हुए थे और उनकी सलाहसे ही यह प्रंथ लिखा गया था।

## चित्र-( मान )महल-

मानसिंह द्वारा निर्मित 'चित्रमहल' विसे अब 'मानमंदिर' कहते हैं हिन्दू स्थापत्यकलाका ग्वालियरमें ही नहीं, सम्यूर्ण भारतमें अप्रतिम उदाहरण है। मध्यकालके भवनोंमें या तो मन्दिर मठ प्राप्त होते हैं या अप्यंत ध्वस्त भवन प्राप्त हुए हैं। राजपूर्तोंके जो प्राप्तद मिलते भी हैं वे मुगलोंके समकालोन या उनके पश्चात् के होनेके कारण उन पर मुगल-कलाका प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। यह पूर्व-मुगलकालीन राजमहल ही एक ऐसा उदाहरण है जो विशुद्ध भारतीय शैलीमें बना है और निश्चय ही जिसने मुगल स्थापत्य-कलाको प्रभावत किया है।

इस महलको सवानेके लिए ऋत्यन्त सुंदर उत्कीर्यंन एवं सित्रकारीका उपयोग किया गया है। सारा महल कभी सुंदर चित्रोंसे सुशोभित या। ये चित्र ऋष बिल्कुल नष्ट हो गये हैं परन्तु झाज भी इस रंगमहलकी नानोत्पल रचित चित्रकारी ऋपने चटकीले रंगोंसे चित्तको झाकर्षित करती है। इतनी ही श्रताब्दियोंके पश्चात् भी इनके रंग क्यों के त्यों बने हुए हैं। दिच्छी एवं पूर्वी पार्श्वमें नानोत्पलखचित हंस एवं कदलीकी पंक्तियां, बृज्ज, सिंह, हाथी, आदि अत्यंत मनोरम है।

मानमंदिरके आंगनों एवं करोखोंमें अत्यंत सुंदर खुदायीका काम है। आंगनोंमें खंभों, भीतों, तोड़ों, गोखोंमें सुन्दर पुष्पों, मयूरों, सिंह, मकर, आदिकी खुदायी की गयी है।

इस महलकी नानोत्पललचित चित्रकारी, इसमें मिलने वाली उत्कीर्याक की छैनीका कौशल इसे भारतकी महानतम कलाकृतियों में रखता है। इसके दिख्णी पार्श्वकी कारीगरीको देखकर कहा बा सकता है कि मानसिंह 'हिन्दू शाहजहां' या, जिसके पास न तो शादजहांका साम्राज्य तथा वैभव या

\$ \$

### वर्षी श्रमिनद्रन-ग्रत्य

क्रीर न वह शांति; अन्यया वह उससे कहीं अञ्के भवन निर्माण कर बाता । इस प्रासादके निर्माण से मुगल बादशाहोंने पर्याप्त स्कृति प्राप्त की होगी । बाबरने अपनी बीवनीमें इस महलकी भूरि भूरि प्रशंसा की है । संभवतः आगराकी नानीत्पललचित कारीगरीमें ग्वालियरके कारीगरीका बोग अवश्य होगा और आगरा तथा सीकरीका स्थापत्य इस महलसे स्पष्टतः प्रभावित है ।

बाबरको इस महलका छोटापन अस्तरा है। परन्तु यह न भूलना चाहिए कि यह निर्माण उन महाराजा मानसिंहने कराया है जिनके सिंह-द्वार पर शत्रु सतत प्रहार करता रहता या और जिसे अपने चित्रमहलको भी यह सोचकर बनाना पड़ा होगा कि अवसर पड़ने पर उसमें राजपूत रमिणवां अपनी रहा भी कर सकें।



# प्राचीन सिंधप्रान्तमें जैनधर्म-

### श्री अगरचन्द्र नाहटा

भारतके प्राम, नगर, जनपद, आदिका इतिहास अब भी अन्वकारमें है। जैनधर्मके प्रचारक साधुगरा सदा पैदल घूमते रहते थे फलतः उन्हें देशके कोने कोनेका सखात परिचय रहता था। फलतः उनकी पहावलियां, विविध प्रशस्तियां, आदि प्राचीन भारतके भूगोलको तैयार करनेमें विशेष साधक है। यही दृष्टि इस लेखकी प्रेरक हैं। जैनधर्ममें कई सम्प्रदाय हैं, प्रत्येक सम्प्रदायमें अनेक गच्छ, शाला, आदि हैं। फलतः यहां केवल सिन्धप्रान्त और उसमें भी केवल 'सरतरगच्छ,' को लेकर सामग्री संकलित की है।

## भ० महावीरका समकालीन सिन्ध-

भारतकी प्रसिद्ध निद्यां गंगा-सिन्धुको जैनशाखों में शाक्ष्वत कहा है। इनकी इतनी प्रधानता थी कि सिन्धुके किनारे वसा प्रान्त ही सिन्धु हो गया था तथा प्रीक आक्रमणकारियोंने तो पूरे भारतको ही इस नदीके नामानुसार पुकारना प्रारम्भ कर दिया था। पन्नवचा सूत्रमें दिये आर्थ देशों में 'सिन्धु-प्रान्त' का भी नाम है। इसकी राजधानी वीतभयपत्तन (भेहरा) थी। भगवान महावीरके स्वयमें इसका शासक उदयन था। जिसकी पटरानी पद्मावतीके आतिरिक प्रभावती, आदि अनेक रानियां थीं। उसके प्रभावतीसे आमीचिकुमार नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था। उदयनके राज्यमें सिन्धु, सीवीर, आदि सोलह सनपद तथा ३६३ नगर थे। महासेन, आदि दश मुकुटबारी राजा उसके सामन्त थे। उदयन जैन भमग्रोंके उपासक थे। एकबार पौषधशालां रात्रि वागरण करते समय उनके मनमें आया 'वह देश धन्य है जहां वीर प्रभुका विहार हो रहा है। मेरे वीतभय नगरमें पधार तो में भी वैयानस्य करूं। चन्यामें विराजमान वीरप्रभुके दिव्यज्ञानमें उक्त अभिलाषा भत्नको और समवश्ररण सिन्धकी राजधानीमें जा पहुंचा। राजा विरक्त हुआ, पुत्रका राज्याभिषेक करना चाहा, विचार आया राज्य पाकर पुत्रभोग विलासमें पढ़ जायगा इस प्रकार में उसके संसार अमरणका निमित्त बनूंगा। आतः अपने भानजे केशरी-

१--- जैन साहित्य विशाल है अतः मेरा वर्णन एक सम्प्रदाय विश्वेषके साहित्यका आश्रय लेका है।

र-श्री मगवतीसत्र शतक १३, उद्देश ६।

#### वर्गी-म्राभिनन्दन-मन्थ

कुमारको राज्य दे दिया। राजपुत्र क्रभीचिकुमार भी चम्पाके राजा 'की शिक' के पाछ चल्ला गया खीर पितासे वैरभाव रखता हुक्का वहीं सल्लेखना पूर्वक मरा तया ब्रह्मस्कुमार देव हुआ। इत प्रकार इस युगमें जैनक्रमीका सिक्कमें पुनः प्रचार हुक्का था।

इसके पश्चात भी पंजाबमें झनेक जैनमुनि आते रहे हैं। इनकी तालिका मुनिदर्शन विजयजीने "पंजाबमें जैनजर्म" रीर्षक लेखमें दी थी, किन्तु भान्त तथा संदिग्ध होनेके कारण में उसका उल्लेख नहीं करूं गा । उद्योतन सुरी कृत "कुबलय मालार" (वि० सं० ८२५) से पता चलता है कि चन्द्रभाग के तीरपर पव्यइया; वर्तमान चाचर नगरी थी। इस नगरीके राजा तीररायके गुरु हरिभक्त सूरि ये। यदि तीरराय तीरमाण ये ती हरिभद्र सूरिका समय वि० ८०० न होकर ५५६-५८९ वि० के आगे पीछे होना चाहिये। अर्थात् इस समय चाचरके आसपास (साकतके अप्रस्पास नहीं) जैन आचार्योका अन्द्रा प्रभाव था। इसी अन्तरालमें उपकेश गच्छा के कुछ आचार्य सिन्ध गये थे ऐसा इस गच्छके चरित्रसे पता सगता है। किन्द्र इसका समर्थक कोई समकालीन प्रमाण नहीं है।

### खरतरगच्छ सिन्धमें <sup>४</sup>

गणधर लार्बशतक (सं० १२९५) तया इहद्वृत्ति में उल्लेख है कि खरतर गच्छुके म्राचार्य विस्तानस्ति कामक्कोट तथा जिनदतस्ति उच्चनगर गये थे। इसके बाद इस गच्छुके मुनियों के सिन्ध मावागमनकी धारा अविरलक्ष्यसे बहती रही जैसा कि आगंगे विवरणसे स्पष्ट है। इताना ही नहीं इस गच्छुका सिन्धसे सालात् सम्बन्ध एक दशक पहिले तक रहा है। यति पूनमचन्द्रजी का स्वर्गवास अभी हुआ है इनके पूर्वज गत ३०० वर्षसे वहांके गुरुपदको सुशोभित करते आये थे। खरतर गच्छुकी रुद्रपल्लीप बेगड़, आचार्य, आदि शाखाश्रींके विषय में न लिखकर यहां पर केवल जिनभदस्ति शाखासे सम्बद्ध सामग्री का ही संकलन किया है। अंचलगच्छुके यतिचन्द्र द्वारा रचित कर्मग्रन्थकी "बालवोध भाषाटीका, तपा गच्छुके आचार्य सोमसुन्दर स्रिका 'नव तत्त्वालोक बोध' लोका गच्छुकी उत्तर शाखाका 'उत्तरार्धगच्छु' नाम, इन गच्छुके पाञ्चाल-सम्बन्धके सूचक हैं। इसके अतिरिक्त खरतर गच्छुवि आचार्योंने

१ तश्चिशिलाने स्तृपका निर्माता संप्रांत था। कालिकाचार्यका पाव्चाल विहार, आदि आन्तियों के उदाहरण हैं।

२ सिंग्धी ग्रन्थमालामें मुनि जिनविजयजी द्वारा सम्पादित।

३ उपकेशिगच्छ प्रबन्धमें श्रीकक्कस्रि, पद्मप्रम उपाध्याय, देवदत्त स्रि, आदिके उपाख्यान ।

४ कितने 🕅 स्थान अब सिन्धमें नहीं 🕻. पहिले थे फलतः मैंने आसपासके सब डी स्थानीका उल्लेख किया है।

५ गायक्षवाड अन्थमाला (बड़ादा ) में प्रकाशित "अपन्नेश काञ्यनयी।"

मुनिदर्शनविजयजीकी इनके विश्वयक्षी मान्यताएं पीषक प्रमाण न होनेसे निराधार है।

सिन्धी भाषामें भी रचनाएं की थी जैता कि कविवर तमयसुन्दरस्रिके 'मृगावती चौपाई', बटमल तथा तमरवकी 'क्खनी' ब्रादि से स्पष्ट है।

किसी समय सिन्धप्रान्त वैनोंका गढ़ था। यद्यपि आव जैनी वहां बहुत विरक्त हो गये हैं तथापि किसनी ही जगह जैन मन्दिर, उपाध्य, आदि दुर्दशा ग्रस्त होकर पहे हैं। गर्याधर सार्दशतक बृहद्वृत्ति, विक्रित विवेशी पहाविलयां, वहां रिसत ग्रन्थ, वहां पर की गर्यी ग्रन्थोंकी विविध प्रतिलिपियां सथा आदेशपत्रोंकी बहुलता उक्त अनुमानको स्वयं सिद्ध कर देती हैं।

## धर्मप्रचारके सम्बन्धसे उन्लिखित कतिएय स्थान--

विस्तृत वर्णनके विना ही निम्नाङ्कित स्थानोंकी तालिका इस तथ्यकी साद्धी है कि ११ वीं शतीके मध्यसे ही सिन्ध प्रान्त धर्म-धिहारमें रत जैनाचार्योंका कार्यचेत्र हो गया था।

| difficulty distributed by the state of the s |                        |                        |                     |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| क्रमांव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ह स्थान                | वि॰ सम्बत्             | <b>ग्र</b> ाचार्य   | विशिष्ट घटना                             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मरूकोट ( मारीठ )       | ११३०                   | श्री जिनवल्लभस्री   | भागुमन्दिर मतिष्ठा, श्रादि               |
| ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उचनगर                  | 8850                   | श्री जिनदत्त स्र्री | भूत-प्रतिबोध, धर्मदीज्ञा, श्रादि         |
| Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बीठपहिण्डा ( भटिण्डा ) | 1900                   | >3                  | श्रविका-सन्देह निवारण, स्नादि            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नगरकोट                 | ११७३                   | श्री जिनपालोपाध्याव | शास्त्रार्थं विजय, प्रतिष्ठा, मादि       |
| ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | देवराजपुर ( देरावर )   | ११७३                   | श्री जिनचन्द्र स्री | वाधुदीचा, प्रतिष्ठा, श्रादि              |
| Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>व</del> यासपुर    | ११७३                   | 33                  | दीस्रोक्सव, स्नादि                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बहिरामपुर              | 14CX                   | भी जिनकुशल स्री     | पादर्वविधि मन्दिर वन्दना, <b>ग्रा</b> दि |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | म। लिकपुर              | 13                     |                     | देवराजपुर उत्सवमें योगदान, श्लादि        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>खो</b> जावाहन       | १३८६                   | 23                  | धर्मोपदेश, विहार, ग्रादि                 |
| १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सिकारवाइन              | 31                     | 9,                  | धर्मप्रभावना, विदार, प्रादि              |
| ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | राग्रुककोट             | 8368                   | 99                  | जिनबिम्ब प्रतिष्ठा, श्रादि               |
| ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | परशुरोरकोट             | १३८०                   | 39                  | जिनकुशल सूरी का विदार                    |
| \$ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सर <i>स</i> वतीपत्तन   | <b>१</b> ४२२           | भी संघतिसकाचार्य    | सम्यक्त्वसप्तति, स्रादि १०प्रन्थ रचे     |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नन्दनवनपुर             | 1866                   | श्री वर्दमान स्री   | श्रचारदिनकर रचना, देवबन्दन,              |
| <b>{4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मम्मग्रवाह्य           | 6.823                  | श्री वयसागरीपाध्याय | चदुर्मास                                 |
| १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | द्रोहडोट्टा (ड्हड्)    | १४८३                   | भी जयसागरोपाध्याय   | चतुर्मास, ग्रन्थटीका, श्रादि             |
| १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | करीदपुर                | <b>\$</b> 38 <b>\$</b> | 23                  | संधयात्रा ,, भ्रादि                      |
| १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | माबारलपुर              | <b>23</b>              | 3,                  | धर्मप्रभावना, भूतिस्थापना ,,             |

१ वे सातो स्थान न्यूनाधिक रूपमें जन संस्कृतिको कीलाके प्रधान केन्द्र रहे हैं।

#### वर्षी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

| <b>₹</b> € | निश्चिन्दीपुर               | <b>tycy</b>  |                               | सुल्तानके दीवानकी धर्मापदेश        |  |
|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|            | _                           | (808         | 37                            |                                    |  |
| २०         | तलपाटक (तलवादा)             | +2           | 27                            | संघथात्रा बिहार विनय               |  |
| ११         | मलिकवाहखपुर                 | 39           | 31                            | ,, चतुर्मास, प्रन्थरचना            |  |
| २२         | कंगदक दुर्ग (कांगदा)        | 3>           | 11                            | श्रादिनाथ मन्दिर बन्दना            |  |
| २३         | गोपा <b>चल</b> पुर          | 27           | 37                            | शान्तिनाथ 🦙 "                      |  |
| १४         | कोटिलगम                     | 75           | 39                            | पः इर्वनाय ,, ,,                   |  |
| २५         | कोठीपुर                     | 73           | "                             | महावीर ,, ,                        |  |
| २६         | देवपालपुर                   | **           | 19                            | प्रवेशोत्सव, चतुर्मास              |  |
| २७         | हिसार                       | १५४७         | भी चेमराब उपाध्याय            | उपदेश स॰ ग्रन्यादि रचना            |  |
| 25         | <b>दु</b> लतान <sup>१</sup> | १६४६         | ,, जिनचन्द्र स्रि             | व्यय रचना, धर्मयात्रा, श्रादि      |  |
| 35         | कसुरपुर                     | १६४७         | 3,                            | विहार                              |  |
| Ŋ.         | लाहीर                       | १६४८         | श्री वाचक महिमराज             | शान्ति स्तवन, चतुर्मास, प्रन्थरचना |  |
| 38         | हापाखई                      | **           | ,, जिनचन्द्रस्रि              | विहार                              |  |
| 35         | काश्मीर (गवनी गोलकुं        | ज) ,,        | ,, बाबा मानसिंह               | 39                                 |  |
| 33         | रीहतासपुर                   | ,,           | 22 31                         | 99                                 |  |
| \$8        | श्रीनगर                     | १६४९         | 33 <b>53</b>                  | ,, ( लीटते समय )                   |  |
| 84         | चन्दुवेलि पत्तन             | १६५२         | भी जिनचन्द्र सूरि             | ,, धर्मोत्सव                       |  |
| ३६         | तोसामपुर                    | १६५ <b>६</b> | उपाध्याय गुग्राविनय           | ग्रन्थर <del>च</del> ना            |  |
| ३७         | हाजी लानडेरा                | १६६०         | भी यशकुशल स्रि                | स्वर्गवात, प्रन्थरचना              |  |
| 36         | शीतपुर (सिद्धपुर)           | १६६९         | " सम <b>यसुन्द</b> र उपाध्याय | धर्मप्रचार, प्रन्यरचना             |  |
| 38         | किरहोर                      | १६९२         | ,, विमलकोर्ति                 | स्वगरिहण                           |  |
| ٧o         | सामुही                      | 1448         |                               | प्रन्थरचना                         |  |

१. श्री धर्मप्रमोदने चैरबबन्दन मध्यवृत्ति तस्त्रार्थं दीपिका (१६४६), कनकसोमने संगळकळश चो॰ (१६४८), श्री जयनिवानने सुरप्रियरास (१६६५), पबराजने सुरुक बी॰ तथा स्तवन (१६६७), समयसुन्दरने मृगानती रास तथा कमंछत्तीसी (१६६८), श्रानचन्द्रने काविद्या खी॰ (१६८४), राजद्दंसने ानजयसेठ ची॰ (१६८२), विसळकीतिने प्रतिक्रमण ग॰ स्तवन (१६८०), जिन समुद्रसूरिने आतमकरणी संवाद (१७११), सुमतिरंगने मोहिववेक ची॰ (१७२२), हरिकेश ची॰ (१७२७), तथा अम्बू ची॰ (१७२९), रंगप्रमोदने चेपक ची॰ (१७१५), विनयलाभने वच्छराज ची॰ (१७३७) धर्ममन्दरने दयादीपिका ची॰ (१७४०) मोहिववेकरास (१७४१) तथा परमारमप्रकाश ची॰ (१७४२), देवचन्द्रने धर्मदीपिका ची॰ (१७६६) तथा मायान्यायने महत्तक भगवानी-स्ववन वजावा।

### भाषीन विषयान्तमे बैनवर्म

| 48 | सक्कीनगर ( क्न्यूदेश ) | १७०९         | भी विनचन्द्र त्रि | प्रन्थरचना (भौरंगशाहके राज्य | (में) |
|----|------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------|
| ४२ | मेहरा                  | १७२२         | ,, रामचन्द्र      | सामुद्रिकभाषा प्रम्य रचना, स | ादि   |
| Υş | यष्ट्रा                | १६९१         | आवक लखमसी         | त्रिलोकसुन्दरी मंगलकलग       | 19    |
| ጸጸ | कंडयारा                | <b>૧૭</b> ૫૫ | भी जिनचन्द्रस्रि  | भीमसेन चौ०                   | 59    |
| 84 | गाबीपुर                | १७१८         | " जिनसमुद्र सूरि  | प्रत्य रचना                  |       |
| ٧Ę | बालिपुर                | १७५५         | ,, समरथ           | रसिकप्रियापरटीका             | ,,    |

# ग्रन्थ प्रतिलिपियोंके कतिपय स्थान-

# इनके श्रातिशिक ऐसे स्थानोंकी भी प्रचुर मात्रा है जहां पर श्रानेक प्रन्थों की प्रतिलिपियां

| करा        | यी गयीं । यथा       |                           |               |
|------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 颗o         | स्यान               | काल (वि० सं०)             | प्रन्थ संस्था |
| 8          | मुखतान              | 1444-1644                 | 48            |
| २          | मारीठ               | 1439-1684                 | 4E            |
| 3          | <b>सर</b> सा        | <i>७७</i> ३९-१६७ <b>१</b> | 8.8           |
| ¥          | मेहरा               | ०००१–१६७१ .               | २             |
| Ч,         | <del>बीतापु</del> र | १६६३                      | 8             |
| Ę          | हाजीखानडेरा         | १६७५-१८७३                 | ₹ •           |
| y          | खारवारा             | १७४४                      | 8             |
| 5          | उच्चनगर             | <b>१</b> ६४९—१७१५         | 24            |
| 3          | शीतपुर              | १६७८                      | 8             |
| १०         | किरहोर              | १६=¥-१७१ <b>३</b>         |               |
| ११         | देवराजपुर           | १६१७-१६६३                 | ?             |
| <b>१</b> २ | मोजगद               | <b>१७४</b> ८-१८७८         | १७            |
| १३         | बाहालपुर            | १८४३—१८५४                 | v             |
| १४         | त्तमानगर            | १८०४                      | २             |
| १५         | बांग।               | 1661-1667                 | ₹•            |
| १६         | लुधियान             | १८४५                      | 8             |
| १७         | बन्नू               | <b>१७४५-१७६१</b>          | 7             |

१ 'नाइटा प्रन्थमण्डार' में सक्तिल प्रन्योंके आधारपर।

### वर्गी समिनन्दन-प्रत्य

| 16         | नवर्गलांकोट           | <i>१७</i> ४६                                                       | ŧ          |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| १६         | दुन्मिबापुर           | १६७५                                                               | *          |
| २०         | <b>डेराइसमाइल</b> लां | १७३२-१८०८                                                          | ţY         |
| 28         | <b>डे</b> रागाजीखां   | १७५८-१८७३                                                          | · <b>4</b> |
| २२         | सकीनगर                | \$ <b>\\$</b> \$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \ | ક્         |
| २३         | भ्रमरसर               | १६०७-१८९०                                                          | 3          |
| २४         | म्बस्थान              | \$%&\$-\$%\$\$                                                     | ₹          |
| २५         | लामपुर                | १६४८                                                               | 8          |
| २६         | <b>आ</b> होर          | १७ वीं शती                                                         | १          |
| २७         | <b>हि</b> सार         | १५०६                                                               | 8          |
| २८         | स्यालकोट              | १८१४-१८३८                                                          | २          |
| २६         | रावलपिण्डी            | १८ वीं शती                                                         | 8          |
| 0 \$       | पटियाला               | \$ 60¥-\$ 606                                                      | २          |
| <b>३</b> १ | <b>फरीदको</b> ट       | १८१८                                                               | ę          |

# कतिपय चतुर्मास ( वर्षावास )-

सिन्व प्रान्तमें हुए चीभासींके आदेशोंके अब भी इतने अधिक उल्लेख मिसते है कि उनके द्वारा जैनवर्मकी प्रान्त भरमें न्यापकता स्वयं सिद्ध हो जाती है।

| 兩○  | स्था०               | काल               | श्राचार्य             | चतुर्मास |
|-----|---------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 8   | <b>हा</b> जीखानडेरा | 2001-2801         | भीविद्याविमल, श्रादि  | १०       |
| २   | मारोठ               | \$98C-\$9C9       | "                     | 6        |
| ą   | देवराजपुर           | १७६८              | भी जिनजय स्रिर        | 8        |
| ٧   | डेरा इस्माइल लां    | 2008-2008         | भी कल्यागसागर श्रादि  | 6        |
| Y,  | मुलतान              | <b>१७७६-१७</b> ८८ | श्री मुक्तिमन्दिर "   | १४       |
| Ę   | बांग-भेहट           | 2309-2609         | भी केहरि विद्याविमल " | ११       |
| v   | बन्तु               | १७८०-१७८८         | श्री सत्यचीर ,,       | U        |
| ٠ ' | खा <b>दग</b> री     | 8080              | भी वदिर "             | ₹        |
| 9   | वंगी-ईसाकीट         | १७९१              | भी शानप्रमोद          | 8        |
| १०  | यांगा-लया           | <b>१</b> ७९६      | भी महिमानिजय "        | 8        |
|     |                     |                   |                       |          |

### प्राचीन सिंबप्रान्तमं जैनवर्म

११ वरवा भी पुण्योदय ,, १
 १२ भटनेर १७९८ भी राजमूर्ति ,, १

## निष्कर्ष---

इसी प्रकार बन्दना, स्तवन, स्वर्गवास, झादिके स्थानोंके उल्लेखोंकी झत्यिक प्रजुरता है। किन्दु भारतीय घर्मोंके लिए समय कैसा चातक होता जा रहा है कि मुलतान, झादि कतिपय स्थानोंके सिया सिन्ध (वर्तमान पंजाब, सीमाप्रान्त तथा सिन्ध ) में जैनियोंके दर्शन भी दुर्लभ हो गये हैं। झौर टोरी पार्टीके द्वारा प्रारब्ध भारत-कर्तनेन तो इन प्रान्तोंसे समस्त भारतीय घर्मोंको ही झर्दचन्द्र दे दिया है।



# कुगडलपुर अतिशयचेत्र

#### भी सस्यप्रकाश

जी॰ आई॰ पी॰ रेलवेकी बीना-कटनी ब्रांच पर दमीह नामका रेल्वे स्टेशन है। दमीहसे लगभग चीबीस मील पर कुण्डलपुर एक छोटा सा गांव है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह स्थान अद्भुत बातोंका केन्द्र है, इसी लिए जैन इसे अतिश्वचेत्र कहते हैं।

दमोहसे कुण्डलपुरकी यात्रा बैलगाड़ी, टांगा या प्राईवेट कारसे की जाती है। सड़क पकी नहीं है। यात्रियोंकी सुविधाके लिए राष्ट्रीय सरकारकी सहातायसे दमोहकी जिला कौंसिल पकी सड़क बनानेका विधार कर रही है। जब उसका यह बिचार कियात्मक रूप धारण करेगा तो निश्चय ही स्थान बाहिरी दुनियोंने एक महान आकर्षण उत्पक्त करेगा।

प्रकृतिका यह द्वरम्य प्रदेश घोड़ेके नाक्षके आकारकी सुन्दर पहाड़ियोंसे विरा हुआ है और प्रतिवर्ष चौबीसर्वे तीर्थं र वर्षमान महाधीरकी अम्बर्धना करनेके क्षिए हजारों जैन यात्रियोंको आकृष्ट करता है। पहाड़ियोंके बीचमें एक सुन्दर तालाब है जिसे 'वर्षमान सागर' कहते हैं। इसके चारों और तथा पहाड़ियों पर बने हुए अंठावन जैन मन्दिरोंका ब्यूह इन्द्र बनुषके रूपमें इस तालाबमें प्रतिविध्यत होता है। इन मन्दिरोंका नकशा सुन्दर है और इनकी सवाबट बहुमूल्य है। ये मन्दिर केवल अपनी अंकता, सुन्दरता और कलापूर्य निर्मायके लिए ही स्मरयीय नहीं हैं, किन्तु अपने ऐतिहासिक महत्त्वके लिए भी स्मरयीय हैं। वे अपने अन्दर १४०० वर्ष प्राचीन जैन संस्कृति और सम्बताके इतिहासको सुरिच्चित किये हैं।

## बड़ेबाबा-( महाबीर ) मन्दिर---

यहांका मुख्य मन्दिर 'बढ़े बाबाका मन्दिर'के नामसे प्रसिद्ध है। यह घोड़ेके नालके आकारकी पहाड़ियोंके बीचमें समुद्रकी सतहसे तीन हजार फीटकी ऊंचाईपर स्थित है। इस मन्दिरमें वद्ध मान महा-बीरकी दीर्घकाय मूर्ति स्थापित है, जो मुन्दर पद्मासन आकृतिमें एक पत्थरको काटकर बनायी गयी है। यह मूर्ति बारह फीट ऊंची है और तीन फीट ऊंचे आसनपर स्थित है। शुद्ध कलामयता,सीन्दर्थ और आकारकी स्थश्ताकी दृष्टिसे समस्त भारतमें इसकी समक्त दृसरी मूर्तियां कम हैं। और जैन कला तथा सम्यताके

### कुण्डलपुर अतिशयदेश

अवशिष्ठ क्ये बहुमूल्य स्मारकोंमें से हैं। इन स्थानके प्रशान्त शाताबरकारी प्रत्येक व्यक्ति अत्यन्त प्रभावित होता है, बहांपर बैठे हुए भगवान महाबीर मेम, अहिंदा और क्रयके अविनश्वर सिद्धान्तका उपदेश देते हुएसे प्रतीत होते हैं।

### षिलालेख--

यहां ऐसे बहुतसे स्थान हैं जिन्हें यदि खोदा वाय तो महत्वके ऐतिहासिक तथ्य प्रकट हो सकते हैं और इस स्थानके प्राचीन इतिहासपर प्रकाश डाल सकते हैं। यहां मरम्मत और नव-निर्माशको अस्थन्त आवश्यकता है। दो मन्दिर, जो सम्भवतः खुठी शतीके हैं, टहकर ढेर हो गये हैं उनकी मरम्मत होना जकरी है।

सातवींसे ग्यारहवीं शती तकके बीचमें इस स्थानकी भाग्वरेखाको बतलानेवाला कोई ऐतिहासिक प्रमाया उपलब्ध नहीं है। दमीह प्रदेशके रायपुराके निवासी सिंघई मनसुखभाईने वि॰ सं॰ ११८३ में महावीरकी उक्त मूर्तिकी प्रतिष्ठा करायी थी। इससे स्पष्ट है कि उस समय तक यह स्थान अच्छी तरह प्रसिद्ध हो जुका था। एक गुमठी (लघु-मन्दिर) में एक शिलाकेख सं॰ १५०१ का तथा दूसरा सं॰ १५३२ का पाया गया है। यहां १६वीं शतीकी बहुतवी मूर्तियां हैं जो आज भी अच्छी हालतमें हैं। इस तरह ग्यारहवींसे सोलहवीं शतीतक की ऐतिहासिक श्रृङ्खला अखण्डत रूपमें मिलती है।

## ऐतिहासिक तलघरा-

बदे बाबाके मन्दिरके पीछे, एक बरामदा है, जो ऐतिहासिक श्रञ्जलाकी आप्राप्य किद्देशको जोड़नेमें मदद दे सकता है; किन्तु यह बन्द है। इस मन्दिरके नीचे एक बढ़ा अन्यकारपूर्ण भींयरा (भूमिकर) है। इसका मंह भी बन्द है। कहा जाता है कि बढ़े बाबाकी मूर्तिके वानुआंके बीचमें एक छेद था। यदि इसमें कोई सिका डाला जाता या तो वह एक विचित्र शब्द करता हुआ। किसी गुप्त स्थानमें चला जाता था। उसमें सिका डालाना व्यर्थ समझकर प्रवन्त्रकोंने लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व इस छेदको बन्द करा दिया। किसीने यह लोज करनेका प्रयन्त्र नहीं किया कि सिका कक्षा चला जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सिका अवस्य ही नीचेके भींयरेमें चला जाता है। यदि उस भींयरेको खोला जाय तो प्राचीन सिकोंका एक ढेर निकल सकता है और तब छुठी शतीसे लेकर आजतकका इतिहास खोज निकालना कठिन नहीं होगा।

### फतहपुर--

कुण्डलपुरसे लगभग आये मीलकी दूरी पर फतहपुर नामका एक छोटा सा गांव है। यह पर 'क्क्मनी मठ' के नामसे प्रसिद्ध कैन मन्दिरके अवशेष पाये जाते हैं। यह मन्दिर छठी शतीमें बनाया

#### वर्षी-श्रमिनन्दन-प्रन्य

गया या कुण्डकपुरके मन्दिरोंने छुठी शतीकी को मूर्तियां पायी जाती हैं वे सब इसी मन्दिरसे सावी गयी थी। सङ्कके किनारे पीपलके इसकी छावामें एक सुन्दर चब्तरा बना हुआ है। स्वमयी मठके कुछ अवशेषोंको इस पर सवाया हुआ है।

इतिहासक आव भी इस दुविधामें हैं कि छुठी शतान्दीमें ऐसी कीनसी घटना हुई यो विसके कारखा इस स्थान पर बड़े बाबाकी ऐसी विशास मूर्तिका निर्माण हुआ। फिर भी यह तो स्मरखा रखना ही चाहिये कि उस समय यह स्थान गुप्त शासकोंके राज्यमें था और वे बैनधर्मके आनुयायी थे।

कुछ इतिहासज्ञोंका ऐसा मत है कि यह वही कुण्डलपुर है जहांसे महामुनि भीषर स्वामीने निर्वास प्राप्त किया था, भ्रीर तभीसे यह स्थान पूज्य माना जाने लगा है। किन्तु जब तक इस विषयका समस्त जैन प्रमास एक मतसे समर्थन न करें तबतक निश्चितरूपसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

## बुन्देलेराजा---

यह बात निर्विवाद है कि बुन्देली राजाओं में यह स्थान आति प्रसिद्ध था और वे इसे पूज्य मानते थे, क्योंकि इन मन्दिरोंके पुनर्निर्माणमें तथा प्रकथ्यों उनकी गहरी दिलचरपीके प्रमाण मिलते हैं। बढ़े बाबाके मन्दिरके प्रवेश द्वार पर लगे संस्कृत शिलालेखसे इस बातका समर्थन होता है। इसके सिवा बहुतसे ऐतिहासिक उल्लेख यह बतलाते हैं कि बुन्देले राजा इस मन्दिरका बढ़ा सन्मान करते थे।

एक समय धूप, वर्षा क्योर त्फानके भयंकर थपेड़ोंने इस विशाल कृतिकी जमीन्दीज कर दिया या क्योर बड़े बाबाका प्रसिद्ध मन्दिर मलवेका ढेर बन गया था। किन्दु प्रकृतिके इन भयानक त्फानोंके बीचमें भी बड़े बाबाकी विशाल मूर्तिकों कोई हानि नहीं पहुंची। धीरे धीरे समय बीतता गया क्योर यह मूर्ति मिट्टी, घास अ्योर आहियोंसे दक गयी। अंगली जानवरोंने इसे अपना आवास बना लिया और एक समय ऐसा क्या पहुंचा कि कोई मनुष्य इसके दर्शन करनेका साइस भी नहीं कर सकता था। बो मनुष्य इस बातसे परिचित थे कि यहां एक मन्दिर या, वह इसे 'मन्दिर टीला' कहने लगे। इस तरह इस शान्त एवं प्रसन्न स्थानको भय और विस्मयके परेंने आच्छादित कर लिया और वर्षों तक भी यह पर्दा दूर न हो सका। इस तरह लगभग दो सौ वर्ष तक यह प्राचीन मन्दिर पृथ्वीके गर्भमें छिपा रहा।

# राजा अत्रसालद्वारा पुनर्निर्माण--

हैं० १७५०के लगभग एक आवन्य ब्रह्मचारी वैन खाधु नमिनागरने इस मन्दिर-टीलेको देखा । भन्य मूर्तिके दर्शनसे वह इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने दुखी मनुष्य समाजके कल्याग्राके लिए मंदिरके

### कुण्डलपुर श्रविशयक्षेत्र

विश्वादित्यका संकल्प किया। एक सर्वविश्वत किंवदन्तीके अनुसार उसका स्वप्न पूर्व होनेका समय तव आया वव औरंगजेवकी सेनाकी पकड़से भागकर बीर बु-देला खत्रसाल खण्डहरोमें छिपनेके लिए यहां आया। यहां रहते हुए उसे केवल मानसिक शान्ति ही नहीं मिली, किन्द्र उसकी अप्ता एक विलाद्यश्य शिक्ति भरपूर हो गयी। अतः वव वह बहांसे चला तो उसने यह प्रतिज्ञा की कि यदि मैं मुगल साम्राज्यके चंगुलसे अपनी मातृ-भूमिको स्वतंत्र करनेके अपने प्रयत्नमें सफल हो सका तो मैं हर विशास मिन्दरका पुनर्निर्माश्य ही नहीं कराऊंगा; बल्कि इसकी प्राचीन कीर्ति और वैभवको भी पुनः स्थापित करूंगा।

कुछ वर्षोंके बाद सुगल सम्राटको खत्रसालसे पराजित होना पढ़ा! छात्रसालने अपने लोये हुऐ प्रदेशोंको पुनः प्राप्त किया । बढ़े बाबाकी मूर्तिके सामने उसने जो प्रतिशा की थी उसे यह भूला नहीं। इतः उसने उस पवित्र कर्तव्यको पूरा करनेके लिए राज्यके खवानेको खोल देनेकी आशा दी।

जब महाराज ख्रुत्रसाल राजकीय ठाटबाटके साथ मन्दिरको देखनेके लिए पथारे तो एक बार पुनः प्राचीन इतिहासका नविमांग हुन्ना । मन्दिरका पुनर्निर्माग हो जुकनेपर वि० सं० १७५७ में माधसुदी १५ को तोमवारके दिन महाराज ख्रुत्रसालने बड़े बाबाकी विशास मूर्तिका पूजन किया । और मन्दिरके खर्चके लिए बहुत सा द्रव्य तथा सोने चांदीका सामान दिया । उनका दिया हुन्ना पीतलका एक बहा याल (कीपर) मन्दिरके भण्डारमें न्नाज भी सुरक्षित है । ख्रुत्रसालकी इच्छाके न्नानुसार ही इस स्थानका नाम बदल कर 'कुण्डलपुर न्नातिशयदेत्र' और तालाबका नाम 'बर्धमान-सागर' रक्खा गया । तबसे इस मन्दिरकी ख्याति दूर दूर तक कैलती ही गयी है ।

इस ऐतिहासिक घटनाकी रुमृतिमें प्रति वर्ष माघसुदी एकदशी से पूर्शिमा तक एक वहा मेला भरता है श्रीर बढ़े बाबाका दर्शन करनेके लिए लाखों लोग सिवशेष जैनी एकत्र होते हैं।



# पौराणिक जैन इतिहास

भी पा० डाक्टर हरिसत्य भट्टाचार्य, एम० ए०, पीएच० डी॰

### भलाका पुरुष---

द्यागमों के अनुसार जैनधर्म अनादि है यद्यपि आधुनिक विद्वानोंने भगवान महावीरको जैनधर्मका प्रवर्तक माननेकी आन्ति की है तथापि वे दूरातिदूर अतीत कालसे लेकर समय समय पर हुए जैनधर्मके प्रमुख एवं सर्वक प्रचारक; इस युगके चौबीस तीर्थकरों में अन्तिम ही थे। जैन पुराखों में चौबीस तीर्थकरों के अतिरिक्त विविध शालाका ( महा ) पुरुषों के चरित्र भी भरे पहे हैं जिनमें देव-योनिमें उत्पन्न इन्द्रादिका समावेश नहीं किया गया है। सबसे विक्रच्या और मौलिक मान्यता तो यह है कि जैनधर्म वैदिक धर्मों के समान भगवानको जगतके कत्त्रों करपमें नहीं स्वीकार करता। जैन भगवान मानव है; हां कुछ अधिक विवेकी एवं विक्रसित स्थिति में; वह उत्पन्न होता है, मरता है, अपने पूर्ववर्तों तीर्थकरों को अपना आदर्श मानता है और मौच जानेके लिए उसे मानव योनिमें आना अनिवार्य है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जैन भगवान तथा बौद भगवानमें कई दृष्टियोंसे समानता है।

बैन पुरागोंके चीदह कुलकरों ( शलाका पुरुषों ) तथा वैदिक मान्यताके चीदह मनुष्योंमें भी बहुत कुछ समता है । क्योंकि ये कुलकर आपने समयके प्रजा बस्सल विशिष्ट पुरुष थे ।

### जैन कल्प--

काल अनन्त है तथापि मानव इतिहासकी दृष्टिसे उसमें करोड़ों वर्षोंके समय विभागों (कल्पों) की कल्पना की है। प्रत्येक कल्पमें उत्सर्पिशी (वर्दमान चारित्र) तथा अवसर्पिशी (हीयमान चरित्र शुल) अर्थ-चक्र होते हैं। वर्तमानमें अवसर्पिशी चल रहा है। इनमें प्रत्येकके १—सुप्रमा-सुप्रमा (सर्वथा सुल चारित्रमय), २—सुप्रमा, ३—सुप्रमा-दुष्पा (सुल दुल मिश्रित), ४—दुष्पा-सुप्रमा, ५ दुष्पा (वर्तमान) तथा ६—दुष्पा-दुष्पा मेद होते हैं। वैशिष्ट्य इतना है कि अवसर्पिशीका षष्ठ (दुष्पा-दुष्पा) गुग उत्सर्पिशीका प्रथम गुग होता है।

## भोगभूमि तथा कुलकर-

श्चवसर्पियािके प्रारम्भमें भोगभूमि रहती है श्चर्यात् मनुष्य विना अमके भवन, वस्त्र, भोजन, २७०

भावन, श्रादि बीवनपरीयी वस्तुएं कल्पहुर्जीसे ववेच्छ मात्रामं प्राप्त करते हैं। तृतीयकाल सुवमा-दुवमाके अन्तमें करपश्चोंकी बदान्यता घटती है, आकाशमें सूर्य चन्द्र दिखते हैं, न्योंकि करपश्चोंका उद्योत कम हो बानेके कारण सूर्य-चन्द्रके प्रकाश दिखने लगते हैं। इन दोनों प्रकाश पुर्खोंको देखते ही उस मुगके लोग सहय ही भीत हो बाते हैं। तब एक 'प्रतिभृत' महापुरुष मीत लोगोंको उक्त क्योतिष्क देवींका रहस्य समस्राते हैं। फलतः जनका भय बिलुत हो जाता है और इस प्रकार प्रतिभूत प्रथम कुलकर होते हैं। कल्पवृद्धीका तेज खायमारा था अतः आकाशमें तारे भी दिखने लगे तब द्वितीय कुलकर सम्मतिने समस्त डयोतिकोंके विषयमें साधर्य-चिकत जनको समभाया। यही सम्मति ज्योतिष विज्ञानके प्रतिष्ठापक थे। तृतीय कुलकर द्वेमंकरने उस समयके जनको पशुस्रों तथा हिंख जन्तुस्रोंसे दूर रहने तथा उनका विश्वास न करनेका उपदेश दिया । कल्पवृद्धांके क्रमिक विस्तयके कारण पशुश्री तथा जन्तुस्रोंकी बातक वृत्ति अधिकतर स्पष्ट होती जाती थी । आपाततः इनसे अपनी रखा करनेके लिए चतुर्थ कुलकर हेमंबरको लाठी, आदि अब धारण करनेकी सम्मति देनी पड़ी। कल्पवृत्तींकी दात शक्ति वेगसे घट रही थी फलतः बीबनी-पयोगी वस्तुओं को प्राप्त करनेके लिए लोगोंमें कलह होने लगी अतः पञ्चम कुलकर वीमंकरने कल्पवस्त्रोकी व्यक्तियोंकी अपेक्षा तीमा निश्चित कर दी। अब कल्परूचोंकी राक्ति नष्टप्राय थी अतः यह कु० सीर्मधरने वढोंकी सीमा सनिश्चित कर दी ताकि जीवनीपयोगी वस्तुमांके लिए पारश्परिक कलाइ न हो । सप्तम कु० विमलभातुने जनको हाथी, घोड़ा, ऊंट, ब्रादि पालकर अपने काममें लानेकी शिखा दी। भौगभूमिके नियमानुसार अवतक सन्तान उत्पन्न होते ही पितर भर जाते ये किन्तु अष्टम कु॰ वसुष्मान्के समयसे व सन्तानोत्पत्तिके बाद कुछ समय तक बीवित रहने लगे । इससे लोग घनदाये फलतः कुलकरने सन्तान रहस्य समकाया । नवम कु॰ यशस्त्रानने सन्तानको आशिष देना, दशम कु॰ अभिचन्द्रने शिशुपालन तथा ग्यारहवें कु॰ चन्द्राभने शिशुपालन विचिका पूर्ण विकास किया। नदी, समुद्र, खादि पार करनेके लिए नौका तथा ऊंचे पर्वतादि पर चट्नेके लिए बीटियां बनानेकी शिक्षा मरुदेव बारहवें कु॰ ने दी थी। तेरहवें कु॰ प्रसेनजितने विवाह प्रयाका सूत्रपात किया तथा अन्तिम कु॰ नाभिरायके समयमें कल्पवृत्त सर्वथा लुप्त हो गये । भोगभूमि कर्मभूमि हो गयी थी । जीवनकी आवश्यकता पूर्तिको लेकर भीषण समस्याएं लड़ी हो गयी यीं लोग भम करना नहीं बानते ये फलतः नाभिरायने उन्हें बान, आदिका उपयोग बताया भीर ग्रन्य कामोंकी शिद्धा दी। यह भी बताया कि सदाः जात शिशास्त्रोंका नाभ कैसे काटना । बस्तुस्रोंके गुख दोष बताये । मिट्टीके बर्तन बनाकर उन्हें पकाना सिखाया । इनकी वर्मपत्नी मरुदेवी यों जिनके गर्भसे ऋषभदेव उत्पन्न हुए थे।

## दार्शनिक विवेचन--

क्या कुलकरोंके उक्त क्याँनसे कुछ सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकाले वा सकते हैं ! सर्वप्रथम सामाजिक परिचाम तो यह हो सकता है कि वैन शास आधुनिक चिन्ता-कष्ट बहुल संसारके पहिले मीलिक सुखमय

#### क्या-श्रिमनन्दन-प्रन्य

युगकी कल्पना करता है! इस क्यांनको देखते ही वैदिक कृतयुगका स्मरण हो आता है जिसमें न्यूनाधिक क्यमें ऐसा ही सुखैकान्त था। बहुदी शास्त्रों के 'इडन तद्यान' का जीवन भी कुछ ऐसा ही शुद्ध भीगमय जीवन बिताना था, बद कि बहुदी मान्यतामें केवल एक युगलाका ही वैसा सुखमय जीवन था। तथा वही युगला सृष्टिके आदि पितर थे। इतना स्पष्ट है कि दुःखमय वर्तमान युगसे बहुत पहिले शुद्ध सुखमय युगकी कल्पना सबै सम्मत है।

पाश्चास्य विद्वानोंका मत है कि 'ईडन उद्यान' का जीवन एकान्त पूर्ण खरानावस्थाका परिचायक है, अर्थात् उस समय विवेक, विचार तथा समन्ययकी योग्यताका सर्वथा अभाव था। सामाजिक दृष्टिसे मानवकी यह वह अवस्था थी जब इसे पशु समुदायसे खलग करना कठिन या तथा मस्तिष्क सद्यः प्रस्त शिशुके समान था। निषिद्ध ज्ञान-फलका आस्वादन विवेक अथवा पुरुषस्वकी जामतिका रूपक है तथा वहीं वर्षित मानव अधःपातकी युक्तियुक्तता सिद्ध करनेके लिए "जहां खरान ही सुल है वहां विवेकी होना पाप है।" कहावतकी शरण लोने को चरितार्थ करना हो जाता है।

इस प्रकारसे भीगभूमिकी व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि जहां यहूदी मृद्धका फल चलते ही सुलमय संवारसे पतन हो गया वहां कल्पमृद्ध जैनभोगभूमिके मूलाबार हैं। तब कल्पमृद्धके रहस्यकी क्या व्याख्या की जाय ! 'मानवकी कल्पनानुसार वस्तु दाता' शाब्दिक ऋर्य है। जैन मान्यतामें ऐसे वृद्ध भोगभूमिमें होते हैं। वैदिक धर्मानुसार सरकर्म करके स्वर्गमें उत्पन्न होने वाले लोगोंकी समस्त इच्छाएं ये वृद्ध पूर्ण करते हैं, अस्तु कल्पमृद्ध पूर्वकृत सुक्मोंके फलस्वरूप वयेच्छ सुलभोग देते हैं। मण्डूकोपनिषद्के ''दो सबर्ण धनिष्ट मित्र पद्धी एक ही वृद्ध पर बड़े होते हैं उसमेंसे एक मधुर फल खाता है दूसरा उन फलोंको केवल देखता है'' इस कथनमें मधुर फलों तथा ओकासे कमशः सरकर्म तथा झात्मा इह हैं। फलतः कल्पमृद्धके उत्तम फलोंसे भी जीवके सल्कमोंके परिग्राम ही आभीष्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार उनके लयसे पुण्य समाति तथा पुनः अम-शान्तिमय जीवनका संकेत है। गीताके ''द्धीग्रे पुण्य मर्त्याकोंके फल सुद्धम्य जीवन वितानेके बाद अम-चिन्तामय जीवनका प्रारम्भ होता है।

## ज्ञानसाधनका फल भोगभूमि-

स्पष्ट है कि जैन भोगभूमि विवेक तथा राधनाका फल है, जब कि यहूदी मुखमय जीवन झातान जन्य था। यहूदी शास्त्रानुसार ज्ञान पतनका कारण था। तब 'क्या मूर्खता मुख है तथा विवेकी होना लण्ठता है ?' यह शंका सर्वथा उचित प्रतीत होती है। भारतीय दृष्टि यहां भी स्पष्ट है विवेक तथा संयम द्वारा सत्कर्म बंधते हैं जिनका फल सुखभोग होता है तथा इनकी समाप्ति पर जीव सुखमय जीवनसे भ्रष्ट हो कर अममय जीवन प्रारम्भ करता है। फलतः कर्म-नियम तथा इसीका छंग पुनर्जनम नियम भारतीय भोगभूमिका व्यवस्थापक है।। यह विवेचन बहुदी 'सुखमय जीवन' की निम्न नैतिक

न्यास्था करनेको प्रजुत्थ करता है— युक्तमव बोकनते सात्माकी शुद्धावस्थाका लंकेत है, जब सात्मा ही तम कुछ अथवा समस्त पदार्थ आत्माश्वरूप होते हैं। फिर रागदेष कर्म कुछलका आत्मा सात्वादन करता है स्त्रीर कम्म, जरा, मृत्युमय संसारमें आ पहता है। आत्म-आनन्द समाप्त हो जाता है। यही शुद्धालमा क्रमी कल्पवृद्धका विलय सथवा ईडन-उचानसे पतन है। फिर ईश्वरके समिशापको लिये जीवका सन्त संसार प्रारम्भ हो जाता है, बया यह मनुष्यका महा पतन नहीं है ?

### कुलकर तथा मानवसमाजका विकास-

वृसरी महत्त्वकी बात यह है कि कुलकरहतमें इस मानव समाजके कम विकासको स्पष्ट देखते हैं । प्रत्येक प्राचीन राष्ट्रके प्रारम्भिक कालमें इस आदर्श मुगकी कथा तो पाते हैं, साधारण स्थितिसे समाजके क्रमिक विकासका इतिवृत्त नहीं मिलता। किन्तु जैन साहित्यमें व्यक्तियोंके चरित्रके समान ही समाज-पुरुषका प्रारम्भसे वर्णन मिलता है जिसमें समाजके जीवन संग्राम तथा परिस्थितियोंके अनुकृत बननेका इतिहास निहित है। ब्राधुनिक विचारक कीमटीका भी मत है कि 'मनुष्यके शारीरिक एवं मानितक अप्ययनके पहिले मानव समाजका अप्ययन होना ही चाहिये। आधुनिक विद्वान मानते हैं कि प्राणि विशानकी प्रणालीसे मान असमाजके विकासका अध्ययन करके कौमटीने वहा उपकार किया है, तथापि उत्तरकालीन विकासवादो विद्वानोंका मत उनके उक्त विचारके विपरीत है। अर्थात् व्यक्तिकी उन्नति विकासमान सामाजिक प्रगतिको किसी सीमा तक सहचारिखी है। समाजके विकासका मानव-विकासके समान होना अनिवार्य नहीं है। उत्तरोत्तर अधिक तृति करने वाले कार्योंने मनुष्यका विकास किया है। किन्तु समाजिक गठनकी अवारशिला तो वह खमता है जो प्रकृतिकी गम्भीरतम परिस्थितियाँ में भी मनुष्यको निर्वाचन और अनुगमन द्वारा बनाये रखती है: 'अधिकतम तृप्ति' नहीं । जैन कुलकरीका वर्णन उक्त सामाजिक विकासका सजीव चित्र है। पहलेसे चले आये सुलसम्पत्तिकी अभिदृद्धि जैन कर्मभूमि ( श्राधुनिक युग ) का स्वरूप नहीं है अपित कल्पवृद्धींक लयके कारण आकृत तथा त्रस लोगोंके जातंक एवं अनिष्टकी आशंकाओंको शान्त करते हुए वर्तमान मानव समाज को आगे बढ़ाना है। कर्मभूमिके आदिमें तबसे पहिले ज्योतिष्क देव दिखते हैं। अर्थात् प्रारम्भ ज्योतिष-विज्ञानसे होता है। इसके बाद मनुष्य अपने तया पशुक्रों में मेद करता है, इससे आत्मरखाके लिए समस्त सध्यन जुटाला है। अपने हिंस साथियोंसे निपट लेनेके बाद मानव जीवनीपयोगी सामग्रीके जुटानेमें लग जाता है और इस प्रकार अपने वर्गके योग-त्रेमकी व्यवस्था करता है। इस प्रकार वरू व्यवस्थाके पश्चात् वह पशुक्रोंको द्धपने कार्यमें ताथक बनाता है तथा पहलेके इन शत्रुखोंकी सेवक बना लेता है। इसके उपरान्त वह अपने वर्गके शरीरकी चिन्ता करता है; जन्मसे ही बालककी पूरी परिचर्या प्रारम्म होती है फलस्वरूप मनुष्य

१—ययपि जैन मान्यतानुसार न मुक्तका पुनः संसार प्रवेश संगव है अंगर न ईश्वरके अभिशापसे पतन अधवा वरदान द्वारा अभ्युत्थान ही हो सकता है।

#### वर्षी-म्रिनन्दन-ग्रन्थ

पूर्ण स्वस्थ, सुन्दर धीर विशव होता है। फिर क्या है समुद्र पार करना, पहाइ पर चढ़ना, आदि साहितक कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं। साहकका उदय सामाजिक स्थितिको जटिल बनाता है, व्यवस्था एवं शान्तिके नियम धानिवार्य होते हैं। विवाह-प्रया प्रारम्भ होती है। पशुपालन अथवा अमग्रका स्थान कृषि एवं वाग्रिक्य ले लेते हैं कलतः घर भोजन-भाजन पूर्ण हो जाते हैं।

जैन शाक्षोंके अनुसार आधुनिक प्राग्-इतिहास युगके बहुत पहिले उक्त प्रकारसे मानव समाजका विकास हुआ था। उस समय शासन अयवा वर्ग-तंत्र भी न था। बद्यपि उक्त समस्त वर्णन को सरलतासे बस्तुस्थिति नहीं कहा जा सकता तथापि इतना निश्चित है कि सूर्य चन्द्रादि दर्शनसे युगारम्भ हुआ तथा भारतीय, बेबलोनियन, मिश्री, श्रीक, चाइनी, आदि विद्वानोंने इस विशानको आगे बदाया। फलतः जैन पुराख 'क्योतिष प्राचीनतम विशान है' कथनकी पुष्टि करता है। 'यह संसार पानी और आगसे अवश्य नष्ट होगा यह जानकार ही प्राक्-प्रस्वयकालिक यहूदी 'अदम' आदि अप्रियोनि हैंट तथा संगमरमरके स्तम्भ बनवाये थे। तथा उनपर क्योतिषके मूल तत्त्व उत्कीर्ण किये थे' कथा भी उक्त मान्यताकी पोषक है।

### मानवका विकास ?--

यदि भोगभूमिसे कर्मभूमिका सिद्धान्त सत्य है तो कहना होगा कि मनुष्य प्रारम्भमें जंगली जन्तुओं के साथ रहता था। यह तथ्य मानव और पशुके बोचमें हष्ट वर्तमान महान अन्तरके कारण भी उपेचित नहीं हो सकता। अर्वाचीन पर्यवेचकों काशी मत है कि आज भी सांस्कृतिक प्रथम अंग्रीमें पढ़े लोगों और पशुओं अंगर पशुओं के सिम्मतम पशु तथा साधारण व्यक्तिमें समान रूपसे पानी जाती है। मनुष्यने दर्शन तथा अन्यास हारा अपना जान बढ़ाया और संभवतः हसी कारण पशुसे वह विलब्धण हो गया। पहिले के साथी अव एक साथ न रह सकते थे। जान बृद्धिके साथ, साथ मनुष्यकी वृत्ति कोमल हो गयी थी फलतः वह हिंख पशुसे वूर रहने लगा, आत्मरचाके लिए अका बनाये, पशुओं को पराजित किया और पालत् बना लिया। यह वर्णन अद्धरशः सत्य न भी हो किन्तु हतना तो स्पष्ट है कि सुदूर प्राग्-ऐतिहासिक कालमें मानव समाजके विकासका कम ऐसा ही रहा हो गा।

१--- इनसाइम्कोपीडिया ब्रिटेनिका मा॰ २ पु॰ ७४४ (९ म संस्करण)।

## पौराखिक बैन इतिहास

यह भी स्वाभाविक है कि मानवके उत्तरीत्तर विकासकी गति बढ़ने पर सबसे पहिले उसे जीवनोपयोगी बस्तुओं खीर विशेषकर भोज्य पदार्थों के प्रभाव खेत्रोंकी सीमा निषारित करनी पड़ी हो गी। खेत्र विभाजनने वर्ग तथा कुलोकी सृष्टि की हो गी। जनवल ही समाज या कुलकी शिक्त होती है बातः संस्कृत न होने पर भी मानवने शिशुपालनकी चिन्ता की हो गी। बर्दमान जनवलने मानवको साहसिक बनाकर समुद्रके उस पार तथा पर्वतशिखरपर पहुंचा दिया। जीवन जटिल हुखा, सामाजिक व्यवस्थाएं बनी, विवाह बाया, कृषि तथा शिल्पोंका बाविर्भाव हुखा। तथा इसके साथ ही प्रारम्भिक समाजका बन्त तथा संस्कृत समाज (कर्मभूमि) का उदय हुआ।

# आधुनिक अनुमान--

आदिम समाजके संस्कृत होनेकी प्रक्रियाकी अनेक भेशियां आधुनिक अन्वेषकीने निश्चित की हैं। इन्हें भी निलससन तथा थोमसनने पाषाख, तांवा तथा लाँह-युग नाम दिये हैं। यह वर्गाकरख एशिया तथा यूरपके विकासकममें तो ठीक बैठता है किन्तु पोलीनेशिया, मध्य-दिक्ष अफिका, पेरू तथा मैक्सिकोंके अतिरिक्त अमरीकांके लिए उपयुक्त नहीं है। इन देशोंमें पाषाखसे लीह-युग आया है, ताम्रयुग नहीं हुआ है। अतः यह वर्गीकरख सार्वभीम नहीं है।

श्रासंस्कृत (श्राष्ट्रेक्षिया तथा बाजीलके श्रादिम निवासी), बन्य (रोमन साहित्यमें वर्षित जर्मनिक लोग) तथा संस्कृत (ईसासे पूर्वके श्रीक तथा रोमन लोग) के मेदसे किया गया वर्गीकरण श्राधिक संगत है। इसमें वृद्धिकी घारा भी स्वाभाविक है क्यों कि मूल मृह मानवसे पुरुष शिकारी तथा फलफुल संचयकर्ता होता है, इसके बाद निश्चित कृषक बन जाता है।

## जैन वर्गीकरण सबसे आगे--

किन्तु यह सब अनुमान मानवके इतिहासको वर्ग-युग तक ही से बाते हैं। उससे आगे नहीं सीच सकते। किन्तु जैन मान्यता मानवताके इतिहासको दूराविदूर उस प्रारम्भिक युगमें से बाती है जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। संभवतः यह उस युगसे प्रारम्भ करती है जब मानव पशु समूहके साथ रहता या आत: समाज विज्ञानके पंडितोंका कर्तन्य हो जाता है कि वे इस वर्यानको न्यर्थ और काल्पनिक कहनेके पहले इसका उचित तथा पूर्ण विचार करें।

# तीर्थक्कर---

झन्तिम कुलकर श्री नाभिरायको आपनी रानी मरूदेवीसे श्रीऋषभदेव नामका पुत्र हुन्ना या। वास्तवमें यही पुत्र इस कर्मभूमिका आदि व्यवस्थापक था। कलतः इनका पुरुदेव, आदिनाय, आदीश्वर, आदि नामों द्वारा पुरायोंने उल्लेख किया है। यह इतने महान एवं साधु शासक ये कि

#### वर्णी-काभिनन्दन-प्रन्थः

वैदिक धर्मग्रंथोंने भी इनको अवसार रूपसे पूज्य पुरुष माना है। घोरातिघोर तप करके इन्होंने कैवल्य प्राप्ति की थी तथा सर्वत्र होकर जैन वर्मका उपदेश दिवा था।

# श्री ऋषमदेवके कार्य-

मुनि दीक्षा ग्रहण करनेके पहिले उन्होंने अपने श्राचरण तथा शिखा द्वारा देश विश्वकी व्याकरण, तर्क, छुन्द, गणित, साहित्क, संगीत, नृत्य चित्रण, निर्माण, वास्तु, श्रीविष, प्राणिशाक, आदिका प्रामाणिक उपदेश दिया था। कृषि तथा वाणिक्य उन्होंने सिखाया, भूमिको देश, जनपद, आदि विभागोंमें विभक्त किया, नगर तथा पुरोंको क्याया, समस्त सांस्तत कलाओंका उपदेश दिया। इंखका रस निकालना सिखानेके कारण ये 'इच्चाकु' कहलाये। मानव समाजको इन्होंने कर्मानुसार चित्रण, वैश्य तथा शुद्ध इन तीन वर्णोंमें विभक्त किया था। इनके पुत्र भरत चक्रवर्तीने अनिच्छापूर्वक श्रासण वर्णकी आगे चलकर व्यवस्था की थी।

जैन मान्यतानुसार ऋषभदेव अरबों (८२ हजार वर्ष कम सगभग एक सागर) वर्ष पहिले हुये ये। ऐतिहासिक विद्वान इनके समय तथा ऐतिहासिकताका निर्णय करनेके लिए प्रयत्नशील हैं। इतना निश्चित है कि ऋषभदेवकी पूज्यता अति प्राचीन है बौद्ध प्रन्यों के भी उनका इस रूपसे उल्लेख किया है। फलतः इसका विगत बार विचार करना यहां शक्य नहीं है।

# शेष तेईस तीर्थक्कर--

भगवान ऋषभवेनके बाद धर्षश्री झिलत, शंभव, झिभनन्दन, सुमित, पद्म, सुपार्थ, चन्द्र, पुष्पदन्त, शीतल, भैयान्य, वासुपूज्य, विमल, झनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्य, झर, मिलल, मुनि-सुमत, निम, पार्थ तथा वर्दमान ये तेर्रेस तीर्थेकर और हुए हैं। जिन्होंने समय समय पर जैनधर्मकर्पी मसालको उठाकर जगको झालोकित किया है। इनके जीवन चरित्र समान हैं। सबही झनेक पूर्व जन्मोंमें साधना द्वारा झाल्मविकास करते हैं झन्तमें उत्तम स्वर्गका जीवन व्यतीत करके तीर्थेझर क्यसे गर्भमें झाते हैं। इन्द्रादि देव उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान तथा मोज्ञ कल्यागोंको मनाते हैं। वे अपने झन्तिम भवमें तीनो शानोंके साथ उचकुलमें उत्पन्न होते हैं, निरपवाद स्वराचारी, दशलु तथा विचारक होते हैं। विशेष वय झाते हो संसारसे विरक्त हो कर तप करते हैं, केवली होकर संसार दावानलमें पढ़ी भानवताको कर्तव्य तथा नैतिकताका उपदेश देते हैं। तथा झन्तमें विनश्वर शरीरको स्वागकर सिद्धशिला पर चले जाते हैं जहां पर झनन्त झन, दर्शन, सुल एवं वीर्य हैं।

## अरिष्टनेमि---

यादवकुमार नेमिनायका जीवन करुणरससे आप्लाबित है, इसी कारण उसने अधिकतम

१—न्याय बिन्दु, शांदि प्रन्थ ।

सोगोंको आहड किया है। महाभारतके स्वाप महान राजनीतित श्री कृष्ण इनके ककेरे भाई थे। फलतः स्रात्मवत् सर्वगुरा सम्पन्न भाईकी स्रोरसे इनका स्राशंकित हो उठना सर्वथा स्वाभाविक था। दोनों भाईशों इन्द्रका अवसर आया पर अहिंसक नेमि किसी सराख प्रतियोगिताके लिए तैयार त हुए । भार-उठानेकी प्रतियोगिता हुई जिसमें दर्शक जनताने नेमिनायको विजयी घोषित किया । बलभटने कृष्याची की समकाया अतएव कृष्णाची भी होनहार ऋषि छोटेभाईका आदर करने लगे। श्रीकृष्णाची तथा रिक्मिणीके साप्रह पर नेमिनाय राजपुत्री राजीमतीके साथ विवाह करनेको सम्मत हए। बारात बिस समय कन्याके पिताके द्वार पर जा रही थी, नेमिनाथने विरे हुए पशुश्रोंकी दीन ध्वनि सनी। कारस पूछने पर जाना कि विवाहमें आये विविध राजाओं के भोजनके लिए कन्याके पिताने उन निरपराध पशुस्त्रोंको बांच रखा है। उनका हृदय भय तथा उदासीसे व्याप्त हो गया, पशुस्त्रोंको तुरन्त मक्त करवा दिया । 'श्रीर विवाह ! जिसका प्रारम्भ ही इतना धातक है उसका परिग्राम !' कल्पना करते ही ऋपने खाप सब बस्नाभूषण उतार कर फॅक दिये, ऊर्जयन्त (गिरनार) पर चढ़ गये झौर तपलीन हो गये ! क्रमारी राजी-मतीने यह सब सुना "मनसे मैं उनकी ही धर्मपत्नी हुं" कहकर उनके ही पीछे, पीछे, गिरनार पर जली गर्थों । राजुलके वियोग, विलाप, ब्रादिका चित्रण इतना कारुणिक है कि परथरकी भी स्नांस आ जाते हैं। तथा उनकी दृदता तथा साधना ऐसी थी कि सचमुच ही 'नीलकमलकी पंखुड़ीने विजलीको काट दिया' या । नेमिनाथ सर्वत हो जानेपर जब धर्मीपदेश दे रहे वे तब बादवींके विषयमें प्रश्न किये जाने पर उन्होंने यादवकुलका नाश, द्वारका जलना और अपने कुटुम्बी द्वारा श्रीकृष्णाचीकी मृत्युकी भविष्यवाणी की थी जो कि अञ्चरशः सत्य हुई थी।

श्री नेमिनाय कृष्णुजीके भाई थे। कृष्णुजीके समयके विषयमें विविध मान्यताएं हैं, सबसे श्रीधक प्रचलित मान्यता यही है कि कृष्णुजी ३०००-१४०० ई० पूर्वके लगभग हुए हों गे। इसी आधार पर नेमिनाथका समय निर्णय करना अनुचित न हो गा। तथापि जैन मान्यताके अनुसार नेमिके प्र५००० वर्ष बाद पार्श्वनाय हुए हैं। यतः भारतीय कालकमका अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है अतएव जैन काल गणनासे लाभ उठाया ही जा सकता है।

## श्री पाइर्वनाथ--

तेईसर्वे तीर्थंकर पादर्वनाथ अधिक ख्यात हैं जैसा कि कलकला, आदि नगरों में प्रतिवर्ध निकलने बाले विशाल रथोत्सवों, सर्वत्र प्राप्त मूर्तियों, आदिसे सुस्पष्ट है। जैन पुराएगेंक अनुसार ये भ० महावीरसे २४६ वर्ष पूर्व मुक्तिको गये हैं। जैन मान्यतानुसार ही वे पूरे १०० वर्ष जीवित ये अर्थात् वे ८७२ ई० पू० में उत्पन्न हुए ८४२ में ३० वर्षकी अवस्था होनेपर दीना जी और ७७२ ई० पूर्वमें सम्मेद शिखर अथवा 'पार्श्वनाय पर्वत' से मुक्ति पद्यारे। यह स्थान पू० भार्रे० के प्रधान शाला (ई० ई० रे० प्राप्ट कीर्ड) मार्गपर स्थित है। यहां प्रतिवर्ध हुआरों जैनी ही नहीं अपितु विचारक एवं शान्त पुरुष भी जाते हैं।

#### वर्षी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

## 'श्री महावीर---

अन्तिम अर्हत तीर्यत्वामी महावीरकी ऐतिहासिकताके विषयमें अन शंका नहीं की जाती है। उनके जीवनसे सम्बद्ध ग्राधिकांश स्थानोंका भी निश्चय हो गया है। बौद्ध साहित्यमें उनके उल्लेख भरे पढे 🖁 । इनके पिता यद्यपि सम्राट नहीं ये तथापि वैशालीके निकटस्य कुण्डनपुर जनतंत्रके प्रधान ये । विदेहके बनतंत्रके प्रधान राजा चेटक उनकी माता त्रिशालाके पिता थे। इनकी मौधी चेलना सम्राट विम्बसार ( मगभ ) की रानी थी। दूसरी मौसी कोशलाधिप प्रसेनजितसे न्याही थी। श्रातः भगवान महाबीर उस समयके प्रधान राजवंशोंके निकटतम सम्बन्धी थे। जैन वर्षका आरम्भ कार्तिक शक्ता प्रतिपदाके उपाकालसे होता है। इरिवंश (जैन) पुरागा तथा अन्य वाक्तियोंके बलपर रुपष्ट है कि दीपाविका प्रारम्भ भगवान वीरके निर्वाणसे हुआ है। गुजरात, आदि कितने ही भारतके प्रान्तोंमें नूतन वर्षका प्रारम्भ कार्तिक शुक्का प्रतिपदासे होता है। यह जैनवर्मके प्रसार एवं प्रभावके द्योतक है। नेमिचन्द विद्यान्त चक्रवर्तीके 'त्रिलोकसार'के अनुसार वीर-निर्दाशके ६०५ वर्ष बाद शक राजाने शासन किया । स्रव शक सं० १८७० है अर्थात अ० वीरने १८७०+६०५=२४७५ वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया अथवा वे २४७५-१९४८-५२७ ई० पूर्व मोद्ध गये थे। 'आर्यविद्या सुघाकर'के मतसे वीर प्रभु वि० सं० से ४७७ कर्ष पूर्व मुक्त हुए । अब वि० सं० २००५ है अतः वीर निर्वाखका वर्ष २००५+४७०=२५७५-१९४८= धू२७ ई॰ पू॰ ही हो गा । दिगम्बर सरस्वती गच्छकी पद्दावित्योंसे भी इसकी पृष्टि होती है। यतः वर्द्धमान प्रभु ७२ वर्ष जीवित रहे स्रतः वे ५९९ ई० पू॰ में उत्पन्न हुए, ५६९ ई० पू॰ में दीज्ञा ली, प्र७ ई॰ पू॰ में सर्वज्ञ हुए श्रीर प्र७ ई॰ पू॰ में मुक्त हुए।

## जैनदर्शन तथा तीर्थंकर-

तीर्थंकरोंके जीवनके अनुसंगसे जैनदर्शनका विचकर अध्ययन हो सकता है। प्रत्येक तीर्थंकर साधारण जीवसे उन्नति करते करते पूर्ण पुरुष (केवली) बनता है। जैनधर्ममें उसका वही स्थान है जो किन्य धर्मोंमें ईश्वरका है। किन्तु वह जगलकर्ता नहीं है केवल आदर्श है। जगलकर्तृत्वका निषेध यदि नास्तिकता है तो जैनधर्म अवश्य नास्तिक कहा जा सकता है, किन्तु पुनर्जन्म, कर्म तथा लोकान्तरको माननेके कारण न वह (जैनधर्म) नास्तिक है और न शून्यवादी अथवा भोगवादी ही है। ईश्वरके जगलकर्तृत्वका उसमें किया गया लण्डन अल्यन्त वैज्ञानिक है। यह कठोर आचरणके भामण्डलसे दैदीप्यमान विधायक भारतीय मानवता-वाद है। भारतके समस्त दर्शन आस्था साक्षात्कारकी उत्कट अभिलाधाके

१—नन्य न्याय और वैशेषिकको छोड़का समस्त मारतीय दर्शनोने भी ईश्वरके कर्तुत्वका निषय किया है। ये दोनों भी छसे केश्क निर्माता मानते हैं। प्राचीन न्यायने कर्म और फर्डमें सम्बन्ध बनावे रखनेंके किए उसे माना है, प्राण अथवा पत्न भूतोंका कर्ता नहीं। इसके अतिरिक्त श्रेष वैश्विक श्रुप्तीनों तथा केश्क दश्चनें भी ईश्वरका स्पष्ट निषेध स्थ्या है।

प्रतिक्षत हैं तथापि मानवताकी स्पष्ट क्यांचा वितनी चैनवर्ममें है उतनी ग्रन्यत सुलम नहीं। यह सत्य है कि वैदिक वर्ममें भी राम, कृष्ण, आदि विशिष्ट मानव पृष्य हैं, तथापि इन वर्मोमें देवी पृष्य पुरुषों की भी कमी नहीं है। इतना ही नहीं राम, कृष्ण, आदि भी परमातमाके श्रवतार होने के ही कारण पृष्य हैं। वीद्यवर्म भी यथिप वगत्कर्ता नहीं मानता और मनुष्य-बुद्धकों ही पृष्ठा करता है तथापि वौदोंका विश्वस या कि निर्वाण प्राप्त बुद्ध अथवा वोधिवत्त्व भक्तों की निर्वाण पात्रामें श्रयवा तदर्य सावनामें सहायक होते हैं। ऐसी मान्यताको विशुद्ध 'दृष्टवाद' नहीं कहा जा सकता। निर्दोण एवं सवल दृष्ट (कर्म) बाद किसी भी रहस्यमय अदृष्ट कारवाकों नहीं मानता। श्रतियों पहिले हुए व्यक्तिको अपने अनुया-ियों के आत्मिक विकासमें सहायक मानना जैन सावक स्वयेव वैनवर्म-विद्रोह है क्योंकि यह स्वभाव (प्रकृति) विश्वद्ध है। विवेकी सावक स्वयेव वैनवर्मकी अश्रयण-अनुपेद्धा पर आकृष्ट हो जाता है और आत्मिसिदिके मार्ग पर बदता जाता है। ''हे आत्मन है संसारमें तुम दुःख परम्परा हो, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, सम्यग्जान प्राप्त करके तुम ही अपनी रक्षा कर सकते हो, सन्मार्गपर आते ही पाप-शोक स्वयं नष्ट हो जायगे'' आ॰ सोमदेवकी यह मानसी वृत्ति शुद्ध सावक (जैनी) की हो जाती है। वह तीर्यक्रस्की भी दया या कृपा स्वीकार नहीं कर सकता। यही शुद्ध जैनहिंह है।

# जैनपूजाका आदर्श--

तब तीयंकर खादर्श क्यों ? क्रीर उनकी मूर्तिकी पूजा खात्मखिदिमें साधक क्यों ? क्यों कि तीयंकर संसारते परे हैं, न वे कितीके भत्ते में क्रीर न बुरेमें तब उनकी पूजासे प्रयोजन ? सत्य है, तावक-वाधक, रूपसे उनकी पूजा नहीं है। जैनमूर्ति पूजाका उद्देश्य तो मानवके क्ये तथा ज्ञान-नेत्रोंके सामने संसारिक त्यागके विशुद्ध एवं महानतम खादर्शको रखना है। जिसके द्वारा खात्माका खात्यन्तिक विशुद्ध विकास होता है। खर्यात् तुम भी मेरे समान तीयंकर हो सकते हो यही जैनपूजाका सार है। जैन मूर्तिपूजा खबर्य है पर यह 'मूर्तिमान् ( खादर्श) की पूजा' है। फलतः जैनी खपने पूजन-ध्यान पुरुषार्थ द्वारा खात्मसिद्ध करता है पूज्य ( खादर्श) तीयंकरोंकी कृपासे नहीं। ''जब चित्त बहिमुं ख एवं चंचल हो तब मनुष्यको पंचपरमेष्ठीका ध्यान करना चाहिये। इससे मोह तथा भोगेच्छा समाप्त होती हैं क्रोर चित्त शान्त हो जाता है। पर्याप्त ख्रम्यास द्वारा जब चित्त शान्त व्यस्य हो जाय तब शुद्ध, शानी एवं शास्त्रत ख्रात्म स्वस्पका ध्यान करे।'' भी बदादेवका यह ख्रादर्श ही जैन पूजन-ध्यानका ख्रादर्श है।

### चक्रवर्ती---

जैनहिं मनुष्यगति सर्वश्रेष्ठ है। यदि जैनवर्म 'सेश्वर' है तो मानव तीर्यक्कर ही उसके देश्वर हैं, वे मनुष्य रूपमें ईश्वर नहीं; अपितु देश्वर होने वाले मनुष्य हैं। अर्थात् जैनवर्म मानववर्म है। उसके कुलकर वैदिक मनुष्योंके समान परमज्ञहाकी सन्तान न होकर सावारग्रामनुष्य थे, जैनदेव भी वे मनुष्य और

#### वर्षी-श्रमिनन्दन-प्रन्थ

मनुष्यसे हीन जीव है वो मरकर स्वर्गमें बन्म लेते हैं। समस्त जैन महापुरुष मनुष्य ही थे। यही मानव-तामय दृष्टि जैनवर्म तथा विश्वके उमस्त वर्म और श्विशेष वैदिक वर्ममें महान् मेद कर देती है। फल्लतः जैन जक्ष्यती भी नर थे, नारायणके अवतार नहीं। ये विश्व विजयी सम्राट नर थे जिन्होंने विश्वके छुहीं खण्डों पर शासन किया तथा अन्तमें जैनो दीवा लेकर आत्म शिक्ष भी की। भरत, सगर, मधवा, सनस्कुमार, शास्तिनाथ, कुंपनाथ, अरनाथ, सभूम, पच्च, महापद्य, हरिवेश, जय तथा ब्रह्मद ये बारह चक्क्षवतीं हुए हैं। इनमें भरत तथा सगर प्रधान हैं। वैदिक साहित्यने भी भरतकी भूरि भूरि प्रशंस की है। अपि बाल्मीकिने दाशरिय भरतको आदर्श भाई बताया है। पाण्डवों तथा कीरवोंके पूर्व पुरुष भरतकी कीर्ति वेद्यासने गायी हैं। तीसरे जह भरतकी वशोगाथा भी विश्वास है। इमारे देशको भारतवर्ष नाम देनेवाले भरतभी खुविदित हैं। कियोंके कुलगुरु नाट्वशासके रचिता भरतको कीन नहीं जानता। जैन पुरायोंके भरतभी खाचार, राजनीति तथा सत्यशासके पण्डित थे। उनके नामानुसार ही हमारा देश भरतकण्ड कहलाया। ये भ० अध्वभदेवके ज्येष्ठ पुत्र थे, पिताके सुनि हो बाने पर राज्य सिंहासन पर वैठे थे। इन्हें 'चक्क-रस्त' की प्राप्ति हुई थो वो चक्रवर्तीके सिवा नारायण प्रतिनारायणको भी सिद्ध होता है। इस इत्ताकार सुन्दर (सुदर्शन) चक्रपर सहस्व देवता पहरा देते हैं। चक्तानेवालेके सम्बन्धित नारायण शिवात मारता है। किन्तु नारायण पर चक्ताये जानेपर वह उसकी परिक्रमा करके उनके हाथमें चला जाता है।

## भरत तथा बाहुबलि-

भरत चक्रवर्तीने इस चक्रद्वारा पूरे विश्वको विवय किया था। विजय यात्रासे लौटनेपर चक्र राजवानीके द्वार पर रक गया। नैिमिलिकोने बताया आपके बैमातुर भाई बाहुबिलने आपको सम्राट नहीं माना है। इसपर दोनों भाइयोंकी सेनाएं लड़नेको प्रस्तुत हो गयी। मंत्रियोंने नरसंहार बचानेके लिए 'द्वन्द्व' की सम्मति दो। बाहुबिलने भरतको हिंछ, जल तथा मल्लयुद्धमें परास्त किया। कृपित भरतने चक्र चला दिया जो बन्धु बाहुबिलका कुछ भी न कर सका। बाहुबिलको बैराय्य हुआ और वे दीहा छेकर मुनि हो गये। दशमी शतीमें चामुण्डराय द्वारा निर्मित अवस्त्वेलगोला की ५७ फी० उन्नत विशाल बीरता, वैराग्य तथा करुणा बरसाने बाली गोम्मटेश बाहुबिल मूर्ति आवमी इस समस्त कथानकको मानस चसुस्रों पर श्रीकृत कर देती है।

इसके बाद अरतका चक्रवर्ती-स्निभिषेक हुआ। यह सुयोग्य परम धार्मिक शासक थे। इन्होंने मानब-समाजकी अवस्थाको सुद्ध बनाया था। पठन-पाठन, पूचन-ध्यान को मोत्साइन देने के लिए इन्होंने चौथा बाह स्य स्थापित किया था। स्रापने पूच्य पिताकी निर्वासास्त्रीम कैलाश पर्वतपर बहतर विनमन्दिर बनवाये थे। सन्तमें इन्होंने दीखा ली और सन्तम् इर्तमें कैलल्य मात किया था।

### चक्रवर्ती सगर---

रामायणके अश्वमेश वज्ञकर्ता सग्र, उनके यह-अश्वकी इन्द्र द्वारा चौरी, अधोलीकमें कपिला ऋषिके निकट बांचना, सगरके पुत्रोंका भूमि खोदकर सागर (समुद्र) बनाते हुए घोड़े को लोजना, अप्रिकी चोर समक्त कर अवज्ञा करना, उनकी कोपाशिमें भस्म होना, इनके उद्धारके लिए, सगरसे भगीरथ तककी साधना तथा गंगावतरण भारतकी सुविदित कथायें है। जैन पुरागोंके सगर चक्रवर्ती ये तथा इनके साठ सहस्त्र प्रतापी पुत्र थे। पुत्रोंने पितासे कर्यादश चाहा फलतः उन्होंने कैलाश पर्वतपर त्यित उक्त बहत्तर जिन मन्दिरीको स्रक्षित बनानेके लिए उसके चारों च्रोर लाबी लोदकर गंगानदीके पानीसे भर देनेकी आज्ञा दी जिसे उन्होंने पूर्ण किया। मिका केत नामका विद्याचर सम्राट सगरका मित्र था वो इन्हें संसारसे विरक्त करना चाहता या पर सगरका मोह शान्त न होता था ऋतः उसने एक युक्ति निकाली-उसने सर्परूप बारण करके कैलाशपर काम करने बाले सगर पुत्रोंको विष ज्वालासे मृतवत् मूर्विञ्चत कर दिया । फिर बाह्यस्थका रूप धारस करके अपने पुत्रके शवको लेकर सगरके पास गया और पुत्रको जीवित करनेकी प्रार्थना की। सगरने संसारकी म्रानित्यताका पाठ पढ़ाकर दीक्का लेनेकी सम्मति दी। इसपर ब्राह्मणने सगरको पुत्रोंकी कैलाशपर हुई तथोक्त मृत्युका समाचार देकर मुनि होनेका काकु (ब्युक्त्य) किया। सगरने रानी विदर्भाके पुत्र भगीरथकी राज्य देकर दीला ली। इसके बाद मिशाकेतुने कैलाशके निकट गंगा तटपर सब पुत्रोंकी चेतन कर दिया। दे सब भी मृति हो गये। पिताके निर्वाशके बाद भागीरयने भी और घोर तप किया। देवोंने आकर गंता बलसे उनका अभिषेक किया, अभिषेक बल उनके पैरोंके नीचेसे फिर गंगामें गया। उसी दिनसे गंगा भागीरथी कहलायी और पुण्य मानी जाने सगी। इसके बाद भगीरथका निर्वाण हो गया।

सगरके वर्णनोंकी विशेष छान बीनके विना ही इतना कहा जा सकता है कि गंगा; जैन दृष्टिमें स्वर्गसे छाने, ब्रह्मांक कमण्डलुसे निकलने छायवा शिवजीके मस्तकपर गिरनेसे पवित्र नहीं है, छापित मानव ऋषि भगीरथके पुण्य चरखोदकके प्रवाहके कारख पवित्र हो गयी है। छार्थात् यह वर्षान भी जैनवर्ममें प्रधान मानवताका पीषक है।

#### नारायण--

ब्रह्मवैवर्त पुराख तथा विष्णुपुराख के लोकोत्तर देव पुरुष नारायग्र भी जैनधर्ममें मनुष्य थे। वे विश्व नियन्ता परमब्रह्म नहीं ये जो कि पृथ्वी पर आये हों।

१ नर शब्दका मर्थ मुक्ति है, जिसमें मुक्त आस्मा परमन्त्रा तुस्य हो आता है अतः ईश्वर नारायण है। अथवा नर-पापी, उसका अथन-मार्ग (भीष्ठ) अतएव नारायण परमन्त्र है। अथवा नर तथा अथनके अर्थ मुक्ति तथा स्नान मी है।

२ भर अर्थान् आप ( जरू ) अथवा मनुष्य सन्तान अत्यद्ध श्रीर समुद्ध निवास अथवा अवशरके कारण प्रमानका ३६ २८१

#### वर्गी-ग्राभिनन्दन-अन्य

बैन नारायण महाशक्ति शाली मानव है वो पृथ्विके तीन खंडोंपर ही शासन करता है तया मुनि दीला बिना लिये ही राज्य करता, करता मर बाता है तथा उत्तर भवोंमें मुक्त होता है। बैन मान्य-तानुसार त्रिपृष्ट, विपृष्ट, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुण्डरीक, त्स, लक्ष्मण तथा कृष्ण ये नौ नारायण हुए है इनमें लक्ष्मण और कृष्ण वैदिक मान्यताके प्रधान पुरुष हैं अतः उनका ही यहां विवेचन करें गे।

बैन दृष्टिसे नारायण मनुष्य है, बैदिक दृष्टिमें वह परम ब्रह्म है तथा पापरत मानव खातिका उद्धारक है। 'नार' तथा 'नारायण' दोनों शन्दोंका झर्य 'मनुष्य-पुत्र' है। इस दृष्टिसे हम 'जीस्त्रकी 'मनुष्य पुत्रता' के निष्कर्षपर पहुंचते हैं "किसी मन्वन्तरमें नारायण नर ऋषिके पुत्र होते हैं।" यह मान्यता भी जीस्त्रके खास्थानकी समकज्ञ है क्योंकि 'मनुष्य पुत्र होकर भी वह पतित मानवताका उद्धारक ईश्वर था। फलतः नारायणके शन्दार्थके विषयमें जैन, बैदिक तथा ईसाई एकमतसे ही हैं।

### प्रति-नारायण---

नारावणांके शतुक्रोंको प्रतिनारायण नाम दिया गया है। प्रत्येक प्रति-नारायण, नारायणके चक्र मरता है, मरकर नरक जाता है श्रीर झनेक भव बाद मुक्ति प्राप्त करता है। झश्वप्रीव, तारक, मेरक, मधु, निशुंम, बलो, प्रह् जाद, रावण तथा जरासंघ नौ जैन प्रतिनारायण हैं। इनमेंसे कुछके कुकर्मोंके झाल्यानसे वैदिक शास्त्र भरे पड़े हैं। झश्वप्रीव, मधुकैटभ, तारक, निशुंभ, बिल आदिके विषयमें जहां वैदिक तथा जैन कथाप्रन्थ सहमत हैं वहीं वे प्रह्लादके विषयमें भिन्न हैं। वैदिक मान्यतामें प्रह्लाद भिक्त झीर झारावनाकी मूर्ति एवं प्रधान नारायणभक्त हैं। रावण और जरासंघ तो प्रमुख प्रतिनारायण हैं हो।

### बलमद्र--

जैन बलभद्र नारायगों के बड़े वैमातुर भाई होते हैं। इनका नारायगों पर आपार स्नेह होता है। ये दीद्धा धारण करते हैं और मरकर उश्चतम स्वर्ग वा मोद्ध पाते हैं। अचल, विजय, भद्र, सुप्रभ, सुदर्शन, आनम्द, नन्दन, पद्म, (राम) तथा राम (बलभद्र) वैन मान्यताके नव-बलभद्र हैं। नब-बल-भद्रोंमेंसे पद्म (श्रीराम) तथा बलदेव प्रमुख हैं। वैदिक पुरागोंके तो ये प्रधान नायक ही हैं।

ऊपरके संज्ञित वर्णनसे ऐसी आशंका हो सकती है कि जैन नारायण, प्रतिनारायणादि चित्र रामायण महाभारतके रूपान्तर मात्र हों गे। किन्तु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वैदिक साहित्यमें राम-कृष्ण, नारायण तथा लच्नगण-वलदेव अनन्त हैं। जयदेव, आदिने वलदेवजीको भी नारायण लिखा है. इस आधारसे जैन वलभद्र-नारायण, अदिके कमकी पृष्टि होती है। इस प्रकार पर्यात समता होते हुए भी दोनों वर्णनोमें बहुत वैलच्चण्य भी है जैसा कि निम्न वर्णनसे स्पष्ट होगा।

ही नारायण सहलाता है। अथना नर प्रकृतिसे परे पञ्चीसनां तस्त्र है, नरकी कृति 'नार' कहलाता है अतएन सारी सृष्टिका आधार होनेके कारण मगनाम्'नारायण है।

## पग्रचरित--

पद्म (राम)-चरित और बाल्मीकि रामायखमें बहुत समता है। पद्म अन्म, शिला-दील्ला, विवाह, अभिषेक तथा वनवासके वर्शनोंमें विशेष अन्तर नहीं है। सूर्पणलाको चन्द्रनला कहा है। इसकी आसितको लेकर लरदूषणसे युद्ध होता है। रावण वनमें आता है और सीताके रल्लक भाईको दूसरे भाईकी विपत्तिका समाचार देकर ल्ला करता है। सीतापहरण, अशोक वृत्लके नीचे रखना, सुग्रीवका उद्धार, सुग्रीवका समाचार देकर ल्ला करता है। सीतापहरण, अशोक वृत्लके नीचे रखना, सुग्रीवका उद्धार, सुग्रीवका सोगरत होना, लल्मणका कोच, हनुमानद्वारा सीताका चूडामणि लाना, हनुमान राल्ल युद्ध, इन्द्रजीत की नागपाशमें बंबना, भारी हानि करके बापस आना, विभीवशका रावणको उपदेश, विभीवश्य-रामसन्धि, युद्ध, लक्मण पर शक्ति प्रहार तथा अन्तमें लक्मण द्वारा रावणका मारा जाना, विभीवशको लंकाका राज, तीनोंका अशोध्या वापस आना, रामका सुराज्य, जन्तामें सीताका अन्तम अपवाद, सीतात्याग, लवकुश जन्म, पुत्रों द्वारा राम-लल्मण पराज्य, माताकी पवित्रताका स्थापन, सीताकी अग्निपरील्ला, आदि समान बाते हैं।

### बैलक्षण्य---

जैन वर्णनानुसार दशरय-पुत्र तया जनक-पुत्रीको रावग्रके पतनका कारण किसी मुनिने बताया था। फलतः उसके भीत होनेपर विभीषणने दोनों राजाक्रोंको निःसन्तान मार देनेका बचन देकर उसे साहस दिलाया था। नारदसे यह समाचार पाकर दोनों राजा जंगलमें चले गये थे। राजा अस्यन्त अस्वस्थ हैं कहकर शब्या पर उनकी मूर्तियां लिटा दी गयी थीं जिनके शिर विभीषण हारा मेजे गये हत्यारोंने काट कर रावणके सामने उपस्थित कर दिये थे।

राजा जनकरे युगल सन्तान हुई थी। इनमेंसे लड्केका पूर्वभवका वैरी उसे चुरा ले गया था। अपने कुकर्मका थ्यान आते ही उसने लड्केको स्थन्पुरके राजा चन्द्रगतिके यहां छोड़ दिया। और इन्होंने भामण्डल नाम रखकर अपनी सन्तानके समान उसे पाला था। सीताके सौन्दर्यकी चर्चासे यह आहुष्ट था आतः स्वयंवरमें रामको सफल सुनकर उनसे लड्डने आया, किन्तु अपना वास्तविक सम्बन्ध स्मरण करके बहिनके विवाह में सानन्द सम्मिलत हुआ था।

लदमण्डीने वनवासमें सिंहोदरको इराकर उसके राज्यका आधा भाग जिनभक्त वज्रकर्णको दिया था। नलकृषर नरेश बालखिल्यकी भीलोंसे रद्धा की थी। बालखिल्यकी पुत्री वनमाला उनसे प्रेम करने लगी थी। राजा पृथ्वदिवकी पुत्री कल्याणमालाको आल्महत्यासे बचाया तथा प्रमेक विषाह किये।

हन्मानजीका श्रीशैल नामसे उल्लेख है। तथा इन्हें कामदेव अर्थात् सुन्दर एवं सबल पुरुष बताया है। दशरथके वरदानोंकी कथा भी रोचक है। रावसके भयसे वनवासमें घूमते हुए दशरथ केक्य

#### **वर्गी-स्र**भिनन्दन-ग्रन्थ

देश पहुंचे श्रीर राजपुत्रीके स्वयंवर मण्डपमें जा पहुंचे। कैकबीने इन्हें ही वरण किया कलतः शेष राजाओं से घोर संग्राम हुआ जिसमें कैकबीने सारियका काम किया और पतिकी विजयका कारण हुई। राजाने दो वर मांगनेको कहा जिन्हें कैकबीने उचित समयपर सेनेकी बात कह कर छोड़ दिया। श्रीर रामके अभिषेकके समय रामको बनवास तथा भरतको राज्य मांगा।

रामसीता विवाह प्रसंग भी भिन्न है। मयूरमितके म्लेच्छ, राजा ऋंग्ररङ्गलने जनकके ऊपर आक्रमण किया। भीत विदेहराजने दशरथसे सहायता मांगी। राम और लक्ष्मण सहायताको गये तथा मलेच्छोंको अकेले ही मार भगाया। कृतजतामें जनकने सीता रामसे व्याहनेका बचन दिया। नारद सीता के सीन्दर्य पर आकृष्ट वे अतः उसे देखने गये। दर्गक्षके सामने सही सीता दिव्यल विरूप प्रतिबिम्ब देखते ही हराकर भाग गयी। नारदने भामण्डलको सीतासे विवाह करनेके लिए उक्साया, चन्द्रगतिने सीताको पुत्रवधू रूपसे मांगा किन्तु पूर्व प्रतिज्ञावश जनक उसे स्वीकार न कर सके। फलतः सीताके स्वयंवरमें बज्रावर्त तथा सागरावर्त अनुषों के चढाने की समस्या उत्पन्न की गयी और राम-सन्त्रमण ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए।

जटायु कथा भी भिन्न है। दण्डकारण्यमें रहते समय राम मुनियोंको प्रतीक्षा कर रहे थे कि उसी समय गुप्ति और मुगुप्ति मुनि एक मासके उपवासके बाद यहांसे निकले। रामने उन्हें आहारदान दिया। इन्नपर बैठा गिद्ध इससे इतना प्रभावित हुआ कि वह मुनियोंके चरणमें गिर पड़ा। दया करके मुनियोंने उसे आवकाचारका उपदेश दिया, जिसे उसने ग्रहण भी किया।

सीतापहरणकी कथा भी दूसरे रूपमें है। बनमें लक्ष्मणको सूर्यहास्य खडूकी गंध आयी जिसे लेकर उन्होंने एक वं सोंके अनुण्डपर परखा। छूते ही वह कट गया और उसमें सूर्यहास्यके लिए तप लीन खरदूषणका पुत्र शम्बूक भी कट गया। प्रतिदिनकी भांति भोजन लेकर आनेपर माता चन्द्रनखाने अपने पुत्रको मरा पाया। बातकका पता लगाने को निकलने पर उसने दोनों भाइयोंको देखा और उनपर मोहित हो गयी। अपमानित हुई कलतः युद्ध हुआ। जैन मान्यतामें खरदूषण एक व्यक्ति है। रामायणकी शूद्ध शम्बूककी हत्याके अनुचित कार्यसे जैनपुराणोंने रामको खूब बचाया है। जब रावण अपने बहनोईकी सहायतार्य आरहा या तो उसने विमानमें से सीताको देखा, मोहित होकर लक्ष्मणका आर्तनाद किया जिसे सुनते ही राम सहायतार्य दोड़ गये और वह सीताको ले भागा।

विराध नः मके दैत्यको बनमें भाइयोंने भारा था किन्तु जैम कथानुसार पटललंकाके राजा विराधितने लच्मणकी लख्क्षणके विरुद्ध सहायता की थी और सीताइरखके बाद शोक संतप्त भाइयोंका मार्ग प्रदर्शन किया था।

> सबसे बढ़ा वैलाक्षण्य तो यह है कि जैन कथामें किष्कल्याफे सुप्रीव, आदि बानर रावग्राके २८४

वंशव एवं मित्र से। इन्मानकी रावशके दामाद थे। रावश तथा राज्य दैत्य नहीं ये प्रपिद्ध ये जैनी सद्ग्रहस्य ये तथा इन्ही वानरवंशी इन्मानादिकी चहायतासे ठीताका उदार हुआ था।

साहसगित नामके व्यक्तिने मायाक्त धारण करके सुनीवकी पत्नीको खुलना चाहा था ! कलतः वापस आनेपर जब द्वारणकादिने उस महलके भीतर न जाने दिया, तब राम-लक्षमणकी सहायतासे उसने साहसगित को मार कर अन्तः पुर तथा राज्य बचाया इस प्रकार जैन पुराण बालिको भात्वभू गमन तथा रामको छुल-वधके पापसे बचाता है । लक्ष्मणने कोटिशिला उठाकर बानर वंशियोंको यह विश्वास दिला दिया था कि उनका जन्म रावणको मारनेके लिए ही हुआ। था ! जैन पुराणोंमें सेतु बनानेकी कथा नहीं है, मेघनाद, इन्द्रजीत दो भाई ये रावणके पुत्र नहीं । लक्ष्मणकी शक्तिका उपचार प्रणमेघकी पुत्री विशल्याका स्नान जल बताया है । इन्द्रमान उसे विमानमें लाये ये तथा उसके स्नान जलको लगाने से सब सैनिक भी स्वस्य हो गये थे । अन्तमें वह लक्ष्मणको ब्याही गयी थी ।

इसी प्रकार लद्भगणर रावणने चक चलाया जो उनके हायमें आगया फिर वही चक लद्भगणने रावणपर चलाया और मार डाला। यह जैन वर्णन वैदिक 'मृत्युवाण' कथाके सहरा है। कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत मेघनाद युद्धमें बन्दी बनाये गये थे मुक्त होते ही साधु होगये और तप करके आत्मसिद्धि की। युद्ध समाप्ति पर जब तीनों आयोध्या आये तो लद्भगणको राजा बनानेका प्रस्ताव हुआ पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया राम राजा हुये। कैकयी, मन्दोदरी, आदिने दीला धारण की। मश्चराके राजा मधुको दुराचरणके कारण हटा दिया गया या उसके स्थान पर शुत्रुजको राजा बनाया गया था।

सीताके पुनः बनवासकी कथा समान होनेपर भी वे वाल्मीकि-झाश्रममें नहीं गयी थीं।
पुण्डरीकपुरके राजा वज्रजंघने उन्हें झपने यहां झानेकी निमन्त्रण दिया था। उनके पुत्रोंके नाम झनङ्गलवण और मदनाकुंश थे। पिता काकासे युद्ध, इनकी विजय, सीताकी झामिपरीचा झादिका उल्लेख
पहते हो चुका है। अन्तमें सीता पृथ्वीमती झार्यिकासे दीना लेती हैं।

राम लद्मगण्की मृत्यु कथा भी विचित्र है। भाइयोंके स्नेहकी परीद्धा करनेके लिए देवोंने रामको मूर्च्छित करके लद्मगण्को उनके मरणका समाचार दिया। सुनते ही लद्मगण्के प्राण पखेल उइ जाते हैं। चेतन होनेपर राम पूरे छह मास तक लद्भगणका शरीर लेकर घूमे अन्तमें अपने कार्यकी व्यर्थता को जानकर उन्होंने संसार छोड़कर तप करना प्रारम्भ किया और मोद्ध गये।

## कुकल्पना परिहार--

जैसाकि पहले उल्लेख हो चुका है राद्धस, वानर, आदि न दैल थे और न बन्दर । जैन पुराण इन्हें विद्याघर कहते हैं अर्थात् वे रामचन्द्रज़ीके समानही संस्कृत थे । महाभारत तथा पुराणोंके आर्य-अनार्य विवेचनके आधार पर कहा जा सकता है कि यह जैन मान्यता सर्वया उचित एवं मानवता पूर्य

#### वशी-स्मिनन्दन-प्रन्य

है। इतना हो नहीं ये सच्चे बैनी थे। इसी कारण कित्य विदानोंका मत है कि वाल्मीकि आदि आचारों ने दिल्ला हो नहीं ये सच्चे कि आदि आचारों ने दिल्ला हो वासियों को राज्य आदि लिखा हो गा। किन्तु यह तर्क निस्सार प्रतीत होता है क्यों कि छठी सातबी शतीके पहिले धर्म में दे ऐसा उत्कट न था। एक व्यापक भारतीय धर्म था जिसमें जैन, बौद तथा वैदिक धर्म के समस्त विदान्त निहित थे। धार्मिक आस्था के विषयमें लोग पूर्ण स्वतन्त्र तथा सहिष्णु थे। यही कारण है कि जैन, वैदिक तथा बौद पुराण प्रन्थों में दूसरे धर्मों का लण्डन मण्डन निन्दा, तो बहुत बढ़ी बात है उल्लेख भी नहीं मिलता। सब आपने पूज्य पुरुषोंका वर्णन करते हैं। इतना हो नहीं वैदिक तथा बैन मान्यताके राम, आदि शलाका पुरुष एक ही हैं। यदि वाल्मीकिको राज्यस कह कर दाज्यात्य जैनोंका अपमान ही करना होता तो वे बैनोंके पश्च (राम) को अपना नायक क्यों बताते आतः स्पष्ट है कि रावणादिके वंशोंक नाम ही राज्यस, आदि थे। वे संस्कृत प्रतिभाशाली पुरुष थे।

## धार्मिक द्रेष अभारतीय--

ययि शशांक द्वारा बोधिनृस्का काटना, बौद्धाचार्यों द्वारा शंकराचार्यको तेसकी उबसती कड़ाई में बास देना तथा शंकराचार्य द्वारा कैन मन्दिर मृतियोंका अनवरत विनाश ऐसी घटनाओं के उल्लेख इधरके भारतीय इतिहासमें मिलते हैं तथापि यह निश्चित हैं कि ऐसी घटनाएं स्थानीय एवं व्यक्ति विशेष कृत थीं। भारतीय जनमत इतना संकुचित एवं पतित कभी नहीं हुआ है। कमें, पुनर्जन्म, आदि सिद्धान्त सर्थमान्य रहे हैं। जनमें धार्मिक सहिष्णुता तथा सीहार्द ही रहा है। छुठी शती ई० पू० के बाद भी श्रेखिक अथवा विम्वतार, चन्द्रगुप्त मीर्थ, अशोक, शक विजेता चन्द्रगुप्त का सब धर्मों के प्रन्थों में आत्मरूपसे वर्णन तथा हपैका 'सर्व धर्में समानत्वम्' झादि उक्त जनमतके ही पोषक हैं।

## क्या पद्मचरित रूपक मात्र है !---

यद्यपि पद्मचरितको भृतः यं माननेवाले मनीवियोंका बाहुल्य है तथापि कतिपय ऐसे विद्वान् भी हैं जो पूरी कथाको सीता भूमिना द्मयन 'खुता खेत' द्मयन शक्ति तथा राम (शुद्ध पूर्ण पुरुष) का रूपक ही मानते हैं। किन्तु वस्तु स्थिति इसके सर्वथा प्रतिकृत्व है। रामके वंश्वां की उपस्थितिक द्मतिरिक्त भौगोलिक, वास्तुविद्या सम्बन्धी तथा द्मन्य साची इतने द्मपिक हैं कि राम-सीताको कल्पना प्रसूत मानना मुद्धिक साथ बलात्कार ही हो गा। जैन पुराणों का रामवर्णन तो निर्णायक प्रमाख है कि रामादि ऐति हासिक पुरुष ये क्योंकि माया (सीता) का परमज्ञ (राम) से मिलन ऐसा वेदान्तकी मान्यताका समर्थन करनेके लिए वैज्ञानिक जैनाचार्य कभी इतना अम न करते। उनके लिए यह मिष्यात्यका पोषण होता जिसे वे कदापि स्वीकार न करते। यही निष्कर्ष बौद्ध रामकथासे निकाला जा सकता है, यद्यपि उसमें सीताका रामकी बहिन रूपसे चित्रखा है।

### पौराशिक बैन इतिहास

इटीप्रकार भी र०च०दत्तका अनुमान 'रामाचण वैदिक घटनाका रूपक है, आर्थात् इटमें इन्द्र (राम) के द्वारा इत्तसे मेचों (सीता) के उद्धारकी कथा है, भी उक्त युक्तियोंके कारण ही नहीं टिकता। वेदबाह्य घमें जैन अथवा बौद्ध त्रिकालमें भी वैदिक मान्यताके पोषक वर्णन को इतना महत्त्व न देते छाथ ही साथ कल्पनाकी नृतनताके लिए लिखित प्रमाणोंकी उपेशा भी वाञ्छनीय नहीं है। जैसे कि जैन पुराण भी रामको कौरव पाण्डवोंका पूर्ववर्ती लिखते हैं तथापि कतिपय विद्वान इन सब छाहित्यिक प्रमाणों की उपेद्या करके महाभारतको रामायणसे पहिले ले जाना चाहते हैं, अस्तु। जैनपुराणोंका मानवतापूर्ण समुक्तिक वर्णन आजभी शोधकोंके मार्ग का आलोक हो सकता है।

## कृष्णचरित--

वैदिक मान्यतामें वृन्दावनकी रासलीलाका नायक युवक, कुठचेत्रका महाशिच्क वीराप्रणी तथा राजनीतिशों के कुलगुर श्रीकृष्णकी कथाका जैनरूप भी बढ़ा आकर्षक है। इसके अनुसार ये अन्तिम नारायण थे। यादववंशी महाराच वासुदेवके देवकीकी कुच्चिसे कृष्ण तथा रोहिणीसे राम (बलदेव) उत्पन्न हुए थे। मशुराबिप उपसेन, उनका पुत्रकंत, मगजाबिप वरासंब, रुक्मिणी, आदि रानियां तथा बहुत कुछ वर्णन समान है। अन्तमें द्रीपायन मुनिको विराधनाके कारण द्वारका वलकर भरम होती है और बोखेंमें एक आलेटकरें बाणसे कृष्णजीका देहावसान होता है।

### बैलक्षण्य---

यदुवंश— का प्रारम्भ ययातिसे न हो कर मशुराके प्राचीनतम राजा ही से होता है जिसके वंशमें यदु नामका राजा हुआ था। इसके उत्तराधिकारी अपनेको यादव कहने लगे थे। यदुका पुत्र श्रुर था जिसके पुत्र शोरि तथा सुवीर थे। मशुरा राज्य सुवीरको देकर शोरिन कुशार्त देशमें राज्य स्थापित किया था जहां उसके अपन्यक कृष्णि, आदि पुत्र हुए तथा सुवीरके पुत्र भोजक कृष्ण कहलाये। पुत्रको राज्य देकर सुवीर अपने सिन्धुदेशके नगर सोवीरपुरमें रहने सगा था उसके ही पुत्र पीत्र उपसेन तथा कंस थे।

समुद्रिवजय, आद्योभ्य, स्तमित, सागर, हिमवान, ऐहल, धरण, पूर्ण, आभिचन्द्र तथा वासुदेव ये दश अन्वकृतिक पुत्र थे। इनकी दोनों पुत्रियों कुन्ती तथा माद्री पाण्डु तथा दमघोषसे विवाही थीं। कुन्तीक पुत्र पाण्डव ये तथा दमघोषका पुत्र शिशुपाल था। वासुदेवजीका जैन वर्णन वड़ा ही रोचक है। ये इतने सुन्दर ये कि क्रियां देखते ही इनपर मुख्य हो जाती थीं। फलतः नागरिक ललनाओं के शिलको सुरद्वित रखनेके लिए ही स्नेही बड़े भाई समुद्रिवजयने इन्हें घरमें रह कर लिलत कलाओं के अभ्यास करनेकी प्रेरणा की थी। किन्तु एक कुटिल दासीने उनसे इस स्नेह कारागारके विषयमें कह दिया। फलतः नगरके बाहर अपनी आस्महस्थाकी सूचनाके साथ एक गुर्देको बलाकर ये भाग निकले। तथा

#### वर्शी-माभिनन्दन अन्य

क्कों घूमते तथा पैकड़ों विवाह करते हुए एक दिन कियर राजाके नगरमें पहुंच कर मृदंगवादक ने वेशमें उनकी पुत्री रोहियोकी स्वयंवर वभामें जा खड़े हुए। रोहियोने इन्हें हो वरण किया फलतः समुद्रविजयके नेतृत्वमें भ्रशात कुलशील नीच युवकते युद्ध किहा किन्तु तुरन्त ही समुद्रविजयने इन्हें पहिचान लिया और युद्ध भ्रातृमिलनमें परिवर्तित हो गया।

कंस—की कथा बड़ी रोचक है। जब वह अपनी माता घरियों के गर्भमें या तब उसे अपने पित उमसेनका मांच खानेकी इच्छा हुई। कखतः बाखककी घातकता स्पष्ट हो गयी। इसीलिए उसके उरपन्न होते ही उसे मृतक कह कर नदीमें बहा दिया गया। इस पेटीको एक सैठने उठाया श्रीर नि:सन्तान होनेके कारण बालकको बड़ा किया; बो कि अत्यन्त उदण्ड एवं दुष्ट या अतः वह कुमार बासुदेवकी सेवामें रख दिया गया वहां उसकी कुमारसे बड़ी श्रीति हो गयी तथा कुमारके साथ उसने अखनिया एवं रणकला सीखी।

जरासङ्घ-प्रपने समयका प्रधानतम राजा या उसका प्रत्येक शासन सर्वत्र मान्य था। एक दिन उसने राजा समुद्रविजयको सिंहपुराधीश सिंहरयके हाथ पैर बांधकर स्नपनी सभामें उपस्थित करनेकी आहा दो और यह भी घोषित किया कि जो सिंहरवको बन्दी बनाकर लाये गा उसे अपनी पुत्री जीवधशा तथा यथेच्छ राज्य दूंगा। समुद्रविश्यने युद्धकी तैयारी की किन्तु इस युद्धको वासुदेवने करना चाहा श्रतएव कंडको साथ लेकर उन्होंने आक्रमण किया और घोर संप्रामके बाद सिंहरथको बन्दी बनाकर जरासंधकी राजसभामें मेज दिया । किन्दु उसकी मातृ-पितृकुल विघातिनी जीवद्यशासे विवाह करनेको तैयार न हए । यतः कंतने सिंहरथके हाथ पैर बांचे थे झतः उत्तसे विवाह हो सकता था । किन्तु अष्ठिपुत्र कंतसे विवाहकी बात सुनते ही जराशंच जल उठता । इस दिविधाके समय हो सेठने कंशके बास्तविक माता पिताका परिचय दे दिया । फलतः जीवग्रशा उससे ज्याह दी गयी । किन्तु कंस खपने माता पिता पर ख्रास्यन्त कुपित हुआ और मगभकी सेनाकी सहायतासे उन्हें इरा कर तथा बन्दी बनाकर स्वयं मसुराका राजा बन बैठा । वह अपने मित्र वासुदेवको कभो न भूता सका । उसके आग्रह तथा विनयसे उन्होंने उसकी क्रकेरी बहिन देवकीसे विवाह किया था। कंग्रने विवाहोत्सव बड़ी शब सन्वाके साथ मनाया था। भीजमें मदिराकी नदियां वह रही थीं । यथेच्छ मदिरापान करके सब उन्मत्त थे ऐसी श्रायस्थामें ही जीवदाशाने खपने मुनि देवरका हाथ पकड़कर कामाचारके लिए कहा । क्रीधावेशमें मुनिके मुखसे निकल गया कि इस अष्ट विवाहकी एन्तान हो कंसको मारे गी। इसी कारण चेतन होने पर कंसने वसुदेवजोसे आपने बालक उसे देनेकी प्रार्थना की भी खिसे सरल बासुदेवने स्वीकार कर लिया था !

### देवकी सन्तति-

देवकीके समातार आहर पुत्र हुए। तथा महितपुरकी सेठानी सुक्षणके भी देवकीके साथ मृत २८८ पुत्र होते थे। फलतः सीम्रतासे बच्चे बदश दिवे जाते ये जिन्हें निर्देश कंस भसल कर केंक देता था। सातथीं वन्तान कृष्णुजी ये जिन्हें नन्दकी चर्मपरनी बशोदाकी सहकीके साथ बदला गया था। तथा कंसने अविष्य वाणीको मिथ्या मानकर सहकीको नहीं भारा था। गोपास बालिकाओं के साथ होडा, प्तना तथा कंसके सीगोंको भारना तथा कंसको मारकर उपसेनको पुनः राजा बनानेकी कथा समान है। उपसेनकी पुनः राज्यप्राप्तिके अवस्वरपर अक्तिष्णुजीका भयम विवाह कंसकी बहिन सस्यभामाके साथ हुआ था। समस्त विशेषताओंका वर्णन न करके इतना सिखना पर्याप्त है कि जैन कृष्णुजिरसकी सबसे बही विशेषता अरिष्ठनेमिका चरित्र है जिसका ऊपर उल्होस कर आये हैं।

कौरय-पाण्डय युद्ध-का जैन वर्यान वैदिक महाभारत कथासे बहुत विसञ्चा है ! जैन कथा-नुसार यह युद्ध प्रधानतथा कौरव-पाण्डव प्रतियोगिता हो न थी । क्यों कि कंसकी विधवा जीवद्यशाने झपने पिताके सामने जाकर अपनी दुःख कथा कही । कलतः प्रवल प्रतापी जरासंघने द्वारका सामाज्यके त्वामी कृष्ण तथा यादवोंके प्रतिकृत युद्धकी तथारी की । इस युद्धमें शिशुपाल, कौरव, आदि जरासंघके पञ्चमें गये तथा पाण्डव झादि श्रीकृष्ण के पञ्चसे लड़े । कलतः यह युद्ध जरासंघ-कृष्ण युद्ध था तथा कृष्णजीके हाथ ही जरासंघ मरा था ।

द्वारका दहन तथा कुष्णसृत्यु—जब चरिष्ठनेमिको कैवल्य प्राप्ति हो जुकी तथा दिव्यव्यनि (उपदेश) खिर रही थी तब दीपायन मुनि द्वारकाको नष्ट करेंगे तथा श्रीकृष्णुजी चपने वैमाद्वर भाई बराकुमारके हाथसे मरें गें' यह सुनते ही स्व स्तन्य रह गये। शायद मदिरापान दारकाके नाशका कारण हो खतः कृष्णुजीने मदिरा पान निषेध करा दिया था, दीपायन मुनि भी दूर बनमें बाकर तप करने लगे थे। "मैं अपने भाईको माक गा। कदापि नहीं, मेरे जीते जी कोई भैयाका बाल भी न खू सकेगा।" ऐसा निर्णाय करके सशक्ष जराकुमार दारकाके चारों छोर बनोंमें पहरा देने लगे थे।

वैशालके तापसे त्रस्त शाम्बका सहसर कादम्बरी (वहां द्वारकाकी मिदरा भरकर फेंक दी गयी थी) के पास पहुंचा और उसने पानीके स्थान पर खुब मिदरा पी ली। तथा अपने स्थामिक लिए भी ले गया। मिदरा पीते ही शाम्ब इतना लोलुप हुआ। कि दोनों गुफामें गये और इतनी अधिक पियों कि मूर्छित हो गये। वहीं द्वीपायन तथ कर रहे ये शाम्ब ने इन्हें देखा और बोला 'यही इमारी द्वारका का नाश करेगा?' यह सुनते ही बादब कुमारोंने उनपर आधात किये और ने मृतवत मूर्छित हो गये। यादब कुमारोंसे यह दुःखद समाचार सुनते ही कृष्ण तथा बलभद्र सुनिराजके पास गये, सुमा याचना की, किन्तु मृत्युको पीड़ामें सुनि शान्त न हो सके मुखसे निकला पड़ा 'द्वम दोनोंके अतिरिक्तकोई नहीं बचे गा, द्वारका बलेगी, सब नष्ट हो बायगे।' उदास मनसे कृष्णकी लीटे बोषया कर दी कि सब पित्र बीवन व्यतीत करें। स्थयं भी रैवतकपर बाकर भ० नेमिनायका प्रवचन सुनते थे।

349

### वर्णी-श्रमिनन्दन-प्रस्थ

मरण निगद जानके कारण द्वीपायन मरकर यह हुए तथा मितशोध लेनेके लिए दारका पहुंचे, किन्द बहांका धार्मिक जीवन देखकर विवश हो गया । वह ग्यारह वर्ष तक प्रतीचा करता रहा । तथा निराश हो ही रहा था कि दारकावादी कठोर धार्मिक जीवनसे कवने क्षेत्र । लोगोंका यह भाव देखकर उत्तका ताहत बदा और जब फिर दारकामें मिदरा बही तथा मांत भक्तणादि अनाचार फैला वह दूर पढ़ा । नीघण ववण्डर धावा तथा द्वारका भभक उठी । वच्च शक्ति कीलित यादव इतने निशक्त होगये ये कि कुछ भी न कर तके । तबसे दुःखद मरण तो वासुदेव, रोहिणी और देवकी का था जिन्हें बचानेके लिए राम (बलदेव) तथा कृष्णाने कोई प्रयत्न न छोड़ा था । तथापि अपनी आंखोंके आगे माता पिताको जलते देखना पढ़ा था । इसके बाद दोनों भाई निकल गये और दीपायनकं उत्पातमें द्वारका छह मात तक जलती रही ।

कृष्ण मरण—इसके बाद दोनों भाइयोंने पाण्डवोंके यहां जानेका निश्चय किया। जब वे की शम्ब बनसे जा रहे ये तो दुःखी, शोकसंतस, भान्त श्रीकृष्णजीको जोरकी प्यास लगी। वे यककर बैठ गये और बिश्तित तथा अनिष्ट आरांकासे पूर्ण राम जलको खोजमें गये। भान्त कृष्ण कपड़ा ओदकर पड़ गये और सो गये। उनका उचडा रक पादतल दूरसे दिख रहा था। बारह वर्षसे वनमें घूमते हुए जरांकुमारने दूरसे हिरख समस्त कर बाख मारा। तीन वेदनासे कृष्णजी जाग पड़े और मारकको पुकारा उसने अपनी कथा कही। भावीकी स्वयतापर विश्वास करके कृष्णजीने अराकुमारको गले लगाया जो उन्हें देखते ही मूर्विद्धत हो गया था, चैतन्य आनेपर रोने लगा, कृष्णजीने कहा ''आओ, जो होना था हो गया, राम यदि उन्हें देखें गे तो मार डालें गे।'' मरते भाईका आदेश मानकर वह चला गया।

जब कमलपत्रीमें पानी लेकर बलदेव लीटे और भाईको जुप पाया तो पहिले सोता समका। फिर मृत समक्तर उनका विवेक ही नष्ट हो गया। इनके विलाप तथा छह मास तक भटकनेकी कथा इतनी कवखाद है कि पश्चरको भी आंत् आ वांय। अन्तमें उन्होंने दाह संस्कार किया तथा मुनि हो गये। जब वे मरकर ब्रह्मलोक स्वर्ग गये तो वहां उत्पाद शब्यासे उठते ही उन्हें भाईकी स्मृति आयी किन्तु स्वर्ग तथा मनुष्य लोकमें उनके जीवको न पा सके तब आयोलोकों (नरकों) में दृष्टि डाली-और वालुका प्रभामें भाईको देला। वहां पहुंचे, लानेका मोहमय प्रयत्न किया किन्तु असफल रहे। विवेकी कृष्णजीने बतलाया कि मरते समय मैं अस्यन्त अशान्त, कुद्ध तथा द्वीपायनके प्रति प्रतिशोध पूर्ण था अतः मेरा यह पतन हुआ। अब तो यह सहना ही है। इसके बाद मैं मरकर मध्यलोक, फिर आयोलोक, फिर वैमानिकदेव, तथा अन्तमें वितशुक्षके आमान नामका तीर्यक्कर पुत्र होऊं गा। इसके बाद किस प्रकार रामकृष्णको ईश्वर का स्प प्राप्त हुआ, आदिका वर्णन है।

जैन कृष्णकथा भी यही सिद्ध करती है कि वे काल्पनिक पुरुष नहीं थे अपितु ऐतिह।सिक व्यक्ति ये। हुएनसांगका वर्णन भी इस निष्कर्षका समर्थक है। उसने लिखा है ''धर्म अथवा कुरुक्षेत्र

### पौराणिक जैन इतिहास

वानिश्वरके पास या । माचीन भारतमें दी राजा थे. उनमें सतत युद्ध हुआ था । पहिले यह निश्चय हुआ कि कुछ विशिष्ट पुरुष साई और उसपरसे जय-पराजनका निश्चय हो किन्तु जनता नहीं मानी । दो में से एक राजाने युक्ति निकासी और एक ब्राह्मणसे चार्मिक पुस्तक लिखाकर गुफामें रख दी । फिर घोषित किया कि उसे स्वप्नमें एक पुरतक दिखी है । इसपर सब लोग गुफामें गये और एक पुस्तक वहां पायी । पुस्तक पदकर लोगोंको विश्वास हो गया कि युद्धमें मरनेसे स्वर्ग मिलता है । लोग लड़नेके लिए प्रस्तुत हुए । भीषण युद्ध हुआ और भूमि श्वोंसे पट गयी । तभीसे उस स्थान पर आस्विपंखरोंकी बहुलता है ।" इस प्रकार स्पष्ट है कि जैन कथा साहित्य प्राचीन इतिहाससे भरा पड़ा है । केवल एक 'पार्जी- टर' की पतीला है ।



# सार्द्धद्विसहस्राब्दिक-वीर-शासन

भी कामताप्रसाद जैन, बो० एछ०, एम० आर० ए० एस०

'जैनं जयद्व शासनम्' बाक्यसे लिख्त बीर (जिन) शासनकी पताकाको फहराते हुए ढाई हवार वर्ष पूर्य हो गये हैं। जैन शासन झाज भी भारत भूमिमें प्रकाशमान है, यह कम गौरवकी बात नहीं है। यह गौरव जैन शासनकी छाइंडा मूलकताका युपरियाम है। छाइंसा-संस्कृति जैन शासनका जीवन है और हतीसे उलका खास्तत्व सत्य. शिव तथा सुन्दर है। 'आज जैन शासन सर्वाङ्गीय एवं सर्वतीभद्र नहीं रहा है? ठीक है। बाह्यविकारसे कोई भी संसारी बचा नहीं है—जीवन परिवर्तनशील है—स्वभावपर विभावकी विजय होती देखी जाती है! खातः झाज यदि बीर प्रभुका जिन शासन सारे लोकमें स्यूल दृष्टिसे विजयी नहीं दिखता तो हसमें झटपटापन क्या है? उजित और झवनित स्थूल जगतके दो सहज रूप हैं। बीर शासन इन दोनों रूपोंक भूलों भूलता झाया है! सङ्ग दृष्टिसे देखिये जिन शासन भाव-रूपेया सारे लोकमें सदा जयशील रहा है और रहे गा ! 'कर्सु सहावो कम्मो' के वैद्यानिक सिद्धान्त के कारण ही सदा सब स्थानोंपर प्रधानपद पाता रहे गा !

## जैनघर्म भारतसे वाहर नहीं गया ?—

दाई हजार वर्षों के इस लम्बे अन्तरालमें वीरशासनकी कतिपय मुख्य घटनाओं का उल्लेख करना ही यहां अभीष्ट है! जैन शासन धर्मप्रधान रहा है। हां, यह बात अवस्य है कि उसका धर्मचेत्र केवल कर्म-काण्डमें सीमित नहीं रहा! फलतः उसकी मर्यादाको मानने वाले केवल धार्मिक यहस्य ही नहीं, बड़े-बड़े शासक और योद्धा व्यक्ति एवं जन समूह रहे हैं। इस लिए जैनशासन धर्म, समाज और राजनीतिको हमेशा अनुप्राधित करता आया है। अजैन और पाधात्य विद्वानोंने जो अन्वेषण किये हैं वे श्लाधनीय हैं, परंद्र निर्भान्त नहीं कहे जा सकते। उनकी यह धारणा है कि जैनधर्म भारतके बाहर गया हो नहीं। जैन एवं बौद्ध मूर्तियोंके सूच्य अन्तरको समझ सेना आसान नहीं है। कुछ विद्वान तो सर विलियम जोन्तके जमानेकी तरह आज भी जैन और बौद्धको एक समझनेकी आन्ति कर रहे हैं। इसीलिए हाथी गुंकाका शिलासेख—मसुराका जैनस्त्प, आदि बौद्ध अनुमान किये जाते रहे। आज यह आन्ति तूर हो गयी है और विद्वन्यंहली जैन और बौद्ध दो स्वतंत्र मतोंको मानने सारी है; परन्तु यह आन्ति अपनित अप भी

तदवस्य है कि जैनचर्मका ऋस्तित्व भारतके बाहर नहीं रहा है इस आन्तिको पनपने देनेका दायित्व स्वयं जैनियों पर है। यदि वे जागरक होते और अञ्चल तिमिरको मेंटनेकी भावनासे अनुप्राणित होते सी आज विद्वज्ञगतकी जैनधर्मके विषयमें कुछ और हो बारणा होती!

जैनधर्मका प्रचार तीर्थंकर भगवानने उमस्त आर्यलंडमें किया था। भरतन्त्रेत्रके सन्तर्गत श्रार्यखंडका को विस्तार शास्त्रोंमें वतलाया गवा है, उसको देखते हुए वर्तमानमें उपलब्ध बगत उसीके अन्तर्गत विद्ध होता है। कविवर कृत्दायनदास, स्व० पं० गौपालदासजी वरैया प्रभृति विद्वानीने भी इस मतका पीषण किया है । स्व ॰ पंडिताचार्यवीका कहना या कि करीब डेट हजार वर्ष पहले दक्षिण भारतमें बहुतसे जैनी अरब देशसे आफर बसे थे । तिरुमलब पर्वतके शिलालेखमें एलिनीया ववनिका, राजरा बपाबगत और विद्यादलगिय पेरुमल नामक जैनधर्मानुयायी राजाओंका उल्लेख है, जिन्होंने उह पर्वत पर मूर्तियां आदि स्थापित की बीं । इनमें पहले राजा एलिनयबनिकाके नामसे ऐसा लगता है कि यह विदेशी थे। साथही ऋन्तिम राजा पेरूमलके विषयमें कहा गया है कि सन् ८२५ ई० में वह मका गये थे । अतः इन राजाश्चोंका सम्बन्ध श्रारबदेशसे स्पष्ट है। मीर्यसम्राट् सम्प्रतिने श्रारब श्रीर ईरानमें जैनसुनियोंका विहार कराया था। श्री जिनसेनाचार्यने भ० महावीरके विहारसे पवित्र हुए देशोमें यवनश्रुति, कायतीय, सुरुभीर, तार्या-कार्या, आदि देश भी गिने हैं: " वी निस्तन्देह भारतवास दंश है। यवनश्रुति पारस्य अथवा यूनानका बोधक है। काथतीय देश 'लाल सागर' का तटवर्ती देश अवीसीनिया, अरव, इथ्यूपिया, आदि हो सकते है, जहां एक समय अमस साधुक्रोंका विहार होता था ! स्टमीट संभवतः 'सुरिभ' नामक देशका नोघक है, जो मध्यएशियामें जीरसागर के निकट अन्नस ( oxus ) नदीसे उत्तरकी और स्थित या । तार्ग 'त्रान' और 'कार्ग' काफिर-स्तान हो सकते हैं। भरत द्विन्विजय अथवा प्रधुम्नकुमारके भ्रमणवर्ती देशोंका यदि अन्वेषण करके पता लगाया जाय. तो उपलब्ध सारे लोकमें जैनधर्मका ऋस्तित्व सिद होगा। इस विषयमें एक तुन्छ प्रयास इमने किया है। कोई कोई पाधात्य विद्वान् भी श्रव इस दिशामें अन्वेषण करनेके लिए अमसर हुए है। श्री सिल्वांलेवीने जैनवर्मका प्रभाव सुमात्रा ब्रादि प्रदेशीमें बतावा या । हालमें संभवतः 'सामराहब-

१ 'भगवान पाइवैनाम' प्र• १५६।

२ ऐशियाटिक रिसर्चेक, भा॰ ९ ए॰ २८३-२८४।

३ मद्रास-मैस्रके प्राचीन जैन स्मारक, ए० ७९-९० व १९९।

४ हरिवंशपुराण ( प॰ गजाधरखाछ ) टीका प॰ १८।

५ 'भ० पादवैनाम' पूर्व १७३-२०३ ।

६ इंडियन इस्टोरोकळ क्वारटळी. मा॰ २ प्र० २९।

७ 'म० पाइवैनाथ' में नागवंशकोंका परिचवादि ।

८ विद्रमारती पत्रिका, वैशाख-आसाद, २००१ ए० ११७

### वर्शी-सभिनन्दन-ग्रन्थ

करा' के आधारसे ढा॰ वासुदेवश्रर्श अप्रवासने भारतसे बाहरके कटाई, आदि कुछ ऐसे द्वीपीका पता समावा है, वहां जैनी आते बाते वे । तात्पर्य वह कि जैनशासनका देश केवस भारतवर्षको समसना निर्भान्त नहीं है ! जैनेन्द्र धर्मचक भारतसे बाहरके देशोंमें भी प्रवृत्त हुआ था ।

भ० महावीरकी प्रथम वर्गदेशनाहारा ही मगवसामान्यकी राजवानी राजयहके निकट स्थित विपुलावल पर्वत पर जिन शासनका उदय हुआ या। तत्कालीन वैदिक पंडित इन्द्रभृति गीतम और उनके भाइयोंकी जैनवर्भ दीजाके साथ आगे बढ़ा था,यह आहिंसा संस्कृतिकी जय यी क्योंकि बाह्य कियाओं कीर पशुवित्तमें वर्मकी आस्थाका अन्त हुआ था। समाजमें कियों और शुद्रोंको समुज्तित स्थान मिला। वर्म और समाज जैन मुद्रासे आहित हुए फलतः राजनीति पर भी उसकी छाप लगी। मेरे मतसे साम्राज्यवादीश्रीयिक (बिम्बसार) कीर कृत्यक (अवात शत्रु) जिनशासनके अनम्य संरचक और प्रसारक हुए। गर्यातंत्रवादी संब-पतियोंमें अप्रयो चेटक महाराज भी महावीरके अन्यतम उपासक थे। उनके आहिंसा आदर्शन भारतशासनमें एक नवीन वारा वहा दी, निरामिय भीजन और संयमका महत्व स्पष्ट हुआ, परस्पर सहयोग और संगठनसे रहकर जीवन वितानेका परियाम भारतका प्रयम मगव साम्राज्य हुआ।

## संघ धर्म-

जैन शासनकी यह विजय संघ-धर्म व्यवस्थाकी देन थी। बीर मार्गमें शासन-सूत्र सर्वज्ञ आचार्यों के हाथों में रहता था। उसमें मुनि, आर्थिका, आवक और भाविका संघ थे। मुनिसंघको भुतज्ञान भी गुद परम्परासे कंठस्थ रूपमें मिस्तता था। साधुआंका सारा ही संघ 'निर्प्रन्य' नामसे प्रसिद्ध था। जैनके स्थानपर निर्प्रन्य शब्द प्रयुक्त होता था। स्वयं भ० महाबीर निर्प्रन्य शानुपुत्र नामसे प्रसिद्ध थे। निर्प्रन्य साधु (अमर्थ) अवेसक (नग्न) रहते थे।

श्चार्यिका वंषका बीवन भी निश्चित या। सती चन्दनवालाके नेतृत्वमें जैन श्चार्यिकाएं स्वपर-कल्याग्रामय बीवन विताती थीं। 'पद्मपुराग्य' में (पू० ८८३) तथा 'येरीगाथा' (१०७) से यह भी स्पष्ट है कि श्चार्यिकाएं केशलुञ्चन करतीं, 'धूल धूसरित शरीर रहतीं और एक बस्च पहना करती थीं।' मुनि श्चीर श्चार्यिकाश्चोंका लक्ष्य मोस्च था।

१ "भारतकी सीमार्का वाहरी प्रदेशोंमें भी जैन उपदेशकोंने धर्मप्रचारके प्रयत्न किये थे। बीना बात्री हुएनसांगके किछापिशीमें ऑखों देशे उच्छेखसं, हरिमद्रजीके डिध्योंकी कथासे एवं कुच विषयकी हकीकतकें मृहनवेडछके जर्मन अनुवाद से सिक्ष है कि वीर-धर्मके उपदेशकों को समुद्रका कोई वाधा न था।"—श्री० हेस्मुध फान ग्रीसनाथ ।

२ दिध्यनिकाय (पाटिक सुत्त ) महावया ८।१५, ३-६-३८-१६; बातकमाका ए० १४५, दिब्यावदान ए० १८५, ऋत्वेद संविता १०-१३५; वेदान्तसूत्र २।२।३३, वराष्ट्रमिष्टिर संविता १९-६१ तथा ४५-५० दशकुमार चरित् २; महामारत ३।२६—२७; विष्णुप्राण ३।१८; दाठावंसी इत्यादि ।

३ Psalms of the Sisters, p. 63 व 'भ० महावीर और भ० बुद्ध पु० २५९-२६३ '

### षादंदिसहसाब्दिक बीर-शासन

मुनि संघंके लाथ भ्राशिक अत (धारामत) चारक भी रहते थे। उर्निकी ग्वारह श्रीखायां (प्रतिमाएं) भारमी वित खनुसार यों। ग्यारह प्रतिमाधारी भावक (१) ऐलक और (२) शुल्लक निर्मन्य कहे गये हैं—ये 'एकशाटक' एक वा दो वक्ष रखनेके कारण कहलाते थे। '

उत्तर कालमें श्वेताम्बर समुदायन संघको 'विनक्त्यो' भ्रौर 'स्थविरकल्पी' भागोंमें विभक्त करके सब्ध मुनियदका भी विचान किया है। श्वेताम्बर श्वागम ग्रंथों में कहीं भी जिनकल्प-स्थविरकल्प विभाग नहीं मिलते हैं। यह मेदकल्पना उत्तरकालीन है। संभवतः बारह वर्षोके दुष्कालके पश्चात् निर्मन्य संघके दो भाग हुए। मुनिचर्या दोनोंकी समान है श्वे० 'खाचाराङ्ग सूत्रमें दिगम्बर मुद्राका ही सर्वोत्कृष्ट धर्मे करसे प्रतिपादन किया है? —

जैकीबीने लिखा है कि मुमुश्चकी मुनिपद चारण करने पर नग्न होनेका विषान है। नग्न मुनिको तरह तरहके परीषह सहन करने पहते हैं । 'उत्तराध्ययनस्त्र' में भी अनगारधर्मका निरूपण करते हुए उसे अचेलपरीषह सहन करने नाला लिखा है । 'ठाखांग स्त्र' में भ० महाबीर कहते हुए सताये गये हैं कि 'अमणनिर्गन्यको नग्नभाव, मुंडभाव, स्तान नहीं करना, आदि उपादेय हैं ।' निर्वाख पानेक लिए मुमुश्च नग्न (दिगम्बर) मुनि होते थे ।

'श्राचारांग सूत्र' में होनशक्ति मुमुक्तुको क्रमशः तीन, दो श्रीर एक बह्न वारण करनेका विधान है। 'उत्तराध्ययन सूत्रमें पहले पांच श्राध्ययनोंमें श्रानगारधर्मं का निक्षण करके—पांचवेंमें श्राचेलक श्रानगारको श्राकाममरण (सल्लेखना) करनेका उपवेश देकर, खुठवें श्राध्ययनमें स्पष्टतः 'श्रुल्लक निर्म'न्थ' (खुड्वागनियंट) को उपवेश दिया है श्रीर सातवें श्राध्ययनका शीर्षक 'ऐलक' (एलयं) रखकर चरित्र नियमोंका निरूपण मेहकी उपमा देकर किया है यह सब श्राचेलकताका समर्थक है।

प्राचीन बीद प्रन्थोंमें निर्धंन्य अम्या श्राचेलक (नग्न) ही लिखे हैं। उनमें यहत्यागी उदासीन भावकोंका उल्लेख 'गिही ख्रोदात् वसना'—'मुण्डसावक' खीर 'एकशाटक नियंठ' नामसे

१ आदिपुराण ३८।२५८।

<sup>3</sup> Sutras, Pt. 1 P. P. 55-6.

 <sup>&#</sup>x27;जं अचें के परिवृक्षिण तस्मण भिवश्वस्म भी एवं भवद—'

४ 'अर्जा तत्य परक्कांत मुज्जो अचेख तणफासा फुसंति'

५ 'समणाणं नि गंबाणं ननामाने, मुंहभाने, अण्डाणए । ठणाहसूत्र । ९।३।९८

६ समयं स जवे भुजे बवं अपरिसाडियं ॥ ३५ ॥

७ 'जस्सद्वाण कीर्यु नन्मभावी चान तमष्टं आरोहेर । भगवती मूल ९।३३ :

Gaina Sutras (S, B. E.) Pt. 1, P.P. 67-78.

### वर्शी-सभिनन्दन-प्रनथ

मिलता है । भारतीय पुरातत्वमें प्राचीन मीर्यकालीन और अन्य मूर्तियां नग्न ही मिली हैं — सबका अमग्रत्वकी शायक कोई मूर्ति नहीं मिलती है ।

### केवली काल---

भ० महावीरके निर्वायके पश्चात् विनशासनकी प्रभावना केवली और श्रुतकेविलयों द्वारा की गयी है। शिशुनाय वंशके राजाओं के खितिरक खन्य भारतीय शासक भी उसके पीयक रहे हैं। नन्दवर्दन, खादि कई नन्दवंशी नरेश भी जिनेन्द्रभक थे। इसके उपरान्त चन्द्रगुप्त मीर्य मगधके राज्यसिंहासनपर खाक्द हुए और भारतके सार्वभीम सम्राट् हुए। श्रुतकेवली भद्रबाहु उनके गुरु थे। चन्द्रगुप्त मीर्य और उनके पुत्र विन्दुसारने धर्मश्चारका उद्योग किया था। जैसा कि सम्राट् खशोकके लेलोंसे स्पष्ट है। चन्द्रगुप्त मीर्य श्रुतकेवली भद्रबाहुसे दीन्ना लेकर मुनि हो गये थे और संघके साथ धर्मोद्योत करते हुए दिन्यभारत गये थे?। शक् सं० ५७२ ल० के शिलालेलमें इन गुरु-शिव्यके विषयमें कहा गया है ''जैनधर्म भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त मुनीन्द्रके तेजसे भारी समृद्धिको प्राप्त हुआ था । हरिषेश 'कथाकोष' में सम्राट् चन्द्रगुप्तको सम्यन्दर्गन सम्यन्य महान् आवक लिला है'। आंयतिवृष्यभावार्यने उन को खन्तिम मुकुटबद्ध राजा शिला है जिसने मुनि दीन्ना ली थीर । इनके बाद सम्प्रति और सालिस्कने देश-विदेशमें जिनशासन का खन्न कहराया था । सम्प्रतिन भी खशोककी तरह धर्म लेल खुदवाये थे।

मीर्यंकालमें ही जिनशासन सूर्य सम्प्रदायगत संवर्षके राहुसे प्रसित हुआ। उस समयकी उस्केखनीय घटना जैन संघका दिव्या भारतमें पहुंचना है। कहा जाता है वहां इससे पहले जैनधर्म नहीं या, किन्द्र वस्तुस्थित कुछ और ही है। कारण इस समय तक जैनधर्म दिव्या भारतसे भी आगे सिंहलदीपतक जा जुका थां । जैन शाक्षोंके अनुसार भ० महावीरके बहुत पहलेसे जैनधर्म दिव्या भारतमें

१ महावमा ८,१५ १-१, ६८, जुन्मवमा ८,१८,१, संयुत्तनिकाय १,३,१०,७ दीवनिकाय. पाटिकप्तत, कस्स पसीहनादश्चत अंग्रतरनिकाय १० ३,७०-३

१ सप्तम स्तम्मलेख--अशोकके धर्मलेख पृ० ३७१

३ मन्म० नरसिंद्याचार्यं कृत 'श्रावणवेक्गोक' नामक पुस्तक ।

श्रीमद्रवाहु स चन्द्रग्रुप्त भुनीनद्रयुःमदिनोप्पेवछ्" ।
 भद्रमागिद धर्म्ममन्दु बिक्किवन्दिनसञ्कले ॥"—जैनिञ्चलकेससंग्रह (सं०१०) ए० ६ ।

५ श्रवणबेंस्योक्षके शिकाकेख नं• ४०, ५४ व १०८ देखी।

६ 'तत्काले तत्पुरि श्रीमांश्रन्द्रगुप्तो अराविषः । सम्यन्दर्शन सम्यन्नो वभूव श्रावको महान् ॥ २६ ॥ अस्याद्व । अस्याद्व ।

७. रांक्षिप्त जैन इतिहास. भा॰ २ खंड १ पृ० २१८-२९८।

८. महावंश-स्टहीज इन साउथ इंडियन जैनिज्य, या॰ १ प॰ ३३

था<sup>3</sup> । श्रीमद्रबाहु-संबंध दिख्य भारतमें पहुंचनेसे वर्ममें नृतन वायित अवश्य आयी थी। किन्दु इस घटनाका कुपरिखाम वैनसंबकी एकताका बिनाश था। शृतकेवली सद्रबाहुतक दिगम्बर और श्वेताम्बर वैनी प्रायः एक थे और उनके गुरु भी प्रायः एक थे, परंदु भद्रबाहुके बाद ही दीनों सम्प्रदायोंकी अपनी अपनी प्राय्वाए तथा गुरु-परम्पराएं हो गर्यो। उसके प्रश्नात लगभग ईसाकी छुठी शतीतक मूल मार्ग निर्प्रन्थ नामसे प्रसिद्ध रहा और उनका संघ 'निर्प्रन्थ-संघ' कहलाता रहा रें। किन्दु श्व्याभद्रादिक साथ को आचार्य व मुनि उत्तर भारतमें रह गर्य थे, उन्होंने दुष्कालके प्रभावानुसार बक्त, पात्रादि प्रहर्ण कर सिये थे। उन्होंने जिनागमकी बाचना और परम्परा निर्पारित करनेके सिए एक संघ भी शुलाया था; परन्तु उसमें भद्रबाह स्वामी सम्पन्नित नहीं हुए थे। उस समय जिनकरूप और 'स्थविरकरूप रूप अमर्ण लिङ्गकी करूपना की गयी। श्रीहरिधेणने सिखा है कि 'भीवन मुनियोंने गुरुके वचमोंको हुए नहीं माना, उन्होंने जिनकरूप और स्थियर करूप ये दो भेद ही कर डाले। अशक्त, कातर और परमार्यको नहीं जाननेवाले उन साधुओंने अर्थफालक (आधा बक्त) रखनेवाला मत चालू किया।' बादमें हती अर्दफालक मतसे श्वेतपट (श्वेतास्वर) सम्प्रदायकी उत्पत्ति बल्तभी नगरमें रावाज्ञासे हुई। राजाने स्पष्ट कहा कि 'या तो आप लोग अद्धिपालक स्थागकर पूर्ण निर्प्रन्थ हो बाहये और यदि निर्प्रन्यता वारण करनेकी शक्त नहीं है तो अर्थफालक श्वेतास्वर एर्ल्य निर्प्रन्थ हो बाहये और यदि निर्प्रन्यता वारण करनेकी शक्त वहाँ है तो अर्थफालकी विद्यस्थाको त्यागकर सीचे सादे वर्षोको पहन लीकिये रें।' तभीसे श्वेतास्वर सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुई। हती प्रकारका कथन भ० रतननित्रहत 'भद्रबाहुचरित' में भी मिलता है।

प्राचीन निर्प्रत्यवेशके प्रतिपालक आचारोंने चाहा कि जैनसंघर्में फूट न पहे—स्यूलमद्राचार्यने प्रायक्षित लेकर दिगम्बर वेशको घारण किया; परन्तु उनके शिष्मगण न माने । प्रारम्भमें नग्नताके प्रति एकदम बगावत न हो तकी फलतः मध्यममार्ग ग्रहण किया । वे नग्न रहे; परन्तु शीतनिवारण और चर्याके समय लज्जानिवारणके लिए खंड-बच्च पासमें रखने लगे अर्थात् बच्च रखते हुए भी नग्न रहे । आचेलस्य मूलगुराकी सर्वया विराधना उन्होंने नहीं की । जैसा कि कंकालीटीला मञ्जरासे प्राप्त तथा है । प्रथम द्वितीय शती तकके बिल्कुल नग्न अमर्गोके चित्रणसे सिद्ध है; परन्तु लज्जा निवारणके लिए उनके हायकी कलायीपर बच्चका दुकहा पढ़ा हुआ है । कण्ह अमर्गका पह एवं

१. रोक्षिप्त जैन इतिहास, मा० ३ खंड १ प० ६०--६६

२. "जैन सिद्धांत मास्कर"-आ० १० कि० तथा आ. ११ कि० १।

वित्र न्यतारूपं प्रदांतुं नैव शक्तुष । ततोऽर्थप्रस्कं हित्वा स्वविद्यम्बनकारणम् ।
 श्रजुवस्त्रेण चाच्छाप स्वश्ररीरं तपस्विनः । तिग्रत प्रतिचेतस्का मदाक्येन महीतले ॥²

४. बौद्ध स्तुप (Vodha Stupa) में वक्षधारी व नम्न अमण चित्रित हैं। (....a naked ascetic, who as usual, has a piece of cloth hanging over his right arm.—Dr. Buhler) प्लेट नं० १७ में कथ्ड अभण इसी रूपमें चित्रित हैं, जिनका उक्लेख इवेंसाम्बर साहित्यमें है। प्लेट नं० ४ में नैगमेषको मूर्तिके पास एक ऐसे ही अद्धु फालकीय अमण चित्रित हैं। हा० अम्रवालने एक अम्य पायाण पारमें ऐसे ही एक आमणका अस्तित्व बताया है। (जैन ऐटीनवेरी, मा० १० १० १)

### वर्षी स्मिनन्दन-प्रन्य

स्रम्य पष्ट इसी प्रकारके हैं। उनपर कोटिय सादि खेताम्बरीय गर्शो विषयक लेख भी सिक्कत हैं। रपष्ट है कि उनको खेताम्बर संघके पूर्वाचार्योंने प्रतिष्ठापित कराया था। सारांश यह कि मुनिषेष, सीमुक्ति, स्नादि बातोंको सेकर निर्मन्य संघ दो भागोंमें विभक्त हो गया। तथा यापनीयसंघकी स्थापना इन दोनां संघोके एकीकरशाके लिए की गयी थी। कलिक्क समाद् ऐल लारवेलने इससे बहुत पहले सब ही प्रकारके निर्मन्य अमर्शोंका सम्मेलन कुमारी पर्वतपर बुलाया स्त्रीर उसमें द्वादशाङ्क वाशीके उद्धार द्वारा संघमें ऐक्य स्थापनाका उद्योग किया, दुर्भाग्यवश वह भी स्रसफल रहे।

## मौर्योत्तर काल

मीयोंके पश्चात् शुङ्गवंश क्रीर ब्रान्झवंशके ब्राह्मण वर्मानुयायी शासकोंने भारतके सार्वभीम सम्राट् बननेका उद्योग किया । उनके द्वारा वैदिक वर्षकी विशेष उत्तति हुई । जैनशासन-सूर्य यहींसे अवनतिरूपी राहुसे प्रस्त होने लगा । फिर भी जैना वार्योंने भ० महावीरके आदर्शको जीवित रखनेमें कुछ उठा न रखा। उर समय भारतमें जैनोंके मुख्य केन्द्र कलिङ्ग, उन्जैनी, मशुरा, गिरिनगर स्त्रीर दिख्याभारतके कई नगर ये । कलिङ्ग ख्रीर दिख्या भारतमें प्राचीन निर्प्रन्य ( दिगम्बर ) संबक्षा एकाधि-पत्य था । उन्जीन, मथरा और गिरिनगरमें दिगम्बरोंके साथ श्वेतपट संघका भी पर्यात प्रभाव था । बीद्धमन्य 'दाठावंश' से प्रगट है कि ईसाकी ४ थी-५ वीं शतियोंमें दिगम्बर जैनी राजमान्य थे। स्वयं कलिक नरेश जिनके उपासक ये। चीनी यात्री हुएनसांगके समय जैनधर्म बद्यपि राजधर्म नहीं रहा परंद्व श्चंग-बंग श्रीर कलिंगकी बनता उसकी श्चनन्य उपासक थी। उज्जैनमें बैनाचायौंने सम्राट् विक्रमा-दित्यको नैनवर्ममें दीखित किया था। उसके उपरांत उन्नैनका शासकवर्ग मध्यकालतक किसी न किसी रूपसे जैनधर्मसे ममावित रहा। दिग॰ जैन परम्पराके आचार्योका केन्द्र होनेका सीभाग्य उज्जैनको मुस्लिम कास्ततक प्राप्त रहा । भश्ररा जब विदेशी-शक और हुख-शासकोंके अधिकारमें या तब शकवंशके राजा मनेन्द्रर, अजय, रुद्रसिंह और नाहपान भी जैनवर्मसे विशेष प्रभावित हुए थे। निर्मन्य ( दिगम्बर ) क्रीर श्वेतपट छंघके क्याचार्योंने इन विदेशियोंसे पृत्रा नहीं की; कंकाली टीलासे उपलब्ध पुरातत्व इस बातका सार्चा है कि उस समय अनेक यवन ( Greek ) पार्थीय ( Parthians ) एवं शकलोग जैनधर्ममें दीवित हुए ये। गंबी, माली, गरिका, नट, भ्रादि शाचारण स्थितिके लोगोंके लिए भी जैनसंघके द्वार खुले हुए ये-वे मुनियोंको दान देते थे, और जिनपूजाके लिए जिनेन्द्र प्रतिमाएं और मंदिर निर्माण कराते ये। मधुरा वैष्णव सम्प्रदायका मुख्य केन्द्र या। सन्तान प्रदायक देवता नैगमेष देवकी पूजा करते थे । जब ये बैष्णव जैनी हुए, तो नैगमेषकी मान्यता भी जैनसंघमें प्रचलित हो गयी--- श्वेताम्बर सम्प्रदायने इसको विशेष महत्त्व दिया। दिगम्बरॉमें इसका एक उल्लेख 'हरिवंशपुरागा' में मिलता है। गिरिनगर निर्मन्य संघका मुख्य केन्द्र रहा-प्राचीन कालमें श्रीताम्बर संघ वहां सफल न हुआ। अतः म्रापना केन्द्र वल्सभीको बनाया श्रीर वल्सभी राजवंशके श्राभयसे उसका श्राधिपत्य सारे गुजरातपर हो गया । निर्मन्य (दि॰) आगमका उद्घार भी गिरिनगरके पाठ चन्द्रगुकामें विराजमान भी घरसेनाचार्य हारा हुआ था।

### संघमेद---

निर्मन्य संघकी दोनों घाराएं भी अन्तर मेदोंमें बंट गयी थीं। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें चौरासी गच्छोंके उत्पन्न होनेकी बात कही जाती है। दिगम्बर सम्प्रदायमें भी आचार्य आहंद्रलिके समयसे निर्मन्य संघ, जो श्वेताम्बरोंसे अपनेको अधिक प्राचीन माननेके कारण 'मूलसंघ' नामसे प्रसिद्ध था, विम्नलिखित चार संघोंमें बंटगया या —

- १ नन्दिसंघ--नन्दिवृद्धके नीचे चौमासा मादने व से आचार्य माधनन्दि के नेतृत्वमें।
- २ सेनरांघ-बाचार्य जिनसेनके नेतृत्वमें।
- सिंहसंघ--सिंह गुफामें चातुर्मात वितान वाले ब्राचार्यके नेतृश्वमें ।
- ४ देवसंघ-देवदत्ता नर्तकीके ब्रावासमें चीमासा वितानेवाले ब्राचार्यके नेतृत्वमें।

ईसाकी प्रारम्भिक शतियोंमें जैन संघमें ज्ञान्तरिक ज्ञापत्तिका पावल्य रहा-उसका कारवा केवितायोंके स्रभावके राथ वीर-वारूमवका सभाव भी था! ऋषियोंको भिन्न परम्पराएं स्नीर मान्यताएं याद यों और वे अपनी अपनी बात कहते ये। अतएव प्रमाश्चिक शःकोंको लिपि वद करानेके लिए ही चन्द्रगुफार्मे स्थित श्रीघरसेनाचार्यने कर्णाटिक देशसे भूतविल और पुष्पदन्त मुनियोंको नुलाकर उनकी बीर बाखो सुनायी थी किन्तु यह सिद्धांत प्रन्य दिगम्बर बैनोंको ही मान्य रहे । इवेताम्बरोंने इसके बहुत बाद बल्क्सभीमें देविद्विगिया समाधमया ( ई० ५ वी श० ) की अध्यस्तामें अपने अङ्गोपाङ्ग-भूतका र्यकलन किया और तभी वह लिपिवद किया गया । संघ छिन्न भिन्न हुआ । प्रत्येक विभक्तसंघका आचार्य अपनी मानमर्यादा श्रीर अपने भक्त बढानेकी धुनमें संघके एक रूपको भूल गया या । कालकस्रीर शकदेश गये और शक शाही राजाओंकी प्रवीधकर भावक बनाया। उन्हें गुजरातमें लिवा लाये और गर्दमिल्लाके खत्याचारका खन्त किया। आंधवंशके शातवाहन नरेश भी जैनवर्मसे प्रभावित हुए थे। मूलसंबाप्रयी श्राचार्यंत्रवर भी कीण्युक्रन्द पद्मनन्दि स्वामीने पल्लवनरेश क्रमार शिव स्कन्धवर्माकी वैनधर्मका श्रनुयायी क्नाया । पल्लवनरेशोंके दानपत्र प्राकृतभाषामें है । कोंब्रकुन्दस्वामीके महान् व्यक्तित्वका प्रभाव सारे भारतमें व्याप्त हुआ। उनका 'कुरल' काव्य तामिलदेशमें वेद-तुल्य मान्य हुन्ना । निर्मन्य (दिगम्बर ) इवेतपट, बापनीय, कूर्चक, म्रादि संघोके साचायौंने कदम्ब सम्राटीकी भी जिनेन्द्रका भक्त बनाया, तथा बनताको भी । कदम्ब सम्राट् भी रविवर्माका शासनतेल स्नाजके संसारके लिए भी हितकर है---

१. "प्रशचन सार" की श्री जपाध्ये दारा किसित भूमिका।

२. संश्विप्त जेन इतिहास, तृतीय भाग द्वितीय साह पु० २५-३२। 'जैनहितैषी' भा० १४ पु० २२७ :

#### वयाँ-श्रामिनन्दन-प्रन्थ

''महाराव रिवने यह अनुशासन पत्र महानगर पत्नासिकमें स्थापित किया कि भी जिनेन्द्रदेव-की प्रभावनाके लिए उस ग्रामकी श्रामदनीमेंसे प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्विमाको भी अष्टान्हिकोत्सव, जो सगातार बाठ दिनों तक होता है, मनाया जाया करे; चातुर्मांसके दिनोंमें साधुन्नोंका वैयावृत्य किया जाया करे और विद्वजन उस महानताका उपभोग न्यायानुमोदित रूपमें किया करें !...धर्मान्मा प्रामवासियों और नागरिकोंको निरन्तर जिनेन्द्रभगवान्की पूजा करनी चाहिये। जहां जिनेन्द्रकी सदैव पूजा की जाती है, वहां उस देशकी समृद्धि होती है, नगर आधि-न्याधिके भयसे मुक्त रहते हैं और शासकगण शक्तिशाली होते हैं।'' (हल्सी जिला बेलगांवका दानपत्र)े।

### गंगवंश-स्थापना---

भी विहनन्याचार्यने बिह्यगुभारतमें गङ्ग वाम्राज्यकी स्थापना की थी। उत्तर भारतमें शुङ्ग, कण्वादि राजवंश वैदिक धर्मको प्रात्माहन दे रहे थे। मौथोंक साथ ही भारतकी ऋखंड राष्ट्रीयता खटाईमें पह गयी। महाभारत-कालीन स्पर्का वैदिक शासकोंक हृदयोंमें ऋड्डा जमा जुकी थी। प्रत्येक शासक भरत चक्रवर्ती बननेकी धुनमें ऋकारण खून बहाता था। इस राजनैतिक परिस्थितिमें उत्तरके बहुत से राजवंश श्रष्ट होकर दिहणकी धोर चत्ते गये। गङ्गवंशके संस्थापक दिना और माधव भी उत्तर भारतसे ही दक्षिणमें पहुंचे थे। दिना और माधव राजपुत्रीन श्री विहनन्याचार्यसे जैनधर्मकी दीह्ना ली ध्रीर प्रतिशा की कि वे धोर उनकी सन्तित सदा ही जिनन्द्रभक्ति और ऋहिंसधर्मक प्रभावक रहेंगे। स्थापन वचनको उन्होंने खूब निभाया। उनके शासनकालमें जैनधर्मका विशेष चश्चिद हुआ। अवया बेलगोलकी विश्वविख्यात् बाहुबिल गोम्मटदेवकी विशासकाल सुन्दर प्रतिमाका निर्माण गङ्ग सेनापित वीरवर चामुण्डरायने किया था।

### यापनीयसंघ--

यापनीय संघके आचारोंने जैन संधोंने पारस्परिक समुदार भावनाको बढ़ाया। आवक पार-स्परिक अनैक्यसे परे थे। एक ही आवक उदारता पूर्वक सब ही संग्रदायोंके साधुआंको दान देता था। दिल्ला भारतमे शिल्पियोंने एक 'वीर पंचल' संस्था स्थापित की थी, जिसमें सुनार, लुहार, भरिया, बढ़ई और राज (मैमार) सम्मिलित थे। यह शिल्पी अपनेको शहूद नहीं मानते थे, बल्कि विश्वकर्मा बाह्य कहलाते थे। इनके नामके साथ 'आभा' और 'आचारी' शब्दोंका प्रयोग होता था। प्रसिद्ध गोम्मटम्तिके एक शिल्पीका नाम 'विदिग ओक्सा' था। ब्यापारियोंने संघोंकी स्थापना की थी।

१ कदम्बनरेश मुगेशवर्माका दालपत्र छपा है । उससे निर्धान्य (दिगम्बर ) और स्वेतपट (स्वेताम्बर ) संपोका अस्तित्व स्पष्ट है।

ब्राजीविकाके ब्रानुसार जनका वर्ष निवद होता था। सक्की वैदेशिक वंशपरम्परा भी उनके नामके साथ जीवित रहती थी। इस प्रकार जैनाचार्योंने ब्रापनी समुदार संबब्धवस्थामें सामाजिक वैषम्यको मेटनेका प्रयत्न किया था। सम्बक्षक ब्रोर जैनाचार ही आवकरक पानेके सिए मुख्य योग्यताएँ थों।

पाचवीं शतीमें श्री वज्रनिद श्राच।र्यके तत्त्वावधानमें मदुरामें एक "जैनसंघ" की स्थापना की गयी, जिसका उद्देश्य जैन विद्वानों और साहित्यकारोंकी कृतियोंका श्रादर श्रीर प्रचार करना था।

सातवीं स्नादवीं शतीसे दिख्या भारतमें भी जैनोकी स्नवनति प्रारंभ हुई। इस समय तक चालुक्य, राष्ट्रकृट, पछब, पाण्क्य और कलचुरिवंशके नरेश जैनधर्मके भक्त थे । राष्ट्रकृट सम्राट् अमीववर्ष के गुरू प्रसिद्ध जैनाचार्य भी जिनसेन थे। कहते हैं, उनके उपदेशसे सम्राट् अमोपनर्य ऐसे प्रभावित हुए कि दिगम्बर मुनि हो गये। उनका रचा हुआ नीतिसंब सुभाषित 'रत्नमाला' विश्वताहित्यका एक क्रमूल्य रत्न है। क्रप्यरने पत्नव नरेश महेन्द्रवर्म्माको शैव बनाया। पाण्ड्य नरेश सुन्दर भी शैव हुए। इन दोनों नरेशोंक जैनसे शैव होनेपर शैवधर्म प्रवल हुआ । चोलनरेश तो पहलेसे ही जैन विरुद्ध थे। परिगामतः जैन मंदिर श्रीर मूर्तियां नष्ट की गयीं श्रीर श्रानेक जैनी बलात् शैवकर्ममें दीक्षित किये गये। सन्दरने बहुत ही जुल्म दाया-बिन झाठ हवार बैनोंने अपना धर्म नहीं छोड़ा उनकी उसने शुलीवर चढ़ा दिया। इन भाग्यशाली धर्मवीरोंकी मूर्तियां, अर्काटके लिक्लूर देवालयकी दीवालोंपर अक्टित है। इस समयमें भी जनताके सहयोगसे ऋ चार्य सुदत्तने 'होयुसल' राजवंशकी स्थापना की वी । राजा, विष्णुवर्दंन तक सब ही होस्सल नरेश जैनवर्मानुयायी रहे श्रीर उनके वर्मगुरू एवं राजगुर होनेका सीभाग्य भी जैनाचार्योंको प्राप्त रहा । विष्णुवर्द्धनके सेनापतियोमें दण्डाधिप 'अभृत' शुद्ध थे । गंगराज आदि सेनापति जैन ही थे। जैन।चारकी मान्यता प्रत्येक वर्ग और जातिमें थी। जैन मंदिरोंकी दान परिपाटीको चलानेके लिए दातारोंने प्रत्येक मंदिरको दो-चार गावोंकी श्रामदनी दे रक्ली थी, जिसका उपभोग उस मंदिरके स्त्राचार्य करते थे । वैष्णवाचार्य भी रामानुबने द्वारसमद्रमें प्रवेश किया स्त्रीर स्त्रपनी विद्यास वि गुवर्द्धनको प्रभावित किया । विष्णुभूप वैष्णव धर्मभक्त हो गये और बेलूरमें उन्होंने नयनाभिराम-केशव मंदिर बनवाया । अपने धर्मको अनप्रिय बनानेके लिए रामानुबने भी अहिंसाको अपनाया स्त्रीर वैष्णुव मठोंमें जैन मंदिरोकी भांति चारों प्रकारके दान देनेकी व्यवस्था की । जैन प्रखालीकी अपनाकर हो वह वैष्णव मतको फैलानेमें सफल हए।

यद्यपि सम्राट् विष्णुवर्द्धन वैष्णुव हो गये; फिर भी वह चोल और काकतीय नरेशोंके समान जैनोंको . कष्ट नहीं पहुंचा सके । प्रत्युत बैनवर्मके प्रति उनकी नीति उदार रही । उन्होंने जैन मंदिरोंको भी दान दिये और जैन उत्सवोंमें भाग लिया । सम्राट्की इस नीतिका कारण सम्राज्ञी सान्तल देवी और सेनापति

#### वर्णी श्राधनन्दन-प्रन्य

गङ्गराज ये । सम्राज्ञी और प्रचान सेनापति जीवनके अन्ततक जिनन्द्रभक्त थे । इनके बाद जैन मुद्रांकित वैष्णाव सम्प्रदाय हो बदता गया ।

### विजयनगर काल

विजयनगर वाम्राज्यने विदेशी यवनों ( मुवलमानों ) से मोर्चा लेनेके लिए वाम्प्रदायिक वंघर्षका ज्ञन्त किया। जैन, शैव और वैभ्याव-सन्दी कंधासे कंधा लगाकर विदेशियोंके आक्रमणको ध्यर्य करनेके लिए टूट पहें। इस ऐक्यने वैदिक राज्यकी जह एक शतीके लिए और मजबूत बना दी। वैष्णव जोरदार थे। एकदफा वह जैनियोंसे उल्लक्ष गये। सम्राट बुकरायने सम्भौता कराया। वैष्णवोंको जैनोंका सम्मान करनेके लिए बाध्य किया। यद्यपि विजयनगर साम्राज्यमें धर्म स्वातन्त्र्य था; तो भी जैनेतर धर्मोंको आधिक सुविधा थी। सोलहवीं शतीमें पुनः जैन शासनको उक्षत होता हुआ पाते हैं। भी विद्यानन्द आचार्य एक महाबादी रूपमें प्रगट हुए थे। उन्होंने राजदरबारोंमें जाकर परवादियोंसे शास्त्रार्थ किये और उन्हें निम्नह स्थानको पहुंचाया। शीरंगपद्दम् के राजदरबारमें श्री विद्यानन्दजीने ईवाई पादियोंसे बाद किया और विजय पायी। फलतः वह राजवंश जैनी हो गया । ऐसे ही उन्होंने कई राजवंशोंको जैनक्षमें दीचित किया था। किन्तु लिंगायत और वैध्यावोंके आक्रमणोंको जैन सहन नहीं कर सके। अनेक राजवंश जैनकों विवक्त भिन्न स्थान राजव्यत कर दिये गये। उचर मुसलमानोंके आक्रमणोंने जैनोंक संगठनको खिन्न कर दिया। इसका परिणाम जैनोंका हास हुआ।

दिख्यमें मुसलमानोंके पैर अम जाने पर जैनोंने मुसलमान शासकोंको भी प्रभावित किया। सुल्तान हैदरश्रक्षीसे भी उन्होंने श्रवग्रवेक्षनोक्षके लिए पुराने गांव प्राप्त किये थे ।

#### उत्तरभारत--

उत्तर मारतमें जैनधर्मकी स्थिति विचित्र रही है। प्रामीश जनतामें भी जैनधर्मकी श्रद्धा गुप्तकाल तक गहरी थी। जैन मन्दिर भारतियोंके लिए शिक्षा और संस्कृतिके केन्द्र थे। सम्राट् हर्षने जिस स्मय प्रयागमें विद्वस्त्यमेलन बुलाया था तो उसमें भाग लेनेके लिए कई सी जैन विद्वान भी पहुंचे थे गुप्तरावर्षश्के कई सम्राट्भी जैनधर्मसे प्रभावित थे। चीनी यात्री फाक्षान् और हुएनसांगके यात्रा वर्षानसे स्पष्ट है कि मध्यभारतमें जैनधर्मकी अहिंताका काफी प्रभाव था। बंगाल, विहार और उद्दीसों एकमात्र दिगम्बर जैनधर्म ही काफी समय तक था। गुप्तवंशके राजपुरुषोंमें भी हरिगुप्त एवं

राइस कृत मैस्र्एण्ड कुर्ग, पृ∙ २०६ ।

१. स्टडीज इन साउथ इंडियन जैनिज्म, मा॰ १ ए० १६२।

३. संक्षिप्त जैन एतिहास, भा० २ खंड २ ए० १०६।

देवगुतके विषयमें कहा जाता है कि उन्होंने स्वेताम्बर जैनाचार्यसे साधुपदकी दीला ली यो । गुतसमाटोंके सेनापित भी जैन थे ! मेलसाके निकट उदयगिरिमें गुत सेनापितने जैन गुफामंदिर बनवाकर महा उत्सव किया था । जैनवर्मके साथ ही जैनकलाको भी पर्याप्त उन्नति हुई थी। गुप्तकालोन जैनकलाके नमूने सारे उत्तर भारतमें फैले पढ़े हैं । गुप्तकालमें ही देवगढ़के अविकाश दिन्य मंदिरों और मूर्तियोका निर्माण हुआ था।

बहुाल और कलिंगमें भी इस समय तक दिगम्बर जैनवर्मका प्रचार था। पहाइपुरमें प्रसिद्ध निर्मन्य (दि० जैन) संघ विद्यमान था। उसके द्याच्य द्वाचार्य गुहनन्दि संभवतः निर्द्सवके गुरू थे । उस स्वय पुंड्यर्चन नगरमें (४७८ ई०) ब्राह्मकानायशर्मा क्रीर उसकी भागी रामी रहतें थे। वे पुंड्यर्चनके क्षयुक्त (जिलाबीश) क्रीर नगर सभा (City Council) क्राय्य (नगरश्रेष्ठी) के पास पहुंचे क्रीर तब प्रचलित रीतिके क्षनुसार उन्होंने कुछ भूमि प्राप्त करनेके लिए तीन दीनार राजकोषमें जमा करा दिये। उस भूमिको इस प्रकार मोल लेकर उन्होंने वटबोहालिके जैन विद्यारमें, जिसके क्षय्यक्त क्षाचार्य गुहनन्दि थे, एक विभामग्रह बनानेके लिए एवं जिनपूजाके लिए चन्दन, धूप, गंव, दीप, पुष्प, क्षादि चदानेके लिए भेंट कर दी । उस समय ब्राह्मखादि चारों ही वर्णोंके लोग थे। कलिङ्गमें तो जैनवर्म सना हुआ था। कलिंग-उप गुहशिय दिगम्बर जैनवर्मका क्षमुयायी था। उसीके समयसे कलिंगमें जैनवर्मक विदय वह्यन्त्र होने लगा था। फलतः कुछ जैनी कलिंग छोड़कर पटनामें जा रहे थे । कामक्यके दिख्यमें समतट क्रीर पूर्वीय बंगालमें भी दि० जैन क्षसंख्य थे। कुमारीपर्वत (लंबगिरि-उदवर्गिरि) पर बारहर्वी शती तकके जैन लेख मिलते हैं क्रीर बंगाल-विदारमें हससे भी बादकी निर्मित हुई जिनमूर्तियां यत्र तत्र विखरी हुई मिलती हैं, जो इस बात की साच्यों) की क्षव भी बही संख्या है।

मध्यभारतमें हैहथ श्रीर कलचूरि वंशके राजा भी जैनधमेंसे प्रभावित थे। राजपूताना, गुजरात श्रीर कर्याटकमें शासनाधिकारी चालुक्य, राष्ट्रकूट (राठीर), खोलंकी आदि राजवंश भी जैनधमेंक संरक्षक थे। उनमेंसे कई राजाओं ने जैनाचारका पालन भी किया था। सम्राट् कुमारपालने अपने शीर्य और दानका सिका चारों दिशाओं में बमा रखा था। इन राजाओं के अधिकांश राजकर्मचारी जैन ही थे।

सिंघ प्रान्तमें भी बैन अमण अपने मतका प्रचार कर रहे थे। मुसलमानोंको पहले पहले अमगोपासक शासकोंसे ही मोर्चा लोना पढ़ा या मुसलमानोंके पैर भारतमें मुहम्मद गोरीके आक्रमणके

१. जैनियम इन नार्थं इण्डिया, ए० ११०-२१३।

२. विष्टियन हिस्टोरीकल कार्टरली, साथ ७ पृ० ४४१ व बृहत्कवाकीप (सिंधी ग्रं०), भूमिका ।

३. वी॰ सीठ कॉ बॉल्यूस, ( पूना १९४६ ), मा० १ पृ० २५२-२५३।

४. दाठावंसी स॰ २ तथा दिसम्बरस्व और दि० मुनि, ए ११५।

#### पर्यो शामिनस्य अस्य

बाद ही जमे थे। इस समय तक दोनों ही जैन सम्प्रदायों नाना गन्छ और संघ हो गये थे। अमरण सोग मठों और उपाभयों में रहने सगे थे। जैन जनता में बाह्ययों की रूहिवादता पर कर गयी थी। फलतः जैनियोंने भी मुसलमानोंको अपने धर्ममें दीच्चित करना बन्द कर दिया। उन्हें अपने धर्मायतनों और साधर्मियोंकी रखा करनेकी ही फिक थी। इसिलए मुसलमानोंको 'म्हेन्छ' कहकर उनके सम्पर्कमें हिन्दुओं को नहीं आने दिया गया। किन्दु न्योंही मुसलमान यहांके शासनाधिकारी हुए और शान्ति स्थापित हुई, त्योंही जैनाचायों और साधुओंने उनपर अपना प्रभाव डालनेका प्रयत्न किया।

# मुसलिम युग---

सुल्तान मुहम्मद गोरीके सम्बन्धमें कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बेगमके आप्रहसे एक दिगम्बर जैन साधुको जुलाकर अपने दरवारमें समानित किया था । कर्याटक देशसे भी महासेन आचार्य कुलाये गये ये जिन्होंने अलाउद्दीनके दरवारमें परवादियोंका मद चूर करके जैननधर्मका सिका जमाया था । दिल्लीके सेठ पूर्णचन्द्र सुलतान अलाउदीनके कृपापात्रोंमें थे । वह दिल्लीसे एक जैनसंब भी गिरिनार तीर्थकी बन्दनाको ले जानेमें समर्थ हुवे थे । गुजरात विजयके समय सुलतानका समागम दि॰ जैन साधु भुतवीर स्वामीसे हुआ था । उन्होंने श्वेताम्बर जैन आचार्य रामचन्द्र सुरिका भी सम्मान किया था । गुजरातके शासक अलपलांके द्वारा ओधवाल जैनी समरसिंह सम्मानित हुये थे । इस समय वैयक्तिक प्रभावों द्वारा ही जैनधर्मकी प्रतिष्ठा थी । जैनिबोंकी संख्या करोड़ोंमें थी वे अपने जान, सदाचार और सम्पत्तिक कारण सर्वत्र समाननीय थे । गयासुद्दीन तुगलकके मन्त्री होनेका गीरव प्राग्याट कुलके दो जैनी भाइयों सुर और वीरको प्राप्त था । बादसाह मुहम्मद तुगलकको कर्याटक देशके दिगम्बर जैनाचार्य सिंहकीर्तिने प्रभावित किया था । तुगलक वंशके समाद् फीरोजशाहने भी एक दिगम्बर जैन आचार्यको निमंत्रित किया था । यह आचार्य एक खंडवल्क धारण करके राजमहलमें भी गये थे और वेगमको धर्मोपदेश दिया था । राजमहलसे वापस आकर उन्होंने वहा उतार दिया था और

१ इंडियन ऐंटीकायरी, मा॰ २१ प्र॰ ३६१।

थ. जैनसिद्धान्त भारकार मा० १ कि.० ४ ए० १०९ व आ० ५ ए० १३८।

३, जैनक्षितीयी, आ० १५ ५० १३२ ।

४. जैनसिद्धान्त भारकर, मा० ६ एव ३५ व मा० ५ ए३ १३९।

<sup>4.</sup> Der Jainisms, p. 66.

६. पुरान्साद ( अहमदाबाद ) पुरतक ४ अक ३-४ पृ० २७७-२७९ ।

७. कर्णाटक हिस्टोरीकक रिव्यू, आ० ४ पृत ८६ फुटनौट ।

८, वर्णाटक बिस्टो० रिक्यू०, बाव पृत्र ६५।

प्रायमित लिया था । दि॰ वैन गुरु विशासकीर्ति भी दिल्ली आये वे भीर स्वन दरवारमें वैन ध्यवको कंचा किया था। याकोंपोको, ट्रावरनियर, बरनियर, आदि विदेशी वात्रियोंने भारतमें दिगम्बर साधुश्लोंको अर्म प्रचार करते हुए पाया या ।

च्य कालीन मुबल्लिम राज्यकालामें मुगल-समाटोंका शासनकाल विशेष प्रस्थात् रहा है।

मुगल शासकोंको भी जैनाचारोंने प्रभावित किया था, जिसके कारण जैनोंको अपने धर्मको पालनेकी पूर्ण

मुविधा मिली थी। सम्राट् अक्तरके दरवारो और राजकर्मचारी होनेका गौरव सरदार कर्मलिह, साहुटोडर.

राजा भारामल्ल आदि जैन महानुभावोंको प्राप्त था १ हिरिविजयस्ति, विजयसेन, जिनचन्द्र, भानुचन्द्र

प्रभृति श्वेताम्बर जैनाचारोंने अक्तर और जहांगीरको जैनधर्मकी शिखा दी थी । ईसाई पादरी पिनहरो

(Pinheiro) ने तो यहां तक लिखा कि अक्तर जैनियोंके नियमोंको पालते ये १ —मानो वह जैनी

हो गये थे। अहिंसाधर्मको प्रकाशमें आनेका अवसर एक बार फिर अक्तरके शासनमें प्राप्त हुआ था ।

अपने धर्मका प्रचार करने की प्रत्येक धर्मावलम्बीको स्वाधीनता पुनः प्राप्त हुई थी। वे मुसलमानोंकी

शुद्धि भी कर सके थे। राजनियमानुसार हिन्दू भी एक मुसल्लमान कन्यासे ज्याह कर सकता था, बशर्ते

के वह हिन्दू होनेके लिए तैथार हो। बलात् धर्मपरिवर्तन निषद्ध था । जहांगीरके शासनकालमें

रजौरी नामक स्थानके हिन्दुओंने अनेक मुसलमान कन्याओंको हिन्दू बनाकर ब्याहा था। समादको

यह सामूहिक धर्म परिवर्तन असस हुआ और उन्होंने हसपर कानूनी बन्दिश लगा दी । बैनियोंको

भी सामाजिक संकीर्यता आगगी थी —हसलिए वह भी हस दिशामें आगे नहीं बद सके। किन्तु हतना

तो स्वह है कि अक्तरके शासनकालामें जैनियोंकी संख्या कई करोड़ थी । कविवर बनारसीदासजी

शाहजहांके कृतापात्र थे। समाद औरगजेवने दिगम्बर जैनाचार्यका सम्मान किया था।

## मद्वारक प्रथाका जन्म-

फीरीजशाहके समयमें दिशम्बर जैन आचार्यने धर्म प्रभावनाके लिए बद्धधारण किया था, उसका

१ भट्टारकर्माशांसा (स्रतः) पु० २।

२. क्यांटक हिस्टा रिव्यू , भा० ४ पूर ७८-८२ ।

दिगम्बर्त्त्र और दिगम्बरमुनि, पृष्ट २४६-२६०।

४. जैन सिद्धांतमास्कर, मा० ५ पृष्ट १४१-१४१।

५. 'स्रीहरूर और सम्राद्धं नामक पुस्तक ।

<sup>4.</sup> He follows The sect fo vrai ( Jain ). Pinheiro.

७. प्रातस्य ( अहमदाशद ) पुस्तक ५ अंक ४ पृष्ट २४-२३

८. इध्डियन कल्च (माग ४ व्यंक है पृष्ट ३०४।

९. इंडियन क्लचर, भा० ४ अंक ३ पृष्ट ३०६-३०८।

१०. आईन-इ,अक्तरी (ल्क्सनक) मा३ पृष्ट ८७-८८३।

#### वर्षी-प्रभिनन्दन-ग्रन्थ

परिखाम भयंकर हुआ। दि॰ वैनाचार्य मठों और मन्दिरोंमं तो पहलेसे ही रहने लगे वे मन्दिरों को वागीरें लगी हुई भी। वह दिगम्बरी दीचा लेते थे. केशलोंच करते थे, और वस्त्र महरा कर लेते थे। आहारके समय नग्न हो जाते थे। आस्वाल, खंडेलवाल, आदि भट्टारकों द्वारा वैनधममें दीचित की हुई वातियां हैं। इन भट्टारक लोगोंने एक वर्म-शासन व्यवस्था बना ली थी प्रत्येकका शासनचित्र मण्डल कहलाता था। उस मण्डलके वैनियों वर्म-शासनाधिकारी भट्टारक 'मंडलाचार्य, कहा जाता था। मंडलाचार्यकी आशानुसार ही विवाह, आदि सामाजिक कार्य होते थे, जिनके लिए वे भट्टारक आवकोंसे कर बस्ल करते थे। प्रत्येक भावक आपनेको किती न किसी भट्टारकके 'अन्वय' से सम्बन्धित बताता था। इस प्रवासे यह लाभ तो आवश्य हुआ कि प्रत्येक मंडलके जैनी सुसंगठित और धर्मरत रहे। बाहरके आक्रमणका भय उनको नहीं रहा। भट्टारक म० उनको येनकेन प्रकारेग्र धर्ममें हट् रखते थे। किन्तु सबसे महान् खित यह हुई कि जैन संघ लुप्त हो गया।

## उपजातियोंकी सृष्टिके कारण--

र. गुरू-परम्परा—प्रत्येक मंडलके गुरू (भट्टारक) श्रालग थे। इसलिए इस झाधारसे कोई उपचाित अस्तित्वमें आयी। भट्टारकोंने उन भकोंमें झनेक गुयोंका विधान करके उनका नामकरण किया। वैसे पंचम, चतुर्य जाितयां। २. आजी.वका के आधारसे भी उपचाितयां बन गयीं, क्योंकि उस जाितमें वही आजीविका प्रचलित थीं; जैसे काशार, सेतवाल जाितयां?। ३. आवास चेत्रकी अपेचासे अधिकांग्र जाितयां अस्तित्वमें आयीं। अर्थात् जिस देश अथवा जिस प्राममें उनके पूर्वजोंका आवास या, उसकी अपेचा उनका नामकरण हुआ; जैसे गोल्लदेशके गोलालारे, लम्बकांचन देशके लम्बकचुक; खंडला नगरके खंडलवाल; ओसियाके ओसवाल; भीमालके भीमाली, इस्याित। ४. प्राचीन कुलों और गुयों के वंशव होनेकी अपेदासे भी कुछ उपजाितयां अस्तित्वमें आयीं हैं। कौटिल्यने गयातंत्रोंको 'वार्ताशकोपजीवी' लिखा है। प्रयाित वे वार्त (कृषि, पशुपालन या विश्व ) और अस्त (सैनिक वृत्ति) से अपनी आजीविका अर्जित करते थे। उदाहरयार्थ अमेय गयातंत्र के वार्ता-उपजीवी वंशव आजकलके अप्रवाल हैं।

कुछ लोगोंका स्थाल है कि खंडेलबाल श्रादि उपबातियां श्रनादि हैं, परंतु वस्तुतः वात ऐसी नहीं है। शास्त्रीमें इनका उल्लेख नहीं मिलता। सिद्धान्त द्वारा अनादिता सिद्ध नहीं होती। श्रनादि

१. मूर्ति और यंत्रलेखों में ऐसे अनेक उदाहरण भरी पड़े हैं।

२. जुंडनगर कृत ऐ टीक्वटीक ऑफ कोल्हापुर स्टेट । एक शिकालेखमें पंचम जातिके आवकोंको पंचन्नतादि संयुक्त होनेकारण पचम खिखा है।

२. कासार वर्तन बनानेका काम करते हैं ( व म्वर्ट्के प्राचीन जैनस्मारक )

तो मानव वाति है। उस एक मानव वातिको दुकदों बांडनेका काम तो मानवका है। ऋषभदेवने समिष्टका ध्यान रखकर मानवों के वर्ग किये किन्तु मुस्लिम कालमें (१३ वीं, १४वीं शतीमें) मानवके ध्यक्तिगत स्वार्यने उसकी छोटी छोटी उपवातियों में बांड दिया। तदुपरान्त उनमें बढ़ता खा गयी खौर ध्यपनी ही उपवातिमें विवाह करनेके लिए लोग बाध्य हुए। भद्यारकगत्य शियिलाचारमें कंश गये; उन्होंने आह, तर्पया, खादि वैदिक कियायोंको वैनियों अचलित किया और बालया-पुरोहितोंकी तरह ही भावकोंसे ख्व रुपया वस्ता किया। भी टोडरमल्ल खादिने भट्टारकीय शियिलताका भंडाकोइ किया और शास्त्रोंकी भाषाटीका करके धर्मज्ञानका प्रचार सर्व साधारतामें किया। कलतः बैनी खपने विवेक से काम लेनेके योग्य वन सके।

इस समय सुधारकी एक जनरदस्त लहर भारतमें झाथी। प्रत्येक सम्प्रदायमें जह मूर्तिपूजा और बाति पांतकी कहरताका विरोध किया गया। नये-नये सम्प्रदाय बने, तारणपंथ और स्थानकवासी पंथ मूर्तिपूजाका झंत झौर सामाजिक उदारताको सेकर झवतरित हुए। मध्यवर्ती सुधारकोंने मूर्तिपूजाके समर्थनमें युक्ति और विवेकसे काम लिया। दीवान अमरचंद और सुनि ब्रह्मगुलालकी कृतिया यही बताती हैं। जयपुर, झागरा, झादि स्थान सुधारकोंके केन्द्र थे। इन सुधारकोंने अंबविश्वास और धर्ममूद्रताको जैनोंमें पनपने नहीं दिया। भटारकीय-प्रथाको गहरा घका लगा, जिससे वह मरखासक हो गयी। किन्तु ये तब संगठित संस्थाके क्यों नहीं थे। इस्तिए धीरे धीरे जैसे जैसे पंडित-पहस्थोंका झभाव होता गया और पंचायतोंमें पद्मपात झीर झविवेक सुसता गया वैसे वैसे यह दोनों ही निष्प्रभ हो गये। आज पंचायतें हैं ही नहीं और हैं भी तो शक्तिहीन।

इस कालमें पुरोहितोंने जैनोंके प्रति घोर बिष उगला । क्योंकि जैनी ब्राह्मण-पुरोहितोंको अपने मांगलिक कार्योंमें नहीं बुलाते वे श्रीर न दान-दिख्णा देते थे, वे दयनीय स्थितिमें थे । प्रान्त-प्रान्त जैनोंका यदि अध्ययन किया जाय तो प्रायः इसी तरह की स्थिति दील पड़ेगी । मुस्लिम कालके प्रारंभमें वहां जैनी इतने उदार थे कि एक वेश्या तक को आविका बना सकते थे, वहां इस कालमें वह इतने लंकुचित हुए कि सन्मार्गसे उन्मुल हुए अपने जैनी भाई या बहनको भी संभालकर घरमें न ला सके । उनमें जातिगत पारस्परिक स्पृद्धा भी हो चली थी; जिसने जातिवाचक जैन मंदिरोंको जन्म दिया । मन्दिर श्रीर भगवान भी अभवाल, खंडेलवाल, पद्मावतीपुरवाल, आदि हो गये । इस मिथ्या घारणाका वहर अभी तक जैनोंमें से गया नहीं है । इस दयनीय स्थिति से विध्यों प्रचारकों ने मनमाना लाभ उठाया । अनेक जैनो ईसाई बनाये गये तो बहुत-से मुसलमान हो गये ।

## आधानिक युग-

जैन ही नहीं, जैनेतर वैदिक सम्प्रदायों पर भी ऐसे ही आक्रमण हो रहे थे पर किसी में ३०७

### वर्षी ग्रामिनन्दन-प्रन्थ

प्रतिक्रिया नहीं थी । इस विषम समयमें स्वामी द्यानन्द आगे आये । वह गुजरातमें रहते ये और स्थानकबासी जैन साधुआंका प्रभाव उन पर पढ़ा था । उन्होंने तभी सम्प्रदायों पर बुरी तरह आक्रमण किया ।
स्व स्वीग तिस्तमिला उठे, सबकी अपना घर सम्हासनेका होश आया । जैनियोंने यद्यपि द्यानंदजीसे सफल
मीर्चा सिया; परन्तु उतना पर्याप्त नहीं था । जैनियों में धर्मज्ञान फैसानेकी आवश्यकता प्रतीत हुई । जैनोंमें
दिग्गव विहान् भी तैयार करना आवश्यक अतीत हुआ । फलतः मथुराके वार्षिक मेलापर भी "जैनधर्म
संरीच्या महासभा" की स्थापना दिगम्बर जैनियोंने की । सब ही दिगम्बर जैन उसके सदस्य हो सकते थे ।
"जैनसंव' की पुनराहत्ति करना ही मानो उसके संस्थापकोंका ध्येय था । उपजातियोंको 'भुलाकर सब ही
जैनी उसमें सम्मिलत हुए और उन्होंने आतृभावका अनुभव किया । उस समय जैनोंमें इतनी कहरता थी
कि सब जैनी खुले आम सबके यहां 'रोटी' भी नहीं खा सकते थे । आवकाचार दोनों पालते थे; परंदु उप
जातिका अभिमान उसमें बाधक था । महासभामें सम्मिलत होनेसे जैनियों की यह कहरता मिट गयी
एक होने एक दूसरे के सम्पर्कमें आये और वात्यल्य भावको प्राप्त हुए । महासभाने "जैन महाविद्यालय"
की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य उच्चकोटिके संस्कृतश विहान उत्यक करना था । समाज सुधारके
लिए महासभाने बाल इद्द-विवाह, वेश्याग्रत्य, बसेर, आतिश्वाजी, आदि कुरीतियोंके विवद्ध आवाज
उठावी थी।

कुछ अंग्रेजी पट्टे लिखे लोगोंके इदयोंमें संगठनके भावका उदय अवश्य हुआ और उन्होंने "जैन यंग मेनस ऐसीसियेशन" को जन्म दिया। वही "आल इंडिया जैन एसीसियेशन" ( "भारत जैन महामंडल" ) के रूपमें परिवर्तित हो गया है; किन्तु वह भी जैनसंघको पुनः संगठित बनानेमें असफल रहा। इसके बाद दो इल हो गये। एक दल स्थितिपालनको ही पर्याप्त सम्भता था और दूसरा निरन्तर युधार करना चाहता था। महासभाके महाविद्यालयको कोलिज बनानेपर संवर्ष प्रारम्भ हुआ। उपरान्त वह संवर्ष धर्म प्रन्य छुपाने, कोलिज-स्कूल खोलने, दस्साओं को पूजा करने देने, आदि बातों को लेकर बढ़ता ही गया। समाजमें जायतिकी लहर दौड़ गयी विद्यालय और पाठशालाएं खोली गयीं। आविकाशम भी खोले गये। इस कालमें जैन शिक्षाको विशेष प्रीत्साहन पूज्य पं वस्त गोपालदासजी वर्षया द्वारा मिला। उन्होंने दस्साओं को पूजा करने देनेका पत्त लिया था। खतीली के मुकदमें दस्साओं की तरफसे गवाही भी दी। (१) अजैनोंको जैनी बनाने और उनसे रोटी बेटी व्यवहार करने, (२) चारिश्रक्षोंकी शुद्धि करने, (३) दस्साओंको दर्शन पूजन करने देने, (४) अन्तर्जातीय विवाह करने और (५) पुरुष-स्नोको समान रूपमें धर्म शिक्षा देनेपर वरैयाजीने और दिया था। इन उपायों द्वारा ही पुनः एक श्रवंड जैन-संघका जन्म संभव था। दिल्लीके पूजा-महोत्सवके

<sup>1.</sup> Modern Religious Movement in India ( Calcutta ) P 104.

# सार्दे दिसहस्रान्दिक-बीर-शासन

समय उत्साही युवकों भ्रौर नेताओंने ''भा॰ भारतीय दिगम्बर जैन परिषद'' की स्थापना की । १९२३ में परिषदका बन्म हुन्ना श्रौर तबसे वह कतिपय उन्हों सुधारीका प्रचार करनेका प्रयक्त कर रहा है, विनका प्रतिपादन पंडित-प्रवर स्व॰ गोप।सदासजी वरैयाने सबसे पहले किया था।

महासभाकी सुसुप्ति तथा परिषद्के आधुनिक बीशको देख कर ही दि॰ जैनोंमें 'भा॰ दि॰ जैन-संघ' का उदय हुआ। प्रारंभमें संघ द्वारा विषमियोंसे स्कल शास्त्रार्थ किये गये। जिनसे काफी धर्म प्रभावना हुई। अब कुछ वर्षोंसे समयके साथ संघने अपनी नीति बदल दी है। अब उसके द्वारा समावमें सर्वदा एथं विशेष उत्सवों पर बर्मोपदेशक मेजकर प्रचार कार्य होता है। जैनधर्मके कुछ प्रन्थ भी संघने प्रकाशन किये हैं। किन्तु हतनेसे लुप्त दि॰ जैनसंघको पुनः अस्तित्वमें नहीं साथा जा सकता।

पुक्रोंके साथ महिलाओं भाविकाशमीं द्वारा को जाग्रति हुई, उसका भैय स्व॰ भी मगनवाईजी, भी कंकुवाईजी और भी लिलता वाईजीके साथ विदुषीरत्न एं॰ चन्दावाईजीको भी प्राप्त है। उनके उद्योगसे ही 'भा॰ दि॰ जैन महिला परिषद' का जन्म हुआ; जिसके द्वारा जैनमहिलाओं के कुछ जाग्रति फैलायो जा रही है। महिलोद्धारके लिए भी बहुत कुछ करना शेष है।

सांस्कृतिक उद्धार और इतिहालान्वेषखंके लिए जैनियोंने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। एकमात्र पत्र 'जैनसिद्धान्तभास्कर' आरासे प्रगट हो रहा है। यदापि अन्योद्धारके लिए 'भी माशिकचंद्र प्रन्यमाला', 'भी कदमीचंद्र प्रन्यमाला', 'भी चवरेसीरीज', प्रमृति खनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं; किन्दु प्रकाशनके साथ उनके द्वारा जैनसाहित्यके लोकव्यापी प्रसारका उद्योग नहीं हो रहा है। श्वेताम्बर समाज लोकमें अपने साहित्यका प्रसार करनेमें अप्रसर है। श्वेताम्बरीय संस्थाओं 'सिंधी जैन प्रन्य-माला' आदि का रूप सार्वजनिक है। काशीकी भारतीय ज्ञानपीठने अपना दृष्टिकोख उक्त संस्था परसे विशाल तो बनाया है; परन्तु अभी तक उसके द्वारा कोई ठीस कार्य नहीं हुआ है। लोकमें अहिंसा-संस्कृतिका प्रसार करनेके लिए जैनियोंको मिलकर कोई कदम उठाना चाहिये। अन्यथा जैन युषक ही जैनस्वसे बहक रहे हैं।

श्वेताम्बर श्रीर स्थानकवाधी जैनसमाजोंमें भी श्रपनी श्रपनी सभाएं सामाजिक व्यवस्थाके लिए हैं। किन्तु उनके समाजका नेतृस्व उनके श्राचार्यों श्रीर साधुश्रोंके हाथमें है। साधुसंपमें यद्यपि जाति-पांतिका ध्यान नहीं रक्खा जाता है, प्रत्येक जातिका मुमुश्च साधु हो जाता है; परन्तु भावक-संघ तो दि॰ जैनोंकी भांति श्वेतास्वरोंमें भी बंटा हुआ है और जैनसंघकी एकताको मिटाये हुए हैं। इस प्रकार गत टाई हजार वर्षों की यह रूप रेखा इस करूपके श्रवसर्पिशीस्वको ही सिद्ध करती है।

# संस्कृत साहित्यके विकासमें जैनविद्वानोंका सहयोग

भी डा॰ मंगलदेव, शास्त्री, एम, ए॰, पीएच॰ डी॰

भारतीय विचारधाराकी समुकति और विकासमें झन्य झाचायों के समान जैन झाचायों तया प्रन्यकारोंका जो बद्दा हाथ रहा है उससे झाजकलकी विद्वनमण्डली साधारणतया परिचित नहीं है। इस लेखका उद्देश्य यही है कि उक्त विचारधाराकी समृद्धिमें जो जैन विद्वानोंने सहयोग दिया है उसका कुछ दिग्दर्शन कराया जाय। जैन विद्वानोंने पाकृत, श्रापम्रं श, गुजराती, हिन्दी, राजस्थानी, तेलगु, तामिल, झादि भाषाओं साहित्यकी तरह संस्कृत भाषाके साहित्यकी समृद्धिमें बद्दा भाग लिया है। विद्वान्त, झागम, न्याय, व्याकरण, काव्य, नाटक, चन्यू, ज्तोतिष, आयुर्वेद कोष, झलङ्कार, इन्द, गिश्रत, राजनीति, सुभाषित आदिके स्रेत्रमें जैन लेखकोंकी मृल्यवान संस्कृत रचनाएं उपलब्ध है। इस प्रकार लोज करने पर जैन संस्कृत साहित्य विद्याल रूपमें हमारे सामने उपस्थित होता है। उस विद्याल साहित्यका पूर्ण परिचय कराना इस झल्यकाय लेखमें सम्भव नहीं है। यहां हम केवल उन बैन रचनाओंकी सूचना देना चाहते हैं जो महत्त्वपूर्ण हैं। जैन सैद्धान्तिक तथा झारम्भिक प्रन्थोंकी चर्या वान क्षेत्रकर छोड रहे हैं।

# जैनन्याय---

वैन न्यायके मौलिक तत्वोंको सरक्ष और सुनोध रीतिसे प्रतिपादन करने वाले मुख्यतया दो प्रन्य है। प्रयम, अभिनव धर्मभूषणयति-विरचित न्यायदीपिका, दूसरा माणिक्यनन्दिका परीच्चामुल' न्यायदीपिकामें प्रमाण और नयका बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित विवेचन किया गया है। यह एक प्रकरणात्मक संवित रचना है जो तीन प्रकाशोंमें समाप्त हुई है।

गीतमके 'न्यायस्त्र' श्रीर दिङ्नागके 'न्यायप्रवेश' की तरह माणिक्यनन्दिका 'परीचामुख' वैनन्यायका सर्व प्रथम सूत्रप्रन्य है। यह छह परिच्छेदोंमें विभक्त है श्रीर समस्त सूत्र संख्या २०७ है। यह नवमी शतीकी रचना है श्रीर इतनी महत्वपूर्ण है कि उत्तरवर्ती प्रन्यकारोंने इस पर श्रानेक

इस लेखकी प्रावः समग्र सामग्री प• राजकुमारको साहित्याचार्यं द्वारा प्राप्त हुई है। इसके लिए उनको धन्यवाद है।

# संस्कृत खाहित्यके विकासमें जैनविद्यानका सहयोग

विद्याल टीकाएं लिखी हैं। आचार्व प्रभाचन्द्र [७८०-१०६५ ई०] ने इस पर बारह इकार रहाँक परिमाश 'प्रमेयकमलमार्तण्ड' नामक विस्तृत टीका लिखी है। बारहवीं शतीके लघु अनन्तवीर्यने इसी प्रम्थ पर एक 'प्रमेय रत्नमाला' नामकी टीका लिखी है। इसकी रचना-शैली इतनी विशद और प्राञ्चल है और इसमें चर्चित किया गया प्रमेय इतने महत्वका है कि आचार्य हेमचन्द्रने अनेक स्थलों पर अपनी प्रमाश-मीमांसामें इसका शब्दशः और अर्थशः अनुकरश किया है। लघु अनन्तवीर्यने तो माशिक्य-नन्दिक परीचायुलको अकलक्क वचनक्यी समुद्रके मन्यनसे उद्भुत 'न्यायविद्यायुत' अतलाया है।

उपयुक्त दो मौलिकमन्योंके अतिरिक्त अन्य प्रमुख न्यायमन्योंका परिचय देना भी वहीं आप्राणंगिक न होगा। अनेकान्त वादको व्यवस्थित करनेका सर्व प्रथम अय स्वामी समन्तभद्र, (द्वि० या तृ० शती ई०) और सिद्धसेन दिवाकर (खुठों शती ई०) को प्राप्त है स्वामी समन्तभद्रकी आप्तमी-मांचा और युक्त्यगुशासन महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आप्तमीमांचामें एकान्त वादियोंके मन्तव्योकी गम्भीर आलोचना करते हुए आप्तकी मीमांचा की गयी है और युक्तियोंके साथ स्थादाद सिद्धान्त की व्यवस्था की गयी है। इसके ऊपर भट्टाकलक्क (७२०-७८० ई०) का अप्रश्रती विवरण उपलब्ध है तथा आचार्य विद्यानन्दि (९ वीं० श० ई०) का "अप्रसहस्त्री" नामक विस्तृत भाष्य और वसुनन्दिकी (देवागभद्रति) नामक टीका प्राप्य हैं। युक्तयगुशासनमें जैन शासनकी निदींवता सयुक्तिक सिद्ध की गयी है। इसी प्रकार सिद्धसेन दिवाकर द्वारा अपनी स्तुति प्रधान बत्तीसियोंमें और महत्वपूर्ण सन्मिततर्क भाष्य में बहुत ही स्वष्ट रीतिसे तस्कालीन प्रचित्तत एकान्तवादोंका स्थाद्वाद सिद्धान्तके साथ किया गया समन्वय दिखलायी देता है।

भट्टाकलक्कदेव वैनन्यायके प्रस्थापक माने जाते हैं और इनके पश्चाद्रावी समस्त जैन तार्किक इनके द्वारा व्यवस्थित न्याय मार्गका अनुकरण करते हुए हो दृष्टिगोचर होते हैं। इनकी अध्याती, न्यायिनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, स्वधीयस्त्रय और प्रमाणसंग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक रचनाएं हैं। इनकी समस्त रचनाएं जटिल और दुवांघ हैं। परन्तु वे इतनी गम्भीर हैं कि उनमें 'गागर में सागर' की तरह पदे पदे जैन दार्शनिक तत्वशन भरा पहा है।

श्राठवीं शतीके विद्वान श्राचार्य हरिभद्रकी श्रनेकान्तवयपताका तथा षट्दर्शनसमुख्य मूल्यवान श्रीर सारपूर्ण कृतियां है। ईसाकी नवीं शतीके अकाण्ड श्राचार्य विद्यानन्दि के श्रष्टसहस्सी, श्रातपरीचा श्रीर तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, श्रादि रचनाश्रोमें भी एक विशाल किन्तु श्रालोचना पूर्ण श्रद्धुत-विचार-राशि विखरी हुई दिखलायी देती है। इनकी अमाग्रपरीचा नामक रचनामें विभिन्न प्रामाग्रिक मान्यताश्रोकी श्रालोचना की गयी है श्रीर श्रकलञ्च-सम्मत अमाग्रोका स्युक्तिक समर्थन किया गया है। सुप्रसिद्ध

१, अनलक्ष्वचीऽम्भोषेरद्वं येन धीमता ।

न्याय विद्यामृतं तसी नमी "माणिक्यनन्तिने ।" 'प्रभेषर्तनपाला' ए० २.

# क्यों-प्रमिनंन्दनं-प्रन्थ

तार्किक प्रभाचन्द्र खाचार्यने अपने दीर्घकाय प्रमेयकमलमार्तण्ड श्रीर न्यायकुमुदचन्द्र में जैन प्रमाण शास्त्र सम्माण स्थाप्त समस्त विषयोंकी विस्तृत और व्यवस्थित विवेचना की है। तथा ग्यारवीं शतीके विद्वान् समस्य येदेवने विद्वाने दिवाकरकृत सन्मतितर्ककी टीकाके व्यावसे समस्त दार्शनिक वादोंका संग्रह किया है। बारहवीं शतीके विद्वान् वादी देवरावस्त्रिका स्थाद्वादरलाकर भी एक महत्वपूर्या ग्रन्थ है तथा कलिकास सर्वक आचार्य हेमचन्द्रकी प्रमास्त्रमीमांसा भी जैन न्यायकी एक खनूठी रचना है।

उक्त रचनाएं नध्यन्यायकी शैलीसे एक दम अस्पृष्ट हैं। हां, विमलदासकी सप्तभंगतरिङ्गाची और वाचक वशोविजयबी द्वारा लिखित अनेकान्तव्यवस्था, शास्त्रवार्तासमुख्य तथा अष्टस्क्षीकी टीका अवस्य ही नव्यन्यायकी शैलीसे लिखित प्रतीत होती हैं।

### <u>ध्याकरण</u>

आचार्य पूज्यपाद (वि॰ छुटीं श०) का 'जैननेन्द्र व्याकरण' सर्व प्रथम जैन व्याकरण प्रन्य कमाना जाता है। महाकवि धनक्षय (८वीं श०) ने इसे 'अपश्चिम रतन '' बतलाया है ? इस प्रन्थ पर निम्न जिल्लित चार टीकाएं उपलब्ध हैं:—

(१) स्रभयनन्दिकृत महादृत्ति, (२) प्रभाषनद्रकृत ग्रब्दाम्भोनभास्कर, (३) स्राचार्य भुत-कीर्तिकृत पञ्चवस्तु-प्रक्रिया तथा (४) पं॰ महाचन्द्रकृत सञ्जैनेन्द्र।

मस्तुत वैनेन्द्रव्याकरणके दो मकारके स्त्रपाठ पाये वाते हैं। प्रथम स्त्र-पाठके दर्शन उपिर सिसित चार टीका-प्रव्योमें होते हैं और दूखरे स्त्रपाठके शब्दार्थाव-चिन्द्रका' तथा शब्दार्थावप्रिकया' में। पहले पाठमें २००० सूत्र हैं। यह स्त्रपाठ पायिग्गियकी स्त्र-पद्धतिके समान है। इसे सर्वाङ्ग सम्पन्न बनाने की दृष्टिसे महावृत्तिमें अनेक वार्तिक और उपसंख्याओंका निवेश किया गया है। दूसरे स्त्र-पाठमें २७०० स्त्र हैं। पहले स्त्र पाठकी अपेदा इसमें ७०० स्त्र अधिक हैं और इसी कारण इसमें एक भी वार्तिक आदिका उपयोग नहीं हुआ है। इस संशोधित और परिवर्द्धित संस्करणका नाम शाब्दार्थव है। इसके कर्ता गुयानन्दि (वि०१० श०) आचार्य हैं। शब्दार्थाव पर भी दो टीकाएं उपलब्ध हैं:—(१) शब्दार्थाव चिन्द्रका और (२) शब्दार्थावप्रक्रिया। शब्दार्थावचिन्द्रका सोमदेव मुनिने वि० सं०१ २६२ में सिखकर समास की है और शब्दार्थावप्रक्रियाकार भी वारहवीं शतीके चारूकीर्ति पण्डिताचार्थ अनुमानित किये गये हैं।

१. "प्रमाणमककद्भस्य पूज्यपादस्य सञ्जणम् ।

यनःजयक्षेः काच्यं रत्नत्रथमपदिचम ॥" धनन्जय नाममाला,

जैन साहित्य और इतिहास (पं० नाथूराम प्रेमी) का 'देवनन्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकरण'
 शीर्थक निवन्य ।

## संस्कृत साहित्यके विकासमें जैनविद्वानोंका तहबीत

महाराज आमोधवर्ष (प्रथम ) के समकाशीन शाकटायन या पाल्यकीर्तिका शाकटायन (शब्दानुशासन) व्याकरका भी महत्वपूर्ण रचना है। प्रस्तुत व्याकरका पर निम्नाङ्कित सात टीकाएं उपसन्व है—

(१) अप्रमोधवृत्ति—शाकटागनके शब्दानुशासन पर स्वयं सूत्रकार द्वारा लिखी गयी यह सर्वाधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण टीका है। राष्ट्रकृट नरेश अभीपवर्षको लच्यमें रखते हुए ही इसका उक्त नामकरण किया गया प्रतीत होता है। (२) शाकटायन न्यास—अप्रोधवृत्ति पर प्रभावन्द्राचार्य द्वारा विरचित यह न्यास है। इसके केवल दी अध्याय ही उपलब्ध हैं। (३) चिन्तामणि टीका (लचीयसी हति)—इसके रचिता यज्ञवर्मा हैं। आरे अप्रोधवृत्तिको संज्ञित करके ही इसकी रचना की गयी है। (४) मिण प्रकाशिका—इसके कर्त्ता अजितसेनाचार्य हैं। (५) प्रक्रियासंग्रह—महोबोदीश्चितकी सिद्धान्तकोमुदोक्ती पद्धतिपर लिखी गयी यह एक मिल्या टीका है, इसके कर्ता अभयवन्द्र आचार्य हैं। (६) शाकटायन-टीका—भावसेन जैविद्यदेवने इसकी रचना की है। यह कातन्त्रको रूपमाला टीकाके भी रचिता है। (७) रूप-सिद्धि—लघुकांमुदीके समान यह एक अल्पकाय टीका है। इसके कर्ता द्वापाल (वि० ११ वाँ श०) मुनि हैं।

आचार्य हेमचन्द्रका सिद्धहेम शब्दानुशासन भी महत्वपूर्यां रचना है। यह इतनी आकर्षक रचना रही है कि इसके आधारपर तैयार किये गये अनेक व्याकरण प्रन्थ उपलब्ध होते हैं। इनके आतिरिक्त अन्य अनेक जैन व्याकरण प्रन्य जैनाचार्योंने सिखे हैं और अनेक जैनेतर व्याकरण प्रन्थोंपर महत्वपूर्ण टीकाएं भी लिखी हैं। पूच्यपादने पाश्चिनीय व्याकरणपर 'शब्दावतार' नामक एक न्यास लिखा था जो सम्प्रति अप्राप्य है और जैनाचार्यों द्वारा सारस्वत व्याकरणपर सिक्षित विभिन्न बीस टीकाएं आज भी उपलब्ध हैं'।

शर्ववर्मका कार्तत्र व्याकरण भी एक सुवीध और संश्वित व्याकरण है तथा इसपर भी विभिन्न चौदह टीकाएँ प्राप्त हैं।

## अलहार--

श्चलंकार विषयमें भी जैनाचार्योंकी महत्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध हैं । हेमचन्द्र श्चीर वाग्भटके काव्यानुशासन तथा वाग्मटका वाग्मटालंकार महत्वकी रचनाएं हैं । अजितसेन आचार्यकी श्वलंकार-चिन्तामणि और श्रमरचन्द्रकी काव्यकल्पलता बहुत ही स्कल रचनाएं हैं ।

जैनेतर क्रलंकार शास्त्रोपर भी बैनाचार्गोकी कविषय टीकाएं पायी जाती हैं। काव्यप्रकाशके कपर मानुचन्द्रगांक, माखिक्यचन्द्र, जयनिद्द्ष्रि और यशोविजयगांक (तपागच्छ) की टीकाएं

१. जिन्तरत्नकोश्च ( मण् औ० रि० इ०, पूना )।

## वर्षी-स्थितन्दन-ग्रन्थ

उपसम्ब हैं ! इसके सिवा दण्डीके कान्यादर्शपर त्रिभुवनचन्द्रकृत टीका पायी जाती है और रुद्रदके कान्यालंकार पर नेमिसाधु (११२५ वि॰ सं०) के टिप्पण भी सारपूर्ण हैं ।

#### नाटक--

नाटकीय सहित्यके स्वनमें भी बैन साहित्यकारोंने ख्रपनी प्रतिभाका उपयोग किया है। उभयभाषा-कथिचकवर्ती हस्तिमल्ल (१३ वीं श०) के विकान्तकौरव (वयकुमार-सुलोचना), सुभद्राहरस्स, मैथिलीकल्यास, ख्रोर ख्रञ्जनापवनच्वय उल्लेखनीय नाटक हैं। भ्रादिके दो नाटक महाभारतीय कथाके ख्राधार पर रचे गये हैं ख्रोर उत्तरके दो रामकथाके ख्राधार पर। हमचन्द्र ख्राचार्यके शिष्य रामचन्द्रस्रिके ख्रनेक नाटक उपलब्ध हैं। जिसमें नलविवाह, सत्य हरिक्षन्द्र, कौमुदीमित्रानन्द, राघवाश्युद्य, निर्भयभीमध्यायोग, ख्रादि नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं।

श्रीकृष्णामिश्रके 'प्रवेषच्यन्त्रोदय' की पद्धति पर क्ष्पकात्मक (Allegorical) शैलीमें लिखा गया यशःपाल (१६ वीं सदी) का मोहराजपराजय एक सुप्रविद्ध नाटक है। इसी शैलीमें लिखे गये बादिचन्द्रसूरिकृत ज्ञानसूर्योदय तथा यशश्चन्द्रकृत मुदित-कुमुदचन्द्र असाम्प्रदायिक नाटक हैं। इनके अतिरिक्त जयसिंहका हम्मीरमदमर्थन नामक एक ऐतिहासिक नाटक भी उपलब्ध है।

### काञ्य---

जैन काव्य-साहित्य भी अपने टंगका निराला है। काव्य-साहित्यसे इतारा आशय गराकाव्य, महाकाव्य, चित्रकाव्य, चित्रकाव्य, चित्रकाव्य और दूतकाव्योंसे हैं। गराकाव्यमें धनपालकी तिलकमञ्जरी (९७० है०) और श्रोयडदेव (बादीभसिंह ११ वीं सर्वा) की गराचिन्तामिया महाकिष बायकृत कादम्बरीके जोडकी रचनाएं हैं।

महाकान्यमें हरिचन्द्रका धर्मशर्मांन्युद्य, बीरनन्दि का चन्द्रप्रभचरित, श्रभयदेवका जयन्त-विजय, श्रर्श्हश्वका मुनिसुन्तकान्य, बादिराजका पाश्चेनायचरित, बाग्भटका नेमिनिर्वास्यकान्य, मुनिचन्द्रका शान्तिनायचरित और महासेनका प्रयुग्नचरित, श्रादि उत्कृष्ट कोटिके महाकान्य तथा कान्य है। चरितकान्यमें जटासिंहनन्दिका वराङ्गचरित, रायमल्लका जम्बूस्वामीचरित, श्रसंग कविका महाबीरचरित, श्रादि उत्तम चरितकान्य माने बाते हैं।

चम्पूकाव्यमें आचार्य सोमदेवका यशस्तिलकचम्पू (वि॰ १०१६) बहुत ही स्थातिप्राप्त रचना है। अनेक विद्वानोंके विचारमें उपलब्ध संस्कृत साहित्यमें इसके बोड़का एक भी चम्पूकाव्य नहीं है। हरिश्चन्द्र महाकविका बीचन्वरचम्पू तथा आईहासका पुरुदेवचम्पू (१३ वीं शती) भी उच कोटिकी

# संस्कृत साहित्यके विकासमें जैनविद्रानीका सहयोग

रखनाएं हैं। चित्रकाक्यमें महाकवि धनस्रव (द वैं॰ शु॰) का द्विस्थान, शान्तिराजका पञ्चसन्थान, हमचन्द्र तथा मेथविजयगयीके सससन्धान, जगनाय (१६६६ वि॰ सं॰) का चतुर्विशति सन्धान तथा जिनसेनाचार्यका पाश्वांग्युद्य उक्षमकोटिके चित्रकाव्य हैं।

वृतकाब्यमें मेघवृतकी पद्धति पर किसे गये वादिचन्द्रका पथनवृत, चरितसुन्दरका शीसवृत, विनयप्रभका चन्द्रवृत, विक्रमका नेमिवृत श्रीर वयतिसक्द्रित धर्मवृत उल्लेखनीय वृत-काव्य हैं।

इनके ऋतिरिक्त चन्द्रप्रभस्रिका प्रभावकचरित, भेरुतुङ्गकृत प्रवन्धचिन्तामिश्च (१२०६ ई०) राजशैखरका प्रवन्धकोष (१३४२ ई०) ऋादि प्रवन्धकाव्य ऐतिहासिक दृष्टिसे बहे हो महत्वपूर्या है।

### छन्दशास--

कुन्दरास्त्र पर भी बैन विदानोंकी मूल्यवान रचनाएं उपलब्ध हैं। जयकीर्ति (११६२) का स्वीपक कुन्दीऽनुशासन तथा आचार्य हेमचन्द्रका स्वीपक कुन्दीऽनुशासन महत्वकी रचनाएं हैं। जयकीर्तिन आपने कुन्दीऽनुशासनके अन्तमें लिखा है कि उन्होंने माण्डब्य, पिङ्गल, जनाभय, वैतव, भीपूज्यपाद और जयदेव आदिके कुन्दशास्त्रोंके द्याधारपर अपने कुन्दीऽनुशासनकी रचना की हैं। वाग्भटका कुन्दीऽनुशासन भी इसी कोटिकी रचना है और इसपर इनकी स्वीपक टीका भी है। रावशेखरसूरि (११७९ वि०) का कुन्द:शेखर और रत्नमंज्या भी उल्लोखनीय रचनाएं हैं।

इसके स्नतिरिक्त जैनेतर छन्दशास्त्रों पर भी जैनाचार्योकी टीकाएं पायी साती हैं। केदारभट्टके हत्तरस्नाकर पर सोमचन्द्रगयाी, स्नेमहंसगयी, समयसुन्दर उपाध्याय, स्नास्त स्नीर मेहसुंदर, स्नादिकी टीकाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कालिदासके शुतबोध पर भी हर्षकीर्ति, इंसराज, स्नीर कान्तिविजयगयीकी टीकाएं प्राप्य है। संस्कृत भाषाके छन्दःशास्त्रोंके सिवा प्राकृत स्नीर स्नपन्नंश भाषाके छन्द शास्त्रोंपर भी जैनाचर्योकी महत्वपूर्ण टीकाएं उपलब्ध हैं।

## कोश--

कोशके त्रेत्रमें भी जैन साहित्यकारीन अपनी लेखनीका यथेष्ट कौशल मदर्शित किया है। अमरसिंहगणीकृत अमरकोष संस्कृतक समाजमें स्वोंपयोगी और सर्वोत्तम कोष माना जाता है। उसका पठन-पाठन भी अन्य कोषोंकी अपेत्वा सर्वाचिक रूपमें प्रचलित है। धनञ्जयकृत धनञ्जय नाममाला दो सौ दलोकोंकी अल्पकाय रचना होने पर भी बहुत ही उपयोगी है। प्राथमिक कलाके विद्यार्थियोंके लिए जैनसमाजमें इसका खूब ही प्रचलन है।

१ मोडन्य-पिहल-जनाश्रय-सेत्रवारूय, श्रीपुरुषपाद-जयदंव वृषादिकानाम् । छन्दांसि बीध्य विविधानपि सत्प्रयोगाम्, छन्दोऽनुशासनमिदं जयकीर्तिनोक्तम् ॥

### पर्धी समिनन्दन-प्रन्थ

श्रमरकोषकी टीका ( ध्याख्यासुधाख्या ) की तरह इसपर भी श्रमरकीर्तिका एक भाष्य उपलब्ध है। इस प्रसङ्गमें श्राचार्य हेमचन्द्र विरचित श्रभिधानचिन्तामिण नाममाला एक उल्लेखनीय कोशकृति है। श्रीधरसेनका विश्वलीचनकोष, जिसका श्रपरनाम मुकावली है एक विशिष्ट श्रीर श्रपने ढंगकी श्रमूठी रचना है। इसमें ककारान्तादि व्यक्षनोंके कमसे शब्दोंकी संकलना की गयी है जो एकदम नवीन है।

### मन्त्रशास--

मन्त्र शास्त्रपर भी जैन रचनाएं उपलब्ब हैं । विकासकी ग्यारहवीं सदीके अन्त श्रीर वारहवीं के आदि वादान् मिल्लवेखका भैरवपद्मावतीकल्प, सरंखती-मन्त्रकल्प और क्वालामालिनीकल्प महत्वपूर्ण रचनाएं हैं । भैरव प्रधावती-कल्पमें, मन्त्री-लक्ष्य, सक्ती-करण, देक्यचँन, द्वादशरिक्षकामन्त्रीदार, क्रोधाविस्तरभन, अङ्गनाकर्षण, वशीकरण यन्त्र, निमित्त, वशीकरण तन्त्र और गावहमन्त्र नामक दस अधिकार हैं तथा इसपर बन्धुवेखका एक संस्कृत विवरण भी उपलब्ब हैं । ज्वाला-मालिनीकल्प नामक एक अन्य रचना इन्द्रनिद्की भी उपलब्ब है वो शक संव ८६१ में मान्यकेट में रची गयी थी । विद्यानुवाद या विद्यानुशासन नामक एक और भी महत्त्वपूर्ण रचना है वो २४ अध्यायोंमें विभक्त है । यह मिल्लवेखान्यान्यार्थकी कृति बतलायी जाती है; परन्तु अन्तः परीच्च गतीत होता है कि इसे मिल्लवेखके किती उत्तरकर्ती विद्यान्ते प्रयित किया है । इनके अतिरिक्त इस्तिमल्लका विद्यानुवादाङ्ग तथा भक्तामर-स्तोत्र मन्त्र भी उल्लेखनीय रचनाएं हैं ।

# सुभाषित और राजनीति--

मुभाषित और राजनीतिसे सम्बन्धित साहित्यके खजनमें भी जैन लेखकोंने पर्याप्त योगदान दिया है। इस प्रसङ्गमें आचार्य अमितगतिका सुभाषित रत्नसन्दोह (१०५० वि०) एक सुन्दर रचना है। इसमें सांसारिक विषय-निराकरण, मायाइंकार-निराकरण, इन्द्रियनिग्रहोपदेश, स्त्रीगुणदोष विचार, देवनिकपण आदि बसीस प्रकरण हैं। प्रत्येक प्रकरण बीस बीस, पश्चीस पश्चीस पर्योमें समाप्त हुआ है। सोमप्रभक्ती स्त्रमुक्तावली, सकलकोर्तिकी सुभाषितावली, आचार्य शुभचन्द्रका शानार्णव, हमचन्द्रा-चार्यका बोगशास्त्र, आदि उचकोटिके सुभाषित ग्रन्थ हैं। इनमें से अन्तिम दोनों ग्रन्थोमें योगशास्त्रका महत्त्वपूर्ण निक्रपण है।

राजनीतिमें सोमदेवस् रिका नीतिबाक्यामृत बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है । सोमदेवस् रिने स्थाने समयमें उपलब्ध होने वाले समस्त राजनैतिक भ्योर अर्थशास्त्रीय साहित्यका मन्यन करके इस

इस ग्रन्थको श्रीसाराभाई मणिकाल नवाब अहमदाबादने सरस्वतीकल्य तथा अनेक परिशिष्टोंके साथ गुजराती अनुवाद सदित प्रकाशित किया है।

२. जैन साहित्य और हतिहास ( श्री एं॰ नाशूराम प्रेमी ) ए॰ ४१५।

# संस्कृत खाहित्यके विकासमें बैनविद्वानोंका सहयोग

सारवत् नीतिवाक्यामृतका स्वन किया है, श्वतः यह रचना श्वपने दंगकी मीलिक और मूल्यवान् है। आयुर्वेद---

आयुर्वेदके सम्बन्धमें भी कुछ जैन रचनाएं उपलब्ध हैं। उग्रादित्यका कत्यासकारक, पूक्य-पादका वैद्यसार अच्छी रचनाएं हैं। पंडितप्रवर आशाधर (१३ वीं सदी) ने वाग्भट या चरकसंहितापर एक अष्टाङ्ग हृदयोधीतिनी नामक टोका लिखी थी, परन्तु सम्प्रति वह अप्राप्य है। चामुण्डरायकृत नरचिकित्सा, मिह्नियाकृत बालग्रहचिकित्सा तथा सोमप्रभाचार्यका रस-प्रयोग भी उपयोगी रचनाएं हैं।

# कला और विज्ञान-

जैनाचारोंने वैज्ञानिक साहित्यके ऊपर भी अपनी सेखनी चलायी। इंसदेव (१३ वी सदी) का मृगपद्यीशःस एक उत्कृष्ट कोटिको रचना मालूम देती है। इसमें १७१२ पद्य हैं और इसकी एक पाण्डुलिपि त्रिवेन्दमकी राजकीय पुस्तकागारमें सुरक्षित हैं। इसके श्रांतिरिक चामुण्डराय कृत कूपवलकान, वनस्पतित्वरूप, निधानादिपरीद्याशास, घादुसार, धनुवेंद, रत्नपरीद्या, विकानार्याव आदि अन्य भी उल्लेखनीय वैशानिक रचनाएं है।

# ज्योतिष, साम्रुद्रिक तथा स्वमशास—

ज्योतिषशास्त्रके सम्बन्धमें जैनाचार्योकी महत्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध है, गणित और फिलत दौनों भागोंके ऊपर ज्योतिर्प्रन्थ पाये जाते हैं। जैनाचार्योने गणित ज्योतिष् सम्बन्धो विषयका प्रतिपादन करनेके लिए पारीगणित, बीजगणित, रेखागणित, जिकोग्रिमिति, गोलीय रेखागणित, ज्यापीय एवं वकीय त्रिकोग्रिमिति, प्रतिभागणित, श्रृहोकितगणित, पञ्चाङ्ग निर्माणगणित, जन्मपत्र निर्माणगणित, प्रह्मोकितगणित, पञ्चाङ्ग निर्माणगणित, जन्मपत्र निर्माणगणित, पञ्चाङ्ग निर्माणगणित, जन्मपत्र निर्माणगणित, पञ्चाङ्ग निर्माणगणित, पञ्चाङ्ग निर्माणगणित, जन्मपत्र निर्माणगणित, पञ्चाङ्ग निर्माणगणित, जन्मपत्र निर्माणगणित, पञ्चाङ्ग निर्माणगणित, पञ्चाङ्ग निर्माणगणित, जन्मपत्र निर्माणगणित, पञ्चाङ्ग निर्माण

जैनगिशातके विकासका स्वर्ण्युग छुठवींसे बारहवीं शती तक है। इस बीच आनेक महत्वपूर्णं गिशात प्रत्योंका प्रथम हुआ है। इसके पहलेकी कोई स्वतन्त्र रचना उपलब्ध नहीं है। कतिपय आगिमिक प्रत्योंमें अवस्य गिशात सम्बन्धी कुछ बीजसूत्र पाये जाते हैं।

स्वंप्रकृति तथा चन्द्रप्रकृति प्राकृतकी रचनाएं होने पर भी जैनगियतकी क्रास्यन्त महत्वपूर्यं तथा प्राचीन रचनाएं हैं। इनमें सूर्य और चन्द्रसे तथा इनके ग्रह, तारा, मण्डल, क्यादिसे सम्बन्धित गियत तथा अनेक विद्वानोंका उल्लेख हृष्टिगोचर होता है। इनके ख्रातिरिक्त महाबीराचार्य (९ वॉ सदी) का गियतसारसंग्रह; श्रीधरदेवका गियतशास्त्र, हमप्रभस्रिका त्रैलोक्यप्रकाश और सिहतिलक-स्रिका गियातितलक, आदि प्रन्य भी सारगर्भित क्रीर उपयोगी है।

फिलत ज्योतिषसे सम्बन्धित होराशास्त्र, संहिताशास्त्र, सहूर्तशास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र, प्रश्नशास्त्र

#### वर्णी-प्रभिनन्दन-प्रन्य

स्रोर स्वप्नशास्त्र स्नादि पर भी जैनाचार्योन स्नपनी रचनाश्चोंमें पर्यात प्रकाश डाला है स्रोर स्ननेक मीलिक प्रन्य भी लिखे हैं। इस प्रवङ्गमें चन्द्रसेन मुनिका केवलकान होरा, दामनन्दिके शिष्य भट्टवासरका स्नायकानतिलक चन्द्रोन्मीसन प्रश्न, भद्रबाहु निमित्तशास्त्र, श्चर्षकाण्ड, मुहूर्तदर्पण, जिनपाल गस्त्रीका स्वप्नविचार तथा दुर्लभरावकी स्वप्नचिन्तामिण, स्नादि उपयोगी प्रन्य हैं।

वैसा ऊपर कहा गया है, इस केखमें संस्कृत साहित्यके विषयमें जैन विद्वानोंके मूल्यवान् सहयोगका केवल दिग्दर्शन ही कराया गया है। संस्कृत साहित्यके प्रेमियोंको उन आदरणीय जैनविद्वानोंका कृतक ही होना चाहिए। हमारा यह कर्तव्य है कि हम हृदयसे इस महान् साहित्यसे परिचय प्राप्त करें और यथासम्भव उसका संस्कृत समाजमें प्रचार करें।



# स्वामी समन्तभद्र तथा पाटलिपुत्र

भी हो० जी॰ महाजन

'पूर्व पाटलिपुत्र मध्यनगरे भेरी मया ताडिता, पद्यानमालव सिन्धु उक विषये काञ्चीपुरे वैदिहो। माप्तोऽहं करहाटंक बहुमटं विद्योत्कटं संघटं, वादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्ट्कविकीडितम्' ॥'

अवग्र बेलगोलाके शिलालेखका यह रखोक आचार्य स्वामी समन्तभद्रके नामको पाटिलपुत्रसे सम्बद्ध करता है। कतिपय विद्वानोंका मत है कि स्वामीन मगवके पाटिलपुत्रकी यात्राको थी। श्री पं० गुगलिकशोर मुखतार भी अवग्र वेलगोलकी ऐतिहासिकताके कारग्र उक्त विचारसे सहमत हैं । किन्तु सन् '४५—'४६ की भा० हतिहास परिभद्के निमित्तसे दिख्ण जाते समय कडलोर जानेका अवसर मिला। किसी समय यह स्थान 'पाटिलपुत्र' नामसे स्थात था यह सुनते ही विचार आया कि उक्त शिलाबोलका पाटिलपुत्र मगवकी राजधानी थी अथवा दक्षिण भारतका यह प्राचीन स्थान ?

विचारना यह है कि स्वामी पाटलिपुत्र क्यों गये हों गे ? क्या उस समय यह नगर शिक्षा तथा संस्कृतिका कंन्द्र था ? क्या मगभकी राजधानी होनेके कारण यह नगर सुसमृद्ध था ? चन्द्रगृप्त मौर्य तथा उसके प्रधान वंशधरोंके कालमें पाटलिपुत्र राजनगरीके वैभव तथा गुर्गोसे समलंकृत था । ई० पू० दूसरी शतीमें (१८४ ई० पू०) मौर्य साम्राज्यको समाप्त करके शुंगवंशके संस्थापक पुष्यमित्र तथा उसके पुत्र अग्निमित्रके हाथों आते ही युद्धमें ध्वस्त पाटलिपुत्र राजकृपासे भी विश्वत कर दिया गया था । शुंगोंकी राजधानी विदिशा (मेलला) चली गयी थी जिसके खण्डहर वैसनगरमें आज भी विद्यमान हैं। शुंगोंकी दूसरी राजधानी उन्जैनी थी ।

इस्तिगुम्का शिलालेख द्वारा युविख्यात कलिंगराज एल खारवेलने ई॰ पू॰ प्रथम शतीमें मगध

१. शि. सं. ५४ ( प्राचीन ) ६७ ( नवीन ) पू. स. १०६० में क्रिस्तित 'मल्किवेग प्रशस्ति'

२. आप्तमीमांसा पृ ४ तथा स्वामी समन्तगद्र ( पं. जुगरू किशोर मुस्तार )

३. टी. एक शाहका 'प्रश्चीन मारत' मा. ४ ए. ११३--४।

### वर्धी श्रीभनन्दन-ग्रन्थ

्पर भाकमया किया था। इस युद्धमें भ्रश्निमित्रको दास राजा (सामन्त ) ही नहीं बनना पड़ा भ्रपित खारवेशाने पाटलिएत पर ऐसा प्रहार किया कि वह ध्वस्त हो गयी श्रीर झतीत वैभव तथा महत्ताको एनः प्राप्त न कर सकी। अवतक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिसके आधार पर यह कल्पनाकी वा सके कि स्वामीके समयमें पाटलिएनके गये दिन वापस आगये हों गे । स्वामीका बह-मान्य समय शक सं० ६० या १३८ ई॰ है फलतः उपयुक्त घटना क्रमके आधारसे तो यही कहा वा सकता है कि इन दिनों मगधका पाटलियुत्र श्रवनति पथपर ही श्रवसर रहा होगा । फलतः शिखा संस्कृतिके विकासकी वहां कल्पना करना दःशाहत होगा । इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि अपनी पहोसके तामिलनाहु प्रदेशमें ही रियत प्रमुख शिज्ञा-संस्कृति केन्द्र काञ्चीवरम (काञ्चीपुरम्) मदुरा, ब्रादिकी होइकर वे सुद्रवर्ती पाटलिपुत्र क्यों जाते ? उरयूर, काञ्ची, मदुरा, भादलपुर, श्लादिमें वैनमठों, वहतियों तथा पहित्योंको भरमार यो र। यह भी अनुमान है कि स्वामीने काञ्जी या निकटस्य प्रदेशमें दीक्षा ली हो गी 3 । इसके बाद उन्हें भरमक रोग 'भरमक व्याघि' हो गया था । तब क्रपने जीवनको खतरेमें डालकर इतनी लम्बी तथा व्यर्थ यात्रा क्यों की हो गी १ शिलालेखपर विचार करनेसे इतना तो कलकता है कि जन्म तथा दीका स्थानसे निकट दक्किण पाटलिएपको स्थामीने अविजित नहीं को हा हो गा<sup>प</sup> । क्यों कि उपरिशिखित दिख्यां भारतीय समुकत नगरों में भाटकपर (पाटिलपुत्र ) भी था। इन शिक्षा-इंस्कृति केन्द्रोंमें वैदिक, बैन तथा बौद्धोंके बीच अनेक शास्त्रार्थ भी हुए ये। प्राचीन युगमें इसका तामिल नाम 'तिरुपादरीपुलियूर' श्रथवा तिरुप्यापुलियूर था, तथा जो मद्रास प्रेसीडेंसीके आर्काट जिल्लेका मुख्य स्थान वर्तमान कडलीर है"।

इसकी प्राचीन वस्ती 'पेट्टा' है को वर्तमान नगरसे दो मील दूर है। यहांपर खाढे चार फुट जंचा जिनकिम्ब मिला था जिसे मंडम प्रामके व्यक्तिने विष्णुमूर्ति समक्त कर अपने प्राममें दृद्धके नीचे विराज कर पूजना प्रारम्भ कर दिया था। तैलादि चढ़ानेसे मूर्तिपर काले धब्बे पड़ गये हैं। यहांसे एक सड़क सौ फुट ऊंचे पहाड़को पार करती हुई गेडीलम नदीके तीरपर स्थित 'त्रिकहिन्द्रपुर को बाती है। यहीं पर भूमिगर्भस्य मन्दिर, मठ, ग्रादि प्राचीन पाटलिपुत्रके भग्नावशेष हैं। ये १२ से १५ मील तकके घेरोमें फैले हैं। तथा इनके अस्तित्वकी सुचना यत्र तत्र ऊपर खड़े या पड़े स्तम्भ श्रादि देते

१. लूईस राध्सकृत श्राणनेकपोलके शिला०, कनांटक शब्दानुशासन, महावशिष्ट. भ. ओ. रि. १, रिपोर्ट (१३३—४) पू. ६२०।

२. स्वामी समन्तमद्भ ५० १२।

३. श्रवण-वेक्गोल शिलालेख (प्राo ) ५४. ( न**० )**१० 'काञ्च्यान्नानाट**कोऽह . . " पय** ।

४. 'स्टडीज इन साउव इण्डियन जैनिजम" पुरु ६० । :ण्डिर ऐण्टी, पृष्टा कि, आदि ।

५, आर्बेलोजिकक सर्वे औफ इण्डिया ७।

है। पल्लव राजकालमें निर्मित विष्णुमन्दिर इनमें प्रधान तथा प्राचीनतम है। गैडिलम नदीके प्रवाह परिकर्तनने भी बहुतसे अवशेषोंको भूगर्तमें सुला दिया है। मंडम प्राममें विराजमान मूर्ति पहिले यहीं पड़ी थी ।

तामिल प्रन्थोंके आधारपर सिद्ध है कि है ॰ सनके प्रारम्भसे राजा महेन्द्रवर्मन (प्रथम ) के शैव होने तक दिवाग पाटिलपुत्र एक समुन्नत नगर या जो कि वर्तमान 'तिकवेदीपुर' हो सकता है। स्वयं शैव हुए श्राप्पर जैन साधुके सम्पर्कसे महेन्द्रवर्मन शैव हुए थे। तथा मुनि न्याप्रपादने पदरि (पाटिल ) वृज्ञके नीचे यहापर शिवपूजा की थी फलतः हसका नाम पादरी (पाटिल ) पुत्र पढ़ गया था। कडलोरसे पन्द्रह मील तूर पनस्ती नगरसे डेट् मीलकी तूरीपर 'तिकवदीकरी स्थान है जो प्राचीन पाटिलपुत्रका उपनगर या। यहां 'गुण्यर-हञ्चरम' नामका एक मन्दिर है जो प्रारम्भमें जैनमन्दिर रहा होगा। यदापि हस समय गर्भग्रहमें विशाल शिवलिंग शालु का (योनिपीठ) में विराजमान है तथापि मन्दिरके बाहर नीमके वृज्ञके नीचे रख दी गयी जैनमूर्ति मन्दिरके इतिहासकी झौर लंकेत करती है। मूर्तिके खण्डित मुख, शिर तथा आसन बतलाते हैं कि मन्दिर किसका या। यदापि साटे तीन कीट उंची प्रभावन हस मूर्तिमें चिन्ह तथा प्रशस्ति लेख नहीं हैं तथापि कलाकी हिससे यह पल्लवकालीन प्रतीत होती है।

उक्त मन्दिरसे कुछ फलांगकी दूरी पर 'बिरतेश्वर' मन्दिर है। स्थूल उन्नत दीवालों तथा गोपुर युक्त इस मन्दिरके मध्यमें एक सरोवर है तथा इसके भीतरी चक्रमें एक जैन पद्मासन झालिष्डत मूर्ति रखी है। यह मूर्ति आकार प्रकारसे उक्त मूर्तिके समान है। यह वही मन्दिर है जहां झप्परने जिन वमें झोड़कर शिवधर्म स्वीकार किया था<sup>3</sup>। ये जन्मसे जैन थे धर्मसेन नामसे मुनि होकर आपने संघके झाचार्य हुए थे। एक दिन 'तिरुनदन कुण्ड' की यात्रार्थ जाते समय संघसे यह होकर लीटे और झपने परिवर्तन के साथ साथ महावीर-मन्दिरको भी विरतेश्वर शैव मन्दिर बना दिया।

हन जैन भमावशेषों तथा तामिल छाहित्य से समृद्ध दिक्ष पाटिलपुत्रका अस्तित्व सिद्ध होता है जैसा कि टोण्डामण्डल, पोन्नारके निवेचन तथा वहां उत्पन्न बीर, निद्धान, आदिके वर्णनसे स्पष्ट हैं । तथा यह श्रादिसम्राट चन्द्रगुप्तमीर्यकी राजधानीके समान हो सम्पन्न बतायो गयी है । देखना यह है कि क्या तिरुपादरीपुलीयूरका पाटलीपुत्र हो सकता है ! 'पादरी' वृक्षके अनुसार इसका नाम पड़ा था। तथा पुली = ज्यात्र और युर = स्थान शुद्ध तामिल हैं। फलतः उक्त घटनाओंसे मुनि व्यात्र-

१. एपी० इ० सा० ६ पू० वेहरे ।

२. तामिल पेरिय, स्बल तथा तेवाम्य पुराण ।

प्रा० ए० चक्रवतींकी तिरुवञ्ख्यर कुरलकी भूमिका।

थ. तामिक 'पाटलियुर पुराण' इ० लि० ग० सं० ११३६।५।

५. पारिजातकां वक महात्म्य, काञ्चीपुराण, तिरुपादिपुछियुर का**काश्म्य**, आदि

### वर्षी अभिनन्दन-प्रन्य

पादका नाम बोड़ देनेसे स्पष्ट 'तिक्पादिलपुलीयुर' बनता है। तामिल पुरायों में पादिल, पाटिल बन आदिके वर्णन भी नगरके अस्तित्यके ही समर्थक हैं। खण्डरों में मिले शिलालेख भी ''तल्लैत्यप तिक्पादिल पुलीयुर'' इसके समर्थक हैं। अप्पर तथा महेन्द्रवर्मनका धर्म परिवर्तन, फलतः जैनधर्मका भीषण दमन तथा जैन संस्कृति केन्द्रका विनाश आदि विद्ध करते हैं कि दिख्या पाटिलपुत्र किसी समय 'जैन जयतु शासनम्' की बय बोषसे अप्लाबित था। इसकी पुष्टि आस-पासके प्रामों में प्राप्त जैनधर्मायतन तथा निविधकाओं दे भी होती है।

फलतः यदि उक्त श्लोकका पाटलिपुत्र दिल्या भारतका या तो संभवतः तोण्डामण्डलस्य तिर = भी पादली = पाटली पुलि = ब्याप्रपाद युर = स्यान हो सकता है। फलतः उक्त विवेचन मनीषियोके लिए साधक ही होगा।



वी० जगदीश अय्यरका आरकाट जिला इतिहास, आर० सर्वे० ई० पृ० ६५ ।

२. दन्तीक्ति ई कि दक्षिण वार्काटके तिरुवन्नभन्ने तथा तिरुक्कोरल्ट्में छः इजार सुनियोकी निर्पधकाएं बनी थीं।

# तिलोयपण्णत्तो और यतिवृषभ

भी पं॰ जुनलिक्शोर मुख्तार, चिश्वाता वीरसेवामन्दिर ग्रंथका सामान्य परिचय और महत्व--

तिलीयपण्याती (त्रिलोकप्रशित) तीन लोकके स्वरूपादिका निरूपक महत्वपूर्य प्रसिद्ध प्राचीन प्रंथ है—प्रसंगीपाल जैनिक्षद्वान्त, पुराग्य और भारतीय हतिहासकी भी कितनी ही सामग्री हसमें है। इसके कामान्यजगत्स्वरूप, नरकलोक, भवनवासिलोक, मनुष्यलोक, तिर्थंक्लोक, व्यन्तरलोक, ज्योतिलोंक, सुरलोक, और तिद्धलोक नामके नौ महा अधिकार हैं। अवान्तर अधिकारोंकी संख्या १८० के लगभग है; क्योंकि द्वितीयादि महाधिकारोंके अवान्तर अधिकार कमशः १५, २४, १६, १६, १७, १७, २१, ५ ऐसे १३१ हैं और चाँचे महाधिकारके जम्मूदीप, धातकी- लण्डद्वीप और पुष्करद्वीप नामके अवान्तर अधिकारोंमें से प्रत्येकके किर सोलह, सोलह (४८) अन्तर- अधिकार हैं। इस तरह यह ग्रंथ अपने विषयका विस्तारसे प्ररूपण करता है। इसका प्रारम्भ सिद्धि कामनाके लिए सिद्धस्मरणम्य निम्न गाथासे होता है—

''श्रहावह-कम्म-वियक्ता णिडिय-कज्ञा पणह-संसारा । विद्य-सयक्रह-सारा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ १ ॥" श्रन्तिम भाग इस प्रकार है—

"पणमह जिणवरवसहं गणहर्वसहं तहेव गुण [हर] वसहं। दृद्रूण परिसवसहं [?] जित्वसहं धम्म-सुल-पाटग-वसहं॥ ६-७८॥ जुण्णिसहवं ऋत्यं करणसहव पमाण होहि कि [?] जं तं। अट्ट-सहस्त-पमाणं तिलोयपरणित णामाप ॥ ७६॥

पवं ऋ।इरिय-पंपरागप तिलोयपराणसीप सिद्धलोयस्वरूवणिरूवणपराणसी णाम णवमो महाहियरो सम्मसो॥

> मगापमावण**हं पवयण-मत्तिप्यचोदिदेण** मया । मणिदं गंधप्यवरं सोहंतु वहु सुदाहरिया ॥ ८० ॥ तिस्रोयप्रणती सम्मत्ता ॥"

### वर्धी सभिनन्दन-प्रन्थ

इन तीन गायाश्चीमें पहली ग्रंथका श्वन्त-मंगल है। इसमें ग्रंथकार यतिष्ठपभाचार्यने, 'जदि-'बसह' पदके द्वारा इलेपरूपसे अपना नाम भी सुचित किया है'। इसके द्वितीय और तृतीय चरण इन् अशुद्ध बान पड़ते हैं। दूसरे चरवामें 'गुरा' के अनन्तर 'हर' और होना चाहिये। देहलीकी प्रतिमें भी पुटित झंशके संकेत पूर्वक उसे हाशियेपर दिया है, जिससे वह उन गुग्राघराचार्यका भी वाचक हो जाता है जिनके 'क्षायपाहुड' सिद्धान्तप्रथपर यतिकृषभने चूर्णिस्त्रोंकी रचना की है और 'ग्रार्था गीति' के लक्कणानुरूप चौथे चरणके समान दूसरेमें २० मात्राएं हो जाती हैं तीसरे चरणका पाठ पहले 'दट्टूरा परिसवसहं' प्रकट किया गया थारे जा देहलोकी प्रतिमें भी पाया जाता है, झीर उसका संस्कृत कप 'इष्ट्रा परिषद् कुपर्भ' दिया था, जिसका ऋर्य होता है—परिषदीमें श्रेष्ट परिषद् [ सभा ] की देखकर । परंतु परिसका अर्थ कोषमें परिषद् नहीं मिलता किंतु स्पर्ध उपलब्ध होता है, परिषद्का बाचक परिता शब्द खीलिंग हैं शायद यह देखकर अथवा किसी दूसरे खड़ात कारणवश हालमें 'दर्टू ख-य रिसिवसहं पाठ दिया है जिसका अर्थ होता है अह भियोंने श्रेष्ठ भ्रष्टिको देखकर परन्त् 'जदिवतहं' की मौजूदगीमें रिसिवसहं यह कोई विशेषता नहीं रखता मुनि, यति, 'ऋषि शब्द प्रायः समान ऋर्यके वाचक है इसलिए वह व्ययं पहता है। पिछलो पाठको लेकर उत्तके स्थान पर 'ब्ट्टूस श्चरित बतहं' पाठ भी सुभाया गया है" स्वीर उसका स्वर्थ सार्थ प्रयोंमें श्रेष्टको देखकर किया है। परंतु अरिसका अर्थ कीशमें आर्थ उपलब्ध नहीं होता; किंतु अर्श [ बवासीर ] नामका रोग विशेष पाया जाता है, आर्थके लिए आरिस शन्दका प्रयोग होता है । यदि आरिसका अर्थ आर्थ श्री मान लिया जाय अथवा 'प' के स्थानपर कल्पना किये गये 'ऋ' के लोप पूर्वक इस चरणको सर्वत्र अनुपलन्थ 'दट्डूगारिसवतह' ऐसा रूप देकर संधिके विश्लेषण द्वारा इसमेंसे आर्थका वाचक आरित शब्द निकास लिया जाने तो भी दट् ठूका पद सबसे अधिक खटकता है इस पदकी मौजूदगीमें गायाके अर्यकी ठीक संगति नहीं बैठती —उसमें प्रयुक्त हुआ 'पर्यामह' [प्रणाम करो ] कियापद कुछ गाभा उत्पन्न करता है और अर्थ सुरागत नहीं हो पाता । अंथकारने यदि दट्ट्य [हम्रा] पदकी अपने विषयमें प्रयुक्त किया है तो दूसरा कियापद भी अपने ही विषयका होना चाहिये या अर्थात् आर्थविषभ या ऋषभ, आदि को देखकर मैंने यह कार्य किया या में प्रशासादि असुक कार्य करता हं

१. दकेष रूपसे नाम-स्वनकी यह पद्भित अनेक अधोर्मे पायी जाती हैं; यथा— गोम्मटसार, नीतिवा क्यापृत और प्रमा-चन्द्रादिके अन्य।

२ जैनहितेषी माग १३, अंक १२, ए० ५२८ ।पर सुहद्ररं पं॰ नाषुराम प्रेमीका छेखा।

३ पाइय-सदमदण्यान कोश । ४ जैनस।हित्य और इतिहास प्र०६।

१ जैनसिद्धांतमास्कर भाग ११ कि० १ ५० ८०। ६ पाइय-सइमहण्णव की छ।

ऐसा कुछ सतलाना चाहिये था, जिसकी गाथा परसे उपलब्धि नहीं होती छौर यदि यह पद दूसरोसे सम्बन्ध रलता है—उन्होंकी प्रेरखाके लिए प्रयुक्त हुआ है—तो दट्ट्रण और 'पराप्रह' दोनों कियापदोंके लिए गाथामें अलग अलग कर्मपदोंकी संगति बेठानी चाहिये, बो कि नहीं बेठती। गाथाके वस्तान्त पदोंमेंसे एकका बाच्य तो हष्टव्य और दूसरेका प्रयाम्य बस्तु हो यह बात संदर्भसे संगत मालूम नहीं होतो। इसलिए 'दट्ट्रण' पदका अस्तित्व यहां बहुत ही खापसिके योग्य जान पहता है। मेरी रायमें यह तीसरा चरण 'दहूण परिस्वसह' के स्थान पर 'दुहुपरीसह-विसहं' होना चाहिये। इससे गाथाके अपनायी गपी है, वहां इसका तीसरा चरण 'दुसह-परीसह-विसहं' दिया है। परीषहके साथ दुसह (दु:सह) और दुट्टु (दुष्टु) दोनों शब्द एक हो धर्यके बाचक है—दोनोंका आश्रय परीषहको बहुत बुरी तथा असस बतलानेका है। लेखकोंकी कृपासे 'दुसह' की अपनेता चुट्टु ' के 'दट्ट्रण' हो जानेकी अधिक सम्भावना है, इसीसे वहां 'दुट्टु' पाठ सुक्ताया गया है वैसे 'दुसह' पाठ भी ठीक है। यहां इतना और भी जान केना चाहिये कि जयवबलामें इस गाथाके दूसरे चरणामें 'गुणवसहं' के स्थानपर 'गुणहरवसहं' पाठ ही दिया है और इस तरह गाथाके दोनों चरणोंमें वो गलती और शुद्ध सुक्तायी गयी है उसकी पुष्टि असे प्रकार हो जाती है।

वूसरी गायामें इस तिलोयपण्यत्तीका परिमाया आठ इबार श्लोक-जितना बतलाया है। साथ ही, एक महत्वकी बात और स्चित की है; वह यह कि यह आठ इबारका परिमाया चूर्यिस्वरूप अर्थका और करया-स्वरूपका जितना परिमाया है उसके बराबर है। इससे दो बात कि लित होती हैं—एक तो यह कि गुयाधराचार्यके कसायपाहुड प्रथपर यतिष्ठूषभने को चूर्यिस्त्र रचे हैं वे इस प्रथसे पहले रचे बा चुके थे, दूसरी यह कि करयास्वरूप' नामका भी कोई ग्रंथ वितृष्ठभके द्वारा रचा गया था को आभी तक उपलब्ध नहीं हुआ, वह भी इस ग्रंथसे पहले बन चुका था। बहुत संभव है कि वह प्रथ उन करयास्त्रीका ही समूह हो जो गियातस्त्र कहलाते हैं और जिनका कितना ही उल्लेख त्रिलोक-प्रतित, गोम्मटसार, त्रिलोकसार और चवला बैसे ग्रंथोमें पाया बाता है। चूर्यिस्त्रों अथवा हिस्स्त्रोंकी संस्था छह हवार श्लोक परिमाया है, अतः करयास्वरूप ग्रन्थकी संस्था दो हवार ख्लोक-परिमाया सम्भनी चाहिये; तभी दोनोंकी संस्था मिलकर आठ हवारका परिमाया इस ग्रन्थका बैठता है। तीसरी गाथामें ध्यह ग्रन्थ ग्रवचनमित्तसे ग्रेरित होकर ग्रंगकी प्रभावनाके लिए रचा गया है, इसमें कहीं कोई भूल हुई हो तो बहुशुत आचार्य उसका संशोधन करें ऐसा निवेदन किया गया है।

# ग्रन्थकार यतिवयम और उनका समय--

प्रन्यमें न रचना-काल दिया है और न प्रन्थकारने आपना कोई परिचय ही दिया है — उक्त दूसरी गायासे इतना ही ध्वनित होता है कि 'वे धर्मस्त्रके पाटकोर्मे श्रेष्ठ थे।' इसलिए प्रन्थकार,

## वर्णी-क्रभिनन्दन-प्रन्थ "

प्रस्थक समय, सम्बन्धादिमें निश्चित रूपसे कुछ कहना सह व नहीं है। चूर्शिस्त्रोंसे माल्म होता है कि यतिहलभ मीट स्प्रकार थे। प्रस्तुत मन्य भी उनके जैनशाक्षोंके वितृत अध्ययनको व्यक्त करता है। उनके सामने 'लोकविनिश्चय', 'संगाहणी (संग्रहणी)' श्रीर 'लोकविभाग [प्राकृत]' जैसे कितने ही ऐसे प्राचीन ग्रन्थ भी मौजूद थे, जो श्राज उपलब्ध नहीं है और जिनका उन्होंने श्रपने हस मन्यमें उल्लेख किया है। उनका यह ग्रन्थ प्रायः प्राचीन ग्रन्थोंके श्राधारपर ही लिखा गया है, हसीसे उन्होंने ग्रन्थकी पीठिकांक श्रन्तमें, ग्रन्थ रचनेकी प्रतिशा करते हुए, उसके विषयको 'श्राहरिय अधुक्कमायाद' (गा० ८६) बतलाया है और महाविकारोंके संविवाक्योंमें प्रयुक्त हुए 'आहरिय परंपरागए' पदके हारा भी हसी बातको पुष्ट किया है, इस तरह यह घोषित किया है कि इस ग्रन्थका मूल विषय उनका स्वरुचित नहीं है, किन्तु आचार्यपरग्पर के श्राधारपर है। रही उपकृष्ध करणस्त्रोंकी बात; वे यदि इनके उस करणस्वरूप ग्रंथके ही श्रंग हैं, जिसकी श्रधिक संभावना है, तब तो कहना ही क्या है वे सब इनके उस विषयके पाण्डल्य, तथा बुद्धिकी प्रखरताके प्रवल्त परिचायक हैं।

अवभवलाके आदिमें मंगलाचरण करते हुए श्रीवीरसेनाचार्यने यतिष्ट्रघभका को स्मरण किया है वह इस प्रकार है---

> "जो अक्रमंखुसीसो अंतेवासी वि णागहरियस्स । सो विचि-सुच-कचा जस्वसहो मे वरं देऊ ॥ = ॥"

इसमें कसायपाहुडकी जयभवला टीकाके मूलाधार वृत्ति ( चूर्णि ;—स्त्रों के कर्ता यतिवृष्भको आर्यमंश्रुका शिष्य श्रीर नागहस्तिका अन्तेवासी बतलाया है। इससे यतिवृष्भके दो गुरुश्रोंके नाम सामने स्राते हैं, जिनके विषयमें अपधवला परसे इतना और जाना जाता है कि श्री गुणभराचार्यने कसाय-पाहुड अपरनाम पेजदोसपाहुडका उपसंहार ( संत्रेप ) करके जो सूत्रगाथाएं रची थीं वे इन दोनोंको आचार्य-परम्परासे प्राप्त हुई थीं और ये उनके सर्वाङ्ग आर्यके जाता थे, इनसे समीचीन अर्थको सुनकर ही यतिवृष्यने, प्रवचन-वात्सस्यसे प्रेरित होकर उन सूत्र गायाओं पर चूर्णिस्त्रोंकी रचना की । ये दोनों जैन-परम्पराके प्राचीन आचार्यों में हैं और इन्हें दिगम्बर तथा स्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंने माना है—स्वेताम्बर सम्प्रदायमें श्रार्थमंश्रुका आर्थमंगु नामसे उल्लेख किया है, मंगु और मंश्रु एकार्यक हैं। घवला, जयधवलामें

१ "पुणो तेण गुणहरमद्वारण्ण णाणपनाद्र-पंचमपुच्न-दसमनत्यु-तदियक्तायगाहुङ-महण्णन-पारण्ण गंधनोच्छे-दस्यण वच्छळपर्वसि-कथ-हियण्ण एवं पेज्जदोसपाहुङ सोळसपदसहस्यपरिमाणं होतं असीदि सदमेसगाहार्हि वनसहारिदं । पुणो ताओ चेबद्धस्तगावाओ आहरिय परंपराण आगच्छमाणाओ अञ्जमंद्य-णाणहत्वीणं पत्ताओ । पुणो तैसि होर्ल्ड् प पादमूळे असीदिसहवाहाणं गुणहरसुहक्रमङ्गिणग्याणमत्यं सम्मं सोऊण अविनसह-महारण्ण प्रथणन्वच्छळेग ज्वण्णिद्धसं कर्व ।"—जबववका

इन दोनों आसार्थों को 'ज्ञामभाग' और महावासक' भी लिखा है' को उनकी महत्ताके छोतक हैं। इन दोनों आसार्थों के सिद्धान्त-विषयक उपदेशों में कहीं कहीं कुछ स्क्रम मतमेद भी रहा है, को वीरसेनकी उनके अन्यों अथवा गुरुपरभ्परासे ज्ञात या इसलिए उन्होंने धवाला तथा जयधवला टीकाओं उसका उल्लेख किया है। ऐसे जिस उपदेशको उन्होंने सर्वाचार्य सम्मत, अव्युष्ठिज सम्प्रदायकमसे चिरकालागत और शिष्य परम्परामें प्रचलित तथा प्रकापित समक्षा है उसे 'पवाइव्वंत' 'पवाइव्वंत' 'पवाइव्वंत' 'पवाइव्वंत' अथवा है और जो ऐसा नहीं उसे 'अपवाइव्वंत' आथवा 'अपवाइव्वमार्थ' नाम दिया है । उल्लिखित मतभेदों में आर्यनागहितके अधिकांश उपदेश 'पवाइव्वंत' और आर्यमंश्वके 'अपवाइयव्वंत' बतलाये गये हैं। इस तरह यतिष्ट्रपभ दोनोंका शिष्यत्व प्राप्त करनेके कारण उन सक्ष्म मतमेदकी बातोंसे भी अवगत थे, यह सहज ही जाना जाता है। वीरसेनने यतिष्ट्रपभका महाप्रामाणिक आचार्य क्रयसे उल्लेख किया है। एक प्रसंग पर राग-देख-मोहके अभावको उनकी वचनप्रमाणतामें कारण बतलाया है और उनके चूर्णिस्त्रोंको असत्यका विरोधी ठहराया है । इन सब बातोंसे आचार्य यतिष्ट्रपभका महत्व स्वतः स्थापित हो जाता है।

श्रव देखना यह है कि वितृष्यभ कब हुए हैं और कब उनकी यह तिलीयण्याती बनी है. जिसके वाक्योंको धवलादिकमें उद्भृत करते हुए श्रनेक स्थानों पर श्रीवीरसेनने उसे 'तिलीयण्यात्तिमृत' कहा है। यितृष्यभके गुरुश्रोंमेंसे यदि किसीका भी समय मुनिश्चित होता तो इस विषयका कितना हो काम निकल जाता, परन्तु उनका भी समय मुनिश्चित नहीं है। श्वेताम्बर पहाविलयोंमेंसे 'कल्पसूत्र स्थिवरावली' और 'पदावलीसारोद्धार' जैसी कितनी ही प्राचीन तथा प्रधान पट्टाविलयोंमें तो आर्थमंगु और नागहस्तीका नाम ही नहीं है, किसी किसी पट्टावलीमें एकका नाम है तो दूसरेका नहीं और जिनमें दोनोंका नाम है उनमेंसे कोई दोनोंके मध्यमें एक आचार्यका और कोई एकते अधिक आचार्योंका नामोल्लेख करती है। कोई कोई पट्टावली समयका निर्देश ही नहीं करती और जो

१ ''कम्मिट्टिद त्ति अणियोगदारेष्ट अण्याणे वे उनदेसा होति । जहण्णसुनकस्सिट्टिरीणं पमाणपरूवणा कम्मिट्टिदि परूवणेति अणिते । अञ्जमंखु खमासमणा पुण कम्मिट्टिदि परूवणेति अणिते । एवं दोहि उनदेसिष्ट कम्मिट्टिदि परूवणेति अणित । एवं दोहि उनदेसिष्ट कम्मिट्टिदि परूवणा काववना ।" ''ए.ध दुवे उनएसा..... महानाचवाणमञ्जमखुखवणाणसुनदेसेण लोग पूरिदे आस्त्रासमाणं णामा-गोद-वेदणीयाणं दि संतक्ष्मं ठवेदिः । महानाचवाणं णागहत्थिखनणाण सुनयसेण लोगे पूरिदे णामा-गोद-वेदणीयाणं ठिदि संतक्ष्मं अतीसुहत्त प्रमाणं होति ।"--वट् खं० प्र० १ ए० ५७। २ ''सव्नाहरियसम्मदो चिरकालमवोच्छिण्णसंपदाव-कमेणाणच्छमाणों जो सिस्स-परंपराण पनाइजनदे सो पनाइक्जतोव एसोत्ति अण्णदे, अथवा अवन्यसंख-मयवंताणसुनएसो पत्याऽपवनाइक्जमाणों णाम । णागहत्थि खमणाणसुनएसो पनाइक्जतोत्ति वेत्तव्यो ।" अयथन ए० एव

इ"कुदो जन्त्रदे १ पदम्हादोचेन जदनसङ्ग्रहित्यःमुङक्षमक-विजिन्यय-चुण्णिसुत्तादो । चुण्णिसुत्तमण्णहा किं ण होदि १ ण, रागदोसमोङ्गमानेण पमाणत्तमुनगद-महन्महन्यणस्स असच्चत्तिहित्दो ।" अयथक्षा प्र० १, ५० ४६ ।

#### वर्षी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

करती हैं उनमें इन दोनोंके समयोमें परस्पर अन्तर भी पाया जाता है—जैसे आर्थमंगुका समयारंभ तपागच्छ पट्टावलीमें बीरनिर्वाग्रसे ४६७ वर्ष पर और 'सिरिदुसमाकाल-समग्रसंव-थयं' की अवन्त्रीमें ४५० पर बतलावा है'! दोनोंका एक समय तो किसी भी श्वे० पट्टावलीसे उपलब्ध नहीं होता बल्कि दोनोंमें लगभग १५० या १३० वर्षका अन्तराल पाया जाता है। दिगम्बर परम्पराका उल्लेख दोनोंको स्पष्ट ही वितश्वभके गुरूरूपमें प्राय: समकालीन बतलाता है। ऐसी स्थितिमें श्वे० पट्टाविलयोंको दोनों आचार्योंके समयादिके विषयमें विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। इसलिए इनके समयका तिलोयपच्यात्तीके उल्लेखों परसे ही अथवा उसके अन्तःपरीच्या द्वारा अनुसन्धान करना उचित है।

(१) तिलोयपण्यात्तीके अनेक पद्योंमें 'खंगाइयां' तथा 'लोकविनिश्चय' प्रन्थके छाथ 'लोक-विभाग' नामके प्रन्थका भी स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। यथा---

जलसिंहरे विक्यंभो जलणिहिणो जीयंणा दससहस्सा।
एउवं संगारणिए लोयविभाए विणिहिट्टं॥ (अ० ४)
लोयविणिच्छयगंथे लोयविभागम्मि सम्बस्सिद्धाणं।
जोगाहणपरिमाणं भणिदं किंचुण चरिमदेहसमो॥ (अ० ९)

यह 'लोकविभाग' प्रंथ उस प्राकृत लोकविभाग प्रत्यसे भिन्न मालूम नहीं होता, जिसे 'सर्थ-नन्दी झाचार्यने कांचोके राजा सिंहवर्माके राज्यके २२ वें वर्धमें उत्तराघाट नक्षत्रमें शनिश्चर, वृषराशिमें वृहस्पति, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें चन्द्रमा तथा शुक्ल पद्ध रहते हुए—शक संवत् ३८० में लिखकर पाखराष्ट्रके पाटिलक प्राममें पूरा किया था।'' जिसका उल्लेख सिंहसूर के उस संस्कृत 'लोकविभाग' के तीसरे-चौथे पद्योंमें है, जिसे उन्होंने सर्थनन्दीके लोकविभागको सामने रखकर ही भाषाके परिवर्तन द्वारा ।'

'लोकविभाग' स्नादि अन्योंके स्नाबारसे सिलोबपण्याती को उक्त दोंनों गायास्रोंमें जिन विशेष वर्यानोंका उल्लेख किया गया है वे सब संस्कृत सोकविभागमें भी पाये वाते हैं"। स्नीर इससे यह वात

९. पट्टावकी समुख्या ।

९. 'सिंहस्ए किंगा 'पदसे 'सिंहस्ए' नामकी उपलब्धि, होती है—सिंहस्एिकी नहीं जिसके स्रिपदको आचार्य पदका नामक समझकर जैन साहित्य और हतिहास पृ० ५ पर नामके अध्रेपनकी कल्पना की है और 'पूरा नाम आयद सिंहनन्दि हो' पेसा सुझावा गया है। अंदकी कठिनाईका हेतु उसमें जुड़ भी समीचीन माल्य नहीं होता; नयोंकि सिंहनन्दि और सिंहन्तेन जैसे नामोंका नहां सहज हो समावेश किया जा सकता था।

आवार्यांबिक्कागतं विर्वितं विश्ंिवस्र्विणा । आवायाः परिवर्तनेन निपुणैः सम्मानितं साधुनिः ॥

 <sup>&</sup>quot;दश्चैनैव सहस्राणि मूळेऽघोपि पृष्तुर्मतः" । प्रकरण २

<sup>&</sup>quot;अन्यकायप्रमाणासु किल्बासंकृचितारमकाः ॥ प्रक० ११

स्रीर भी स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृतका उपलब्ब लोकविभाग उक्त प्राकृत लोकविभागको सामने रख कर ही खिला गया है।

इस सम्बन्धमें एक बात श्रीर विचारखीय है कि संस्कृत लोकविभागके श्रम्तमें उक्त दोनों पद्योंके बाद निम्न पद्य दिया है---

'पंचदशशताम्याहुः षद्त्रिरुद्धिकानि वै। शास्त्रस्य संगद्दस्त्वेद् छंदसातुष्टभेन च ॥४॥

इसमें ग्रंथकी संस्था १५३६ श्लोक-परिमाग बतलायी है, जब कि उपलब्ध संस्कृत लोक-विभागमें वह २०३० के करीब जान पहती है। मालुम होता है कि यह १५३६ की श्लोक संख्या पुराने प्राकृत लोकविभाग की है और उसके संस्था स्वक पथका भी यहां अनुवाद कर दिया है। संस्कृत प्रन्थमें जो ५०० इलोक परिमाण अधिक है वह प्रायः 'उक्तं च' पर्योका परिमाण है जो इस ब्रन्थमें दूसरे ब्रन्थोंसे उदध्त किये गये हैं--१०० से श्रविक गायाएं तो तिलोयपण्याची की ही हैं, २०० के करीब श्लोक भगविजनसेनके आदिपुरायासे लिये गये हैं और शेष उद्भृत पद्य तिलीयसार (त्रिलीकसार) और जम्बूदीप पण्यासी (जंबूदीपप्रश्वात) खादि प्रन्योंके हैं। इस तरह इस प्रन्यके भाषाके परिवर्तन खीर व्सरे प्रन्थोंसे कुछ पद्योंके 'उक्तं च' रूपसे उद्धरक्यके सिवाय सिंहसूरकी प्रायः और कुछ भी कृति मालूम नहीं होती । बहुत संभव है कि 'उक्तं च' रूपसे जो पर्योका संब्रह पाया जाता है वह स्वयं सिंहसूर मुनिके द्वारा न किया गया हो बल्कि बादके किसी दुसरे ही बिद्वानने अपने तथ। दूसरोके विशेष उपयोगके लिए किया हो क्योंकि ऋषि सिंहसूर जब प्राकृत प्रत्यका केवल संस्कृत अनुवाद करने बैठे-व्यास्थान नहीं तो यह संभावना बहुत ही कम रह जाती है कि वे दूसरे प्राकृतादि अंथोंसे तुलनादिके लिए कुछ वाक्योंको स्वयं उदधूत करके उन्हें अन्यका अंग बनायें । यदि किसी तरह यह उदस्या कार्य उनका ही सिद्ध किया जा सके तो कहना होगा कि वे विकासकी ११ वो शातीके अन्तमें अथवा उसके बाद हुए हैं; क्योंकि इसमें श्राचार्य नेमिचन्द्रके त्रिलोक्सारकी गाथाएं भी 'उक्तं च त्रैलोक्यसारे' सूचक बाक्यके साथ पायी जाती हैं। इसलिए इस सारी परिस्थिति परसे यह कहनेमें कोई संकीच नहीं होता कि तिलीयपण्याचीमें बिस लोकविभागका उल्लेख है वह सर्वनन्दीका प्राकृत लोकविभाग है जिसका उल्लेख ही नहीं किन्त अनुवादित रूप संस्कृत लोकविभागमें पाया वाता है। चू कि उस लोकविभागका रचनाकाल शक संबत् ३८० ( वि० सं० ४१५ ) है ब्रातः तिलोयपन्यात्तीके रचयिता यतिवृपभ शक सं० ३८० के बाद हुए 🖥, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। ऋब देखना यह है कि कितने बाद हुए 🕏 १

तिलोयपण्यातीमें अनेक काल गयानाओं के आघारपर 'चतुर्मु'ल' नामके कल्किर की मृत्यु

१ आरा दि॰ जेन सिद्धान्तमवनकी प्रति और उसकी प्रतिक्रिपि वीरसेवामन्दिरको प्रति i

२. कव्कि निःसंदेश एक ऐतिहासिक व्यक्ति हुआ है, इस बातको इतिहासबोंने मी मान्य किया है. डा॰ के० बी॰ ४२. ३२९

## वर्गी-समिनन्दन-प्रन्य

बीर-निर्वाणमे एक हवार वर्ष बाद बतलायी है, उसका राज्य काल ४२ वर्ष दिया है. उसके अत्याचारों तथा मारे जानेकी घटनाओं का उल्लेख किया है और मृत्युपर उसके पुत्र अजितंजयका दो वर्ष स्थायी धर्मराज्य लिखा है। साथ ही, बादको धर्मकी कमशः हानि बतलाकर और किसी राजाका उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकरणकी कुछ गायांए निम्न प्रकार है, जो कि पालकादि राज्यकाल ९५८ का उल्लेख करने के बाद दी गयी हैं—

'तत्तो ककी जादो इंद्युदो तस्स चउमुहो णामो। सत्तरिवरिसा झाऊ विगुणिय इगवीस रज्जतो ॥६६॥ झाखारागंधरादो पणहत्तरिजुत्तदुसयवासेसुं। बोलीणेसुं बद्धो पट्टो कक्की स णखहणो ॥१००॥ झह कोचि झसुर देश्रो झोहीदो मुणिगणाण उवसमगं। णादुणं त ककी मेरेदि हु धम्मदोहि ति।।१०२॥ किससुदो झजिदंजय णामोरक्कादि णमिद तवारणे। तं रक्कादि झसुरदेश्रो धम्मे रज्जं करेज्जति॥१०४॥ तत्तो दोवेवासो सम्मं धम्मो पयद्विदि ज्ञणाणं। कमसो दिवसे दिवसे कालमहण्येण हाएदे॥१०५॥

इस घटनाचक से यह साफ मालूम होता है कि तिलोयपण्णतीकी रचना किल्कराजाकी मृत्युसे १०-१२ वर्षसे खाधक बादकी नहीं है। यद काधिक बादकी होती तो ग्रंथ पद्धतिको देखते हुए यह संभव नहीं था कि उसमें किसी दूसरे प्रधान राज्य खायवा राजाका उल्लेख न किया जाता। बीरनिर्वाण शक राजा खायवा शक संवत् से ६०५ वर्ष ५ महीने पहले हुआ है, जिसका उल्लेख तिलोयपण्णतीमें भी पाया जाता है'। एक हजार वर्षमें से इस संख्याको घटाने पर ३९४ वर्ष ७ महीने खावशिष्ट रहते

पाठक उसे मिहिरकुरू नामका राजा बतलाते हैं और जैन कालगणनाके साथ उसकी संगति बैठाते हैं यह बहुत अस्याचारी था। इसका वर्णन चीनोवाजी हुए नसाझ के यात्रा वर्णनमें विस्तारके साथ मिलता है तथा राज-तर्तिणीमें भी इसकी दुष्टताका हाल दिया है। परन्तु टा० कोशीप्रसाद जायस गल इसे मिहिरकुरू की पराजित करनेवाले मालवाधिपति विष्णु यशोधमांको ही, 'कल्कि' बतलाते हैं, जिसका विजयसम्भ मन्दसारमें विश्वत हैं और वह ई० सम् ५३३-३४ में स्थापित हुआ था। जैनहितेषी भाग १३ अंक १२ में जायसवाख्यी का 'कल्कि अवतारकी ऐतिहासिकता' और पाठकवी का 'ग्रुस राजाओं का काल, मिहिरकुरू और कल्कि' नामक स्टेस प्र० ५१६ - ५१५।

शिव्वाणे बीरिजिणे छन्वस्तसदेसु पंचवरसेसु । पणमासेसु गदेसु संबादो सग-णिको अहवा ॥— तिकोवपण्णती
 पण सस्ववस्सं पणमासञ्जदं गमिव वीरिणिक्युहदो सगराजो तो कमको चदुणतिथ महिष सगमासं॥

<sup>--</sup> त्रिजोकसार

## तिलीयपण्णत्ती और वतिव्यम

हैं। यही ( शक संवत २९५ ) किल्किकी मृत्युका समय है। क्योर इसिलए तिलोबपण्याचीका रचनाकाल शक सं० ४०५ ( वि० सं० ५४० ) के करीन का जान पड़ता हैं जब कि लोकिविभागको बने हुए २५ वर्षके करीन हो चुके थे, क्योर यह क्यन्तराल लोकिविभागकी प्रसिद्ध तथा वितृष्टभतक उसकी पहुंचके लिए पर्याप्त है।

# यतिवृषम और कुन्दकुन्दके समय-सम्बन्धी प्रथम मतकी आलोचना-

यतः यतिवृषभ कुन्दकुन्दाचार्यसे २०० वर्षसे भी आधिक समय बाद हुए हैं, श्रतः मैंने भी कुन्दकुन्द और यतिवृषभमें पूर्ववर्ती कौन !' नामक लेख ै लिखकर इन्द्रनन्दि शुतावतारके कुछ गलत तथा भ्रान्त उल्लेखों सम्दत और विवृध भीधर-भुतावतारके उससे भी श्रिधिक गलत एवं आपितके योग्य उल्लेखों द्वारा पृष्ट विद्वानोंकी गलत धारणाश्चोंका विचार किया था। तथा उन प्रधान युक्तियोंका विचेचन किया था जिनके आधारपर कुन्दकुन्दको यतिवृषभके बन्दका विद्वान बतलाया गया है। उनमेंसे एक युक्तिका तो इन्द्रनन्दि शुतावतार हो आधार है; दूसरी प्रवचनसारकी 'एस सुरासर' नामकी आधागंगल गायासे सम्बन्धित है, जो तिलोयपण्णत्तीके अन्तिम अधिकारमें भी पायी जाती है और जिसे तिलोयपण्णत्तीसे ही प्रवचनसारमें ली गयी समक्त लिया गया था और तीसरी कुन्दकुन्दके नियमासारकी गायासे सम्बन्ध रखती है, जिसमें प्रयुक्त 'लोयविभागेसु' पदसे सर्वनन्दीके 'लोकविभाग' प्रन्थको समक्ता गया है। यतः उसकी रचना शुक सं० ३८० में हुई है श्रतः कुन्दकुन्दाचार्यको शुक सं० ३८० (वि० सं० ५१५) के वादका विद्वान ठहराया गया है।

'एस सुरासुर' नामकी गाथाको कुन्दकुन्दकी सिद्ध करनेके लिए मैंने जो युक्तियां दी घी उनसे दूसरी युक्तिके सम्बन्धमें तो धारखा बदल गयी है । फलतः उक गाथाकी स्थितिको प्रवचनसारमें सुद्ध स्वीकार किया गया है, क्योंकि उसके अभावमें प्रवचनसारकी दूसरी गाथा 'सेसे पुण तित्थयरे' को लटकती हुई माना गया है। और तिलोयपण्यात्तीके अम्तिम अधिकारके अन्तमें पायी जाने वाली कुन्धनाथसे वर्द्धमानतक स्तुति-विपयक आठ गाथाओं के सम्बन्धमें जिनमें उक्त गाथा भी है, लिखा

भीरनिर्दाण और शक्तांबद की विशेष जानकारीके लिए, केखककी 'भगवान महावीर और उनका समय' नामकी पुरतक देखनी चाहिये।

१ अनेकान्त वर्ष २ (नत्रम्बर सन् १९३८) किरण सं० १ ।

१ 'चढदसभेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चतक्मेदा। एदेसि वित्थारं क्रोयविभागेनु णादम्बं ॥ १७ ॥

शाथा—चूण्युंच्चारणस्त्रेक्ष्यरोहतं कवायाख्य—प्राध्नतभेतं गुणधर-वित्वृष्यगेच्चारणाचार्यः ।। १५९ ॥
 एवं दिवियो द्रव्य-भावपुरतकातः समागच्छन् । गुरुपारपाठ्या ज्ञातः सिद्धान्तः कोण्डकुन्दपुरै ॥ १६० ॥
 श्रीपदानन्दि-सुनिना, सोऽपि द्वादशसहस्रपरिमाणः । अन्य-परिकर्म-कर्तां पदस्रण्डाऽऽयत्रिखण्डस्य ॥ १६१ ॥

### वर्गी-माभिनन्दन-प्रत्थ

गवा है कि—''बहुत सम्भव है कि ये सब गायाएं मूलप्रंथकी न हों, पीछुसे किसीने बोड़ दी हों स्प्रोर उनमें अवस्थनसारकी उक्त गाया सा गयी हो।''

प्रथम युक्तिके सम्बन्धमें मैंने यह बतलाया था कि इन्द्रनन्दि शुतावतारके जिस उल्लोखी परसे क्रन्दकन्द (पद्मनन्दी) को यतिवृष्णभके बादका विद्वान् समक्ता जाता है उसका स्रभिप्राय 'दिविष विद्यान्त के उल्लेख-द्वारा यदि समस्त टीकाओं सहित क्सायपाहुड (क्षायप्राभृत) की कुन्दकुन्दतक पहुंचाना है तो यह बरूर गलत है और किती गलत सूचना अथवा गलतफहमीका परिखाम है। क्यों कि कुन्दकुन्द यतिवृषभसे बहुत पहले हुए हैं विसके कुछ प्रमाख भी दिये थे। साथ हो, यह भी बतलाया था कि बद्यपि इन्द्रनन्दीने यह लिखा है कि वंशक्यन करने वाले शास्त्रों तथा सनिजनीका उस समय स्रभाव होने से गुणावर स्त्रीर घरसेन साचायोंकी गुरु-परम्पराका पूर्वाऽपर कम उन्हें मालूम नहीं है: परन्तु दोनों सिद्धान्तप्रम्योंके अवतारका जो कथन दिया है वह भी उन प्रंथों तथा उनकी शिकाझोंको स्वयं देखकर लिखा गया मालूम नहीं होता-सुना-सुनाया जान पहता है। यही वबह है जो उन्होंने आर्यमंक्ष और नागहस्तिको गुक्तभराचार्यका साह्यात शिष्य भीषित कर दिया और लिख दिया है कि 'गुणकराचार्यने कलायपाहडकी सूत्रगायाओं को रचकर स्वयं ही उतकी व्याख्या करके आर्थमेश्च और नागहस्तिको पदाया था , जब कि उनकी टीका जयधवलामें स्पष्ट लिखा है कि 'गुराधराचार्यकी उक्त सूत्र गायाएं आचार्य परम्परासे आर्यमंश्च और नागहस्तिको प्राप्त हुई थीं---गुराधराचार्य तथा उनमें उस्त गायाओं का राखात् आदान-प्रदान नहीं हुआ था। जैसा कि "पुर्यो तास्रो सुत्तगहास्रो स्नाहरियपरंपराए स्नागन्स्नमानास्रो सन्मां बुनागहरूथीनां पतास्रो ।" से स्पष्ट है इसिकार इन्द्रनन्दि-भुतावतारके उक्त कथनकी स्थ्यता पर कोई विश्वास नहीं किया वा सकता । परंतु मेरी इन सब बातों पर कोई खात ध्यान दिया गया मालूम नहीं होता इसीलिए अ.थेमंक्ष श्रीर नागहस्तिको गुराचराचार्यका साळात शिष्य मानकर हो विचार किया गया है। जबकि ऐसा मानकर चलनेमें यह ख्यात रखनेकी बात थी कि इन्द्रनन्दि के गुराधराचार्यके पूर्वाऽपर-श्रन्वय, गुरुश्लोंके विषयमें एक जगह अपनी अनिभज्ञता व्यक्त करने तथा दूसरी बगह उनकी कुछ शिष्य-परम्पराका उल्लेख करके आपर गुरुख्रोंके विषयमें श्रापनी श्रामिश्रता बतानेमें परस्पर विरोध है।" चूंकि बतिवृषभ श्रार्थमंक्ष श्रीर नगहस्तिके शिष्य ये इसलिए उन्हें गुराधराचार्यका समकालीन अध्यवा २०, २५ वर्ष बादका ही थिद्रान सूचित किया है और साथ ही यह प्रतिपादन किया है कि 'कुन्दकुन्द ( पद्मनिन्द ) को दोनों सिद्धान्तीका जो शान प्राप्त हुन्ना उसमें यतिष्ट्रषभकी चूर्णिका अन्तर्भाव भक्ते ही न हो, फिर भी जिस दितीय सिद्धान्त कषायप्राभतको कुन्दकुन्दने प्राप्त किया है उसके कर्ता गुणधर वत्र यतिकृषभके समकालीन अथवा २०-

१. गुणवर-धरसेनान्वय गुर्वीः पूर्वाऽपरक्रमोऽस्माभिनं द्वावते तदन्वय कथकागम मुनि जनामावात् ॥१५०॥

१. एवं गामास्त्राणि पचदश्चभहाविकाराणि । प्रविरम्ब न्याचरकोः स नामाहस्त्यावंगसुरुवाम् ॥ १५४ ॥

२५ वर्ष पहले हुए ये तन कुन्दकुन्द भी यतिश्वभके सम-सामिक बल्क कुछ पीछे के ही होंगे, क्योंकि उन्हें दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान गुरुपरिपाटीसे मात हुआ या। अर्थात् एक दो गुरू उनसे पहले और मानने हों गे।' अन्तमें कुछ शिविल अद्धाके साथ इन्लद्धन्दि भुतावतारको म्लाधार मानते हुए लिला गया है—''गरव यह कि इन्द्रनन्दिके भुताक्तारके अनुसार परानन्दि (कुन्दकुंद) का समय वितृष्णभसे बहुत पहले नहीं जा सकता। अब यह बात दूसरी है कि इन्द्रनन्दिने वो इतिहास दिया है, वही गलत हो और या ये पद्मनन्दि कुंदकुंदके बादके दूसरे ही आचार्य हों और अस तरह कुन्दकुन्द कोण्डकुण्ड-पुरके ये उसी तरह पद्मनन्दि भी कोण्डकुण्ड-पुरके हों।"

बादमें अब जयधवलाका वह कथन पूरा मिल गया जिसका एक ग्रंश 'पुणो ताक्रो' से आरंभ करके मैंने उक्त लेखमें दिया या और जिसका अधिकांश ऊपर उद्धृत किया गया है तब मन्य छुप जुकनेपर उसके परिशिष्टमें उस कथनको देते हुए यह स्पष्ट स्चित किया गया है कि "नागहस्ति और आर्थमें शुग्राधरके साचात् शिष्य नहीं थे।" इस सर्यको स्वीकार करनेपर उस दूसरी युक्तिकी क्या स्थिति रहेगी. इस विषयमें कोई स्वना नहीं की गयी है यद्यपि करनी चाहिये थी। स्पष्ट है कि वह सारहीन हो जाती है। और कुन्दकुन्द दिविषसिद्धान्तमें चूर्यिका अन्तर्भाव न होनेके कारण यतिवृष्यमें बहुत पहलेके विद्यान भी हो सकते हैं।

अब रही तीसरी युक्ति उसके विषयमें मैंने अपने उक्त लेखमें यह बतलाया या कि 'नियमसारकी उस गायामें प्रयुक्त हुए 'लीयविभागेसु' पदका आभिवाय सर्वनन्दीके उक्त लोकविभाग प्रन्यसे नहीं है और न हो सकता है; बल्कि बहुवचनान्त पद होनेसे वह 'लोकविभाग' नामके किसी एक प्रन्य विशेष का भी बाचक नहीं हैं। यह तो लोकविभाग-विषयक कथन वाले अनेक प्रन्यों अथवा प्रकरणोंके संकेतको लिये हुए बान पहता है और उसमें खुद कुन्दकुन्दके 'लोय पाहुड'-'संठाण पाहुड' जैसे प्रन्य तथा दूसरे लोकानुयोग अथवा लोकालोकके विभागको लिये हुए करणानुयोग-सम्बन्धी प्रन्य भी शामिल किये वा सकते हैं इसलिए 'लोयविभागेसु' इस पदका को अर्थ कई शताब्दियों पीछेके टीकाकार पद्मभने 'लोकविभागाभिषान परमागमे' ऐसा एक बचनान्त किया है वह ठीक नहीं हैं । साथ ही उपलब्ध लोकविभागमें, बो कि (उक्तं च वाक्योंको छोड़कर) सर्वनन्दिके प्राकृत लोकविभागका ही अनुवादित संस्कृत रूप है, तिर्यञ्जोंके उन 'चौदह भेदों' के विस्तार कथनका कोई पता भी नहीं, जिसका उल्लेख नियमसार की उक्त गाया में किया गया है । इससे मेरा उक्त कथन अथवा स्पष्टीकरण और भी ज्यादा पुष्ट होता है। इसके सिवाय, दो प्रमाण ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी में कुन्दकुन्दका समय शक संवत् ३८० (वि० सं० ५१५)

१. मेरे इस विचेचनरो, जी 'जैनअगत' वर्ष ८ अङ्क ९ के एक पूर्ववर्ती केखमें प्रथमतः प्रकट हुआ बा. डा० ए० एन० अपाध्ये एम० ए० ने प्रवचनसारको प्रस्तावना ( ए० २१, २३ ) में अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की है।

### वर्णी-स्निनन्दन-प्रन्थ

के बादका किसी तरह भी नहीं हो सकता। उनमें एक प्रमाण मर्कराके ताम्रपत्रका था को शक सं० २८८ का उत्कीर्ण है और जिसमें देशी गस्मान्तर्गत कुन्दकुन्दके अन्वय (वंश) में होने वाले गुर्णचंद्रादि छ्रह आचार्योंका गुरु शिष्य कमसे उल्लेख है। वृत्तरा प्रमाण स्वयं कुन्दकुन्दके बोधपाहुडकी 'सहिषयारोहुओ' नामकी गाया है जिसमें कुन्दकुन्द ने अपने को भद्रबाहुका शिष्य त्चित किया है।

प्रथम प्रखामको उपस्थित करते हुए मैंने बतलाया था कि 'यदि मोटे रूपसे गुराचन्द्रादि छह म्नाचार्योका समय १५० वर्ष ही कल्पना किया जाय: जो कि उस समयकी श्राय-काय।दिककी स्थितिको देखते हुए अधिक नहीं कहा जा सकता. तो कुन्दकुन्दके वंशमें होनेवाले गुणचन्द्रका समय शक संवत् २३८ (वि॰ सं० ३७३) के लगभग ठहरता है। स्रोर चूंकि गुणचन्द्राचार्य कुन्दकुन्दके साजात् शिष्य या प्रशिष्य नहीं ये बल्कि कुन्दकुन्दके ग्रन्थय (वंश) में हुए हैं श्रीर श्रन्थयके प्रतिष्ठित होते के लिए कम से कम ५० वर्षका समय मान लेना कोई वडी बात नहीं है। ऐसी हालत में कुन्दकृत्दका पिछला समय उक्त ताम्रपत्र परसे २०० (१५०+५०) वर्ष पूर्वका तो सहज ही में हो जाता है। इसलिए कहना होगा कि कुन्दकुन्दाचार्य वितृष्यभसे २०० वर्षसे भी श्राधिक पहले हुए हैं। वसरे प्रमाणमें गाथाकी उपस्थित करते हुए लिखा था कि इस गाथामें बतलाया है कि 'बिनेन्द्रने-भगवान महावीरने-अर्थक्यसे जो कथन किया है वह भाषा सूत्रोंमें शब्द विकारको प्राप्त हुन्ना है-स्रानेक प्रकारके शब्दोंमें उसे गूंथा गया है, -- भद्रवाहके कुछ शिष्योंने उन भाषा सूत्रों परसे उसकी उसी रूपमें जाना है स्त्रीर (जानकर) कथन किया है।' इससे बोचपाहडके कर्ता कुन्दकुन्दाचार्य भद्रवाहुके शिष्य मालूम होते हैं। श्रीर ये भद्रबाहुअतकेवलीते भिन्न द्वितीय भद्रबाहु जान पहते 🕏 जिन्हे प्राचीन ग्रन्थकारोंने 'श्राचाराङ्ग' नामक प्रथम द्यांगके धारियोंमें तृतीय विद्वान स्चित किया है खीर जिनका समय जैनकाल गणनाखोंके विनुदार बीर-निर्वाण-संबत् ६१२ ऋर्यात् वि॰ सं॰ १४२ से (भद्रबाह द्वितीयके समाप्ति कालसे) पहले भन्ने ही हो, परन्तु पीछेका मालूम नहीं होता। क्योंकि श्रुतकेवली भद्रबाहके समयमें जिनकथित श्रुतमें ऐसा कोई विकार उपस्थित नहीं हुन्ना था, जिसे गाथामें 'सह विवारी हुन्नी भासासुत्तेसु जंजियी कहियं' इन शब्दों द्वारा सूचित किया गया है - वह अविच्छित्र चला आया था। परन्तु दूसरे भद्रबाहुके समयमें वह रियति नहीं रही थी - कितना ही श्रुतशान लुप्त हो चुका या और जो अवशिष्ट था वह अनेक भाषासूत्रों में परिवर्तित हो गया था। इसिलए कुन्दकुन्दका समय विकासकी दूसरी शती तो हो सकता है परन्तु तीसरी या तीसरी शती के बादका वह किसी तरह भी नहीं बनता।'

१ सद्दिबारी हुओ भासामुत्तेमु जंजिणे कहियं। सो तह कहियंणायं सीसेणय मद्शहुरस ॥ ६१ ॥

२ जैन काळगणनाओंका विस्तार जाननेके लिए देखो छेखक द्वारा किखित 'स्वामी समन्तमद्र' , इतिहास ) का 'समय निर्णय' प्रकरण पृ॰ १८३ रो तथा 'म॰ महावीर और जनका समय' नामक पुस्तक।

परन्तु यह विवेचन किसी बद्धमूल चारणके कारण प्राह्म नहीं हुआ इसीलिए मर्कराके ताम्रपत्रकी कुन्दकुन्दके स्व-निर्धारित समय (शक सं० ३८० के बाद) के मानने में "सबसे बड़ी बाचा" स्वीकार करते हुए खीर यह बतलाते हुए भी कि "तब कुन्दकुन्दका यतिवृषभके बाद मानना श्रसंगत हो जाता है" लिखा गया है "पर इसका समाचान एक तरह हो सकता है खीर यह यह कि कीण्डकुन्दान्वयका अर्थ हमें कुन्दकुन्दकी वंशपरम्परा न करके कीण्डकुन्दपुर नामक स्थानसे निकली हुई परम्परा करना चाहिये । जैसे श्रीपुर स्थानकी परम्परा श्रीपुरान्वय, अरङ्गलकी अरङ्गलान्वय, कित्रकी कित्रान्वय, मश्रराकी माश्ररान्वय, आदि ।"

परन्तु इस संभावित समाधानकी कल्पनाके समर्थनमें एक भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया है, जिससे 'कुन्दकुन्दपुरान्यय' का कोई स्वतंत्र झास्तत्व जाना जाता आर्थात् एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दिया है जिससे यह मालूम होता कि ओपुराःवयकी तरह कुन्दकुन्दपुरान्यय का भी कहीं उन्लेख झाया है अथवा यह मालूम होता कि जहां पद्मनिद झपरनाम कुन्दकुन्दका उन्लेख झाया है वहां उसके पूर्व कुन्दकुन्दान्ययका भी उल्लेख झाया है और उसी कुन्दकुन्दान्ययमें उन पद्मनिद कुन्दकुन्दको बतलाया है, जिससे ताम्रपत्रके ''कुन्दकुन्दान्यव' का अर्थ 'कुन्दकुन्दपुरान्यय' कर लिया जाता। 'विना समर्थनके केवल कल्पना से काम नहीं चन्न सकता। वास्तवमें कुन्दकुन्दपुरके नामसे किसी झन्वयके प्रतिष्ठित झयवा प्रचलित होनेका जैन साहित्यमें कहीं कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। प्रत्युत इसके कुन्दकुन्दाचार्यके अन्वय के प्रतिष्ठित और प्रचलित होनेके सैकहों उदाहरण शिलालेखों तथा प्रन्य प्रशस्तियोंमें उपलब्ध होते हैं और वह देशादिके मेदसे 'इङ्गलेश्वर'' आदि झनेक शाखाओं (-बिलबों) में विभक्त रहा है। झीर जहां कहीं कुन्दकुन्दके पूर्वकी गुरुपरम्पराका कुछ उल्लेख देखने में झाता है वहां उन्हें गीतमगराध्मरकी सन्ति में झयवा शुतकेवली भद्रवाहुके शिष्य चन्दगुतके झन्वय (वंश) में बतलाया है । जिनका कीण्डकुन्द-पुरके साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं हैं। शीकुन्दकुन्द मूलसंघके (नन्दिसंघ भी जिसका नामान्तर है ) झप्रणी गणी ये और देशीगणका उनके झन्वयसे सम्बन्ध रहा है, ऐसा अवरावेलगोलके ५५ (६९) संख्याके शालालेखके निम्न वाक्योंसे जाना जाता है—

श्रीमतो वर्ज्ञमानस्य वर्ज्ञमानस्य शासने । श्री कोण्डकुन्दनामाऽशून्यूलसङ्खाप्रणी गणी ॥३॥ सस्याऽन्वयेऽज्ञनि क्याते......देशिके गणे । गुणी देवेन्द्रसैद्धान्तदेवो देवेन्द्रघन्दितः ॥४॥ इसलिए मर्कराके ताम्र पत्रमें देशीगणके साथ जो कुन्दकुन्दान्वयका उल्लेख है वह कुन्दकुन्दा-

चार्यके श्रान्वयका ही उल्लेख है कुन्दकुन्दपुरान्वयका नहीं । इससे उक्त कल्पनामें कुछ भी सार मालूम

१. सिरि मूलसम् देसियगण पुत्वयगच्छ-कोडकुदाणं । प्रमण्ण-कगलेसर-विक्रिम बादस्स मुणियदाणस्स ॥ —भाव त्रिभंगी ११८, प्रमागमसार २२६।

२, श्रवणबेलगोल शिलालेल नं ० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०८,

### वर्धी-स्रभिनन्दन-अन्थ

नहीं होता। इसके विवाय, बोचपाहुड की गाया-सम्बन्धी दूसरे प्रमासका कोई विरोध नहीं किया जाना ही सूचित करता है कि उसका विरोध शक्य नहीं है। दोनों ही आवस्याओं में कोण्डकुन्दपुरान्वयकी उक्त कल्पनासे कोई परिस्थाम नहीं निकलतर तथ। मक्लतर बाधाकी उपस्थिति होनेके कारस कुन्दकुन्दके समय सम्बन्धी उक्त धारसा टिकती ही नहीं है।

नियमसारकी उक्त गायामें प्रयुक्त हुए लोयविभागेसुं पदको सेकर को उपर्युक्त दो आपित्यां की याँ उनका भी कोई समुचित समाधान अब तक नहीं मिला है। मूल लेखमें तो प्रायः इतना ही कहकर छोड़ दिया है कि "बहुवचनका प्रयोग इसिलए भी इह हो सकता है कि लोक-विभागके स्नोक विभागों या अध्यायोंमें उक्तमेद देखने चाहिए।" परन्तु ग्रन्थकार कुन्दकुन्दाचार्यका यदि ऐसा अभिपाय होता तो वे 'लोयविभाग विभागेसुं" ऐसा पद रखते, तभी उक्त आश्य बटित हो सकता या, परन्तु ऐसा नहीं है, इसिलए प्रस्तुत पदके 'विभागेसुं" पदका आश्य यदि ग्रन्थके विभागों या अध्यायोंका लिया जाता है तो ग्रन्थका नाम 'लोक' रह जाता है—'लोकविभाग' नहीं—इससे तो सारी युक्ति ही पक्षट जाती है, वो 'लोकविभाग' ग्रंथके उल्लेखको मान कर दी गयी है। यद्यपि इसपर उस समय ध्यान नहीं दिया गया तथापि बादमें इसकी निःसारताका भान अवश्य हुआ-है जैसा कि परिशिष्टके निम्न भागसे सिद्ध है—

'लोयिनभागेस खादव्वं' पाठ पर जो यह आपति की गयी है कि वह बहुवचनान्त पद है, इसिलए किसी लोकिनिभाग नामक एक प्रंथके लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, सो इसका एक-समाधान यह हो सकता है कि पाठको 'लोयिनभागेस खादव्वं' इस प्रकार पदना चाहिये। 'सु' को 'खादव्वं' के साथ मिला देनेसे एक बचनान्त 'लोयिनभागे' ही रह जायगा और अगली किया 'सुखादव्वं' (सुज्ञातव्यं) हो जायगी । पद्मप्रभने भी शायद इसीलिए उसका अर्थ 'लोकिनिभागाभिधान परमागर्भे' किया है।

इस पर इतना ही निवेदन है कि प्रथम तो मूलका पाठ जब 'लोबविभागेसु गादव्वं' रूपमें स्पष्ट मिल रहा है, टीकामें संस्कृत ख़ाया 'लोक विभागेसु कालक्य:' ये पुष्ट हो रहा है तथा टीकाकार पद्मप्रभने क्रिया पदके साथ 'सु' का सम्यक् झादि कोई झार्य व्यक्त भी नहीं किया मात्र विश्लेषण रहित 'हश्क्यः' पदके द्वारा उसका झार्य व्यक्त किया है, तब मूल पाठकी झापने किसी प्रयोजनके लिए अन्यया कल्पना करना ठीक नहीं है। दूसरे, यह समाधान तभी कुछ कारगर हो सकता है जब पहले मर्कराके ताम्रपत्र और बीधपाहुड-गायासन्तन्वी उन दोनों प्रमाखोंका निरसन कर दिया जाय जिनका उपर उल्लेख हुआ है;

१ मूलमें 'धरेसिं विरथार' परोके अनन्तर 'छोयविमागेस णादन्त' परोका प्रयोग है। चूंकि प्राइतमें 'विरथार' श्रम्य नपुंसकांकंगमें भी प्रयुक्त होता है, इसीसे 'विस्तार' परके साथ 'णादन्त' किया का प्रयोग हुआ है। परन्तु

क्योंकि बनका निरक्षन अथवा मतिबाद न हो एकने की हासाएमें वह कुन्दकन्दका समय उन प्रमासी हात विक्रमकी क्सरी शती अथका उठसे पहलेका निश्चित होता है तब 'सोयविभागे' पदकी करपना करके उसमें शक बं॰ २८० प्रचार्त विक्रमकी कुठी शतीमें वने हुए लोकविभाग अन्यके उल्लेखकी करूपना बरना कक भी धर्ष नहीं रखता । इसके कियाय मैंने वो वह आपछि की वी कि नियमसारकी उस्त गायाके अनुसार प्रस्तुत सोकविभागमें तिवेंचोंके चौदह मेदोका विस्तारके साथ कोई वर्सन उपस्था नहीं है, उसका भले अकार प्रतिवाद होना चाहिये क्रयांत् सोकविभागमें उस कथनके क्रास्तित्वको स्पष्ट करके बतलाना चाहिने, जित्तसे 'लोबविभागे' पदका बाच्य प्रस्तुत सोकविभाग ग्रन्थ समका का सके । परन्तु इस वातका कोई ठीक तमाथान न करके उसे टाला गवा है। इसीसे परिशिष्टमें वह जिला है कि "क्षोकविभागमें चतुर्गत-बीव मेदोंका या तिवंचों और देवोंके चौदह और चार मेदोंका विस्तार नहीं है. वह कहना भी विचारणीय है। उसके खुठे खप्यायका नामही 'तिर्यंक सोकविभाग' है स्त्रीर चुठुर्विच देवीका वर्णन भी है।" परन्त "वह कहना" शन्दोंके द्वारा जिल वाक्यको मेरा वाक्य बतलाया गया उसे मैंने कब भीर कहां कहा है ! मेरी भारति तो तिर्वञ्चोंके चौदह मेदोंके विस्तार-कथन तक हो सीमत है, भीर वह भन्यकी देखकर ही की गयी है, फिर उतने ब्रांशोंमें ही मेरे कथनको न रखकर श्रातिरिक्त कथनके साथ उसे 'विचारणीय' प्रकट करना, ऋदि टासना नहीं तो क्या है! बान पहता है कि क्षेत्रकको उस्त समाधानकी गहरायी का ज्ञान यां -- इसकिए उन्होंने परिशिष्टमें ही, एक कदम आगे. समाधानका एक दूसरा रूप अस्तियार किया है। जैसा कि "ऐसा मासूम होता है कि सर्वनन्दिका प्राकृत लोकविभाग वहा हो गा । सिंहस्रिने उसका संदेप किया है । 'स्वाक्यास्थामि समासेन' पहसे वे इस वातको स्पष्ट करते हैं। इसके सिवाय कार्ग 'शास्त्रत्व संप्रहस्तिवदं' से भी यही व्यनित होता है-संप्रहका भी एक क्यू संस्थेप होता है। वैसे 'गोम्मट संगह सूत्त' ब्रादि । इसकार यदि संस्कृत लोकविभागमें तिवें चौके चौदह मेदोंका विस्तार नहीं, तो इससे यह भी तो कहा जा सकता है कि वह मूल प्राकृत प्रन्यमें रहा होगा, संस्कृतमें संजेप करनेके कारवा नहीं लिखा गया।" इस अंशसे स्पष्ट 🕏 ।

यह समाधान संस्कृत लोकविभागमें तियंचोंके चौदह मेदोंका विस्तार कथन न होनेकी हालतमें, अपने बचाब की और नियम।सारकी उक्त गायामें वर्वनन्दिके लोकविभाग-विषयक उल्लेखकी धारणाको बनाये रखने की युक्ति मात्र है। परन्तु "उपलब्ध लोकविभाग' को कि संस्कृतमें है बहुत प्राचीन नहीं है। प्राचीनतासे उसका हतना ही सम्बन्ध है कि वह एक बहुत पुराने शक संवत् ३८० के बने हुए प्रयसे अनुवाद किया गया है" अंश द्वारा संस्कृत लोकविभागको सर्वनन्दीके प्राकृत लोकविभागका अनुवादित

<sup>---</sup> संस्कृत में 'निस्तार' शब्द पुक्ति माना गया है अतः दीका में संस्कृतकाया 'धेतेचां निस्तारः कोकिनागेषु शासन्यः' दी गयी है, इसकि 'बातन्यः' किनापद ठीक है । कपर जो 'सुबातन्य' कव दिया है उसके करण्य उसे गक्त न समझ केना चाहिते।

### वर्षा-प्रामिनस्दन-प्रस्थ

क्य स्वीकार किया जाता है तब किस जाजार पर उक्त प्राकृत जोकविभागको 'बदा' सीचा जा सकता है ? किस जाजार पर यह कल्पना की जाय कि 'व्याव्ध्यास्यामि समासेत' इस वाक्य द्वारा सिंहस्ति स्वयं ज्ञपने प्रम्य निर्माण की प्रतिका करते हैं और यह सर्वनन्दीकी अन्य निर्माण प्रतिकाका ज्ञनुवादित कप नहीं है ? इसी तपह 'शाज्यस्य संप्रहास्त्रिवरं' यह वाक्य भी सर्वनन्दीके वाक्यका ज्ञनुवादितकप नहीं है । वव सिंहसूरि स्वतंत्रक्षसे किसी प्रंयका निर्माण ज्ञथवा संग्रह नहीं कर रहे हैं ज्ञीर न किसी प्रन्यकी व्याक्ष्या ही कर रहे हैं वल सिंक एक प्राचीन अन्यका भाषाके परिवर्तन द्वारा (भाषायाः परिवर्तनेन) ज्ञनुवाद मात्र कर रहे हैं तब सिंक एक प्राचीन अन्यका भाषाके परिवर्तन द्वारा (भाषायाः परिवर्तनेन) ज्ञनुवाद मात्र कर रहे हैं तब सिंक हुआ 'शाज्यस्य संग्रहस्थिदं' वाक्य ही बन सकता है। इससे वे दोनों वाक्य मूलकार सर्वनन्दिक ही वाक्योंक ज्ञनुवादित कप वान पहते हैं। सिंहस्त्रिका इस प्रम्थकी रचनाने केवल इतना ही सम्बन्ध है कि वे भाषाके परिवर्तन द्वारा इसके रचयिता हैं—विवसके संकलनादि द्वारा नहीं—जैस। कि उन्होंने ज्ञन्तके चार पद्योंमें से प्रथम पद्यों स्थित किया है ज्ञीर ऐसा ही उनकी प्रन्य-प्रकृति से जना वाता है। मालूम होता है इन सब वातों पर व्यान नहीं देकर ही किसी वारवाके पीछे युक्तियोंको तोड-मरोड़ कर समाधान किया गया है !

ऊपर के विवेचन से त्यह है कि कुन्दकुन्दको यतिष्ठवभके बादका स्रयवा सम-सामियक माननेमें कोई बल नहीं है। 'झार्यमंसु और नागहस्तिका गुराधराचार्यका साझात् शिष्य होना' स्वयं स्थिर नहीं है बिस्को मूझाधार मानकर और नियमसारकी उक्त गायामें सर्वनन्दीके लोकविभागकी साशा लगाकर ही वृत्तरे प्रमाणोंका ताना-बाना किया गया था; वो कि नहीं हो सका। प्रस्युत ऊपर वो प्रमाण दिये गये है उनसे यह भले प्रकार कलित होता है कि कुंदकुंद का समय विकासकी वृत्तरी शती तक तो हो सकता है— उसके बादका नहीं, हतकिए खुटी शतीमें होनेवाले यतिष्ठवभ उनसे कई शती बाद हुए हैं।

## नयी विचार-घारा---

श्चा॰ वित्वषभके समयके विषयमें 'वर्तमान तिलोयपण्यात्ति श्चीर उसके रचनाकाल श्चादिका विचार' नामक लेख द्वारा नयी भाग्यता प्रस्तुत की गयी है, इसके श्चनुसार वर्तमान तिलोयपण्यात्ती विक्रमकी ९ वों शती श्रयवा शक सं॰ ७३८ (वि॰ सं॰ ८७३) से पहलेकी बनी हुई नहीं है श्चीर उसके कर्ता भी यतिष्ठषभ नहीं है। इस विचारके समर्थनमें पांच प्रमाख प्रस्तुत किये हैं वो सेखकके ही शब्दोमें निम्न प्रकार हैं—

(१) वर्तमानमें खोकको उत्तर और दिव्यामें वो धर्वत्र खात राजु मानते हैं उसकी स्थापना भवलादिके कर्ता वीरसेन स्वामीने की हैं—वीरसेन स्वामीसे पहले वैसी मान्यता नहीं यी।

१—वैन सिद्धाना मास्कर भाग ११, किरण १ में पं० पूक्कपन्द्र शाबीका केस ।

बीरसेन स्वामीक वमय तक बैन ज्ञाजार्थ उपमालोकसे पांच हक्सेंके ज्ञाचारभूतलोकको भिन्न मानते थे । बैवा कि राजवार्तिकके दो उल्लेखों 'से प्रकट' है ।

इनमें से प्रथम उल्लेख परसे शोक आठों दिशाओं में समान परिमायको लिये हुए होने से गील हुआ और उसका परिमाया भी उपमालोक के प्रमायानुसार ३४३ घनराख नहीं बैठता, बन कि बीरसेनका इष्ट लोक चौकोर है, यह पूर्व पश्चिमदिशामें ही उक्त कमसे घटता है, दिख्या-उत्तरदिशामें नहीं—हन दोनों दिशाओं नह सर्वत्र सातराख बना रहता है। इसलिए उसका परिमाया उपमालोक अनुसार ही ३४३ घनराख बैठता है और वह प्रमायामें पेश की हुई दो गाथाओं पर उसे उक्त आकारके साय भले प्रकार कितत होता है। राजवार्तिक दूसरे उल्लेखसे उपमालोक परिमाया ३४३ घनराख तो कितत होता है। राजवार्तिक दूसरे उल्लेखसे उपमालोक परिमाया ३४३ घनराख तो कितत होता है, क्योंकि जगभेगीका प्रमाया ७ राख है और ७ का घन ३४३ होता है। यह उपमालोक है परन्तु इससे पांच इब्योंके आधारभूत लोकका आकार आठों दिशाओं उक्त उक्त कमसे घटता-बढ़ता हुआ 'गोल' कितत नहीं होता।

''बीरसैन स्वामीके धामने राजव।तिंक आदिमें बतलाये गये आकारके विद्य लोकके आकारको विद्य करनेके लिए केवल उपर्युक्त दो गयाएं ही याँ। इन्हींके आधारसे वे लोकके आकारको भिन्न प्रकारसे विद्य कर सके तया यह भी कहनेमें समर्थ हो सके कि 'जिन' प्रश्वोंमें लोकका प्रमाण अवीलोकके मूलमें सात राजु, मध्यलोकके पास एक राजु, अक्टरवर्गके पास पांच राजु और लोकाममें एक राजु बतलाया है वह वहां पूर्व और पिश्रम दिशाकी अपेजासे बतलाया है। उत्तर और दिश्राकों आपेजासे मान्य सर्वत सात राजु है। यदापि हसका विधान' करणानुयोगके प्रयोंमें नहीं है तो भी वहां निवेध भी नहीं है अतः लोकको उत्तर और दिश्राकों सर्वत्र संवत्र सें सर्वत्र सोंस सर्वत्र सात राजु मानना चाहिये।'

वर्तमान तिलोयपण्याती की ९१, १३६ तथा १४६ गाथाएं बीरसेन स्वामीके उस मतका आनुसरण करती हैं जिसे उन्होंने 'मुहतल समास' इस्थादि दो गाथाओं और युक्तिसे स्थिर किया है। इन गाथाओं में पांच द्रव्योंसे व्याप्त लोकाकाशको बगभेगीके वन प्रमाण मतलाया है। साथ

१ "अब:कोक मूळे ..... बट सप्तमागाः ।" ( अ॰ १ स्० १० टीका )

<sup>&#</sup>x27;'ततों इसंस्थान् . . . . धनकोकः।'' ( अ० ३, सू० ३८ टीका )

२ "मुस्तकसमास ..... क्षेत्रे।" तथा "मूखं मज्हेण ..... क्षेतम्म ।" (ववका क्षेत्रातुयोगदार ५० २० )

१. 'णच तहवाप गाहापसह विरोहो, पत्नवि बोसुं दिसासु चडिनहविनखंमदंसणादो ।'-थवडा क्षेत्रा-नुयोगदार प्र. २१ ।

४. 'णन सत्तरज्जुबाहरकं करणाणिजोगञ्जत-विरुद्धं, तत्व विधिष्यविसेवामावादी ।'-धवका क्षेत्र तु-योगहार प्र. २२ ।

### वर्णी-स्निनन्दन-प्रम्य

ही, लोक-प्रमाण दिख्या क्लर दिशामें वर्षत्र वगभेगी जितना अर्थात् वात राख् और पूर्व-पश्चिम दिशामें अथीलोकके पास सात राख्य. मध्य लोकके पास एक राख्य, अश्राक्षीकके पास पांच राख्य और लोकाममें एक राख्य है, ऐसा स्थित किया है। इसके सिवाय, तिलोवपण्यात्तीका पहला महाधिकार सामान्य लोक, अथीलोक व कथ्य लोकके विविध प्रकारते निकालो गये चनकलों 'से भरा पढ़ा है जिससे बीरसेन-त्वामी की मान्यताकी ही पृष्टि होती है।' तिलोवपण्यात्तीका वह अश्री सिव वारसेन-स्वामीके सामने मीज्य होता तो ''चे इसका प्रमाखा रूपसे उल्लेख नहीं करते वह कभी संभव नहीं था।'' चृकि वीरसेनने तिलोवपण्यात्ती की उक्त गायाएं अथवा दूखरा अश्री घवलामें अपने विचारके अवसर पर प्रमाख रूपसे उपस्थित नहीं किया अतः उनके सामने जो तिलोवपण्यात्ती थी और जिसके अनेक प्रमाख उन्होंने घवलामें उद्भुत किये हैं वह वर्तमान तिलोवपण्यात्ती नहीं थी—इससे भिन्न दूसरी ही तिलोवपण्यात्ती होनी चाहिये, यह निश्चित होता है।

- (२) "तिलोपण्यात्तमें पहले ऋषिकारकी वातवीं गाथासे लेकर स्तासीवीं गाथा तक दिश्याखाँमें मंगल आदि छह अधिकारों का वर्णन है यह पूराका पूरा कर्णन संतपक्ष्वणाकी अवलाटीकामें आपे हुए वर्णनसे मिलता हुआ है। ये छह अधिकार तिलोयपण्यात्तिमें अन्यत्रमें संप्रह किये गये हैं इत वातका उल्लेख स्वयं तिलोयपण्यात्तिकारने पहले अधिकारकी ८५ वीं गायामें किया है तथा अवलामें इन छह अधिकारोंका वर्णन करते समय जितनी गायाएं या श्लोक उद्भृत किये गए हैं वे सव अन्यत्रमें लिये गये हैं तिलोयपण्यात्तिकारके तमने अवला अवश्य रही है।" (दीनों अंथोंक कुछ समान उद्धरगोंके अनंतर) 'इसी प्रकारके पचासों उद्धरण दिये वा सकते हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि एक प्रथ लिखते समय दूसरा प्रन्थ अवश्य सामने रहा है। यहां एक विशेषता और है कि अवलामें जो गाया या श्लीक अन्यत्रसे उद्धृत हैं तिलोयपण्यात्तिमें के भी मूलमें शामिल कर लिये गये हैं। इससे तो यही जात होता है कि तिलोयपण्यात्ती शिलते समय केखक सामने पर्या अवश्य रही है।
- (३) 'ज्ञानं प्रमाणमान्मादेः' इत्यादि श्लोक इन (भट्टाकलंकदेव) की मौलिक कृति है को लचीयद्भयके छुठे अध्यायमें आया है। तिलोयपण्णत्तिकारने इसे भी नहीं छोड़ा। लघोयद्भयमें बहां यह श्लोक आया है वहांसे इसके अलग कर देनेपर प्रकरण ही अध्या रह जाता है। पर तिलोयपण्णत्तिमें इसके परिवर्तित रूपकी स्थिति ऐसे स्थल पर है कि यदि वहांसे उसे अलग भी कर दिया जाय तो भी एकरूपता बनी रहती है। वीरसेनस्वामीने चवलामें उक्त दलोकको उद्भृत किया है। तिलोयपण्णात्तिको देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि तिलोयपण्णात्तिकारने इसे लघीयद्भयसे न लेकर घवलासे ही

१. तिलोयपण्यत्तिके पहके अधिकारकी गावाएं २१५ से २५१ तक ।

१. मंगक पहुदिक्कां वक्साणिय विविद्य गन्यजुत्तीहिं।

क्षिया है क्योंकि धवलामें इसके ताथ को एक वृत्या इस्तोक उद्भव है उसे भी उसी क्रमसे तिलोयप-ण्यात्तिकारने अपना लिया है। इससे भी यही प्रतीत होता है कि तिलोयपण्यात्तिकी रचना धवलाके बाद हुई है।"?

- (४) "धवला द्रव्यव्रमाखानुवीगद्वारके पृष्ठ ३६ में तिलोयपण्यासिका 'दुगुण दुगुणो दुवन्गो खिरंतरो तिरिवलोगोसि'। गायांश उद्भूत किया है। वर्तमान तिलोयपण्यासिमें इसकी पर्याप्त खोज की, किंद्र उसमें वह नहीं मिला। हां, "चंदाइच्च गहेहिं...इत्यादि" गाया स्पर्शानुयोगद्वारमें उद्भृत है ! किन्तु वहां वह नहीं बतलाया कि यह कहां की है। मालूम पहता है कि उक्त गयांश इसीका परिवर्तित रूप है। वर्तमान तिलोयपण्यासिमें इसका न पाया बाना वह विद्व करता है कि यह तिलोयपण्यासि उससे भिक्त है।"
- (५) 'तिलोयपण्यातिमें यत्र तत्र गद्यभाग भी पाया जाता है। इतका बहुत कुछ श्रंश व्यवसामें अत्ये हुए इस विषयक गद्य भागसे भिकाता हुआ है। बातः यह शंका होना स्वामाविक है कि इस गयभागका पूर्ववर्ती लेखक कीन रहा होगा । इस शंकाके दूर करनेके लिए 'एसा तप्ताक्रीमासंखेरकक-बाहिय बंबूदोबक्केदरायसहिद दीवसावररूपमेत्त रज्जुन्छेदपमास परिक्लाविही स सप्साहितसोवएत परंपराह्य-सारियाो कंवलं तु तिलोयपण्यात्ति सत्तागुरा।रि बोदिवियदेव भागहार पट्पाहद-मुत्तावलंबिन्तिवतेख पबदगन्ख्रवाहराष्ट्रमन्देहि पर्तविदा।' गद्यांशसे बढ़ी सहायता मिलती है। यह गद्यांश धवला सर्शातु-योगद्वार पृ० १५७ का है। तिलोबपण्यातीमें यह इसी प्रकार पाया जाता है। अन्तर केवल इतना है कि वहां 'आम्हेहि' के स्थानमें 'ऐसापरूबका' पाठ है। पर विचार करनेसे वह पाठ ष्मगुद्ध प्रतीत होता है; क्योंकि 'ऐसा' पद गत्यके प्रारम्भमें ही स्नावा है सतः पूनः उसी पदके देनेको आवश्यकता नहीं रहतो। तथा 'परिक्खाविही' यह पद विशेष्य है; अतः 'परूवणा' पद भी निष्फल हो जाता है। ( गद्यांशका भाव देनेके अनन्तर ) 'इस गद्यभागसे वह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त गद्यभागमें एक गांजुके जितने अधिकेद बतलाये हैं वे तिलोयपण्यातिमें नहीं बतलाये गये हैं किन्त तिलीयपण्यातिमें वी ज्योतिषीदेवोंके भागहारका कयन करने वाला सत्र है उसके बलसे सिद्ध किये गये हैं। अब यदि यह गद्यभाग तिल्लीयपण्यात्तिका होता तो उसीमें 'तिलीयपण्यात्तिमुतानुसारि' पद देनेकी और उत्तीके कियो एक सूत्रके बक्षपर राजुकी चालू मान्यतासे संख्यात अधिक अर्थकेंद्र सिद्ध करनेकी क्या आवश्यकता थी। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि यह गद्यभाग धवलासे तिलोय-पण्यात्तिमें लिया गया है। नहीं तो बीरसेनस्वामी जोर देकर 'इमने यह परीखाविधि कही है' यह न कहते। कोई भी मनुष्य अपनी युक्तिको ही अपनी कहती है। उक्त गयभागमें आया हुआ 'अम्हेहि' पद साफ बतला रहा है कि यह युक्ति बीरसेनस्वामीकी है। इस प्रकार इस गद्यभागसे भी यही सिद होता है कि वर्तमान तिलीयपण्याति की रचना बनलाके अनन्तर हुई है।

इन पांची प्रमाशोकी देकर कहा गया है- "परलाकी समाप्ति चूंकि शक संबद् ७३८ में

## वया निमिनन्दन-प्रत्ये

हुई यी इससिए वर्तमान तिलोबपन्यात्ति उन्ते पहलेकी बनी हुई नहीं है और च्ंिक त्रिलोकसार इसी तिलोवरण्यातिके आधारपर बना हुआ है और उसके रचयिता सि॰चकवर्ती नेमिचन्द्र शक संवत् ९०० के लगभग हुए 🖁 इरुक्षिए ग्रन्य शक सं० ९०० के बादका बना हुआ नहीं है कलतः इरु तिलीयपण्णशिकी रचना शक एं० ७३८ से लेकर ९०० के मध्यमें हुई है। झत: इसके कर्ता यतिकृषभ किती भी हालतमें नहीं हो सकते । इसके रचिता संभवतः बीरसेनके शिष्य जिनसेन हैं-वे ही होने चाहिये, क्योंकि एक तो पीरसेन स्वामीके साहित्यकार्यसे ये अन्ही तरह परिवित ये। तथा उनके शेष कार्यको इन्होंने पूरा भी किया है। संभव है उन शेष कार्योमें उस समयकी स्नावश्यकतानुसार तिलीय-पण्याचिका वंकलन भी एक कार्य हो । दूसरे बीरसेन स्वामीने प्राचीन साहित्य के संकलन, वंशोधन और सम्पादनकी जो दिशा निश्चित की यी वर्तमान तिलोयपण्यात्तिका संकलन भी उसीके अनुसार हुआ है। तथा सम्पादनकी इस दिशासे परिचित जिनसेन ही थे। इसके सिवाय, 'जयभवलाके बिंद भागके लेखक साचार्य जिनसेन हैं उसकी एक गाथा ('परामह विरावरवसहं' नामकी) कुछ परिवर्तनके लाय तिक्कोयपण्यासिके ब्रान्समें पायी जाती है। इससे तथा उक्त गद्यमें 'झम्हेहिं पदके न होनेके कारण बीरसेन स्वामी वर्तमान तिलीयपण्यातिके कर्ता मालूम नहीं होते। उनके सामने बो तिकोचपण्याति यी वह संभवतः यतिवयम काचार्यकी रही होगी। 'वर्तमान तिकोयपण्यात्तिके अन्तमें पायी बाने वाली उक्त गाया ( 'पग्रमह जिग्रावरवसहं' ) में बो मौलिक परिवर्तन दिखायी देता है वह कुछ अर्थ अवस्य रखता है । और उस परसे, सुकाये हुए 'बरिसक्सहं' पाठके अनुसार, यह अनुमानित होता; एवं व्यचना मिलती है कि वर्तमान तिलीयपण्यात्तिके पहले एक वृत्तरी तिलीयपण्याति आर्थ अन्यके रूपमें यी, जिसके कर्ता यतिक्षम स्थविर ये और उसे देखकर इस तिलोयपण्यातिकी रचना की गयी है।

# उक्त प्रमाणोंकी परीक्षा-

(१) प्रथम प्रमाखकी भूमिकासे इतना ही फलित होता है कि 'वर्तमान तिलोयपण्याती वीरसेन स्वामीसे बादकी बनी हुई है और उस तिलोयपण्याती मिक है जो वीरसेनस्वामी के शामने मौजूद वी; क्योंकि इसमें लोकके उत्तर दिख्यमें सर्वत्र शांतराजुकी उस मान्यताको अपनाया गया है और उसीका अनुसरख करते हुए धनफलोंको निकासा गया है विसके संस्थापक वीरसेन हैं। वीरसेन इस मान्यताके संस्थापक इसलिए हैं कि उनसे पहले इस मान्यताका कोई आस्तित्व नहीं था, उनके समय तक सभी वैनाचार्य ३४३ धनराजुवाको उपमालोक (अमाखलोक) से पांच द्रव्योंके आधारभूत लोकको भिक्त मानते थे। यदि वर्तमान तिलोयपण्यात्ती वीरसेनके सामने मौजूद होती अथवा जो तिलोय-पण्यात्ती वीरसेनके सामने मौजूद बी उसमें उक्त मान्यताका कोई उल्लेख अथवा संस्वन होता तो यह

क्रममंत्र या कि वीरसेनस्वामी उसका प्रमाखकार्ये उल्लेख न करते। उल्लेख नं करनेसे ही दीनोंका क्रमाय बाजा बाता है।' अब बेलना यह है कि क्या वीरसेन सचमुख ही उक्त मान्यताके संस्थापक है और उन्होंने कहीं अपनेकी उत्का संस्थापक या आविष्कारक कहा है ! धवला टीकाके उस्किकित स्थलको देख बानेसे वैद्या कुछ भी प्रतीत नहीं होता । वहां वीरसेनने चेत्रानुगम अनुयोग-हारके 'श्रीघेगा मिच्छा दिही केबहिलेतें, सन्वलीमें' इस दितीय सूत्रमें श्यित 'लोगे' पदकी व्याक्या करते हुए बतलाया है कि बहांके 'लोग' से सात राजुका धनक्स (३४३ धनराजु प्रमाग्र ) लोक प्रहृशा करना चाहिये; क्योंकि यहां खेत्र प्रमाखाधिकारमें पत्त्व, तागर, सूच्यंग्रहा, प्रतरांगुहा, धनागता, बनागता, बनागता, लोकपतर और लोक ऐसे आठ प्रमाख कमसे माने गये हैं। इससे यहां प्रमाखलोकका ही प्रहण है-जो कि वातराज प्रमाण जगभेगीके जनरूप होता है। इसपर किसीने शंका की कि 'यदि ऐसा सोक प्रहर्ग किया जाता है तो फिर पांच ब्रव्मोंके आधारभूत आकाशका ब्रह्म नहीं बनता; क्योंकि उसमें सातराजुके बनरूप स्रेमका स्रभाव है। यदि उसका स्रेम भी सातराजुके बनरूप माना काता है ती 'हैंड्रा मज्म उवरिं' 'लोगो अक्टिमो लल' और 'लोबस्स विक्लंभो चउप्पवारो' ये तीन सूत्र गायाएं क्राप्रमाखताको प्राप्त होती है। इस शंकाका परिहार (समाधान) करते हुए वीरसेनस्वामीने पुनः बतलाया है कि यहां 'लोगे' पदमें पंचद्रव्योंके आधाररूप आकाशका ही प्रहरा है. अन्यका नहीं। क्योंकि 'लोगप्रयादो केवली केविडलेते, सन्य लोगे' [लोकप्रया समुद्धातको प्राप्त केवली कितने चेत्रमें रहता है ! सर्वलोकमें रहता है ] ऐसा सुनवचन पावा जाता है । यदि लोक सातराजुके पनप्रमाण नहीं है ती यह कहना चाहिये कि लोकपुरगा-समुद्धातको प्राप्त हुआ। केवली स्नोकके संस्थातवें भागमें रहता है। और शंकाकार जिनका अनुवासी है उन दूसरे आचार्योंके द्वारा प्रकपित गुदंगाकार लोककी. अमाराकी दृष्टिसे लोकपूरण-समुद्दात-गत केवलीका लोकके संख्यातवें भागमें रहना असिद्ध भी नहीं है: क्योंकि गयाना करने पर मुदंगाकार लोकका प्रभाग धनलोकके संख्यातर्वे भाग है। उपलब्ध होता है।

इसके अनन्तर गणित द्वारा वनलोकके संख्यातवें भागको सिद्ध वीचित करके, वीरसेन स्वामीन शतना और बतलाय। है कि 'श्रुत पंचद्रव्योंके आवाररूप आकाशसे आतिरिक वृस्तर सात राज्य धनममाश्च लोक-संश्रक कीई चेत्र नहीं है, जिससे ममाश्च लोक [उपमालोक] छह द्रव्योंके समुद्य-रूपलोकसे भिन्न होते। और न लोकाकाश तथा आलोकाकाश दोनोंमें रियत सातराजु घनमात्र आकाशप्रदेशोंकी ममाश्चरूपसे स्वीकृत घनलोक संशा है। ऐसी संशा स्वीकार करने पर लोक संशाके याद्यास्त्रकृत्यनेका प्रसंग आता है और तब संपूर्ण आकाश, जगभेगी, जगप्रतर और घनलोक वैसी संशाओं के बाद्यास्त्रकृत्यनेका प्रसंग उपस्थित होगा । [श्रुसे सारी व्यवस्था ही बिगद जाय गी।] श्रुके सिवाय, ममाशालोक और घट्डव्योंके समुद्रायकप्रलोकको भिन्न मानने पर प्रतरगत केवलीके चेत्रका

# वर्णी-प्रशिवनवत्र-प्रन्ये .

निक्ष्मण करते हुए जो कहा गया है कि. 'यह केवली सोकके जालंकगातर्थे भागसे न्यून सर्वस्तिकमें रहसा है। छीर सोकके जालंकगातर्थे भागसे न्यून सर्वस्तिकमें रहसा है। छीर सोकके जालंकगात्र्ये भागसे न्यून सर्वस्तिकमा प्रमाण उच्चेतीकके कुछ कम सीसरे भागसे आधिक दो उच्चेतीक प्रमाण हैं। यह नहीं बनता । और इस्तिये दोनों लीकोंकी एकता विद्य होती है। जातः प्रमाणकोक [उपमासीक] आकाश-प्रदेशोंकी गणमाकी अपेक्षा जुद्दव्योंकि समुदायक्ष्मण सोकके समान है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये।

इकने बाद यह शंका होने पर कि. 'किस प्रकार पिष्ट [ धन ] रूप किया लोक सतराजुके क्न प्रमाख होता है ?. बीरसेनस्वामीने उत्तरमें बतलाया है कि 'लोक तम्पूर्व ब्राकाशके मध्यभायमें स्थित है। चीदह राष्ट्र ज्ञायाम बाला है, दोनों दिशाओं के सर्वात पूर्व और पश्चिम दिशाके मुल: सर्धभाग, विचतुर्गांग और चरमभागमें कमसे सात. एक, पांच और एक राज़ विस्तार वाला है तथा सर्वत्र वातराख मीटा है, बुद्धि और शानिक हारा उतके दोनों प्रान्तमाग श्वित है, चौदह राजु लम्बी एक राजुके वर्गं प्रमाण मुखवाली लोकनाली उसके गर्भमें है, ऐसा वह पिण्डकप किया गया लोक सातराजुके घनप्रमाखा अर्थात ७x७x७=३४३ राज होता है। यदि लोकको ऐसा नहीं माना जाता है तो प्रतर-समुद्दात गत केवलीके जेत्रके साधनार्य जो 'मुहतल-समास-कढं' और 'मुलं मक्सेण गुर्खं' नामकी दी गायाएं कही गयी है वे निरर्थक हो वायं गी: क्योंकि उनमें कहा गया घनफल लोकको अन्यप्रकारसे मानने पर संभव नहीं है। साथ ही यह, भी बतलाया है कि इस [उपर्युक्त आकारवाले ] लोकका रांकाकारके द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रथम गाया [ 'हेहा मच्के उवर्रि वैक्तासन कल्लरी महंग णिभी' ] के साथ विरोध नहीं है: क्योंकि एक दिशामें लोक वेत्रासन और मुदंगके आकार दिखायी देता है, और ऐसा नहीं कि उसमें कल्करीका ब्राकार न हो; क्योंकि मध्यक्षीकमें स्वयंभूरमण समुद्रसे परिद्धित तथा चारों कोरसे क्रसंख्यात बोबन विस्तारवाला और एक लाख बोबन मोटाई वाला यह मध्यवर्ती देश चन्द्रमण्डलको तरह अल्लरीके समान दिखायी देता है। और इष्टान्त सर्वया दार्हान्तके समान हीता नहीं, अन्यया दोनोंके ही अभावका प्रसंग आ वायगा । ऐसा भी नहीं कि [द्वितीय त्प्रगायामें नतलाया हुआ ] तालवृद्धके समान आकार इसमें असम्भव है, क्योंकि एक दिशासे देखने पर तालवृद्धके समान झाकार दिखायी देता है। और तीसरी गाया [ लोयस्म विक्संभी खडण्यारो'] के साथ भी विरोध नहीं है; क्योंकि यहां पर भी पूर्व और पश्चिम इन दोनों दिशाओंमें गायोक चारों ही प्रकारके विष्करम दिलायी देते हैं। सातराजुकी मोटाई 'करगानुबोग सुत्रके विरुद्ध नहीं है; क्योंकि उस सुत्रमें उसकी यदि विभि नहीं है तो प्रतिषेष भी नहीं है-विधि और प्रतिषेष दीनोंका सभाव है। और इसलिए लोकको उपर्युक्त प्रकारका ही प्रह्मा करना चाहिये।

९ 'पदरवदा केनकी केनिक क्षेत्रे, खोंगे असंकिञ्जदि आगुणे उहुकोगेन दुवे उहुकोगा उहुकोगस्सतियागेण देखुणेग सादरेगा।"

बह तब घवलाका वह कथन है की प्रथम प्रमाखका मूल आधार है और जिसमे राजवार्तिकका कीई उल्लेख भी नहीं है। इसमें कहीं भी न तो यह निर्दिष्ट है और न इससे फ़िल्स ही होता है कि बीरसेक्स्वामी लोकके उत्तर-दक्षियामें सर्वत्र सातराणु मोटाई वाली मान्यताके संस्थापक है-उनसे पहले दूतरा कोई भी श्वासार्य इस मान्यताको माननेवाला नहीं था अयवा नहीं हथा है। प्रस्पुत इसके, यह राफ बाना बाता है कि बीरसेनने कुछ लोगोंको गलतीका समाधान मात्र किया है-स्वयं कोई नवी स्थापना नहीं की । इसी तरह वह भी कलित नहीं होता कि वीरसेनके सामने 'मुहतलसमास-**बार्ट**' कीर 'मूलं मन्मेख गुर्चा' नामकी दो गायाक्रोंके विवाय दूवरा कोई भी प्रमाख उक्त मान्यताकी स्पष्ट करनेके लिए नहीं या ' क्योंकि प्रकरवाको देखते हुए 'म्राण्वाहरियपस्विद मुदिंगायारक्षोगस्य' पदमें प्रयुक्त हुए 'भ्रण्णाइरिय' [ श्रन्याचार्य ] शब्दसे उन दूसरे खाचार्योका ही प्रहेश किया बा बकता है जिनके मतका शंकाकार अनुवायी या अववा जिनके उपदेशको पाकर शंकाकार उक्त शंका करनेके लिए प्रस्तत हुआ था. न कि उन आचार्योंका जिनके अनुवाबी स्वयं बीरसेन ये और जिनके सन्तार कथन करनेकी सपनी प्रवृत्तिका बीरसेनने जगह जगह उल्लेख किया है। इस खेशानुगम इन्योगद्वारके मंगला वरणमें भी वे 'लेत्तुर्ग बहोबएसं पयासेमी' इस बास्यके द्वारा बधीपवेदा [पूर्वाचार्योंके उपदेशानुसार ] चेत्रसूत्रको अकाशित करनेकी प्रतिहा कर रहे हैं। दूसरे जिन दी गाथाबोंको बीरसेनने उपस्थित किया है उनसे बब उक्त मान्यता फलित एवं स्पष्ट होती है तब बीरसेनको उक्त मान्यताका संस्थापक कैसे कहा का सकता है !--स्पष्ट ही वह उक्त गाथाझाँसे भी पहलेकी लगती है। भीर इससे तिलोयपण्यातीकर्रा वीरसेनसे बादकी बनी हुई कहनेमें वो प्रधान कारण या वह स्थिर नहीं रहता । तीसरे, बीरसेनने 'सुहतल समासम्बद्ध' मादि उक्त दोनों गायाएं शंकाकार की लच्यकरके ही प्रस्तुत की हैं और वे संभवतः उसी ग्रन्थ अथवा शंकाकारके द्वारा मान्य मन्यकी ही जान पहती है जिससे तीन सूत्रगायाएं शंकाकारने उपस्थित की थीं, इसीसे वीरसेनने उन्हें लोकका दूसरा श्चाकार मानने पर निरर्थक नतलाया है। श्रीर इस तरह शंकाकारके द्वारा मान्य प्रन्थके बाक्योंसे ही उसे निरुत्तर कर दिया है। अन्तमें अब उसने करवान्त्योगस्त्रके विरोधकी बात उठायी है अर्थात् वेसा संकेत किया है कि उस प्रथमें सातराज मोटाईकी कोई स्पष्ट विधि नहीं है तो बीरसेनने साफ उत्तर दे दिया है कि वहां उसकी विधि नहीं तो निषेध भी नहीं है-विधि और निषेधः दोनोंके आभावसे विरोधके लिए कोई अवकाश नहीं रहता। इस विविद्यत करणानुयोग सूत्रका अर्थ करणानुयोग विषयके समस्त प्रनय तथा प्रकरका समभ्त होना मुक्तियुक नहीं है। वह 'लोकानुयोग' की तरह जिसका उल्लेख सर्वार्यसिद्धि और लोकविभागमें भी पाया जाता है " एक जुदाही प्रंथ होना चाहिये। ऐसी

१ ''श्तरो विश्वेषो छोकानुयोगतः वेदितम्यः'' ( ६—२ )-सर्वार्थं ॰ "विन्दुसात्र मिद' श्रेष प्राक्षं छोकानुयोगतः'' ( ७-९८ ) छोकविभाग ।

# वर्षी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

रिषतिमें वीरसेनके सामने सोकके स्वरूपके सम्बन्धमें मान्य प्रन्योंके अनेक प्रमाख मौजूद होते हुए भी उन्हें पेश [ उपस्थित ] करनेकी कररत नहीं थी और न किसीके लिए यह लाजिमी है कि वितने प्रमाशा उसके पास हो वह उन सबको उपस्थित ही करे-वह जिन्हें प्रसंगानुसार उपगुष्ठ झीर करूरी समस्ता है उन्होंको उपस्थित करता है और एक ही आश्यक वदि भनेक प्रमाण हों तो उनमेंसे चाहे जिसकी भागवा भाषिक प्राचीनको उपस्थित कर देना काफी होता है। उदाहरखके लिए 'सुहतल समात बढ़ं' नामकी गायासे मिलती जुलती और उती आशयकी एक गाया तिलोबपण्णतीमें 'मुहसूमि समासदिय गुणिदं तुंचीन तहयबेधेण । घण गणिदं जादब्दं वेत्तासण-सरिजए केत्ते ॥ १६४ ॥ रूपमें पानी वाती है। इस गायाको उपस्थित न करके यदि बीरसेनने 'मुहतल समास ऋढं' नामकी उस गायाको उपस्थित किया जो शंकाकारके मान्य सुत्र प्रत्यकी वी तो उन्होंने वह प्रसंगानुसार उचित ही किया। उत परसे यह नहीं कहा जा सकता कि बीरसेनके सामने तिलोवपण्यातीकी यह गाया नहीं थी. होती तो वे इसे वकर पंश करते। क्योंकि शंकाकार मूलस्त्रोंके व्याख्यानादि रूपमें स्वतंत्र रूपसे प्रस्तुत किये वर्षे तिलीयपण्याती वैसे प्रथोकी माननेवाला मालूम नहीं होता - भाननेवाला होता तो वैसी शंका ही न करता-वह तो कुछ प्राचीन मुलसूत्रोंका ही पक्षपाती जान पहता है और उन्हीं परसे सब कुछ फिलत करना चाइता है। उसे बीरसेनने मुक्तसुवाँकी कुछ दृष्टि बतलाथी है कीर उसके द्वारा पेश की हुई सुव-गायाओंकी अपने कथनके साथ संगति बैठायी है। इसिलए अपने द्वारा स्विशेष रूपसे मान्य प्रन्थोंके प्रमायोंको पेश करनेका वहां प्रसंग ही नहीं या । उनके आधार पर तो वे अपना सारा विवेचन अथवा व्यालगान क्षित्व ही रहे थे।

# स्वतंत्र दो प्रमाण--

इनसे यह त्यष्ट जाना जाता है कि वीरसेनकी जवला कृतिसे पूर्व अथवा शक तं० ७३८से पहले छुद द्रव्योंका आधारभूत लोक,वो अधः, ऊर्ज तथा मध्यभागमें क्रमशः वेत्राशन,मृदंग तथा भल्लारीके सहश्च आकृति की लिये हुए हे अथवा बेद मृदंग वैसे आकार वाला है उसे चौकोर (चतुरसक) माना है, उसके मृत, मय्य, ब्रक्तान्त और लीकान्तमें वो क्रमशः वात, एक, पांच तथा एक राजुका विस्तार बतलाया गया है वह दूर्व और पश्चिम दिशाको अपेस्नासे वर्षत्र वात राजुका प्रमाण माना गया है और सात राजुके पन प्रमाण है—

> (क) कासः पश्चास्तिकायाम् समपश्चा इहाऽसिसाः। सोक्यंते येन तेनाऽयं स्रोक इत्यमिसप्यते॥ ४-५॥ वेत्रासन-सूदंगोरु झस्सपी-सहशाऽऽकृतिः। अधमोर्ष्यं च तिर्यक्ष यथायोगमिति त्रिधा॥ ४-६॥

# मुर्जार्धमधीमाने तस्योर्धे मुरजी यथा। बाकारास्तस्य जोकस्य किस्सेष बतुरकाकः॥—७॥

वे दिर्विश पुरायाके वाक्य है जो शक सं० ७०५ (वि० सं० ८४०) में वनकर समात हुआ है। इनमें उक्त आकृतिवाले खुद द्रव्योके आधारभूत लोकको चौकोर (चतुरसक) वतलाया है—गोल नहीं, जिसे सम्बा चौकोर समझना चाहिये।

(क) सचेक्कु पंचइक्का मुळे मज्झे तहेब बंभंते । कोयंते रज्ज्ञो पुण्यावरदो य बित्थारो ॥ ११८ ॥ दक्किण-उत्तरदो पुण सत्त विरवज्जू हवेदि सम्बत्थ । उद्दो बाउदसरज्जू सत्तिव रज्जू हाणो क्रोजो ॥ ११६ ॥

ये स्वामि कार्तिकेयानुमेचाकी गायाएं हैं, वो एक बहुत आचीन अन्य है और वीरसेनसे कई हाती पहले बना है। इनमें लोकके पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दिख्यके राजुओंका उक्त प्रमाख बहुत ही स्टा शब्दोंमें दिया हुआ है और लोकको चौदह राजु ऊंचा तथा बात राजूके घनरूप (३४३ राजु) भी बतलाया है। इन प्रमाखोंके विवास बस्बूदीपप्रशासिकी—

> पश्चिम-पुन्न दिसाप विषयभो होय तस्त तोगस्त । सत्तेग-पत्त-पया मूलादो होति रज्जूणि ॥ ६---१६ ॥ दक्षिण-उत्तरदो पुण विषयंभो होय सत्तरज्जूणि । बहुसु विदिसासु भागे बजदस रज्जूणि उत्तुंगो ॥ ४---१७ ॥

इन दो गाथाओं में सोककी पूर्व-पश्चिम और उत्तर दिख्य बीडाई-मोटाई तथा ऊंचाईका परि-माया स्वामि कार्तिकेयानुमेद्याकी गाथाओं के अनुरूप ही दिया है। वस्यूदीपत्रकृति एक प्राचीन प्रन्थ है और उन प्रमन्दी आचार्यकी कृति है जो बखनन्दीके शिष्य तथा बीरनन्दीके प्रशिष्य ये और आगमोदेशक महासत्य भीविषय भी विनके गुरु ये। भीविषय गुरुसे सुपरिशुद्ध आगमको सुन कर तथा जिन बचन विनिगैत अनुत्तमूत अर्थ पदको धारण करके उन्होंके माहास्म्य अथवा मसादसे उन्होंने यह प्रन्य उन भीनन्दी मुनिके निमित्त रचा है जो माघनन्दी मुनिके शिष्य अथवा प्रशिष्य (सक्ताचन्त्र) शिष्यके शिष्य) ये, ऐसा प्रन्यकी प्रशस्ति वाना जाता है। बहुत संभव है कि ये शीविषय वे हो हो जिनका वूसरा नाम 'अपराजित-सूरि' या जिन्होंने भीनन्दीकी प्रेरणाको पाकर भगवती-आराषना पर 'विषयोदया' नामको टीका लिखी है और जो बलदेव-सुरिके शिष्य तथा चन्द्रनन्दीके प्रशिष्य ये। और वह भी संभव है कि उनके प्रगुरु चन्द्रनन्दी ने ही हो जिनकी एक शिष्य परम्पराका उल्लेख ओपुरुषके दानपत्र अथवा

१. सक्कचन्द्र शिष्यके नामोक्छेखनाका गावा जामेरकी वि॰ सं॰ १५९८ की प्राचीन प्रतिमें नहीं है बादकी कुछ प्रतिवोंमें है. इसीसे श्रीनन्दीके विषयमें माधनन्दीके प्रशिष्य होनेकी मी कल्पनाकी गरी है।

## वर्षी-श्रीभनन्दन-जन्ध

ंनागमंगल ताप्रपत्रमें पाया बाता है, को श्रीपुरके किनालयके लिए सक छ ० ६९८ (वि० छं० ८३३) में लिखा गया है और विकमें चन्द्रनम्दीके एक शिष्य कुमारनम्दीके श्राप्य कीर्तिनन्दी और कीर्तिनन्दीके शिष्य किसल्यन्द्रका उल्लेख है। इससे चन्द्रनम्दीका समय शक संवत् ६३८ से कुछ पहलेका ही बान पड़ता है। बदि यह कल्पना ठीक है तो भीविजयका समय शक संवत् ६५८ के लगभग मारंभ होता है और तब बम्बूदीपप्रश्रतिका समय शक सं० ६७० झर्मात् वि० छं० ८०५ के खास पासका होना चाहिये। ऐसी स्थितिमें बम्बूदीपप्रश्रतिकी रचना भी धवलासे पहलेकी—६८ वर्ष पूर्वकी—ठहरती है।

ऐसी हालतमें यह लिखना कि 'बोरसेन स्वामीक सामने राजवार्तिक आदिमें बतलाये गये आकारके विवद लोकके आकारको सिद्ध करनेके लिए केवल उपर्युक्त दो गायाएं ही थीं । इन्होंके आधार पर वे लोकके आकारको भिन्न प्रकारसे सिद्ध कर सके तथा यह भी कहनेमें समर्थ हुए... इस्यादि' संगत नहीं मालूम होता । और न इस आधारपर तिलोयपण्यात्तीको बीरसेनसे बादकी बनी हुई अथवा उनके मतका अनुसर्या करनेवाली बतलाना ही सिद्ध किया जा सकता है । बोरसेनके सामने तो उस विवयक न मालूम कितने अंच थे जिनके आधार पर उन्होंने अपने व्याख्यांनादिकी उसी तरह सिंह की है जिस तरह कि अकलंक और विद्यानन्दादिने अपने राजवार्तिक क्लोकवार्तिकादि अन्यों में अनेक विवयोंका वर्यान और विवेचन बहुतसे अंथोंके नामोल्लोखके विना भी किया है ।

(२) दितीय प्रमाणको उपस्थित करते हुए यह तो बतलाया गया है कि 'तिलोयपण्यातीके प्रथम अधिकारको वातवों गाया है लेकर वतावी गाया तक इक्याची गाया ओं मंगल आदि छह अधिकारों का वर्णन है वह पूरा का पूरा वर्णन वंतपक्षवणाको अवलाटीका में आये हुए वर्णन से मिलता जुलता है।' वाय हो इस बाहर्य परसे यह भी किलत करके बतलाया कि 'एक प्रन्य लिखते समय दूसरा प्रन्य अवश्य सामने रहा है।' परन्तु 'अवलाकारके सामने तिलोयपण्याती नहीं रही, अवलामें उन छह अधिकारों का वर्णन करते हुए वो गायाएं या रलोक उद्धृत किये गये हैं वे सब अन्यत्रसे लिये गये हैं तिलोयपण्यात्ती से नहीं, इतना ही नहीं बल्कि अवलामें को गायाएं वा रलोक अन्यत्रसे उद्धृत हैं उन्हें भी तिलोयपण्यात्ती मूलमें शामिल कर लिया गया है' इस दावेको सिद्ध करने के लिए कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया। केवल स्चना अभीष्टकी सिद्धिमें सहायक नहीं होती अतः वह निर्यंक ठहरता है। वाक्योंकी शान्दिक या आर्थिक समानता परसे तो यह भी कहा जा सकता है कि अवलाकारके सामने तिलोयपण्यात्ती रही है; बल्कि ऐसा कहना, तिलोयपण्यात्तीके व्यवस्थित मौलिक कथन और अवलाकारके कथनकी क्यान्यान शेलीको है सते हुए, अधिक उपमुक्त जान पहता है।

रही यह बात कि तिक्तोयपण्यात्तीकी पचाधीवीं गाथामें विविध ग्रंथ-युक्तियोंके द्वारा मंगलादिक

क्षर अविकारोंके व्यास्थानका उल्लेख है, तो उत्तरे यह कहां कलित होता है कि उन विविध प्रन्योंमें धवला भी शामिल है सम्बा धवला परते ही इन स्विधकारोंका संग्रह किया गया है !-- लास कर ऐसी इ। सतमें वब कि धवसाकार स्वयं 'मंगस-खिमित हेऊ' नामकी एक भिन्न गायको कहींसे उद्धृत करके यह बतला रहे हैं कि 'इस गाथामें मंगलादिक कह बातोंका व्याख्यान करनेके प्रधात खाचार्यके क्षिए शासका ( मसप्रंथका ) व्याख्यान करनेकी जो बात कही गयी है वह साचार्य परम्परासे चला साया न्याय 🕽 उसे हृदयमें चारक करके और पूर्वाचार्योंके आचार ( व्यवहार ) का अनुसरण करना रहनत्रयका हेत है ऐसा समक्ष कर पुष्पदन्ता चार्य सगलादिक कह अधिकारींका सकारण प्रकपशा करनेके लिए मंगल सूत्र कहते हैं? ।' इतसे स्पष्ट है कि मंगलादिक खुद अधिकारोंके कथनकी परिपारी बहुत प्राचीन है-उनके विभानादिका क्षेत्र भवलाको प्राप्त नहीं है। इसलिए तिलोगपन्यातीकारने यदि इस विषयमें पुरातन क्राचार्योंकी कृतियोंका अनुसरक किया है तो वह न्याय्य ही है, परन्त उतने मात्रसे उसे वबलाका इन्तरस्या नहीं कहा या सकता । धवलाका इन्तरखा कहनेके लिए पहले वह सिद्ध करना हीगा कि बचला तिलोयपण्यातीसे पर्यको कृति है. जो कि शिद्ध नहीं है। प्रत्युत इसके यह स्वयं धवलाके उल्लेखोंसे ही सिद्ध है कि धवलाकारके रामने विसोयपन्यासी थी, जिसके विषयमें दूसरी तिकोयपन्यासी होनेकी कल्पना तो की जाती है परन्त्र यह नहीं वहा जाता और कहा जा सकता है कि उठमें मंगलादिक छह अधिकारीका वह सब वर्णन नहीं या वो वर्तमान तिलोयपच्यातीमें पाया जाता है: तब धवलाकारके द्वारा तिलोयपण्यातीके अनुसरगाकी बात ही अधिक संभव और युक्तियुक्त जान पहती है। कलतः व्सरा प्रमाख भी साधक नहीं है।

(३) वीवरा प्रमाण स्थवा युक्तिवाद प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि उसे पदते समय ऐसा मालूम होता है कि तिलोयपण्यातीमें ववलासे उन दो संस्कृत रलोकोंको कुछ परिवर्तनके साथ स्थना लिया गया है जिन्हें बवलामें कहीं उद्धृत किया गया या स्थीर विनमेंसे एक रलोक स्थकलंकदेवके सम्यायमायमायमादेः' नामका है।' परन्तु दोनो प्रन्योंको वव लोलकर देखते हैं तो मालूम होता है कि तिलोयपण्यातीकारने ववलोद्धृत उन दोनों संस्कृत रलोकोंको स्थान प्रन्यका स्थंग नहीं बनाया—वहां प्रकरणके साथ कोई संस्कृत रलोक हैं हो नहीं, दो गायाएं है, जो मीलिक रूपमें स्थित हैं स्थीर प्रकरणके साथ संगत हैं। इसी तरह सपीयस्थय वासा पद्य ववलामें उसी रूपमें उद्धृत नहीं विश्व रूपमें कि वह सधीयस्थयमें पावा खाता है—उसका प्रथम चरण 'ज्ञानं प्रमाणमात्मादः' के स्थानपर दे।

१ 'मंगलपडुदि छनकं बनसाणिब बिबिह गन्य जुसीहिं'

१ ''बर्दि णायमाहरिय-मरंपरातकं मणेगानहारिय पुन्ताहरियायाराणुसरण ति-रवण-देवति पुष्पद्धताहरियों मंगका-दीणं छण्णं सकारणाणं पह्नणहुः सुक्षमाह ।''

### नवीं-स्थिनंत्रन-प्रत्य

ऐसी हालतमें 'ज्ञानं प्रमायामात्मादेः' इत्यादि श्लोक भट्टाकलंकदेवकी मौसिक कृति है, तिस्तीय-पम्यास्तिकारने इसे भी नहीं खोड़ा' कुछ संगत मालूम 'नहीं होता। अक्षु; दौनों प्रन्थोंके दोनों प्रकृत पद्योको उद्धृत करके उनके विषयको हृदयङ्गम कर सेना उत्थित है।

जो ज पमाण-जयेहि जिक्केवेशं जिरक्कारे आर्थ ।
तस्ताऽजुर्च जुर्च जुर्चमजुर्गं च (व) पिंडहाित् ॥ द्व ॥
जाणं होदि पमाणं जजो वि जादुस्स हत्र्यभावत्थो ।
जिक्केवोवि उवाजो जुर्चीए अत्थपिंगहणं॥ द्व ॥ ----तिलोयपण्याती
प्रमाणनय निक्षेपैयोंऽथों नाऽभिसमीक्यते ।
युक्तं बाऽयुक्तवद्माति तस्याऽयुक्तं च युक्तवत् ॥ (१०)
जानं प्रमाणमित्याहु वपायो न्यास उच्यते ।
नयो ज्ञातुरमिप्रायो युक्तितोऽर्यपरिग्रहः॥ [११]-धवला १,१,५० १६,१४ ।

तिस्तोयपण्यात्तीकी पहली गायामें यह बतलाया है कि 'को प्रमाय, नय और निचेपके द्वारा अर्थका निरीच्या नहीं करता है उसको अयुक्त (पदार्थ) युक्तकी तरह और युक्त (पदार्थ) अयुक्तकी तरह प्रतिभावित होता है। अपेर दूसरी गायामें प्रमाया, नय और निचेपका उद्देशानुसार क्रमशः लक्ष्या दिया है और अन्तमें बतलाया है कि यह सब युक्तिसे अर्थका परिप्रहर्य है। अतः ये दोनों गायाएं परस्वर संगत हैं। और इन्हें ग्रंथसे अलग कर देने पर अगली 'इय यार्थ अवहारिय आहरिय परम्परागर्य मयासा' (इस प्रकार आवार्य परम्परासे चसे आये हुए न्यायको हृदयमें भारण करके) नामकी गाया असंगत तथा लटकनेवासी हो बाती है। इसिलए ये तीनों ही गाथाएं तिस्नोयपण्यात्तीकी अंगभूत हैं।

भवला ( संतपरूषणा ) में उक्त दोनों रलोकोंको देते हुए उन्हें 'उक्तझ' नहीं लिला श्रीर न किसी लास प्रन्यके बाक्य ही कहा है। वे 'एत्य किमड़ं ग्रायपरूषणमिदि ?'—यहां नयका प्ररूपण किसलिए किया गया है ? प्रश्नके उत्तरमें दिये गये हैं इसलिए वे भवलाकार-द्वारा निर्मित झयवा उद्धृत भी हो सकते हैं। उद्धृत होनेकी हालतमें यह प्रश्न पैदा होता है कि वे एक स्थानसे उद्धृत किये गये है या दो से। यदि एकसे उद्भृत किये गये हैं तो वे लागीयझयसे उद्धृत नहीं किये गये यह सुनिश्चित है; क्योंकि सम्बायझयमें पहला हलोक नहीं है। और यदि ये दो स्थानोंसे उद्धृत किये गये हैं तो यह बात कुछ बनती हुई मालूम नहीं होती; क्योंकि दूसरा रलोक झपने पूर्वमें ऐसे श्लोककी झपेदा रखता है विसमें

१ इस गाथाका नं• ८४ है ८८ नहीं।

डहेशादि किसी भी रूपमें प्रमाख, नव और निचेपका उल्लेख हो-सपीयस्वयमें भी 'हानं प्रमाख-मात्मादेः. श्लोकके पूर्वमें एक ऐसा श्लोक पावा बाता है विद्यमें प्रमाण, नव और निश्चेपका उल्लेख है भीर उनके भागमानुसार कथनकी प्रतिहा की गयी है ( 'प्रमाख-नय-निच्चेपाभिधानस्ये यथागर्म' )- भीर उसके लिए पहला रलोक संगत जान पहला है। स्नन्यमा उसके विषयमें वह क्ललाना होगा कि वह बुखरे कीनसे प्रत्यका स्वतन्त्र बाक्य है। दोनों गायाकों कीर रखीकोंकी बुखना करनेसे तो ऐसा मालम होता है कि दोनों इलोक उक्त गायाचांचे जनुवादरूपमें निर्मित हुए हैं। दूसरी गायामें प्रमाश, नय और निजेपका उसी कमसे खन्नण निर्देश किया गया है जिस कमसे उनका उल्लेख प्रथम गायामें हजा है। परन्त अनुवादके खन्दमें (श्लोक) शायद वह वात नहीं वन सकी । इसीसे उसमें प्रमाखके बाद निद्धेपका और फिर नयका लह्नया दिया गया है। इससे तिलोबपण्यात्तीकी उक्त गाथाओंकी मौतिकताका पता चलता है और ऐसा बान पहता है कि उन्हीं परते उक्त श्लोक अनुवाद रूपमें निर्मित हुए हैं-भक्ते ही वह अनुवाद स्वयं अवलाकारके द्वारा निर्मित हुआ हो वा उनसे पहले किसी व्सरेके द्वारा । यदि ववलाकारको प्रथम रुलोक कहीसे स्त्रतंत्र रूपमें उपलब्ब होता तो वे महनके उत्तरमें उसीको उद्भुत कर देना काफी समझते-दूबरे सभीयस्मय वैसे प्रयसे दूसरे श्लोकको उद्भुत करके वायमें बोइनेकी बकरत नहीं थी; स्थोकि प्रश्नका उत्तर उत एक ही श्लोकसे हो जाता है। वृथरे श्लोकका साथमें होना इस बावको स्वित करता है कि एक साथ पायो जानेवाली दोनों गायाक्रोंके कानुवादरूपमें ये इलोक प्रस्तुत किये गये हैं-- वाहे वे किसीके भी द्वारा प्रस्तुत किये गये हों।

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि धवलाकारने तिलीयपण्याचीकी उक्त दीनों गायाकोंको ही उद्धृत क्यों न कर दिया, उन्हें इलोकों में मृत्वादित करके या उनके मृत्वादको रखनेकी क्या वकरत यी ? इसके उत्तरमें मैं सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हूं कि यह सब धवलाकार बीरसेनकी विचकी बात है, उन्होंने मनेक प्राकृत वाक्योंको लंकुतमें भीर संस्कृत वाक्योंको प्राकृतमें मृत्वादित करके उद्धृत किया है। इसी तरह मृत्य मन्योंके गयको पद्यमें भीर पद्यको गद्यमें परिवर्तित करके भपनी टीकाका अंग बनाया है। चुनांचे तिलोयपण्याचीकी भी मनेक गायाकोंको उन्होंने संस्कृत गद्यमें मृत्यादित करके रक्ता है, जैसे कि मंगलकी निवक्तिपरक गायाणं, जिन्हें दितीय प्रमाणमें समानताकी तुलना करते हुए, उद्धृत किया गया है। इसिलए यदि ये उनके द्वारा ही मृत्यादित होकर रक्ते गये हैं तो इसमें भापति की कोई बात नहीं है। इसे उनकी अपनी शैक्षो और विच, म्वादिकी बात समकना चाहिये।

अब देखना यह है कि 'जानं प्रमायामात्मादः' इत्यादि उत्तोकको वो अकलंकदेवकी 'मीलिक कृति' बतलाया गया है उत्तका क्या आचार है ! कोई भी आचार व्यक्त नहीं किया गया है; तब क्या अकलंकके शन्यमें पाया वाना हो अकलंककी मीलिक कृति होनेका श्रमाया है ! वदि ऐसा है तो राववार्तिक

## वर्षी-क्रियनदम-प्रन्थ

में प्लयपादकी सर्वार्थितिक किन बार्योकी वार्तिकादिक रूपमें विना किसी स्वनाक अपनाया गया है उन सव का भी अक्लंक देवकी 'मौलिक कृति' कहना होगा । यदि नहीं, तो फिर उक्त श्लोककी अक्लंक देवकी मौलिक कृति बतलाना निर्देशक ठहरे या । प्रत्युत इसके, अक्लंक देव वृंकि यतिश्वभक्ते बाद हुए हैं अतः यतिश्वभक्ती तिलोयपण्यातीका अनुसर्ग उनके लिए न्याय प्राप्त है और उसका समायेश उनके द्वारा पूर्व पदामें प्रयुक्त 'यथानमं' पदसे हो जाता है; बनोंकि तिलोयपण्याति भी एक आगम अन्य है, जैसा कि गाया नं ० ८५, ८५ में प्रयुक्त हुए उसके विशेषयोति जाना जाता है। धवलाकारने भी जयह जगह उसे 'सूत्र' लिखा है और प्रमाया क्यमें उपस्थित किया है। एक वगह वे किसी व्याख्यानको व्याखानामास बतलाते हुए तिलोयपण्यात्ति सूत्रके कथनको भी प्रमायामें पेश करते हैं और फिर लिखते हैं कि सूत्रके विश्वद्य हो उसे व्याख्यानामास सममना चाहिये—नहीं तो अतिप्रसंग आये गा'।

इस तरह यह तीसरा श्रमाण असिद्व ठहरता है। तिलोयपण्यात्तिकारने चूंकि ववलाके किसी भी पद्यको नहीं अपनाया अतः पद्योंके अपनानेके आधार पर तिलोयपण्यात्ती धवलाके बादकी रचना बतलाना युक्ति युक्त नहीं है।

(४) चौथे प्रमाणकपसे कहा जाता है कि 'दुगुण दुगुणो दुवन्गो णिरंतरो तिरियलोगो' नामका बो वाक्य धवलाकारने द्रव्यप्रमाणानुयोगद्वार (पृ० ४६) में तिलोयपण्णित्तिके नामसे उद्भूत किया है वह वर्तमान तिलोयपण्णित्तिने पर्याप्त लोज करनेपर भी नहीं मिला, इवलिए यह तिलोयपण्णित्ति उछ तिलोयपण्णित्ति भिन्न है बो धवलाकारके सामने थी। परन्तु वह मालूम नहीं हो सका कि पर्याप्त लोजका रूप क्या रहा है। क्या भारतवर्षके विभिन्न स्थानोंमें पायी जाने वाली तिलोयपण्यत्तीकी समस्त मितयोंका पूर्णकपसे देखा बाना है। यदि नहीं,तब इत लोजको 'पर्याप्त लोज' कैसे कहें। वह तो बहुत कुछ अपर्याप्त है। क्या दो एक प्रतियोंमें उत्त वाक्यके न मिलनेसे ही यह नतीजा निकाला जा सकता है कि यह वाक्य किसी भी प्रतिमें नहीं है! नहीं निकाला जा सकता। इसका एक ताजा उदाहरण गोम्मटसार कर्मकाण्ड (प्रथम अधिकार) के वे प्राकृत गद्यसुत्र हैं बो गोम्मटसारकी पचासों प्रतियोंमें नहीं पाये जाते परन्तु मूहविद्रीकी एक प्राचीन ताडपत्रीय कजड प्रतिमें उपलब्ध है और जिनका उल्लेख मैंने अपने गोग्मटसार-विषयक निकन्धमें किया है। इसके सिवाय, तिलोयपण्णात्ती जैसे बढ़े प्रमादसे दो चार गाय। ब्रांका छूट बाना कोई बढ़ी बात नहीं है। पुरातन जैन वाक्य स्थाने खावसरपर मेरे तामने तिलोयपण्णात्ती चार प्रतियों रही हैं—एक बनारस स्थाहाद महाविद्यासय

१. "तं बकुक्षाणामासमादि कुदौ णव्यदे १ जोइसियमागहारसुत्तादी चदाहरूच विवयमाण परूकण-विकीय पण्णीत सुत्तादो च । ज च सुत्तविरुद्धं वक्साणं होश, अहक्तंगादी ।।" ववका १, २, ४ ६० ३६ ।

की, दूसरी देहली नया-मन्दिरकी, तीसरी आगराके मन्दिरकी और चीथी सहारनपुर ला॰ प्रद्युम्नकुमारबीके मन्दिरकी। इन प्रतियोंमें, जिनमें बनारसकी प्रति बहुत ही अशुद्ध एवं चुटिपूर्ण जान पढ़ी, कितनी ही गाथाएं ऐसी देखनेको मिलों जो एक प्रतिमें हैं तो दूसरी में नहीं हैं, इसीसे जो गाथा किसी एक प्रतिमें बदी हुई मिली उसका स्वीमें उस प्रतिके साथ संकेत किया गया है। ऐसी भी गाथाएं देखनेमें आयीं जिनमें किसीका पूर्वार्घ एक प्रतिमें है तो उत्तरार्घ नहीं, और उत्तरार्घ है तो पूर्वार्घ नहीं। और ऐसा तो बहुधा देखनेमें आया कि कितनी ही गाथाओंको विना संख्या डाले धारावाही रूपमें लिख दिया है, जिससे वे सामान्यावलोकनके अवसरपर प्रत्यका गद्य भाग जान पहती हैं। किसी किसी स्थल पर गाथाओंके खूटनेकी साफ स्वना भी की गयी है; जैसे कि चौथे महाधिकारकी 'याव-याउदि सहस्ताया' इस गाथा सं० २२१३ के अनन्तर आगरा और सहारनपुरकी प्रतियोंमें दस गाथाओंके छूटनेकी स्थला की गयी है और वह कथन-क्रमको देखते हुए ठीक जान पहती है—दूसरी प्रतियोंमें उनको पूर्ति नहीं हो सकी। क्या आश्चर्य जो ऐसी छूटी अथवा त्रुटित हुई गाथाओंमेंका ही उक्त वाक्य हो। प्रत्य प्रतियोंको ऐसी स्थितिमें दो चार प्रतियोंको देखकर ही अपनी लोजको पर्याप्त लोख बतलाना और उसके आधार पर उक्त नतीजा निकाल बैटना किसी तरह भी न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता। इसिलए चतुर्थ प्रमाण भी इष्टको सिद्ध करनेके लिए समर्थ नहीं है।

(५) अब रहा अन्तिम प्रमाण, वो प्रथम प्रमाणकी तरह गलत वारणाका मुख्य आचार बना हुआ है। इसमें जिस गद्याशकी और संकेत किया गया है और जिसे कुछ अशुद्ध भी बतलाया गया है। यह क्या स्वयं तिलोयपण्णत्तिकारके द्वारा घवला परसे, 'अम्हेहि' पदके स्थान पर 'एसा परूक्षणा' पाठका परिवर्तन करके उद्धृत किया गया है अथवा किसी तरह पर तिलोयपण्णत्तीसे प्रवित्त हुआ है ? शायद इसका गम्भीरताके साथ विचार नहीं किया गया है। फलतः विना विवेचन के दिया गया निर्णय-सा प्रतीत होता है। उस गद्याशको तिलोयपण्णत्तीका मूल अंग मान बैठना भी वैसा ही है और इसीसे गद्याशमें उल्लिखित तिलोयपण्णत्तीको वर्तमान तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न दूसरी तिलोयपण्णत्ती कहा गया है। इतना ही नहीं, बल्कि तिलोयपण्णत्तीमें वो यत्र तत्र दूसरे गद्याश पाये जाते हैं उनका अधिकांश भाग भी घवलासे उद्धृत है, ऐसा सुक्तानेका संकेत भी है। परन्तु चत्तुस्थिति ऐसी नहीं है। जान पड़ता है ऐसा कहते और सुक्ताते हुए यह ध्यान नहीं रक्ला गया कि वो आचार्य जिनसेन वर्तमान तिलोयपण्णत्तीके कर्ता बतलाये गये हैं वे क्या इतने असावधान अथवा अयोग्य थे कि जो 'अम्हेहि' पदके स्थान पर 'एसा परूष्णा' पाठका परिवर्तन करके रखते और ऐसा करनेमें उन साधारण मोटी भूलों एवं चुटियोंको भी न समक्ष पाते जिनकी उद्भावना उक्त लेखमें की गयी हैं! और ऐसा करके जिनसेनको अपने गुरु वीरसेनकों इतिका लोग करनेकी भी क्या जरूरत थी! वे तो बरावर अपने गुरुका कितन और उनकी इतिके साथ उनका नामोल्लेख करते हुए देखे वाते हैं; चुनांचे वीरसेन जब वयधवला

३५३

#### वर्णी-श्रभिनन्दन-प्रन्थ

को अधूरा छोड़ गये और उसके उत्तरार्घको विनसेनने पूरा किया तो ये प्रशस्तिमें स्पष्ट शब्दों द्वारा यह सूचित करते हैं कि 'गुरुने आगेके अर्थभागका वो भूरि वक्तम्य उन पर प्रकट किया था (अथवा नोट्स आदिके रूपमें उन्हें दिया था) उसीके अनुसार यह अल्प वक्तम्य रूप उत्तरार्थ पूरा किया गया है?।

परन्त वर्तमान तिलीयपण्याचीमें तो वीरसेनका कहीं नामोल्लेख भी नहीं है - ग्रंथके मंगलाचरण तकमें भी उनका रमरण नहीं किया गया । यदि बीरसेनके संकेत अथवा आदेशादिके आनुसार जिनसेनके द्वारा वर्त्तमान तिलोयपण्यातीका संकलनादि कार्य हुआ होता तो वे ग्रन्यके आदि या अन्तमें किसी न किसी रूपसे उसकी स्वना जरूर करते तथा अपने गुरुका नाम भी उसमें जरूर प्रकट करते। यहि कोई वसरी तिलोयपण्याची उनकी तिलोयपण्यचीका आधार होती तो वे अपनी पद्धति और परियातिके अनुसार उसका और उसके रचिताका स्मरण भी प्रन्यके आदिमें उसी तरह करते जिस तरह कि महापूराणके ब्रादिमें 'कवि परमेश्वर' और उनके 'बागर्यसंग्रह' पुराखका किया है, जो कि उनके महापराखका मुलाधार रहा है। परन्तु वर्तमान तिलोयपण्यातीमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे उक्त जिनसेनकी कृति वतनाना भौर उन्होंके द्वारा उक्त गर्वाशका उद्धृत किया बाना प्रतिपादित करना किसी तरह भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । वर्तमान तिलोयपण्याचीका कर्ता बतलाये वाने वाले दूसरे भी किसी विद्वान ब्राचार्यके साथ उक्त भूल भरे गद्यांशके उद्धरणको बात संगत नहीं बैठती: नयोंकि तिलोयपण्णतीकी मीलिक रचना इतनी प्रीट और सुव्यवस्थित है कि उसमें मूलकार-द्वारा ऐसे सदीप उद्धरसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 'इसलिए उक्त गर्याश बादको किसीके द्वारा घवला खादिसे प्रश्चिम किया हुआ। जान पहता है। और भी कुछ गयांश ऐसे हो सकते हैं जो घवलासे प्रक्षित किये गये हों' परन्त जिन गयांशोंकी तरफ फुटनोटमें छंकेत किया है वे तिलोयपण्यातीमें धवलापरसे उद्घृत किये गये मालूम नहीं होते: बल्कि धवलामें तिलोयपण्यातीसे उद्धृत जान पहते हैं। क्योंकि तिलोयपण्यातीमें गद्यांशोंके पहले को एक प्रतिशासक गाया पायी जाती है वह इस प्रकार है-

# वाद्यरुक्षेत्रे विद्फलं तह य श्रटु पुढवीए। सुद्धायासमिदीगं सबमेत्रं वत्तादस्सामो ॥ २८२॥

इसमें वातवलयोंसे श्ववरद्ध द्वेत्रों, श्राठ पृथ्वियों श्रीर शुद्ध श्वाकाश भूमियोंका घनफल बतलानेकी प्रतिज्ञा की गयी है श्रीर उस घनफलको 'लबमेत्त' (लबमात्र) विशेषखके द्वारा बहुत

१ गुरुणार्षे ऽग्रिमे भूरिवक्तन्य संप्रकाशिते । तान्तिरीक्ष्याऽव्यवक्तन्यः पश्चार्थस्तेन पूरितः ॥३६॥

२ तिक्रोयपण्यसिकारको ज्वां विस्तारसे कथन करनेकी इच्छा अथवा आवश्यकता हुई है वहां उन्होंने वैसी सूचना कर दी है; जैसा कि प्रथम अधिकारमें छोक्को आकारादि संद्येपने वर्णन करनेके अनन्तर 'विस्थरहर बोहर्स वोच्छं णाणावियम्ये वि' (७४) इस वाक्यके द्वारा विस्तार रुचिवाछे प्रतिपायोको कक्ष्य दरके उन्होंने विस्तारसे कथनकी प्रतिशा की है।

संदेपमें ही कहनेकी स्वना की गयी है। तदनुसार तीनों घनफलोंका क्रमशः गद्यमें कथन किया गया है और यह कथन सुद्रित प्रतिमें पृष्ठ ४३ से ५० तक पाया जाता है। घवला (पृ० ५१ से ५५) में इस कथनका पहला भाग 'संपहि' ('संपदि) से लेकर 'चगपदरं होदि' तक प्रायः ज्योंका ह्यों उपलब्ध है। परन्तु रोष भाग, जो आद पृथ्वियों आदिके घनफलसे सम्बन्ध रखता है उपलब्ध नहीं है, और इससे वह तिलोबपण्यात्तीसे उद्धृत जान पहला है—खासकर उस हालतमें जब कि घवलाकारके सामने तिलोब-पण्यात्ती मौजूद थी और उन्होंने अनेक विवादमस्त स्थलोपर उसके वाक्योंको बड़े गौरवके साथ प्रमाणमें उपस्थित किया है तथा उसके कितने ही दूसरे बाक्योंको भी विना नामोल्लेखके उद्धृत किया है और अनुवादित करके भी रक्ला है। ऐसी स्थितिमें तिलोबपण्यात्तीमें पाये जाने वाले गद्यांशोंके विषयमें बाह कल्पना करना कि वे घवलापरसे उद्धृत किये गये हैं समुचित नहीं है। प्रस्तुत गद्यांशोंके विषयमें कोई सहायता नहीं मिलती है; क्योंकि उस गद्यांशाका तिलोबपण्यात्तीकारके द्वारा उद्धृत किया जाना सिद्ध नहीं है—बह बादको किसीके द्वारा प्रक्षित हुआ जान पड़ता है।

श्रव यह बतलाना उचित होगा कि यह इतना ही गयांश प्रिच्चत नहीं है बल्कि इसके पूर्वका "एतो चंदारा सपरिवाराणमाणयण विहाणं वत्तहस्सामो" से लेकर "एदम्हादो चेव सुत्तादो" तक का श्रंश और उत्तरवर्ती "तदो रा एस्य इदमित्य मेवेति" से लेकर "तं चेदं १६५५३६१।" तकका श्रंश जो 'चंदस्स सदसहस्तं' नामकी गाथाका पूर्ववर्ती है, वह सब प्रद्यित है। श्रोर इसका मबल प्रमाण मूल प्रन्यसे ही उपलब्ध होता है। मूल प्रन्यमें सातवें महाधिकारका प्रारम्भ करते हुए पहली गाथामें मंगलाचरण श्रीर ज्योतिलोंकप्रकृतिके कथनकी प्रतिक्षा करनेके श्रनन्तर उत्तरवर्ती तीन गाथाझोंमें ज्योतिषियोंके निवास चेत्र श्रादि सत्तर श्राधिकारोंके नाम दिये हैं जो इस ज्योतिलोंकप्रकृति नामक महाधिकारके श्रंग हैं। वे तीनों गाथाएं इस प्रकार हैं—

जोइसिय-णिवासिकदी भेदो संखा तहेव विग्णासो।
परिमाणं वरवारो अवरसक्वाणि आऊ य॥२॥
आहारो उस्सासो उच्छेहो भोहिणाणसत्तीभो।
जीवाणं उप्पत्ति मरणाइं एक समयिमा॥ ३॥
आउग वंधणभावं दंसणगहण्स्स कारणं विवहं।
गुणठाणादिववग्णाणमहियाणसतरसिमाए॥ ४॥

इन गायाश्चोंके बाद निवासक्षेत्र, मेद, संख्या, विन्यास, परिमाण, चराचर, श्रचरस्वरूप श्चार आयु नामके झाठ श्रिषिकारोंका कमशः वर्णन दिया है—शेष अधिकारोंके विषयमें लिख दिया है कि उनका वर्णन भवनलोकके वर्णनके समान कहना चाहिये ('भावश लोएव्य वराव्यं')—श्चीर जिस अधिकारका वर्णन वहां समाप्त हुआ वहां उसकी सूचना कर दी है। सूचना वास्य इस प्रकार हैं:—

#### वर्णी-प्राभिनन्दन-प्रत्य

'जिवासकेतं सम्मत्तं। भेदो सम्मत्तो। संबा सम्मता। विरूणास सम्मत्तं। परिमाणं सम्मतः। पदं वरिगद्दाणं वारो सम्मत्तो। पदं अवरजोद्दसगणपद्दवणा सम्म-त्ता। श्राद्ध सम्मत्ता॥"

इसके विवाय, एक बात और भी है; वह यह कि जिस वर्तमान तिलोयपण्णत्तीका मूलानुसार बाट इजार क्लोक परिमाण बतलाया जाता है वह उपलब्ध प्रतियों परसे उतने ही श्लोक परिमाण नहीं मालूम होती, बल्कि उसका परिमाण लगभंग एक इजार श्लोक-परिमाण बढ़ा हुआ है। इससे यह साफ जाना जाता है कि मूलमें उतना अंग्र बादको प्रक्षित हुआ है। इसलिए उक्त गद्यांशको, जो अपनी स्थिति परसे प्रविक्ष होनेका स्पष्ट सन्देह उत्पन्न कर रहा है और जो ऊपरके विवेचनसे मूलकारकी इति मालूम नहीं होता, प्रविक्ष कहना कुछ भी अनुचित नहीं है। ऐसे ही प्रविक्ष अंग्रोंसे, जिनमें कितने ही 'पाठाक्तर' बाले अंग्र भी शामिल जान पहते हैं, प्रंथके परिमाणमें वृद्धि हुई है। यह निर्विवाद है कि कुछ प्रक्षित अंग्रोंके कारण किसी प्रन्थको दूसरा प्रन्थ नहीं कहा जा सकता। अतः उक्त गद्यांशमें तिलोयपण्णत्तीका नामोल्केख देलकर जो यह कल्पनाकी गयी है कि 'वर्तमान तिलोयपण्णत्ती उस तिलोयपण्णत्तीसे भिक्ष है जो धवलाकारके सामने वी' वह ठीक नहीं है।

# उपसंहार---

इस तरह नृतन भारके पांचों प्रमाखों में से कोई भी प्रमाख यह सिद्ध करनेके लिए समर्थ नहों है कि वर्तमान तिलोयपण्याची श्राचार्य वीरसेनके बादकी बनी हुई है स्थावा उस तिलोयपण्याची भिन्न है जिसका वीरसेन स्थापनी घवला टीकामें उल्लेख कर रहे हैं। तब यह कल्पना करना तो झितसाहस है कि वीरसेनके शिष्य जिनसेन हसके रचियता हैं, जिनकी स्वतंत्र ग्रन्थ-रचना-पद्धतिके साथ इसका कोई मेल नहीं लाता। ऊपरके सम्पूर्ण विवेचन एवं उद्दापीहसे स्पष्ट है कि यह तिलोयपण्याची यितव्धमाचार्यकी हित है, घवलासे कई शती पूर्वकी रचना है — और वही चीज है जिसका वीरसेन स्थानी घवलामें उद्घरण, सनुवाद तथा साश्य प्रद्यादिके स्थमें स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करते रहे हैं। ग्रन्थकी झित्तम मंगल गाथामें 'दहू या' पदको ठीक मानकर उसके झागे जो 'झरिस वसहं' पाठकी कल्पनाकी गयी है और उसके द्वारा यह सुमानेका यस्न किया है कि 'इस तिलोयपण्याचीसे पहले यितवृत्तमका तिलोयपण्याची नामका कोई सार्थ प्रन्य था जिसे देखकर यह तिलोयपण्याची रची गयी है। फलतः उसीको स्चना इस गाथामें 'दहू या श्रारसवसहं' वास्यके द्वारा को गवी है' वह भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि इस पाठ और उसके प्रकृत झर्यकी संगति गायाके साथ नहीं बैठती, जिसका स्पष्टीकरण प्रारम्भमें किया जा चुका है। इसलिए यह लिखना कि "इस तिलोयपण्याचिका संकलन शक संवत् ७३८८ (वि० सं० ८७३) से पहले का किसी भी हालतमें नहीं हैं। सकते" स्थितका विवेध में हालतमें नहीं हों सकते" स्थानस्था सीरक है। स्थोंकि किसी तरह भी इसे युक्ति संगत नहीं कहा जा सकता ।



# जैन साहित्य और कहानी

भी प्रा॰ बा॰ जगदीशचन्द्र जैन, एस॰ ए०, पीएच॰ सी॰

प्राचीन कालसे ही कहानी साहित्यका जीवनमें बहुत ऊंचा स्थान रहा है। ऋरवेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, महाभारत, रामायण, आदि वैदिक प्रंथोंमें अनेक शिक्षाप्रद आख्यान उपलब्ध होते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य जीवनको ऊंचा उठानेका प्रयत्न किया गया है। इन कथा-कहानियोंका सबसे समृद कोष है बादों की जातक कथाएं। सीलीन, वर्मा आदि प्रदेशोंमें ये कथाएं इतनी लोकप्रिय हैं कि बहांके निवासी आज भी इन कथाओंको रात रातभर बैठकर बड़े चावसे सुनते हैं। इन कथाओंको बुद्धके पूर्वजन्मकी घटनाओंक। वर्णन है, और इनके दृश्य सांची, भरहुत आदि स्त्योंकी दीवारों पर अंकित है, जिनका समय ईसके पूर्व दूसरी शती माना जाता है।

प्राचीन कालमें को नाना लोक कथाएं भारतवर्षमें प्रचलित थीं, उन्हें ब्राहण्य, जैनो स्त्रीर बाँदने स्रपने अपने धर्मग्रन्थोंमें स्थान देकर स्रपने सिद्धांतोंका प्रचार किया। बौद्धोंके पालि साहित्यकी तरह जैनोंका प्राकृत साहित्य भी कथा-कहानियोंका विपुल भण्डार है। जैन भिश्च अपने धर्मका प्रचार करनेके लिए दूर दूर देशोंमें विहार करते थे। बृहत्कल्पभाष्यके सन्तर्गत खनपद-परीद्धा प्रकरणमें बताया है कि जैन भिश्चको चाहिये कि वह सात्मशुद्धिके लिए तथा दूसरोंको धर्ममें रियर रखनेके लिए खनपद विहार करें; तथा जनपद-विहार करनेवाले साधुको मगव, मालवा, महाराष्ट्र, लाट, कर्णाटक, द्रविह; गौह, विदर्भ सादि देशोंकी लोकभाषाओं में कुशल होना चाहिये, जिससे वह भिन्न भिन्न देशके लोगोंको उनकी भाषामें उपदेश दे सके।

बैन साहित्यका प्राचीनतम भाग 'श्रागम' के नामसे कहा जाता है। दिगम्बर परम्पराके श्रनुसार श्रागम प्रन्थोंका सर्वथा विच्छेद हो गया है, श्वेताम्बर परम्पराके श्रनुसार ये श्रागम विकृत-रूपमें मौजूद हैं, और ११ श्रंग, १२ उपांग, १० प्रकीर्णक, ६ छेदसूत्र, ४ मूलसूत्र, नन्दि तथा श्रनुयोग-द्वारके रूपमें श्रावकल भी उपलब्ध हैं। ११ श्रंगोंके श्रन्तर्गत नायाधम्मकहा (शातुष्ममं कथा) नामक पांचवें श्रंगमें शातुपुत्र महावीरकी श्रावक धर्मकथाएं वर्णित हैं, जो बहुत रोचक और शिक्षामद हैं। उपासक-दशा नामक छुठे श्रंगमें महावीरके उपासकोंकी कथाएं हैं। कथा साहित्यका सर्वोत्तम भाग श्रागम प्रन्योंकी टीका-टिप्पणियों उपलब्ध होता है। ये टीका-टिप्पणियां नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि और टीका इन

चार भागोंमें विभक्त है। इनमें चूर्णि और टीका साहित्य भारतके प्राचीन कथा-साहित्यकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वका है, जिसमें आवश्यकचूर्णि और उत्तराध्यमन टीका तो कथाओंका बृहत्कोध है। आगम साहित्यके आतिरिक्त जैन साहित्यमें पुराख, चरित, चम्पू, मनंब आदिके रूपमें प्राकृत, संकृत आपआंशके अनेक प्रम्य मीज्द है, जिनमें क्षोटी-बही अनेक कथा-कहानियां है।

यहां यह कह देना अनुचित न हो गा कि पालि-प्राकृत साहित्यको अनेक लौकिक कथाएं कुछ रूपान्तरके साथ देश-विदेशों में भी प्रचलित हैं। ये कथाएं भारतवर्षमें पंचतंत्र, हितोपदेश, कथासरित्सागर, शुक्सतित, सिंहासनद्वात्रिशिका, बेंतालपंचिंशतिका आदि अन्योंमें पायी जाती हैं, तथा 'ईसपकी कहानियां, 'अरेबियन नाइट्सकी कहानियां, 'कलेला दमनाकी कहानी' आदि के रूपमें भीस, रोम, अरब, कारस, अफिका आदि सुदूर देशोंमें भी पहुंची हैं। इन कथाओंका उद्गम स्थान अधिकतर भारतवर्ष माना जाता है, यशि समय समयपर अन्य देशोंसे भी देश-विदेशके यात्री बहुत-सी कहानियां अपने साथ यहां लाये।

यहां लेखककी 'भारतकी प्राचीन कथा-कहानियां' नामक पुस्तकमेंसे दो कहानियां दो जाती हैं। कहानियोंको पढ़कर उनके महत्वका पता लगे गा।

# कार्य सची उपासना-

किसी सेठका पुत्र कन कमानेके लिए परदेश गया और अपनी जवान परनीको अपने पिताके पास छोड़ गया । सेठको पतोहू बहुत शौकीन स्वभावकी थी । वह अच्छा भीजन करती, पान खाती, हतर-फुलेल लगाती, सुंदर वखाभूषणा पहनती, और दिनभर यों ही बिता देती । घरके काममें उसका मन जरा भी न लगता । उसको अपने पतिकी बहुत याद आती, परन्तु वह क्या कर सकती थी ! एक दिन सेठकी पतोहूका मन बहुत चंचल हो उठा । उसने दासीको बुलाकर कहा 'दासी ! किसी पुरुषको बुलाओ । किसीको जानती हो '' दासीने कहा 'बेख् गी ।

दावीन आकर वन हाल सेठजीसे कहा। सेठजी बहुत चिन्तित हुए और वीचने लगे कि बहुकी रह्माके लिए शीव ही कोई उपाय करना चाहिये, अन्यथा वह हायसे निकल जाय गी! उन्होंने द्वरत सेठानीको जुलाया और कहा "देखों सेठानी! हम दुम दीनों लड़ाई कर लें गे, और मैं दुम्हें मार कर निकाल दूँ गा। दुम योड़े समयके लिए किसी दूसरेके घरमें जाकर रह जाना। अन्यथा अपनी बहू अपने हायसे निकल जाय गी। सेठानीने अपने पतिकी बात मान ली। अगले दिन सेठ घर आया और सेठानीसे भोजन मांगा। सेठानीने चिल्लाकर कहा "आभी भोजन तैयार नहीं है। वस दीनोंमें मन्गड़ा होने लगा। सेठकों कोच आगया और उसने सेठानीको मार-पीटकर घरसे निकाल दिया। सास और समुरको कलह सुनकर उसकी पतीहूं घरसे निकल कर आ गयों और पूंछने लगी "पिताजी! क्या बात हुई!" सेठने कहा—"बेटी! आजसे मैंने दुके अपने घरकी मालकिन बना

#### वर्धी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

दिया है। अब दूं ही घरका सब काम-काब देखना।" बहू अपने ससुरकी बात सुन कर प्रसन्न हुई। अपने घरका सब काम सम्हाल लिया। अब वह घरके काममें इतनी संलग्न रहने लगी कि उसे भीजन करनेका समय भी बड़ी कठिनतासे मिलता। वह साज-शृङ्गार सब भूल गयी। एक दिन दासीने ब्राकर कहा—"बहूजी ! आप उस दिन किसी पुरुषकी बात करती यों। मैंने एक पुरुषकी लोज की है। आपकी ब्राज़ा हो तो उसे बुलाऊं ?" बहूने उतर दिया—"दासी ! वह समय दूर गया। इस समय सुके मरनेका भी अवकाश नहीं, तू पर-पुरुषकी बात करती है।"

# असंतोष बुरी चीज है-

कोई बुद्या गोवर पाय पाय कर अपनी गुजर करती थी। उसने व्यंतरदेवकी आराधना की। व्यंतर बुद्यासे बहुत प्रसन्न हुआ और देव-प्रसादसे उसके गोवरके सब उपले रतन बन गये। बुद्या खूब धनवान हो गयी। उसने चार कोठोंका एक सुन्दर भवन बनवा लिया और वह सुलसे रहने लगी। एक दिन बुद्याके घर उसकी एक प्रदेश आयी और उसने वार्तों वार्तोंमें सब पता लगा लिया कि बुद्धा इतनी बल्दी धनी कैसे बन गयी। पड़ोसनको बुद्धासे बड़ी ईच्चा हुई और उसने भी व्यंतरदेवकी आराधना शुक्त कर दी। व्यंतर प्रसन्न होकर उपस्थित हुआ और उसने वर मांगनेको कहा। पड़ोसनने कहा—"मैं चाहती हूं वो कोई बस्त तम बुद्धाको दो वह मेरे दुगुनी हो जाय।" ब्यंतरने कहा "बहुत अच्छा।"

स्रव को वस्तु बुदिया मांगती वह उसकी पढ़ोसनके घर दुगुनी हो जाती। बुदियांके घर चार कीठोंका एक भवन या तो उसकी पढ़ोसनके दो भवन थे। इसी प्रकार झीर भी जो सामान बुदियांके या, उससे दुगुना उसकी पढ़ोसनके घर था। बुदियांको जब इस बातका पता लगा तो वह अपने मनमें बहुत कुदी। उसने कोधमें आकर व्यंतरसे बरदान मांगा कि उसका चार कोठोंबाला भवन गिर पढ़े और उसके स्यानपर एक घासकी कुटिया वन जाय। वस उसकी पढ़ोसनके भी दोनों भवन नष्ट हो गये और उसकी जगह दो वासकी कुटियां बन गयीं। बुदियांको इससे भी संतोष न हुआ। उसने दूसरा वर मांगा ''मेरी एक सांख फूट जाय।'' फलतः उसकी पढ़ोसनकी दोनों आलें फूट गयी। उत्पक्षात् बुदियांने कहा ''मेरे एक हाथ और एक पैर रह जाय, ''वस उसकी पढ़ोसनके दोनों हाथ और दोनों पांव नष्ट हो गये। अब विचारी पढ़ोसन पढ़ी रही सोचने लगी कि मैं क्या करूं, यह सब मेरे असंतोषका कल है। यदि मैं बुदियांके धनको देख कर ईर्थ्या न करती झाँर संतोषसे जीवन बिताती तो मेरी यह दशा न होती।'

# जैनसाहित्यमें राजनीति

भी पं० पन्नालाक्ष जैन 'वसन्त' साहित्याचार्य, आदि ।

विशास संस्कृत साहित्यमें यद्यपि शतियोंसे मौलिक कृतियोंकी वृद्धि नहीं हुई है तथापि कोई ऐसा विषय नहीं जिसके बीज उसमें न हों । जैन संस्कृत साहित्य उसका हतना विशास एवं सर्वाङ्गीशा-भाग है कि उसके विना संस्कृत साहित्यकी कल्पना नहीं की जा सकती । उदाहरणके लिए राजनीतिको ही स्तीजिये; इसके वर्णन विविध रूपोमें संस्कृत साहित्यमें भरे पढ़े हैं । विशेषकर 'संसार-शरीर-भोग-निर्विण्याता' के मधान प्रतिष्ठापक जैन साहित्यमें;जैसा कि निम्न संज्ञित सर्थनसे स्पष्ट हो जायगा ।

#### राजा —

राजनीतिका उद्गम राजा और राजसे है अतः उसके विचार पूर्वक ही आगे बढ़ा जा सकता है।
भीगभूमिमें कोई राजा नहीं होता परन्तु कर्मभूमिके प्रारम्भ होते ही उसकी आवश्यकताका अनुभव होता है; अर्थात् जहां समानता है, लोग अपना अपना कर्यच्य स्वयं पालन करते हैं वहां राजाकी आवश्यकता नहीं होती परन्तु जहां जनता में विषमता, निर्मनता-सघनता, ऊंच-नीच आदिकी भावना उत्पक्ष होती है वहां पारस्परिक संघर्ष स्वाभाविक हो जाता है। शिष्ट पुरुष कष्ट में पढ़ जाते है और दुष्ट मनुष्य अपनी उदण्डतासे आनन्द उदाते हैं। कर्मभूमिके इस अनैतिक वातावरणसे जनताकी रच्चा करनेके लिए ही राजाका आविर्भाव कुलकरों के रुपमें होता है। आवार्य जिनसेनके महापुराणमें लिखा है कि कुलकरोंके समय दण्डव्यवस्था केवल 'हा' 'मा' और 'धिक् के रूप में यी परन्तु जैसे जैसे लोगोंमें अनैतिकता बढ़ती गयी वैसे वैसे दण्डव्यवस्था में परिवर्तन होते गये। प्रारम्भमें एक कुलकर ही अपने बलसे समस्त भारत-खण्डका शासन करनेके लिए पर्याप्त था किन्तु वादमें धीरे-धीरे, अनेक राजाओंकी (शासकों की) आवश्यकता पढ़ने लगी। इस प्रकार स्वष्ट हैं कि राजा स्रष्टिका सेवक योग्य पुरुष था। उसका जीवन निरन्तर पर-पालनके लिए ही था। जैनाचार्यों ने साम्राव्यपदको सात परम स्थानों में गिनकर राजाके माहत्म्यको वोषया की है। वो राजा अपने जीवनको केवल भोग विलास का ही साचन समकते हैं वे आत्म-विस्मृत कर्तव्य झानसे शून्य हैं। अपने ऊपर पूर्ण राष्ट्रके जीवन करा ही साचन समकते हैं वे आत्म-विस्मृत कर्तव्य झानसे शून्य हैं। अपने ऊपर पूर्ण राष्ट्रके जीवन

सञ्जातिः सद्गृहस्थत्वं पारिमञ्जं सुरैन्द्रता । साम्राज्यं प्रमाहन्त्वं निर्वाणम्बेति सप्तकम् ॥ (महापुराण)

### वर्गी-ग्रमिनन्दन-प्रन्थ

निर्वाहका भार लेकर भी यदि भीग-विलासको ही अपना सन्य बना लें तो उनसे अधिक आत्म-वन्नक तथा प्रमन्त कीन हो गा ? आचार्य सोमदेव ने रावा और राज्य की त्याग मयता के कारण ही उसे पूज्य समक्रकर अपने नीतिवाक्यानृतके प्रारम्भमें राज्यको ही नमस्कार किया है। उनका पहिला स्त्र है—'श्रय धर्मार्यकामफलाय राज्याय नमः।' शुकाचार्यके नीतिशास्त्रमें भी 'सन्यि, विप्रह आदि शाला, साम, दान, आदि पुष्प तथा धर्म-अर्थ-काम रूप फल युक्त राज्य वृद्धको नमस्कार किया गया है। राजा कीन हो सकता है ? इसके उत्तरमें आ लोमदेव कहते हैं धर्मारमा कुल अभिजन और आचारसे शुद्ध, प्रतापी, नैतिक, न्यायी, निप्रह-अनुप्रहमें तटस्य, आत्म सम्मान आत्म-गौरवसे ज्याप्त, कोश बल सम्पन व्यक्ति राजा होता है ।'

## राजनीति—

राजाकी नीति राजनीति कहलाती है, यह चार पुरुषायों में से अर्थ पुरुषायें के अन्तर्गत है। इस नीतिका पूर्ण प्रकाश वही राजा कर पाता है जो कि समस्त राजिबशाओं में निष्णात होता है। राज-विद्याओं की संख्या में प्राचीन काल से विवाद चला आ रहा है जैसा कि ''यतः दण्डके भयसे ही सब लोग अपने अपने काथों में अवस्थित रहते हैं अतः दण्डनीति ही एक विद्या है' ऐसा शुक्राचार्यके शिष्योंका मत है। 'चूंकि हित-वार्ता और विनय ही लोक व्यवहारका कारण हैं, हसिलए वार्ता और दण्डनीति यही दो विद्याएं हैं' ऐसा इहस्पतिके अनुयायी मानते हैं। 'यतः त्रयी ही वार्ता और दण्डनीतिका उपदेश देती है इस लिए त्रयी, वार्ता और दण्डनीति यही तीन राज-विद्याएं हैं' ऐसा मनुस्तृतिके भक्तोंका अभिशय है। 'यतः आन्वीचिकीके द्वारा जिसका विवेचन किया ग्रया है ऐसी त्रयी हो वार्ता और दण्डनीतिपर अपना प्रभाव रख सकती है इसिलए आन्वीचिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति, ये चार ही राज-विद्याएं हैं, ऐसा कीटिल्यका मत है।" उद्धरणसे स्पष्ट है।

आवार्य सोमदेव ने भी कौटिल्यके समान आन्वीविकी आदिको ही राजविद्या माना है। जिसमें अध्यात्म विषयका निरूपण हो वह आन्वीविकी, जिसमें पठन-पाठन, पूजन विधान, आदि का वर्णन हो वह त्रयी, जिसमें कृषि, पशु पालन, आदि व्यवसाओंका वर्णन हो वह वार्ता और जिसमें साधु संरवाण तथा दुशोंके निम्नहका वर्णन हो वह दण्डनीति कहलाती है।

१ नमोऽस्तु राज्यवृक्षाय बाह्युण्याय प्रशाखिने । सामादिनारु पुष्पाय त्रिवर्गफळ दाबिने ॥ ( शुक्रनीति )

९ 'धार्मिकः कुळामिजनाचारविशुद्धः प्रतापवान्नयानुगतकृत्तिश्च स्वामी' 'कोपप्रसादयोः स्व∸न्त्रः. 'आत्मा-तिशर्य धर्न वा यस्यास्ति स स्वामी।' स्वामि समुद्देश सूत्रः १-३।

१ 'आन्त्रीक्षिकी त्रवो नार्ता दण्डमीतिरिति चतस्त्रो राजनियाः ।।५६॥ 'आन्त्रीक्षिक्यध्यात्मनिवये, त्रयी नेदयदादिपु, नार्ता कृषिकर्मादिका, दण्डनीतिः साधुपाकन दुष्टनिष्ठहः ।।६॥ 'नोतिनान्यामृत-निवास्ट्रसमुद्देश ।

फलतः राजनीतिके मूल विद्वान्त अवस्थित है उनके प्रयोगकी पद्धतियोंमें ही बदा परिवर्तन होता रहता है। सिन्म, विग्रह, यान, आसन, संभव और देघीभाव ये राजाओं के छह गुण हैं, उत्सांह मन्त्र और प्रभाव यह तीन शिक्षां हैं. साम, दान, मेद और दण्ड यह चार उपाय हैं। सहाय, साघनीपाय, देशिवभाग, कालविभाग और विपत्तिप्रतीकार ये पांच अह हैं। राजनीतिके येही मुख्य सिद्धान्त हैं जो कि कर्मभूमिके प्रारम्भमें सम्राट्भरतके द्वारा निश्चित एवं आचिति किये गये ये और आज भी अनिवार्य हैं। हां, साधन एवं प्रयोग परिस्थितिके अनुसार पृथक पृथक हो सकते हैं। संस्कृत जैन साहित्य में राजनीतिका वर्णन, कहीं पिता या गुरुजनों द्वारा पुत्र अथवा शिष्यके लिए दिये गये सद्पदेशके रूपमें मिलता है, अन्यत्र किसे राजाकी राज्य अथवस्था अथवा चरित्र चित्रयाके रूपमें उपलब्ध होता है अथवा स्वतंत्र नीतिशास्त्रके रूपमें प्राप्त होता है।

उदाहरणके लिए **भा**चार्य बोरनन्दीके महाकाव्य 'चन्द्रप्रभचरित' में राज्य सिंहासनपर भारूद युवरा को उसके पिताके उपदेशकों ही लीजिये।

हि पुत्र ! यदि तुम प्रभावक विभृतियोंकी इच्छा करते हो तो अपने हितैषियोंसे कभी उद्दिग्न मत होना, क्यों कि जनानराग ही विभृतियोंका प्रमुख कारण है। सम्पद। ख्रोंका समागम उती राजाके होता है जो कि संकटोंसे रहित होता है और संकटोंका अभाव भी तभी संभव है जब कि अपना परिवार क्रपने क्राधीन हो। यह निरुचय है कि परिवारके अपने क्राधीन न रहनेपर भारी संकट आ पहते है। यदि तुम अपने परिवारको आधीन रखना चाहते हो तो पूर्ण कृतक बनी, क्योंकि कृतध्न मनुष्य सब गुर्खोंसे भूषित होकर भी सब लोगोंको उद्धिग्न ही करता है। तुम कलिकालके दीवोंसे मुक्त रह कर क्रर्य क्रीर काम पुरुवार्थ की ऐसी दृद्धि करना जी धर्म की विरोधी न हो क्यों कि समान रूपसे त्रिवर्ग सेवन करनेवाला राजा ही दोनों लोकों को खिद्ध करता है। जो राज कर्पचारी प्रजाको कष्ट पहुंचाते हैं उनका तम निग्रह करना, और जो प्रजाकी सेवा करते हैं उनको दृक्षि देना, क्योंकि ऐसा करनेसे बन्दी-जन तेरी कीर्ति गावें गे ( अर्थात् यशस्वी बनो गे ) और क्रमशः वह दिग् दिगन्त तक फैल जायगी।' तुम अपने मन की वृत्तिको सदा गृह रखना, कार अपने उद्योगोंको भी इतना छिपाकर रखना कि फल के द्वारा ही उनका अनुमान किया जा सके। जो पुरुष अपनी योजना छिपा कर रखता है अपीर दुसरेके मन्त्रका भेद पा जाता है उसका शत्र कुछ नहीं कर सकते हैं। दुम तेजस्वी होकर समस्त दिशास्त्री में व्याप्त हो जाना. समस्त राजाऋँमिं प्रधानताको प्राप्त करना, तब सूर्यके किरण-कलापके समान तेरा कर-प्रपात भी समस्त भूमण्डल पर निर्वाध रूपसे होगा । श्रर्थात् समस्त भूमण्डल तेरा करदाता हो जाय गा ।

१--चन्द्रप्रमचरित सर्गं ५ इछी ३६-४३।

#### वर्गी-श्रमिनन्दन-प्रत्य

राजदरबारमें शत्रपत्तका दूत रीक्पूर्य बचनोंसे युवराबको उत्ते बित कर देता है। युवराव युद्धके लिए तयार हो जाते हैं। पुरोहित बादि उसे शान्त करनेका अवल करते हैं। युवराव उन सबको उत्तर देते हैं। इस अकार चन्द्रप्रभका बारहवां सर्ग किरात और मायके दूसरे सर्गको भी मात करता है। यथा—'नय और पराक्रममें नय ही बलवान् है, नव शून्य व्यक्तिका पराक्रम व्यर्थ है। वह बड़े मदोन्मत्त हाथियोंको विदारण करनेवाला सिंह भी तुच्छ शवरके द्वारा मारा जाता है।' जो नीतिमार्गको नहीं छोड़ता है यदि उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है तो यह उसका दोष नहीं है अपित उसके विपरीत दैवका ही प्रभाव है। बाप विवेकियोंमें श्रेष्ठ हैं ब्रातः विना विचारे शत्रुके साथ दण्डनीतिका प्रयोग मत कीजिये। यतः शत्रु ब्राभिमानी है इसलिए साम-उपायसे हो शान्त हो सकता है। ब्रापना प्रयोजन सिद्ध करनेके लिए शत्रुपर सबसे पहले सामका प्रयोग करते हैं उसके बाद भेद, ब्रादि ब्रान्य उपायोंका; दण्ड तो ब्रान्तम उपाय है। एक प्रिय बचन सैकड़ों दोषोंको दूर करनेमें समर्थ है, मेघ जलविन्दुके कारण ही लोगोंको प्रिय हैं, वज्र ब्रादिके द्वारा नहीं। दामसे धन हानि, दण्डमें बल हानि खीर मेदसे 'कपटी' होनेका ख्रायश होता है किन्तु सामसे बदकर सर्वथा कल्याणकारी दृसरा उपाय नहीं है।

# सोमदेवसूरि-

यशस्तिलक और नीतिवाक्या वित्ते कर्ता बहुश्रुत विद्वान् आचार्यं सोमदेवने चालुक्य वंशीय राजा अरिकेसरीके प्रथम पुत्र श्री वहिगराजकी गङ्गाधारा नगरीमें चैत्र सुदी १३ शक संवत् ८८१ को यशस्तिलक चम्पूको पूर्ण करके संस्कृत साहित्यका महान उपकार किया था। इन्होंने अपने नीतिवाक्या मृतमें राजनीतिक समस्त अङ्गोका जो सरस और सरल विशद विवेचन किया है वह तास्कालिक तथा बादके समस्त राजनीतिक विद्वानोंके लिए आदर्श रहा है। काव्यगंथोंके कुशल टीकाकार मिल्लनाथस्रिने अपनी टीकाओमें बड़े गौरवके साथ नीतिवाक्या वृतके सूत्र उद्धृत किये है। नीतिवाक्या वृतके अतिरिक्त यशस्तिलकच्याकृते तृतीय आक्वासमें भी राजाओंके राजनीतिक बीवनको अ्यवस्थित और अधिकसे अधिक सफल बनानेके लिए पर्याप्त देशना दी है।

अपने राज्यका समस्त भार मिन्त्रयों आदिपर छोड़कर बैठनेसे ही राजा लोग असफल होते हैं। आचार्य कहते हैं कि राजाओंको प्रत्येक राजकीय कार्यका स्वयं अवलोकन करना चाहिये। क्यों कि वो राजा अपना कार्य स्वयं नहीं देखता है उसे निकटवर्ती लोग उल्टा-सीधा सुक्ता देते हैं। शृतु भी उसे अच्छी तरह घोला दे सकते हैं। 'वो राजा मन्त्रियोंको राज्यका भार शैंपकर स्वेच्छा विहार करते हैं वे मूर्ख, विह्नियोंके उपर दूध की रजाका भार शौप कर आनन्दसे सोते हैं। कदाचित् जलमें मछिलायोंका और आकाशमें

१. चन्द्रप्रभचरित सर्गं १२, इलो० ७२-८१।

१. नीतिवाक्यामृतः स्वामिसमुद्देशः सूत्र ३२-३४।

पिद्योंका मार्ग काना वा सकता है किन्तु हायके आविसको सुप्त करनेवाले मिन्नयोंकी प्रवृत्ति नहीं जानी का सकती। विस प्रकार वैद्य लोग धनाट्य पुरुषोंके रोग बट्टानेके लिए सदा तत्पर रहते हैं उसी प्रकार मन्त्री भी राजाओंकी आपिट्यां बट्टानेमें सदा प्रयस्तरशिल रहते हैं। प्रन्यकारने वहां मिन्त्रयोंके प्रति राजाको वागरूक रहनेका उपदेश दिया है वहां मिन्त्रयोंकी उपयोगिताका भी सुन्दर प्रतिपादन किया है। यतः मिन्त्रयोंके बिना केवल राजाके हारा ही राज्यका संचालन नहीं हो सकता अतः राजाको अनेक मन्त्री रखना चाहिये और सावधानीसे उनका भरण पोषण करना चाहिये भाग राज्यकी उज्ञतिका दितीय साधन मन्त्रकी गोपनीयता है, हसके बिना योग-चेम दोनों ही नहीं रहते। वही राजा नीतिक है जो अपने मन्त्रका अन्य राजाओंको पता नहीं लगने देता तथा चतुर चरोंके द्वारा उनका मन्त्र जानता रहता है। मन्त्र रखाके लिए राजाओंको अधुक व्यक्तिको मन्त्रशालामें नहीं आने देना चाहिये महाराज यशोधरको समकाते हुए कहते हैं—

'है महीपाल ! आप मन्त्रशालाका पूर्व शोधन करें, रतिकालमें अपूक्त पुरुपकके सदाबके समान मन्त्रशालामें ऋयोग्य एवं लख् पुरुषका सद्भाव वाञ्छनीय नहीं है। विष और शस्त्रके द्वारा एक ही प्राची मारा वाता है। परन्तु मन्त्रका एक विस्कोट ही सबन्धु राष्ट्र झीर राजा सभीकी नष्ट कर देता है।' कितने ही राजा दैवको न मानकर केवल पुरुषार्थवादी वन जाते है ऐसे लोगोंके लिए स्नाचार्य सचेत करते हैं कि 'राजाको चाहिये कि वह क्रमशः दैव ग्रहोंकी अनुकूलता. धनादि वैभव और धार्मिक मर्यादाका विचार करके ही युद्ध आदिमें प्रवृत्त हो । जो पुरुष धर्मके प्रसादसे साहमी प्राप्त करके आगे धर्म धारण करनेमें झालस करता है इस संसारमें उससे बदकर इतयन कीन हो गा ? अथवा आगामी जन्ममें उससे बदकर दरिद्र कीन होगा ? हायीका शिकार करके केवल पाप कमानेवाले सिंहके सभान धर्मकी उपेखा करके धन संचय करनेवाला राजा है, क्योंकि श्रुगालादिके समान धनादि परिजन खा पी जाते हैं। केवल टैवके अक्त बन कर पुरुषार्थ हीन राजात्र्योको भी सावधान करते हैं कि 'जो पीरुपको छोड़कर भाग्यके भरोसे बैठे रहते हैं उनके मस्तकपर कीए उसी तरह बैठते हैं जिस प्रकार मकानमें बने मिटीके सिंही पर निस्तेज राजाके विरुद्ध क्या अपने, क्या दूसरे,—सभी जाल रचने लगते हैं। भला, ठण्डी राख पर कीन पैर नहीं रखता र ?' मन्त्र और मन्त्रीकी कितनी मुन्दर परिभाषा देते है ?' जिसमें देश, काल, व्ययका उपाय, सहायक और फलका निश्चय किया जाता है वही मन्त्र है। शेष तत्र मुंहकी लाज मिटाना है। जिसका मन्त्र कार्यान्वित हो और फल स्वामीके अनुकूल ही वही मन्त्री है। अन्य सब गाल बजाने बाले हैं।' मंत्री कहां का हो ? इसका उत्तर भी बड़ा उदार दिया है 'मन्त्री चांह स्वदेशका हो, चाहे पर देशका राजाओंको अपने प्रारन्य कार्योंके सफल निर्वाह पर ही दृष्टि रखनी चाहिये।' क्योंकि शरीरमें

१ यहारितकक सम्पूजा० ३ इको । २३-२६।

२. यशस्तिलक चम्पु आ० ३ इलो॰ २७—५६

### वर्गी-स्रभिनन्दन-प्रन्थ

उत्पन्न व्यापि दःल देती है और वनमें उगी भीषि पुल पहुंचाती है। पुरुषोंके गुरा ही कार्यकारी हैं; निय और पर की चर्चा भोषनमें ही शोभा देती है।' राजाओं को पहिले तो मन्त्र द्वारा ही सफलता प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये 'बो मन्त्रयुद्धसे ही विजय प्राप्त कर सकते हैं उन्हें शुख्ययुद्धसे क्या प्रयोजन १ विसे मन्दार बृद्धपर ही मधु प्राप्त हो सकता है वह उत्तुक्त शैक्षपर क्यों चढ़ेगा !' विविगीषाकी भावनासे बी राजा स्वदेशरचाकी चिन्ता छोड़कर आगे वट जाते हैं उन्हें किस सुन्दरतासे सावधान किया है 'जो राजा निजदेशकी रज्ञा न कर परदेशको जीतनेकी इच्छा करता है वह उस पुरुषकी तरह उपहासका पात्र होता है जो घोती खोलकर मस्तकपर साफा बांघता है। याम, आदिके असफल रहनेपर अन्तमें अगत्या दण्डका प्रयोग करना चाहिये । किन्तु दण्डका प्रयोग प्रत्येक समय सफल नहीं होता । उसका कब छौर किस प्रकार प्रयोग करना चाहिये आचार्य कहते हैं कि 'उदय, समता और हानि यह राजाओं के तीन काल है। इनमें से उदय कालमें ही युद्ध करना चाहिये, अन्य दो कालों में शान्त रहना चाहिये। यतः एकका अनेकोंके साथ युद्ध करना पैदल सैनिकका हाथीके साथ युद्ध करनेकी तरह व्यर्थ होता है । इसलिए बनके हायीकी तरह मेद उपायके द्वारा शृतुको दलसे तोड़कर बरामें करना चाहिये। जिसप्रकार कच्ची मिट्टीके दो बर्तन परस्पर टकरानेसे दोनों ही फूट जाते हैं उसी प्रकार समान शक्तिके बारक राजाके साथ स्वयं युद्ध न करके उसे हाथीकी तरह किसी अन्य राजाके साथ भिड़ा देना चाहिये ! इसी प्रकार हीन शक्तिके धारक राजाके साथ भी स्वयं नहीं लड़ना चाहिये बल्कि उसे अन्य बलवानोंके साथ लड़ाकर द्वीराकर देना चाहिये खबवा किसी नीति द्वारा उसे अपना दास बना सेना चाहिये ? । कितने ही राजा बिना विचारे भरती करके अपनी सैनिक संख्या बढा तेते हैं। परन्तु अवसर पर उनकी वह सेना काम नहीं आती इस लिए ब्राचार्य कहते है कि 'पुष्ट, शरवीर, ब्रह्मकलाके जानकार ब्रीर स्वामि-मक्त श्रेष्ठ जित्रयोंकी योडीसी सेना भी कल्याचा कारिया होती है। व्यर्थ ही सुण्ड मण्डली एकत्रित करनेसे क्या लाभ है ?' इस प्रकार युद्धकी व्यवस्था करके भी प्रन्थकारका हृदय युद्धनोतिको पसंद नहीं करता। तथा वे कह ही उठते हैं-'एक शरीर है और हाय दो ही हैं; शतु पद पदपर भरे पढ़े हैं। कांटे जैसा क्षुद्र शतु भी दुख: पहुंचाता है। फिर तलवार द्वारा कितने शत्रु जीते जा सकते हैं ?' जो कार्य साम, दान श्रीर भेदके द्वारा सिद्ध न ही क्रे उसीके लिए दण्डका प्रयोग करना चाहिए।' 'सामके द्वारा सिद्ध होने थोग्य कार्य में शस्त्रका कीन प्रयोग करे गा ! जहां गुड खिलानेसे मृत्यु हो सकती है वहां विष कीन देगा ! नय रूपी जाल डालकर शत्र रूपी मत्स्योको फंसाना चाहिये को भुआकों द्वारा युद्ध रूपी क्षाभित समुद्रको तरना चाहेगा उसके घर कशासता कैसे हो सकती है ! फूलोंके द्वारा भी युद्ध नहीं करना चाहिये फिर तीच्या वायों द्वारा युद्ध करनेकी तो बात ही क्या है ? इम नहीं जानते युद्ध दश।को प्राप्त हुए पुरुषोंकी क्या दशां होगी 3 ?

१. नीतिबा० युद्ध स॰ ६९ ।

२, यश्च. चम्पू आ. ३ रही॰ ६८-८३ तथा नीतिशक्यामृत, युद्ध समुदेश. स्त्र. ६८।

३. यश्र व मा० ३, क्लो ० ८४-९२।

स्थिर शान्ति रखनेके लिए राजाझोंको उदार बनना चाहिये—अपनी संपदाका उचित भाग दूसरोंकं लिए भी देना चाहिये। जो राजा संचय शिलताके कारण झाजितवनीमें झपनी सम्पदा नहीं बांटते उनका झन्तरंग सेवक वर्ग भी चूसलोर हो जाता है और इस प्रकार प्रजामें बीरे धीरे आनीति पनपने लगती है। झतः जो नरेन्द्र झपनी लच्नीका संविभाग नहीं करता है वह मधुगोलककी तरह सर्वनाशको प्राप्त होता है। यहां दान उपायके समर्थनके झागे, मेदनीतिका भी सुन्दर प्रतिपादन है। 'जो राजा शतुझोंमें मेद डाले बिना ही पराक्रम दिखाता है वह ऊंचे बांसोंके समृहमेंसे किसी एक बांसको खींचने वाले बलीके समान है?।'

कितने ही नीतिकार 'राजाओं को अपना शारीरिक वल सुदद रखना चाहिये के समर्थक हैं और वृंसरे राजाओं के बौद्धक बलको प्रधानता देते हैं। परन्तु आ० सोमदेन दोनोंका समन्वय करते हुए कहते हैं कि 'शिक्तिहीन राजाका बौद्धिक बल किस काम का ! और बौद्धिक बलहीन राजाकी शिक्ति काम की ! क्यों कि दावानल के शाता पंगु शुरुषके समान ही सबल अन्वा-पुरुष भी दाधानल का शान न होने से अपनी रखा नहीं कर सकता । यह आवश्यक नहीं है कि शतुश्रोंको अपने बश्में करने के लिए उनके देशपर आक्रमण करे । जिस प्रकार कुम्भकार आपने घर दैठकर चक चलाता हुआ अनेक प्रकारके बरतनों को बना सेता है उसी प्रकार राजा भी अपने घर बैठकर चक (नीति एवं सैन्य) चलाये और उसके द्वारा दिग-दिगन्तके राजाक्यों भाजनोंको सिद्ध (वश्में) करे। जिस प्रकार किसान अपने खेतके बीच मञ्च पर बैठ कर ही खेतकी रखा करता है उसी प्रकार राजाकों भी अपने खातक बीच सञ्च पर बैठ कर ही खेतकी रखा करता है उसी प्रकार राजाकों भी अपने खातक ही कर समस्त प्रधीका पालन करना चाहिये।

'जिस प्रकार माली कटीले वृक्षोंको उद्यानके बाहर बाहके रूपमें लगता है, एक जगह उत्पन्न हुए पीघोंको जुदो जुदो जगह लगाता है, एक स्थानसे उत्पाह कर अन्यत्र लगाता है, फूले वृद्धोंके फूल चुनता है, छोटे पीधोंको बढ़ाता है, ऊंचे जानेवालोंको नीचेकी और भुकाता है, अधिक जगह रोकनेवाले पीधोंको छांट कर हलका करता है और ज्यादा ऊंचे वृद्धोंको काटकर गिराता है उसी प्रकार राजाको भी तीच्छा प्रकृति वाले राजाओंको राज्यको छीमा पर रखना चाहिये, मिले हुए राजाओंको गुटको फोइकर जुदा जुदा कर देना चाहिये, एक स्थानसे च्युत हुए राजाओंको अन्य स्थानका शासक बनाना चाहिये, सम्पन्न राजाओंसे टेक्स वस्त्रल करना चाहिये, छोटोंको बढ़ाना चाहिये, अभिमानियोंको नम्म करना चाहिये बढ़ोंको इलका करना चाहिये—उनकी राज्य सीमा बांट देना चाहिये और उद्दण्डोंका

१ य० च० आ० ३. इको० ९३ तथा नी० वा० धर्मसमुद्देश सत्र ९५।

२ बशस्तिलक चम्पू आ॰ १ रखी॰ ९४।

## बर्शी-स्रभि नन्द्न-प्रन्य

दमन करना चाहिये। इस प्रकार राजाको चतुर मालोकी तरह समस्त पृथ्वीका पालन करना चाहिये। जिस प्रकार किसी वृद्ध पर पढ़े हुए पीपलके छोटेसे बीबसे बढ़ा वृद्ध तैयार हो जाता है उसीप्रकार छोटेसे छोटे शतुसे भो बढ़ा भय उपस्थित हो सकता है इसलिए कौन बुद्धिमान छोटेसे भी भयकी उपेद्धा करेगा ।

ये सब वे मार्मिक उपदेश हैं जिनसे राजाओं का जीवन लोक कल्याग्रकारी वन जाता है। राजाका जीवन केवल भीग विलासके किए नहीं है, बल्कि दुष्टों का निग्रह ग्रांश सब्बनों का अनुप्रह करके जगतीकी सुन्दर अपवस्था करने के लिए हैं। यद्यपि अन्य पुक्यों की तरह राजाके भी दो हाथ, दो पैर और दो आंखें होती हैं, उसे भी अन्य पुक्यों की तरह ही खाना, पीना, सोना आदि नित्यकर्म करने पढ़ते हैं तथापि वह अपनी सेवाइति, अलौकिक प्रतिभा और योग्य लोगों के निर्वाचन तथा सहयोगसे समूचे राष्ट्रकी शान्त, समुद्ध और शिक्ति करता है। अपनी राजधानी में बैठा राजा गुप्तचरों के द्वारा स्व-परराष्ट्रकी समस्त हल चलों से परिचित रहता है। गुप्तचर विहीन राजाका न राज्य ही स्थिर रहता है और न प्राग्य । यही कारण है कि नीतिकारों गुच्तरों को राजाओं के लोचन बतलाये हैं और राजाओं को सावधान भी किया है कि वे चरों की उपेद्धा न करें अन्यथा चसुकी उपेद्धा होनेपर जिस प्रकार पद पदपर पतन होने लगता है उसी प्रकार चरों की उपेद्धा होनेपर भी पद पदपर पतन होना संभव हो जाता है। आचार्य सोमदेवने यही भाव नीतिवाक्यामृतमें स्पष्ट किया है।

मा० तोमदेवके मतते दूत वही हो सकता है 'जो चतुर हो, शूरवीर हो, निलोंभ हो, प्राश्च हो, गम्भीर हो, प्रतिभाशाली हो, विदान हो, प्रशस्त वचन बोलनेवाला हो, सहिष्णु हो, द्विज हो, प्रिय हो मीर जिसका माचार निर्दोष हो।' यशस्तिलकके इस कथकका नीतवाक्यामृतमें भी समर्थन है। दे

पूर्व राजतंत्रका संचालन क्रर्य द्वारा होता है इसलिए राजाओं को चाहिये कि वे प्रत्येक वैश्व उपायके द्वारा क्रायनी क्यायकी वृद्धि करें तथा जितनी क्याय हो उससे कम खर्च करें, क्यावश्यक क्याकिस्मिक क्रवसरों के लिए संचय भी करते रहें, जैसा कि नीतिवाक्यमृतकं स्वसे स्पष्ट है। राजाक्यों की क्याय क्यार क्याय क्यावश्यका मुनियों को कमण्डलुका निदर्शन है । 'जिस प्रकार कमण्डलुमें पानी भरनेका द्वार तो बड़ा होता है क्यार निकालनेका छोटा, उसी प्रकार राजाओं की क्यायका द्वार बड़ा होना चाहिये क्यार खर्च कम। 'जो राजा क्यपनी क्यायका विचार न करके क्यायक खर्च करता है वह राज्य स्थिर नहीं रख सकता है। इसी प्रकरश्यों कहा गया है कि 'क्यायका विचार न करके खर्च करनेवाला कुवेर भी नंगा हो जाता है।'

१ यशस्तिकस्वम्यू आ. १ वलां ९५, ९७, १००, १०७-८।

२ यशस्तिलक चम्पू, आ० ३ इलोक १११ । नीति वाक्य. चारसमु,,मू० २ ।

३ 'आयव्ययमुखयोर्मुनिकमण्डल दर्शनम्'। नीतिः चार्० स्० ३।

र 'आयमनाळोक्य व्ययमानी वैशवणोऽपि श्रमणायते' नीति. अमात्यसमुद्देश ।

बैनसाहित्यमें राजनीति

श्चागे चलकर मन्त्री कैसा होना चाहिये ! किस समय कैसा भोजन करना चाहिये ! श्चीर कैसे मनुष्योंकी संगति करनी चाहिये! श्चादि समस्त विषयोंका सुन्दर निरूपण है ।

महापुरायके व्यालीसर्वे पर्वमें भगविनसेनाचार्यने महराज भरतकी राज्य अयवस्थाका वर्णन करते हुए राजनीतिका विश्वद विवेचन किया है। गणिचन्तामिया कादम्बरीके बोहका गण्य काव्य है। आचार्य आर्यनन्दीने विद्याध्ययनके अनन्तर जीवन्धरकुमारके लिए को दीज्ञान्त देशना दी है वह कादम्बरीके शुक्रनासोपदेशका स्मरण दिलाती है। कोमलकान्त पदावली और अन्य भावभङ्गीके द्वारा काव्य वगत्में युगान्तर करनेवाले महाकवि हरिचन्द्रने भी अपने वर्मशर्माम्युद्यमें यत्र तत्र और लासकर अठाहरवें धर्ममें राजनीतिका तरह और सुन्दर निरूपण किया है। अठारहवें धर्मके पन्द्रहवें श्लोकसे तेतालीसवें स्त्रोक तकका भाग विशेष करसे राजनीतिके विद्यार्थियोको आकर्षित करता है। इत शंक्रम विवेचनसे कीन कवियोन धर्म और मोज्ञका ही वर्णन किया है यह आखेप निर्मुश्न हो जाता है।



# सागारधर्मामृत और योगशास्त्र

श्री पं० हीरालाल शास्त्री, न्यायतीर्थ ।

बारहवीं तेरहवीं शतीमें रचे गये जैन वाङ्मयकी और विद्वानींका सबसे श्रिधिक ध्यान जिन आचार्योंने लींचा है, उनमेंसे श्वेताम्बर परम्परामें खाचार्य हेमचन्द्र और दिगम्बर परम्परामें पंडित-प्रवर खाशाधरका नाम चिरस्मरखीय रहे गा। जिस प्रकार कलिकालसर्वक हेमचन्द्रने जैन वाङ्मयके प्रायः सभी विषयोंपर खपनी छुशल लेखनी चलायी है, उसी प्रकार खाचार्यकरूप महापंडित खाशाधरने भी धर्म, न्याय, साहित्य, वैद्यक खादि अनेकों विपयोंपर स्वतंत्र रचनाएं की हैं, जो दि॰ परम्परामें खपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। खाचार्य हेमचन्द्र तथा पं० आशाघरने अपने सामने उपस्थित समस्त जैन खागमका संधन कर खीर उसमें अपनी विशिष्ट प्रतिभारूप मिश्री, तर्कखारूप एला और खनुभवरूप केशरका सम्मिश्रण करके जिशासुखोंके नेत्र, रसना और हृदयकी खालहादित करने वाला वीद्रिक श्रीलण्ड उपस्थित किया है।

यदि स्नाचार्यं हेमचन्द्रने योगशास्त्र प्रन्थमें ध्यान स्नादिका वर्णन करते हुए आवक और मुनियोंके धर्मोंका भी वर्णन किया है तो पं॰ द्राशाधरने भी धर्मानृत नामके प्रन्थके दो भाग करके पूर्वार्धमें मुनिधर्मका वर्णन किया, जो स्नाव स्थतंत्र 'स्नानगरधर्मामृत, नामसे प्रकाशित है। स्नीर उसी प्रन्थके उत्तरार्धमें आवक धर्मका वर्णन किया है, जिसका नाम सागारधर्मामृत है।

पं० आशाधरजीसे पूर्व दि० आचार्योंने जितने भी आवक धर्मके वर्णन करनेवाले प्रन्य रचे हैं उन सबका दोहन कर एवं अनेकों नवीन विशेषताओं से अलंकत तथा स्वोपक टीकासे परिष्कृत करके पं० आशाधरजीने ऐसे अनुपम रूपमें वागरधर्मामृतको दि० वम्प्रदायके धर्मानुरागी आवकोंके लिए प्रस्तुत किया है कि वह आज तक उनका पय प्रदर्शन करता है। प्रकृत प्रन्यका परिशीलन करनेसे जहां एक और उनकी अगाध विद्यता और अनुभव मूलक लेखनीपर अद्धा होती है, वहीं दूसरी और उनकी अवाम्प्रदायिकता और सद्गुया-प्राहकता भी कम आधर्य जनक नहीं है, प्रत्युत वर्तमानके कलुषित वाम्प्रदायिक वातावरयासे परे महान् एवं अनुकरणीय आदर्श वमाजके वामने उपस्थित करती है। जैवा कि पं० आशा- धरजीके वागारधर्मामृत तथा आधार्य हेमचन्द्रके योगशास्त्र-वर्णित आवक्ष्यमें प्रकरग्रमें दृष्टिगोचर यथेष्ट आदान प्रदानसे विद्व होता है, यह वात निम्न तुक्रनास्पक उदरग्रोंसे अली भांति स्पष्ट हो वार्ता है।

पं बाशाधरकीके सागारचर्मामृतकी टीका वि० सं० १२६६ में पूर्ण हुई वह कि आचार्य हैमचन्द्र वि० सं० १२२९ में स्वर्गवासी हो चुके थे। इस प्रकार पं० आशाधरवीका आ० हेमचन्द्रसे पीछे होना निर्विवाद सिद्ध है। अतः उनपर आचार्यका प्रभाव स्पष्ट है जैसा कि आचार्य हेमचन्द्रके समान दुक्छ मूल-प्रन्थोंके स्पष्टीकरणार्थ पं० आशाधरवीके अपने अनगारधर्मामृत और सागारधर्मामृतपर स्वीपक टीकाएं किस्तनेसे सिद्ध है। यहां दीनों प्रन्थोंके तुक्तनात्मक अध्ययनके आधारपर सागरधर्मामृतके कुछ ऐसे स्थलोंके उद्गामका स्पष्टीकरणा किया जाता है जो मूल जैन परम्परासे मेस नहीं खाते।

वनमाताका शपथ विलाना--वागारवर्मामृतके चीथे मध्याय श्लीक २४ में रात्रिभीवन-त्याग त्रतकी महत्ता बतलाते हुए लिखा है 'रामचन्द्रको कहीं ठइराकर पुनः यदि द्वारहारे पास न आऊं तो मैं हिंसा आदि पापांका दोषी होऊं' इस प्रकार अन्य शपयोंको करनेपर भी यनमालाने सदमशासे 'रात्रि भीवनके पापका भागी होऊं' इस एक शपयको ही कराया।' टीकामें जिला है कि रामायवामें ऐसा सना जाता है। किन्त दिगम्बर परम्परामें रामका चरित वर्णन करने वाले दी अन्य असिद हैं-एक तो रविवेणाचार्यं रचित पद्मचरित और दूसरा गुणभद्राचार्यं रचित उत्तरपुराण । उत्तरपुराणका क्यानक श्राति संक्रिप्त है श्रीर उसमें वनमालाके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कहा गया है पद्मचरितमें बनमालाका वर्णन है। वनमालाकी छोडकर जब लच्मण रामके साथ वाने सगे. तब वह बहुत विकल हुई, उसके चित्त-समाधानके लिए लक्ष्मगाने कुछ शपय भी किये-मगर वहां रात्रिभोजनके पापसे लिप्त होनेवाले किसी शपथका वर्णन नहीं है जैसा कि पशन्वरितके पर्व २८ में आये ३५-४३ वें श्लोकों से स्पष्ट है। प्राकृत 'पउमचरिउ' भी रामके चरित्रको वर्णन करता है और ऐतिहासिक विद्वान् इसे रविषेणा-चार्यके 'पद्मचरित' से भी पुराना मानते हैं। यद्मपि क्रभी तक यह निर्मित नहीं है कि यह प्रंथ दि॰ परम्पराका है, श्रथना श्वे॰ परम्पराका । तथापि श्वे॰ संस्थासे मुद्रित एवं प्रकाशित होनेके कारण सर्वसाधारण इसे स्वेताम्बर प्रन्यसाही वीचते हैं। प्रकृतमें इमें उसके दि॰ या॰ ब्वे॰ होनेसे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रयमें बनमालाकी चर्चा उसी प्रकार विश्वद रूपसे की गयी है, जिस प्रकार कि संस्कृत पद्मचरितमें। पर यहां पर भी राश्रिभोजनकी श्रापथका कोई उल्लेख नहीं हैं जैसा कि पर्व्य ३८ गाया १६-२० के सिद्ध हैं।

इसके विपरीत आचार्य हैमचन्द्ररचित त्रिषष्ठिशलाका-पुरुष चरितके सातवें पर्वमें बनमालाका वर्यान है और वहां उसके द्वारा लच्मग्रासे रात्रिभोजनके पापसे लिस होनेवाली शपयका भी उल्लेख है। "आंखोंमें आंध् भरकर बनमाला बोली— "प्राणेश, उस समय आपने मेरे प्राणोंकी रज्ञा किस लिए की थी ? वदि उस समय में मर जाती तो मेरी वह सुलमृत्यु होती; क्योंकि मुझे आपके विरहका यह असहा दुःख न सहना पढ़ता।" लच्मग्रने उत्तर दिया—'हे वरवर्षिनी, में अपने ल्येष्ठ बन्धुको हिच्छत स्थान पर पहुंचाकर तस्काल ही तेरे पास आऊंगा।'

## वर्धी-स्रभिनम्दन-प्रत्य

क्वोंकि तेरा निवास मेरे इदयमें है। है मानिनी ? पुनः यहां आनेकी प्रतीतिके लिए यदि तुसको मुससे कोई घोर प्रतिशा कराना हो, तो वह भी मैं करनेको तयार हूं।" फिर बनमालाकी इच्छासे साक्ष्मणाने शपय सी कि "यदि मैं पुनः सौटकार यहां न आऊं, तो मुसको रात्रि-भोजनका पाप संगे।"

इसप्रकार यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि पं० आशाधरजीके सामने हैमचन्द्रका त्रि० श० पु० चिति या और उसके बाबार पर उन्होंने कनमालाकी रात्रि भोजन वाली शप्यका उल्लेख किया है। वा सह भी संभव हो सकता है कि रामके चरितका प्रतिपादक बन्ध कोई संस्कृत या प्राकृत प्रन्य उनके सामने रहा हो और उसके आधारपर पंडितजीने उक्त उल्लेख किया हो। फिर भी पंडितजी की रचना शैलीको देखते हुए तो ऐसा सगता है कि दि० परंपराका और कोई उक्त बटनाका पोधक प्रन्य उनके सामने नहीं या, जिसकी पुष्टि उक्त रलोककी टीकाके 'किल रामायणे एवं भूयते' इस पदसे भी होती है। अन्यया वे उस प्रन्यका नाम अवश्य देते, क्योंकि प्रकृत प्रन्यमें अन्यत्र दूसरे प्रन्यों और प्रन्यकारोंके नामोंका उल्लेख उन्होंने स्वयं किया है—तथा योगशास्त्रके ''भूयते अन्यश्यवाननाहत्येव सक्तयः । निशाभोजनशप्यं कारितो बनमालया।'' श्लोकसे भी इसी-बातकी पुष्टि होती है।

भोजनका अतके द्वारा जूटा किया जाना—दोनों प्रन्थों के श्लोकों में रात्रिभोजनको प्रेतपिशाचादिके द्वारा उच्छिष्ट किये जानका उल्लेख है, वह भी दि० परंपराके विकद है। दि० शास्त्रों कहीं भी ऐती किती घटनाका उल्लेख नहीं देखनेमें आया जिलसे कि उक्त बातकी पुष्टि हो लके। इसके विपरीत श्वे॰ प्रन्थों में ऐती कई घटनाओं का उल्लेख है जिनमें प्रेत आदिसे भोजनका उच्छिष्ट किया जाना, देवोंका मानुषीके साथ संभोग करना आदि सिद्ध होता है। यहां यह शंका की जा सकती है कि संभव है प्रेतपिशाच आदिसे पं० आशाधरजीका अभिप्राय ज्यन्तरादि देवोंसे न हो कर किसी मांत भन्नी मनुष्यादिसे हो; सो भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इसी क्लोककी टीकामें पं० जी स्थयं लिखते हैं "तथा प्रेतायुच्छिष्टमिप प्रेता अध्यम व्यन्तरा आदिसे येथा पिशाचराज्यसीनी तैकच्छिष्ट स्पर्शादिना अभोज्यतां नीतं" (आ॰
४ स्लोक २५ की टीका)। उक्त उद्घरणसे मेरी बातकी और भी पृष्टि होती है साथ हो इस बात पर भी
प्रकाश पड़ता है कि श्वे॰ शास्त्रोंमें वर्षित व्यंतरादि देवोंका मनुष्योंके भोजनको खाना, मानुषी स्त्रीके साथ
संभोग करना आदि पं० आशाघरजीको भी इस नहीं था, उन्हें यह बात दि॰ परम्परासे निरुद्ध प्रतीत
हुई, आतएब उन्होंने उच्छिष्ट' का अर्थ 'मु इसे खाया' न करके 'स्पर्श आदिके द्वारा अभोज्य
किया गया' किया है।

रामायण पृ॰ २३६,—अनुदादक-कृष्णकाक वर्मा ।

१. योग• ३--४८। सामार्थ• ४-१५।

कतियारोंका वर्णन-वोगशासके तीसरे अध्यावमें श्लोक नं० ९० से ११९ तक आवकके व्रतिक अतियारोंका वर्णन है। स्वोपन्न टीकामें परंपरासे यह आनेवाले अतियारोंका खूब त्यह विवेधन किया गया है जो उस समय तकके रिवत हवे॰ अन्योंमें देखनेको नहीं मिलता। इस प्रकरस्वके श्लोकोंकी टीका सागारवर्मामृतमें वयास्यान वर्सित १२ व्रतोंके अतियारोंके व्याख्यानमें क्योंकी त्यों उठाकर रख दी गयी अतील होतो है, अन्यया दोनों टीकाओंमें शब्दशः समता न दिखायो देती। दि॰ परम्पराके आवकाः वार सम्बन्धी अन्योंमें पं॰ आशावरवीके पूर्व किसी भी आयाविन अतियारोंकी व्याख्या उस प्रकारसे नहीं की, विसप्रकारसे कि पं॰ बीने सागारवर्मामृतमें की है। यही कारण है कि इस अहह और अमृत-पूर्व अतियारोंकी व्याख्यासे दि॰ विद्वान् वहां एक और उन्हें आयार्थ कत्य कहनेमें गीरवका अनुभव करते आ रहे हैं, वहीं दूसरी और शुद्ध आयरण पर दृष्ट रखनेवाले कुछ दि॰ विद्वान् उनके अक्षयर्थासुक्रत संबंधी अतियारोंकी व्याख्यासे चौंकते हैं और उनके इस प्रसिद्ध और अनुप्रम अन्यका विद्वार भी करते यहे आरह हैं।

करकर्मोका उल्लेख—भोगोपभोगपरिमाग्र त्रके व्याख्यानमें झा॰ हमचन्द्रने स्वे॰ झागमोंमें प्रसिद्ध १५ खरकर्मों का योगशाखके तीसरे झध्यायमें श्लोक नं० ९९ से ११४ तक वर्णन किया है। पं॰ झाशाधरजीने सागार॰ झ॰ ५ श्लो॰ २० में भोगोपभोगनतके झितचारोंकी व्याख्या करनेके बाद एक शंका—समाधान लिखकर उसके झागे ही १५ खरकर्मोंका का वर्णन तीन श्लोकोंमें करके तीसरे द्वारा उनकी निर्यंकता भी बतलानेका उपक्रम किया है। शंका—समाधान विषयक झंश इसकार है—"अश्राह खित-म्बराचार्यः—भोगोपभोगशाधनं यद्द्रव्यं तदुपार्जनाय बल्क्स व्यापारस्तद्वि भोगोपभोग शब्देनोव्यते कारणे कार्योपचारात् ततः कोट्टपालनादि खरकर्मापि त्याच्यम् । तत्र खरकर्मत्यागलच्चणे भोगोपभोगमते झंगारजीविकादीन् पंचदशातिचारांस्यजेदिति । तदचाक, लोके सावय कर्मणा परिगणनस्य कर्तुमशक्य-त्वात् । झयोच्यते झतिमन्दमित प्रतिपत्त्ययं तदुव्यते तिहैं तान् प्रतीदमप्यत्तु । मन्दमतीन् प्रति पुनखस्यद्व- वात् विषयार्थत्यागोपदेशेनैव तत्परिहारस्य प्रदर्शितत्वादिति ।"

अर्थात्—शंका—यहां कोई श्वेताम्बर आचार्य कहता है कि भोग और उपभोगके साधनभूत द्रव्यके उपार्जनके लिए जो कर्म या ज्यापार किया जाता है वहभी कारणमें कार्यके उपचारसे 'भोगोपभोग' हस शब्दसे कहा जाता है। इसलिए कोतवाली करना आदि खरकर्म (क्रूरकार्य) भी छोड़े अतः उन खरकर्मोंका त्याग कराने वाले भोगोपभोग वतमें अंगारजीविका आदि १५ अतिचारोको छोड़ना चाहिए। समाधान—उक्त कथन ठीक नहीं, स्योंकि लोकर्म प्रचलित सावद्य (पाप) कार्योकी गणना करना अशक्य है। यदि कही कि अत्यन्त मन्दबुद्धि शिष्योंको समकानेके लिए अंगार-जीविकादि खरकर्मोंको कहते हैं, तो उनके लिए भले ही आप कहिये। किन्तु उनसे जो कुछ अधिक जानकार मन्दमित

## वर्गी-प्रभिनन्दन-प्रन्य

हैं, उनके लिए तो असपात, एकेन्द्रिय बहुचात, प्रभाद, श्वनिष्ट श्रीर अनुपसेन्य पदार्थोंके स्थागके उपदेश द्वारा उक्त खरकमोंका परिहार बतलाया हो जा चुका है।

'श्रमाह विताम्बराचार्यः' इस वाक्यसे किसी प्रसिद्ध रवे० आचार्यके किसी महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध-मास ग्रन्थका उनके सामने होना निश्चित है। उपयुंक प्रमाशों और उद्धरगोंके प्रकाशमें यह बात भी निश्चित सिद्ध होती है कि वह ग्रन्थ आ० हमचन्द्रका प्रसिद्ध योगशाला ही था। और उसीसे वे स्थल क्षिये गये हैं। पंडिताचार्यकी उदारता तथा जिनवच प्रीति आजके साहित्यिक सम्प्रदायवादियोंके सिए प्रकाश स्तम्भ है।



# सम्यन्तकौमुदीके कर्ता

भी मा० राजकुमार जैन, साहित्याचार्य, आदि

'सम्यस्त्यकी मुदी' 'पञ्चतन्त्र' की शैलीमें लिखी गयी बहुत हो महत्वपूर्ण, रोचक तथा स्वलपकाय रचना है। कलाकारने अपनी इस लघुकाय रचनामें भी सम्यस्त्वको आकुरित करनेवालो उन आठ प्रधान कथाओंका समावेश किया है, जिन्हें पट्कर कोई भी सहदय पाठक प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता। इन्हें गढ़नेमें कलाकारने अपनी निस्तर्ग निपुर्णता और मसस मितभाका पूरा उपयोग किया है और यही कारण है जो आज भी ये कथाएं पाठकोंके मनोभावोंको सम्यस्त्वके प्रति उहीत करनेमें समर्थ हैं। यहां हम इस रचनाके छुशल कलाकारके सम्बन्धमें ही प्रकाश डालना चाहते हैं, जो इस महस्वपूर्ण कला-कृतिका स्त्रजन करके अपने परिचय-दानमें एकदम मीन रहा है। मानो एक महान् दानीन सर्वस्व लुटाकर भी विशापनसे बचनेके लिए अपनेको सब तरह छिपा लिया है।

मदनपराजय और सम्यक्तिमुदी का तुलनात्मक अध्ययन करने पर मैं इस परिशाम पर पहुंचा कि इन दोनों रचनाओंका लेखक एक ही व्यक्ति नागदेव होना चाहिए। मेरे निष्कर्षके आधार निम्न हैं। (१) दोनों रचनाओंमें पाया जानेवाला शैली-साम्य, (२) भाषा-साम्य, (३) उद्घृत पद्य-साम्य, (४) अन्तर्कथा साम्य आंर, (५) प्रकरण साम्य।

दौली लाक्य — वहां तक मदनपराजय और सम्यक्तक मुद्दी की शैलीका सम्बन्ध है, दोनों ही रचनाएं पञ्चतन्त्रसे मिलती-जुलती आख्यानात्मक शैलीमें लिखी गयी हैं। यह अवश्य है कि सम्यक्तक मैमुद्दी सपकात्मक रचन। न होनेसे उसमें मदन-पराजय जैसे रूपकोंका आत्यन्तिक आभाव है, परन्तु विस प्रकार मदन-पराजय में पात्रोंकी उक्तियोंको समर्थ और प्रभावपूर्ण बनानेके लिए प्रन्यान्तरोंके प्रयोंको उद्घृत किया गया है और मूल कथाकी धाराको सशक तथा रोचक बनानेके लिए प्रन्य अर्न्तकथाओंकी संघटना की गयी है। उसी प्रकार सम्यक्तकभैमुदी में भी उद्घृत पद्यों और अन्तर्कथाओंका यथेष्ठ संप्रन्यन दिखलायी देता है।

भाषा-साम्य-सम्यक्तकोमुदी और मदनपराज्य में न कंवल शैलोकी समानता है वरन

९ जैन ग्रन्थ कार्याकव हीरावाग वम्बईका संस्करण।

## वर्णी-झभिनन्दन-प्रन्थ

भाषा भी दोनोंकी करीब करीब एक की ही है। जिस प्रकारकी सरस तथा सुवीध भाषाका मदनपराजय में प्रयोग हुआ है, सम्बक्त्यकीसुदी में भी भाषाकी सरसता और सुवीधता आपाततः रंग्छ दिखलायी देती है। प्रायः सर्वध ह्योटे-ह्योटे वाक्योंका प्रयोग हुआ है। और बन्चकी प्रौदि भी मदनपराजय की कोटिकी है। भाषा और शब्द-साम्बके लिए दोनों रचनाओंके निम्नाङ्गित स्थल विचारगीय हैं—

- (क) 'खतत (तं) श्रवृत्तीत्सवा (वं) प्रभूतवर विनालया (वं) विनधर्माचारोत्सवसहितभावका (कं) धनहरिततस्वण्डमण्डिता (तं)। ""
  - (ल) ''सर्वें: सभासदेवेंहितो ( स च शेखिको)ऽमरराजवद्राजतेर ।"
  - (ग) "श्रथ तेषामागमनमात्रेण तद्वनं सुशोमितं जातम्। तद्यथा— "शुष्काशोककद्मवजूतवकुताः..."श्रादि १८ तथा १६ इत्रोकः ।"

पद्य-सास्य मदनपराजयमें जिस प्रकार प्रन्यान्तरों के पद्य उद्धृत करके रचनाको पुष्ट, प्रभाव-पूर्व और खलक्कृत किया गया है, सम्यस्वकोमुदीमें भी ठीक यही पद्धित खपनायी गयी है इतना ही नहीं कुछ पद्योंको छोड़ कर दोनों प्रन्योंके उद्धृत पद्य प्रायः समान ही हैं। उदाहरणके लिए कतिपय पद्य निम्न प्रकार है—

> (१) "निद्रामुद्रितलोचनो सृगपितर्यावद्गुद्धां सेवते तावत् स्वैरममी चरन्तु हरिणाः स्वच्छन्दसंचारिणः। उज्ञिद्दस्यविधृतकेसरसटाभारस्य निर्गच्छतो नादे श्रोचपर्थं गते हतिथयां सम्त्येव दोर्घा विद्यः॥१२॥" (म०प०पृ०४-६)

यही पद्य सम्यक्त्यकीमुदी पृष्ठ ८ पर 'शून्यादिशः' पाठान्तरके साथ पाया जाता है।

(२) "तुराप्रहम्रहमस्ते विद्वान् पु'सि करोति किम्।

कृष्णपाचाणकरहेषु मार्च्याय न तोयदः॥" (मदन-परावय पृष्ठ १६)

हम्यक्त्वकीमुदी पृ० १३ में यही पद्य 'कृष्णपाषाखलण्डस्य' पाठान्तरकेसाथ पाया जाता है।

(३) ''बग्रीकृतेन्द्रियमामः कृतको विनयान्वितः। निष्कषाय प्रसम्बातमा सम्यग्दक्षिमंहाशुचिः॥(म० प० प० १३)

बही पद्य सम्बन्स्वकौमुदी पृ॰ ६५ में 'निष्कषाय प्रशान्तालमा' पाठान्तरके साथ मिसता है। इस प्रकार दशकों उदाहरण दिये जा सकते हैं।

१ मदनपराजय पृ० ८ प०, २१-२, सम्यक्त कीमुदी पृ० १, प० ७-९।

२ सदनपञ्च० १, ए० १-२ सम्यक्तवकी० पु० १, पं० ११ ,

३ मदनप॰ पृ० ११-**२**, प० २५-२८ तथा र-६ । सम्ब<del>क्तवकी</del>० पृ० ५६, पं० ७-८ ।

कारतकंथा-साम्य—मदनपराजय में कतिपव कन्तकंथाओंका समावेश कर के मूलकथाकी धारा चिविध मुख तरस स्रोतोंमें प्रवाहित की गवी है और इस प्रकार एक अपूर्व रसकी श्रृष्टि हुई है, सम्यस्त्रकीमुदी में भी रस परिपाककी यह पद्धति अपनायी गयी दिखती है। इस प्रस्कृमें सम्यस्त्रकीमुदीकारने अपनी रचनामें समदण्ड कोतवालके द्वारा राजाको सुनायी गयी सात क्रन्तकंथाओंका निवेश तो किया ही है, कुछ क्रन्य अन्तकंथा स्चक पद्य भी उद्धृत किये हैं जिनकी क्रन्तकंथाओंका विस्तृत विवरण मदनपराजय गत अन्तकंथाओंकी तरह ही छोड़ दिया गया है। इस प्रकारके पद्य निम्न प्रकार हैं—

(१) 'परामची न कर्तव्यो यादघो तादघे जने । तेन टिहिममाचेण समुद्रो श्याकुतीकृतः ॥
यह पण पञ्चतन्त्र मित्रमेदके "श्रेत्रोर्विक्रममझत्वा... हत्यादि' (१३७ र्व०) पण्डका परिवर्तित रूप है, जिसमें टिहम जैसे क्षुद्र जन्त्र हारा समुद्र जैसे महामहिम व्यक्तित्वणासीकी परामव-क्रया
चित्रित की गयी है । परन्त्र सम्बद्धको मुद्दीके कर्ता ने आपनी इस रचनामें उल्लिखित पण्यसे
सम्बद्धित कथावस्तुका तिनक भी विववरण न हेकर उक्त परिवर्तित पण्डको ही उद्धृत कर
दिया है । एक दूसरे पण्डमें भी इस प्रकारकी कथा बस्तु प्रतिविक्तित हो रही है । विश्वमें
एक राजकुमारीके प्रसाद से भिक्नुकी मन कामनाकी पूर्ति नहीं होती है । प्रत्युत वापके
निमित्तसे वह मौतका शिकार कन जाता है । सम्बद्धकोमुदी के कर्त्ताने प्रस्तुत पण्डसे सम्बद्धित
कथा-वस्तुका भी कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया है । "अव्यापारेणु व्यापारं... इत्यादि (पृष्ट ७०)
स्लोक 'पञ्चतन्त्र मित्रमेद' का है, जिसमें निष्प्रयोजन कीस उस्ताइने वाले कन्दरकी कथा अन्तर्हित है ।
पर सम्बद्धकोमुदीकारने इस कथाका भी कोई पल्लवित रूप नहीं दिया है । मदनपराजयके कर्ताने भी
अपनी रचनाओं में प्रस्तुत प्रका समावेश किया है, परन्तु उन्होंने भी इस प्रसो सम्बन्धित कथा स्पत्रा कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया है । इसके साथ ही मदनपराजय (पृ० ७८) में इस प्रका स्वरूप भी
निम्नप्रकार परिवर्तित उपकार्थ होता है ।

> "ऋग्यापारेषु ज्यापारं यो नरः कर्तुं मिञ्छति। स एव निधनं याति यथा राजा ककुद्रुमः॥"

इस प्रकारके कानेक पद्य मुल्लभ हैं। तथा यह ध्यान देनेकी बात है कि "वरं बुदिनी सा-विद्या,..." ऐसे पद्य मदनपराजयमें भी पाये जाते हैं क्रीर सम्यक्तस्वकी मुदी तथा मदनपराजयके पाठों में कोई सेद नहीं है। इस प्रकार इन पर्यों से सम्बन्धित कथाएं कीर उन्हें क्रपनी-क्रपनी रचनाक्रोमें निवेश करनेके प्रकार संकेत करते हैं कि मदनपराजय क्रीर सम्यक्तकी मुदी के कर्ता एक ही हैं।

₹७७

१ पञ्चतन्त्र, मित्र मेद, बारवधी कथा ।

र "अन्यथा चिन्तिस..आदि" इस्तोकः प्र• ३२।

#### वर्धी-सभिनन्दन-प्रन्थ

प्रकरण-स्वास्य-मदनपराचय और सम्यक्षकीमुदी में पायी वानेवाली उल्लिखित समानदाश्रोंके वावशूद भी एक ऐसी समानदा पायी वाती है विसे इम 'प्रकरण-साम्य' कह सकते हैं, अर्थात् विस प्रकार मदनपराचय में कथा-वस्तुको पल्लावित तथा परिवर्षित करनेके लिए और पात्रोक्तियोंको पुष्ट तथा समर्थ बनानेके लिए इठात् नये-नये प्रकरकों और प्रसङ्गों की योजना की गयी है, ठीक यही पद्धति सम्यक्षक कौमुदी में भी प्रायः सर्वत्र विसरी हुई दिललायी देती है। ऐसे कतिपय स्थल निम्न प्रकार हैं---

- (क) 'मदन-पराखय' (पृ. २१-२२) का अवर्षप्रकरण, जिसमें शिल्पकारने नी पद्यों द्वारा अर्थकी उपयोगिता बतसायी है। उसका वैसा ही चित्रण सम्यक्तकीमुदी (पृ. ९०-६१) में भी आठवीं विद्युक्तताकी कथामें समुद्रदत्तकी चिन्ता द्वारा प्रथित किया गया है।
- (ल) मदन-परावय (पृ. १४-१५) का स्त्री-निन्दा प्रकरण जिसमें दस पद्यों द्वारा जो लोलकर क्री-निन्दाका काण्ड उपस्थित किया गया है। सम्यक्तकोमुदी कारने भी क्रापनी रचनामें इस काण्डको दो बार उपस्थित किया है। एक बार पहली कथामें उस समय, जब सुभद्रको क्रापनी बृद्धा माताकी कुशील प्रकृतिका पता चला है (पृ. २३-२४) क्रीर दूवरे तब; वब कि कोई धूर्त क्रशोकके सामने कमलभी के काण्ड (पृ. ९४-९५) को उपस्थित करता है।
- (ग) मदनपराजय (पृ. ११-२) का वह प्रकरण, जिसमें राजयहमें युभद्राचार्यके संघ सहित सानेसे नगरका उद्यान एकदम हरा-भरा हो जाता है। एक साथ छहां श्रृद्धकों के कल-फूलोंसे समृद्व हो उठता है। उसे भी सम्यक्तकोमुदी के कर्ताने विष्णुकी कथाके प्रसङ्गसे समाधिगुत मुनिराजके आने पर कीशाम्त्रीके उद्यान वर्णनमें सजीव चित्रित किया है। इतना ही नहीं, इस अवसर पर मदनपराजय-कारने जिन पर्योको उल्लेख किया है, सम्यक्तकीमुदी कारने यत्किञ्चित् परिवर्तनके साथ ही उन्हीं पर्यों को अपनी रचनाका अनु बना लिया है। इस प्रकारके साम्य पग पगपर सुक्तम है।

भाषा. शैली, भाव और पद्म-साम्यके भी श्रान्य स्थल दोनों रचनाओं ने पाये जाते हैं। ये समस्त प्रमाण इसी बातको पुष्ट करते हैं कि सम्यक्तकौमुदी और प्रदनपराजय के रचिता एक ही हैं और वह है—नागदेव। क्योंकि भदनपराजय की प्रस्तावनामें इस बातका स्पष्ट उल्लेख है कि इसकी रचना नागदेव ने की है।

# नागदेवका परिचय-

नागदेवने 'मदन-पराजय' की अस्ताबनामें स्वयं ही अपना और अपनी वंश-परंपराका परिचय "पृथ्वी पर पित्र रखुकुत रूपी कमलको विकसित करनेके लिए सूर्यके समान चङ्गदेव हुए । चङ्गदेव, कल्प इसके समान समस्त वाचकोंके मनोरव पूर्ण करते थे। इनका पुत्र इरिदेव हुआ। इरिदेव दुष्ट कवि रूपी हाथियोंके लिए सिंहके समान अयंकर था। इनका पुत्र नागदेव हुआ, जिसकी भूलोकमें महान् वैधराजके क्समें मिसिद रही। नागदेवके देन और राम नामके दो पुत्र हुए। ये दोनों भाई भी अच्छे कैय ये रामके प्रियक्कर नामका एक पुत्र हुआ, जो वाचकोंके लिए वहा ही प्रिय लगता था। प्रियक्कर भी श्री मल्लुगित् नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। श्रीमल्लुगित् जिनेन्द्र भगवानके चरख कमलोंका उन्मत्त भ्रमरके समान अनुरागी था और चिकित्साशास्त्र-समुद्रमें पारंगत था। श्री मल्लुगित्का पुत्र में नागदेव हुआ। में (नागदेव) अल्पन्न हूं तथा छुन्द, अलक्कार, कान्य और व्याकरण शास्त्रमें से मुक्ते किली भी विषयका बीध नहीं है। हरिदेवने जिस कथा (मदन पराजय) को प्राकृत में लिखा था, भन्य जीवोंके धार्मिक विकासकी हिस्से मैं उसे संस्कृत में निवद कर रहा हूं।" लिखकर दिया है। इस प्रस्तावनासे श्रम वह कि श्रीमल्लुगित्के पुत्र नागदेवने ही मदनपराजयको संस्कृत भाषामें निवद किया है और यह बही कथा है जिसे नागदेवसे पूर्व खुठीं पीट्रीके हरिदेवने प्राकृतमें प्रथित किया था।

नागदेवका समय—मदनपराजवकी प्रशस्तिसे नागदेव और उनकी वंश-परंपराका ही उक्त परिचय मात्र मिलता है। मदनपराजयके कर्ता ने इस धरा-धामको कब झलंकृत किया, इस बातका कोई उल्लेख न तो मदनपराजयकी प्रस्तावना या झन्तिम प्रशस्तिमें स्वयं नागदवने ही दिया और न किसी झन्य प्रन्यकारने ही इनके नाम, समय, झादिका कोई स्वष्ट सूचन किया है। ऐसी स्थितिमें नागदेवके यथार्थ समयका पता लगाना कठिन है. किर भी झन्य झोतोंसे नागदेवके समय तक पहुंचना शक्य है। वे लोत निम्न प्रकार हैं—

- (१) नागदेवने मदनपराजय और सम्यक्तकौमुदी में जिन ग्रन्थकारोंकी रचनाओंका उपयोग किया है, उनमें सर्वाधिक परवत्तों पंक्रितप्रवर आशाधर हैं। और पंक्रित आशाधरने अपनी अन्तिम रचना (अनगारधर्मामृत टीका) वि॰ सं॰ १३०० में समाप्त की है। अतः यदि इसी अवधिकी उनका अन्तिम काल मान लिया जाय तो नागदेव वि० सं॰ १३०० के पूर्वके नहीं ठहर सकते।
- (२) श्री ए. बेबरकी १४३३ ई० की लिखी हुई सम्यक्तकी मुदीकी एक पाण्डु सिपि [इस्तलिखित मिति] प्राप्त हुई " थी। यदि इस प्रतिको नागदेवके २७ वें वर्ष में भी लिखित मान लिया जाय तो भी उनका भाविर्माय काल विक्रमकी चौदहवीं शतीके पूर्वाईसे आगेका नहीं बैठता। नागदेवके समयका यह एक संकेतमात्र है। पुष्ट निर्याय मिवण्यमें संचित सामग्रीके आधार पर हो सके गा।

१ - 'मदन-पराजय' की प्रस्तावना दछोक १-५।

२ - 'ए हिस्ट्री आफ इण्डियन कलचर' (दितीय भाग), ए० सं० ५४१की टिप्पणी

# स्वामी समन्तभद्रका समय और इतिहास

भी ज्योतिमसाद जैन एम० ए०, एउएड० बी०

## स्वामीकी महत्ता-

भगवान महावीरके पश्चाद्वतीं समस्त जैनाचारों में समन्तमद्रस्वामीका भासन अनेक दृष्टियोंसे सर्वोच है। उनके परवर्ती अनेक दिगम्बर-विताम्बर, जैन-अजैन प्रख्यात एवं प्रमाणिक विद्वानोंने उनकी अद्वितीय प्रतिमा, गंभीर-स्थ्रमप्रकता, प्रमायक कवित्व-शक्ति, अनुपम तार्किकता वाग्मिता उनके द्वारा किये गये अनेकान्तात्मक जिनेन्द्रके शासनके सर्वतोमुखी उत्कर्षकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की है। वे साहित्य के मर्मक तथा उनके कार्य कलापोंसे सुपरिचित एवं प्रमावित दिग्गज, अष्ट आचार्यों द्वारा 'मद्रमूर्ति, एक मात्र मद्र प्रयोजनके धारक, कवीन्द्र मास्वान, वादियों वाग्मियों कवियों एवं गमकोमें सर्वभेष्ठ, महान एवं आद्य स्तुतिकार, स्याद्वाद मार्गाप्रणी, स्याद्वाद विद्याके गुरु तथा अधिपति, साञ्चात स्याद्वाद स्वरीर, वादिमुख्य, कल्किल्ल गणधर, भगवान महावीरके तीर्यकी सहस्रगुणी वृद्धि करनेवाले, जिन-शासन प्रणेता, एवं साक्षात् भारतमृत्रण ऐसे विद्याणोंसे सम्बोधित किये गये हैं।

प्रो॰ रामास्वामी आयंगरके रान्दोंमें, 'यह स्पष्ट है कि वह (स्वामी समन्तभद्र) जैन धर्मके एक महान प्रचारक थे। जिन्होंने जैन सिद्धान्तों और आचार विचारोंके दूर दूर तक प्रसार करनेका स्वत प्रयत्न किया, और जहां कहीं भी वह गये अन्य सम्प्रदायवाले उनका तनिक भी विरोध न कर सके।' अवने हर कार्यमें 'वे तदीव महामाग्यद्याली रहे ।' अवणबेलगोल शिलालेल १०५ के अनुसार 'उनके व्याख्यान सर्वार्थ प्रतिपादक स्याद्वाद विद्याके अनुपम प्रकाशसे त्रिमुवनको प्रकाशित करते हैं। और उनकी आसमीमांसा स्याद्वाद सिद्धान्तकी सर्वाधिक प्रमाणिक व्याख्या है। मि॰ एडवर्ड पी॰ राइसने लिखा है कि 'वह समस्त मारतवर्षमें जैनधर्मके अत्यन्त प्रतिमाझाली वादी और महान प्रचारक थे—और उन्होंने स्यादाद रूप जैन सिद्धान्तको परम प्रभावक हदताके साथ अंचा उठाये रक्खा ।'' बस्बई गजेटियरके

१. 'स्वाभी समन्तमद्र'-गुणादि परिचय प्रकरण।

**९** सा. इण्डि. ज. प्० २९-३१।

३ ई. पी. राइसकृत कनारी साहित्यका शतिहास ।

विद्वान सम्मादकके शब्दोंमें—"दक्षिण मारतमें समन्तमद्रका उदय न केवळ दिगम्बर परम्पराके इतिहासमें वरन् संस्कृत साहित्यके इतिहासमें भी एक महान युग प्रवर्तनका स्वक हैं। ।" प्रसिद्ध विद्वान मुनि जिन्-विजयजीके कथनानुसार—"ये जैनधर्मके महान प्रमायक और समर्थ संरक्षक महात्मा हैं, इन्होंने महाबीरके स्क्ष्म सिद्धान्तोंका उत्तम स्थितीकरण किया, और भविष्यमें होनेवाळे प्रतिपक्षियोंके कर्षश तर्क प्रहारसे जैन दर्शनको अक्षुण्ण रखनेके लिए अमोष शक्तिशाली प्रमाण शासका सुदृढ़ संकलन किया।"

वस्तुतः, स्वामी समन्तमद्र जैन बाङमय-श्वितिजके पूर्ण भासमान अंग्रमाली हैं, किसी भी अन्य विद्वानसे उनकी तुलना करना स्यँको दीपक सम कहना है। भारतीय संस्कृति, दर्शन और साहित्य को उनकी देन निराली एवं महत्वपूर्ण हैं।

ऐसे महान भाचार्य होते हुए भी वे हतने भहंभाव शून्य ये कि उनकी स्वयंकी हतियोंसे उनके संबंधका प्रायः कुछ भी इतिहल प्राप्त नहीं होता। उनका, समय भी अभी तक एक प्रकारसे अनिणीत समझा जाता है। पं॰ जुगलकिशोरजी मुस्तार भी बहुत जहापोह करनेके पश्चात् हिता निकर्ष पर पहुंच सके हैं, कि "समन्तमद्रके यथार्थ समय के सम्बन्धमें कोई जंबी तुली एक बात नहीं कही जा सकती। फिर भी इतना तो सुनिश्चित है कि समन्तभद्र विक्रम की पांचवीं शतीसे पीछे अथवा हैस्वी सन् ४५० के बाद नहीं हुए, और न वे विक्रमकी पहली शतीके ही विद्वान माल्म होते हैं—वे पहली से पांचवीं शतीके अन्तरालमें किसी समय हुए हैं। स्थूल रूपसे बिचार करने पर हमें समन्तमद्र विक्रम की पांच वृत्ती या तीसरी शतीके विद्वान माल्म होते हैं। परन्तु निश्चय पूर्वक अभी यह नहीं कहा जा सकता ।"

प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलाल संघवी ने भी प्रायः इसी मतका समर्थन इन शब्दों में किया है—"यहि हमारा अनुमान ठीक है तो ये दोनों प्रन्यकार (स्वामी समन्त्रभद्र और सिद्धसेन दिवाकर) विक्रमकी छठी शतीसे पूर्व ही हुए हैं। और आचार्य पूज्यपाद द्वारा किये गये इन दोनों स्तृतिकारोंके उल्लेखों की वास्तविकताको देखते हुए यह नितान्त संभव प्रतीत होता है कि ये दोनों प्रन्यकार पूज्यपादके पूर्व-वर्ती ये और इन दोनोंकी रचनाओंका पूज्यपादकी कृतियोंपर अत्यधिक प्रभाव पढ़ा या । किन्तु, बाद में उन्होंने समन्त्रभद्र संबंधी अपने इस मतमें यकायक परिवर्तन कर दिया जैसा कि "अकलक्ष्यन्यन्त्रय' के प्राक्कथनमें आये—"अनेक विध ऊहापोहके बाद मुक्को अब अति स्रष्ट हो गया है कि वे (समन्त्रभद्र) 'पूज्यपाद देवनन्दी' के पूर्व तो हुए ही नहीं। पूज्यपादके द्वारा स्तृत आसके समर्थन

१ बो. गजेटियर मा. १. म. २ पू० ४०६।

२ 'सिद्धसेन दिवाकर और स्वामी समन्तमद्र' जैन साहित्य संशोधक, या० १, अंक १, ५० ६।

३ स्वामी समन्तमद प्र० १९६।

४ सन्मतितर्कं की अंग्रे की मुमिका १० ६३।

#### वर्णी-सभिनन्दन-प्रन्थ

में ही उन्होंने आतमीमांचा लिखी है.... आविक संगव तो यह है कि समन्तमद्र और अकलकुके बीच साधात विद्याका संबंध हो। दिसम्बर परम्परामें स्वामी समन्तमद्रके बाद तुरन्त ही अकलंक आये" से स्पष्ट है। और ये अकलंकको, हरिभद्र याकिनी (७००-७७० ई०) के समकावीन मानते हैं। उपर्युक्त कथनकी पृष्टि करते हुए न्याय कुमुरचन्द्र माग २ के प्राक्कथनमें लिखा है—"जब यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि समन्तमद्र पृथ्यपादके बाद कभी हुए हैं। और यह तो सिद्ध ही है कि समन्तमद्र की कृतिके ऊपर सर्व प्रथम न्याख्या अकलंककी है, तब इतना मानना हो गा कि अगर समन्तमद्र और अकलंकमें साक्षात् गुक-शिष्य भाव न भी रहा हो तब भी उनके बीचमें समयका कोई विशेष अन्तर नहीं हो सकता। इस दृष्टिसे समन्तमद्रका अस्तित्व विक्रमकी सातवीं शतीका अमुक माग हो सकता है।" आगे लेखक इस बातपर आक्चर्य प्रकट करते हैं कि यदि पूज्यपाद समन्तमद्रके उत्तरवर्ती होते तो यह कैसे हो सकता था कि वे "समन्तमद्रकी असाधारण कृतियोंका किसी अंशमें स्पर्श भी न करें।" संधवी जी के शब्दोंमें ही लेखक (पं० महेन्द्र कुमार न्यायाचार्य) ने मेरे संक्षित लेखका विशद और सबल भाष्य करके यह अभान्त रूपसे स्थिर किया है कि स्वामी समन्तमद्र पूज्यपादके उत्तरवर्ती हैं ।" इस प्रकार मुख्तार साहब द्वारा निर्णात स्वामी समन्तमद्रके समय सम्बंधी प्रचलित मान्यता (ईसाकी दूसरी शती) के विकद एक नवीन मत सामने आता है।

इस मान्यताका मूलाधार यह बताया जाता है कि समन्तमद्रने अपने देवागम (आप्तमीमांसा) की रचना पूज्यपादकी सवार्थिसिक मक्कल श्लोकपरसे की है, ऐसा विद्यानन्दके अध्यसहलीगत एक कथनसे प्रतीत होता है, अतः समन्तमद्र पूज्यपादके उत्तरवर्ती हैं। इस प्रश्नको लेकर 'मोद्यमार्गस्य नेतार', 'तत्त्वार्थस्त्रका मंगलाचरण' आदि शीर्षकोंसे विद्वानोंके बीच कई लेखों द्वारा लम्बा शास्त्रार्थ चला था<sup>3</sup>। परिणाम यह हुआ कि नवीन मान्यता स्थिर न हो सकी क्योंकि आचार्य विद्यानन्दकी मान्यताको सन्देहकी हिष्टिसे देखा जाने लगा है और उसका आधार खोजा जाने लगा है। नवीन मान्यताके समर्थकोंको अनुभव हुआ कि विद्यानन्दके सामने उक्त मंगल श्लोकको उमास्वामिकृत माननेके लिए कोई स्पष्ट पूर्व-परम्परा नहीं यो, उन्होंने अकलंककी अध्यतीके एक वाक्यसे अपनी भ्रान्तधारणा बना ली थी, उसके पूर्वा-पर सम्बन्धपर ठीक विचार नहीं किया था। इसीसे अध्यहस्त्रीके उक्त वाक्यका सीधा अर्थ न करके उलटा वर्य किया गया है। इस प्रकार नवीन मान्यताका मूलाधार ही नष्ट हो जानेसे अर्थात् 'मोद्यमार्गस्य नेतारं' इत्यादि मक्कल श्लोकके पूज्यपादकृत न होकर उमास्वामीकृत सिद्ध हो जानेसे स्थामी समन्तभद्रके पूज्यपादके पूर्ववर्ती रहते हुए भी उक्त श्लोकको लेकर अपने देवागमकी रचना करनेमें कोई बाधा नहीं आती।

९ अक्छक्क प्रन्थत्रय प्रात्रकथन, पु० ८-९ ।

२ न्यायकुमुदचन्द्र, सा० २, प्रावस्थन, ए० १७।

३ अनेकान्त वर्ष ५, जैन सिद्धानत मास्कर १९४२।

नवीन मतका बीज बोते समय ''समन्तमद्रकी कृतियोंपर सर्वप्रयम ज्याख्या अकलंक ने की अतः वे अकलंक के नितान्त निकट पूर्ववर्ती होने ही चाहिये' युक्ति दी गयी थी। किन्तु हती तर्कका सिद्धसेन दिवाकरपर प्रयोग कीजिये। दिवाकरजीके सर्वप्रयम ज्याख्याकार सिद्धिकी ( न्यायावतारके ) और अभयदेवस्ति ( सन्मतितर्कके ) हैं जिनका समय १०-११वीं हाती हैं० है, अतः दिवाकरजी भी १०-११वीं हातीके आस पासके विद्वान हो सकते हैं ऐसा मानना चाहिये। किन्तु हा० हर्मन जैकोबी तथा भी वेदा हारा कल्याणमन्दिरकी रचनाके अर्वाचीनत्व तथा सिद्धसेन दिवाकरकृत न होनेमें १४-१५वीं हातीके बादकी टीकाओंकी युक्ति दिये जानेपर उसका सदल-बल प्रतिवाद करते हुए कहा गया कि प्राचीन टीका उपस्वव्य न होनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि वह स्तोत्र मी प्राचीन नहीं है । सिद्धसेन दिवाकरकी कृति माननेके लिये प्रचलित द्वाजिशंकाओंको १०वीं या ११ वीं ह्यातीसे पूर्वका कोई प्रमाण और सन्मतितर्कके लिए सर्वप्रयम प्रमाण भी आठवीं ह्यातीसे पूर्वका उपलब्ध नहीं है । सलतः स्वामीको पूज्यपदका उत्तरवर्ती बताना स्वयमेव निस्सार हो जाता है।

कुछ समयसे, प्राचीन व्यक्तियोंका समय निर्धारण करनेमें एक विशेष शैलीका प्रयोग बहुलता से होने लगा है, विशेषकर नैयायिकों द्वारा । इस शैलीमें विभिन्न व्यक्तियोंके नामसे प्रसिद्ध उपलब्ध कृतियोंका तुलनात्मक अन्तः परीक्षण करके शब्द और विचार समयके आधारपर शात समय व्यक्ति के साथ विचारणीय व्यक्तिका योगपद्म अथवा समकालीनता स्थापित करके उनको पूर्वापर विद्वान घोषित कर दिया जाता है । प्रधान ऐतिहासिक साधनों, पुरावत्त्वादि शिलालेखीय आधार, समकालीन अथवा निकटवर्ती साहित्यगत उल्लेख, तत्कालीन ऐतिहासिक अभिलेख, घटना चक्र, परिस्थितियां तथा उत्तरकालीन लिखित एवं मौखिक अनुश्रुति, आदिके वैशानिक विश्लेषण और समन्वयके पश्चात जो तथ्य उपलब्ध हो उनकी पृष्टि में इस नैयायिक शैलीका उपयोग मले ही किया जाय, किन्तु मात्र यही साधन उक्त सबका स्थान लेने या लंडन करनेमें सर्वथा अपयास एवं असमर्थ है । स्थामी समन्तमद्रके तथा उसी प्रकार कुन्दकुन्दादि अन्य आचार्योंक समयके सम्बंधमें बाधाएं उठाकर विवक्षित समयकी खींचातानीके को प्रयत्न किये जाते हैं उन सबका आधार प्रयः यही नैयायिक शैली है ।

## स्वामी समन्तमद्रके समयकी पुष्ट सामग्री-

स्वामी समन्तभद्रके समय पर जो प्रमाण महत्वपूर्ण श्रकाश डालते हैं, वे निम्न प्रकार हैं — १—ईस्वी सन्के प्रथम सहस्रीमें वैदिक, जैन तथा बौद्ध तार्किक-दार्शनिक विद्वानोंने भारत भूमिका गौरव

१ सन्मतितकं भूमिका ५० ५२ पर टिप्पण ।

२ ,, ,, पृ०४२।

#### वर्सी-क्रिभनत्वन-प्रन्य

बढावा है। परस्परके मन्तन्योंका जोर शोरके साथ खंडन मंडन किया है। इनमें खर्व प्रथम तार्किक जैन बिद्वान स्वामी समन्त्रभद्र ये और उनकी प्रसिद्ध 'खासमीमांखा' पर अवतक की हात एवं उपक्रव्य सर्व प्रथम व्याल्या अकलंकदेवकी 'अष्टवाती' है। उससे पूर्व कोई अन्य टीका वा व्याख्या समन्तमद्रके मन्यों पर रची गयी या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। अकलंक देवका समय इसाकी ७ वीं ८वीं शती माना जाता है। ईस्वी सन्के प्रारंभसे अकलंकके समय तक वैदिक बौदादि अजैन नैयायिकोंमें सर्व प्रसिद्ध विद्वान. क्रमानुसार नागार्जुन, दिङनाग, भर्नु इरि, क्रपारिल और धर्मकीर्ति हैं। आचार्य समन्तभद्रके प्रन्योंका इन विद्वानोंकी कृतियोंके साथ तुलनात्मक अन्तःगरीक्षण करने पर यह सुरुपष्ट हो जाता है कि किसका किसपर कितना प्रभाव पदा । न्यायकुमुद्दचन्द्रः भाग १ की प्रस्तावना, 'समन्तभद्र और दिङनागर्मे पूर्ववर्ती कीन ' र तथा 'नागार्जुन और समन्तमद्र' आदिसे यह निर्मिवाद फलित हो जाता है कि प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल और बौद्ध तार्किक धर्मकीर्ति (६३५-६५० ई०) अकलंकके ज्येष्ठ समकालीन थे। अकलंकका समय ६२०-६८० ई० निर्णित होता है<sup>२</sup>। डा॰ ए॰ एन॰ उपाध्ये भी बायः उसीका समर्थन करते हैं 3 ! कुमारिलने अपने प्रन्थोमें समन्तभद्रके अनेक मन्तन्योंका खंडन किया है । धर्मकीर्तिने भी समन्तभद्रके कितने ही मन्तव्योंको खंडन किया जिनका सबल प्रत्युत्तर अकलंकने अपने 'न्यायविनिश्चय' में दिया। 'शन्दादैत' के प्रतिष्ठाता और 'स्फोटबाद' के पुरस्कर्ता भर्तृहरि ई० की छठी शतीके विद्वान हैं। धर्मकीर्ति, अकलंक और कुमारिल आदिने उनका जोरोंके साथ लंडन किया है। यदि समन्तमद्र भर्तृहरिके उत्तरवर्ती होते तो उनके इन क्रान्तिकारी वादोंका लंडन किये विना न रहते, किन्तु उनकी कृतियोंमें इनकी कुछ भी चर्चा नहीं मिलती। प्रतिद्ध बौद्धदर्शन शास्त्री दिङनागका समय ३४५-४२५ ई० माना जाता है । ये पुरुवपाद ( लगभग ४५०-५२५ ६० ) के भी पूर्ववर्ती वे, पूरुवपादने दिङ्नागके कतिपय पद्योंका निर्देश भी किया है। दिङ्नागकी रचनाओंपर समन्तभद्रका गम्भीर एवं स्पष्ट प्रभाव है अतः वे दिग्नागके पूर्ववर्ती अर्थात् सन् ३४५ ई० से पूर्व के विद्वान ही ठहरते हैं। 'शून्यवाद'के पुरस्कर्ता बौद्ध विद्वान नागार्कुन (सन् १८१ ई०) दूसरी शती के विद्वान है । इनके 'साध्यमिका' 'विग्रह-अपावर्तनी' 'युक्तिपष्टिका' आदि प्रन्योंकी समन्तमद्रकी तार्किक रचनाओंके साथ तुलना करनेसे यह स्पष्ट हो

१ अनेकान्त, व. ५, वि. १२, पृ०३८१. माणिकचन्द्र दि, जैन प्र'थमाका वर्बर द्वारा प्रकाश्चित । अनेकान्त व. ७, किं० १-२. पृ० १०.

१ न्याय. जुन्नं न्या, १, प्रस्तावना पृ० १०५।

धननंत वीर्य के समय पर ढा॰ पाठक मत' (पः भः को, रि. इ. पूना)

४ तस्य संग्रहकी भूमिका ए. ७३ ।

५ तन्बसंग्रह भूमिका पृ॰ ६८।

जाता है कि ये दोनों विद्वान अवस्य ही समकाकीन रहे, समन्तमद्रकी कृतियोंमें उनका साधात् प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

२. इवेताम्बराचार्यं मस्व्यक्तिरिने स्वामी समन्त्रभद्रका 'आद्य स्तुतिकार' नामसे, हेमचंद्राचार्यने 'महान् स्तुतिकार' के रूपमें और इरिमद्रस्रि (७००-७७० ई०) ने 'वादिमुख्य' के नामसे ससम्मान उल्लेख किया है। इवेताम्बर परम्परामें सर्वमान्य आद्य एवं महान् स्तुतिकार और वादिमुख्य विद्धसेन-दिवाकर हैं। उपर्युक्त समी विद्वान दिवाकर जीकी प्रतिमा और कार्य-कलापोंसे सुपरिचित थे, फिर भी उन्होंने एक दिगम्बराचार्यके लिए जो ये विशिष्ट विशेषण प्रयुक्त किये हैं इनसे व्वनित होता है कि वे अलंड जैन परम्पराकी दृष्टिसे समन्तभद्रको ही 'बाद्यस्तुतिकार' आदि के रूपमें मानते और जानते थे। हां, फेवल द्वेताम्बर परम्परामें वह स्थान दिवाकरजी को ही प्राप्त था। इससे अतीत होता है कि सिद्धिसेन दिवाकर संबंधी दन्तकथाओं के प्रचित और १३ वीं १४ वीं दाती ई० में लिपि वह होनेके पूर्व भाजीन व्वेताम्बर बिद्वान् समन्तभद्रको सिद्धसेन दिवाकरका पूर्ववर्ती ही मानते थे। 'सन्मतितर्क' की विस्तृत भूमिकामें दोनों तार्किक रद्धतिकारोंकी कृतियों की दुलना की गयी है। उससे ज्ञात होता है कि भाषा, भाव और शैलीकी दृष्टिसे रिबसेन दिवाकरपर समन्त्रभद्राचार्यका भारी प्रभाव पढ़ा है, दिवाकर जी की कृतियोंमें समन्तभद्र का यह त्रिविध अनुकरण अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है। इतना ही नहीं सम-न्तभद्रके उत्तरवर्ती दिङ्नागका भी सिद्धसेनपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा जिसका समाधान 'संभव है उन दोनों पर किसी तीसरे ही एक पूर्वाचार्य का प्रभाव पड़ा हो' कहकर किया गया है। डा॰ जैकांबी और श्री पी॰ एल॰ वैद्यकी तो यह दृढ़ भारणा है कि सिद्धसेनपर धर्मकीर्तिका मी स्पष्ट प्रमाच पड़ा है अतः वह उनके सर्व प्रथम उल्लेख कर्ता जिनदासगणि महत्तर (६७६ ई०) और धर्मकीर्ति (६३५-६५० ई०) के बीच किसी समय हुए हैं। सन्मतितर्ककी उपर्युक्त भूमिकामें उनका निश्चित समय; विक्रमकी ५ वीं शतीका आधार; लगभग एक हजार वर्ष पीछे प्रचलित आख्यायिकाओंकी साक्षी द्वारा स्चित उज्जैनीके विक्रमादित्यसे सम्बन्ध रहा है। यतः ये विक्रमादित्य विक्रम संवत्के प्रवर्तक आदि-विक्रम ( सन् ५७ ई० पूर्व ) तो हो ही नहीं सकते, गुसवंशी विकमादित्य चन्द्रगुप्त दि॰ (३७६-४१४ ई०) या उनके पौत्र स्कंदगुप्त विक्रमादित्य ( ४५५-४६७ ई० ), और संमवतया स्कंदगुप्त ही हो सकते हैं। डा॰ स्तीशचन्द्र वि॰ मृ॰ ने इसी आधार पर उन्हें माळवेके हणारि विक्रमादित्य यशोधमैदेव (५३० ई॰) का समकालीन माना है ? । बादमें इस मतका परिवर्तन कर दिया है और अब "सिद्धसेन ईसाकी छुटी या सातवीं

१. प्रसावकचरित्र, प्रबंधकोश, आदि । वास्तव में सिद्धसेनदि गकरके नामसे प्रचिक्त 'द्रातिशंकाओं 'सन्मतिवर्क' और 'न्यायावतारके तुक्रनात्मक अन्तःपरीक्षणसे यह सुरवह हो जाता कि वे सभी कृतियां किसी एक व्यक्ति और काल की नहीं हो सकतीं। कमसे कम विभिन्न कालीन तीन व्यक्तियों की रचनाएं होनी चाहिये।

१. न्याबावतार भूमिका पृ० १।

#### वर्षी-प्रशिवन्द्व-प्रन्य

खदीमें हुए हो और उन्होंने सम्मदाः धर्मकीर्तिके प्रन्योंको देखा हो "" माना है। जान और दर्धनोपयोग विषयक दिगम्बर मान्यता भी इसकी समर्थक है। कुन्दकुन्द, समन्तमद्र, पूज्यपादादि के मतसे वह 'योगपय बाद' है किन्तु दनेताम्बर आगमोंमें 'क्रमवाद' की सूजना है, को देवर्दिगणी द्वारा आगमोंके संकड़न (४५३ ई०) के पश्चात् ही अस्तित्वमें आयी और मद्रवाहु (५५० ई०) द्वारा निर्युक्तियोंमें स्पष्ट की गयी तथा जिनमद्रगणि धमाध्रमण (५८६ ई०) द्वारा युगपत्—वादके खंडन तथा मंडनास्मक युक्तियों से पृष्ट हुई। इसी कारण जिनमद्रगणि ही उत्तरकाळीन विद्वानों द्वारा उक्त 'क्रमवाद' के पुरस्कर्ता कहे गये हैं। सिद्धसेनदिवाकरने अपने 'सन्मतितर्क' में 'थुगपत' तथा 'क्रम' दोनों पक्षोंका सबळ खण्डन करके ज्ञान और दर्धन उपयोगोंका 'समेद' ही स्थापित नहीं किया बरन मतिभुति तथा अवधि-मनःपर्यय का भी अभिक्तल सिद्ध किया, जिसका समन्तमद्र और पूज्यपादकी कृतियोंमें कोई जिक्र नहीं, किन्दु अकळंक ख्यादि विद्वानोंने इस अमेदबादका जोरोंके साथ खंडन किया। इस सब विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सिद्धसेन समन्तमद्रके ही पर्याप्त उत्तरवर्ती नहीं ये। बहिक दिक्ताम और पूज्यपादके बहुत पीछे हुए और धर्मकीर्ति, अकळंक आदिके प्रयः समकाळीन विद्वान ये। इतना सुनिक्षित है कि समन्तमद्रके समय को आगे खींच छानेका जो प्रयत्न किया जाता है वह निराधार एवं निर्यंक है। समन्तमद्रके समय को आगे खींच छानेका जो प्रयत्न किया जाता है वह निराधार एवं निर्यंक है। समन्तमद्रके युगपत्-वादका परम्यागत प्रतिपादन तो किया किन्तु इवेताम्बरीय क्रमवादका उल्लेख तक नहीं किया, अतः उनका आगमोंके संकलन (४५० ई०) से पूर्व होना स्वयं सिद्ध है।

३. दिगम्बर विद्वानोंमें अकलंकदेव (६२०-६८० ई०) तो समन्तभद्रके शांत सर्व प्रथम व्याख्याकार हैं ही, उनसे पूर्व देवमन्दि पूज्यपाद (४५०-५२० ई०) ने, जो अविनीत कोंगिंक पुत्र दुर्विनीत गंग (४८२-५१५ ई०) के गुरु थे, समन्तभद्रका अपने जैनेन्द्र व्याकरणमें स्पष्ट नामोल्लेख किया है। और जैसा कि 'सर्वार्यसिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव ३० लेखसे स्पष्ट है, पूज्यपादकी महानतम कृतिपर समन्तभद्रकी आतमीमांसा, युक्तत्यानुशासन, स्वयंमूस्तोत्र, तथा रत्नकरंडआवकाचार का स्पष्ट गम्मीर प्रभाव है। अतः वे निर्विवाद रूपसे पूज्यपादके पूर्ववर्ती थे।

४. समन्तभद्रकी प्राचीनतामें एक अन्य साधक कारण उनकी कृतियोंमें जैनमुनि संघकी प्राचीन बनवास<sup>४</sup> प्रयाका उल्लेख है जिसका विवेचन 'रत्नकरंडभावकाचारकी प्राचीनतापर अमिनव प्रकारा"

१ त्याय जु॰ चं० मा॰ २, प्रस्तावना पू० ३७, तथा 'श्वानविन्द्र' मुसिद्धा पू॰ ६० ।

२ 'चतुष्टवं समन्तमद्रस्व'-जैनेन्द्र स्० ५-४-१४०।

वे अनेकान्त, व. ५ कि. १०-११, पू. ३४५।

ध रत्नकरंडमा० वको. १४७। पं. प्रेमीबीकृत जैनसाहित्व, और इतिहास, पू. ३४७।

५ जैनसिद्शांत मास्कर, माग १४ कि. २, ४. ११९, ( पं. दरवारीकाक न्यावाचार्यका केस )

शीर्षक निवन्धमें और विशेषतः उक्त केसके 'रलकरंडमें अपने समयकी एक ऐतिहासिक परम्पराक्षा समुक्तियां प्रकरणके अन्तर्गत किया गया है। स्वामीने चैत्यवास प्रयाक्षा कहीं संकेत भी नहीं किया है। मर्करा ताम्रपत्र' (शक १८८ = ४६६६०) आधारपर दिगम्बर आम्नायमें चैत्वावासका प्रारम्य पांचवी शती विश्वे हुआ है। इस कथनकी पुष्टिपहाडपुर वाम्रपत्र (४७९ ई०) से भी होती है, बिल्क पहाडपुर ताम्रपत्रसे तो यही स्वित होता है कि उसमें कथित जैन विहार कम्म्या ४०० ई० से स्थापित था। अतः कमसे कम उसी समयसे चैत्यवासका प्रारंभ समझना चाहिये। इसके अतिरिक्त समन्तमहके स्वयंभूत्तोत्र (पदा १२८-आरिश्नोमि॰) में कर्जयन्त अथवा गिरनार पर्वतपर उस समय भी अनेक तपोधन मुनियोंके निवास करनेका भांखों देखा जैसा उल्लेख है, बौर उनके इस कथनकी पुष्टि अमयसहसिंह प्रथम (१५०-१९७ ई०) के गिरिनगर की चन्द्रगुफावाले प्रसिद्ध लेखसे अच्छी तरह हो जाती है तथा धवस्तादि ग्रंथों एवं भुतावतारोंके प्रथम शती के अन्तमें गिरिनगर गुहा निवासी धरसेनाचार्य संबंधी कथानकरे भी उसका पूरा समर्थन होता है।

प. सन् १०७७ ई०के 'हुमच पंचवरात' शिलालेखमें जैनाचार्योंकी परम्परा देते हुए समन्तमहाचार्यके सम्बन्धमें कहा है कि 'उनके वंश (परम्परा)में सिहनन्दि आचार्य हुए जिन्होंने गंगराजका निर्माण
किया । इन सिहनन्दि द्वारा गंगराज्यकी स्थापनाका समर्थन अनेक प्रमाणोंसे होता है, यथा—महाराज
अविनीत (४३०-४८२ ई०)का 'कोदनजरुन' दानपत्र', भृषिक्रम श्रीवक्षमका 'बेदिलर' दानपत्र'' (६३४३५ ६० ), शिवमार प्रथम पृथ्वीकोंगुणी (६७०-७१३ ई०) का खंडित तामपत्र', श्री पुरुष
मुचरस (७२६-७७६ ई०) का अमिलेख', राजा हस्तिमक्षका उदयेन्दिरन दानपत्र (९२० ई०),
महाराज मारसिंह गुत्तियगंगके कुढलूर तामपत्र (६६३ ई०) । उपर्युक्त प्रमाणोंके अतिरिक्त प्रस्तुत
घटनाका सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रशंसनीय वृत्तान्त मैसर प्रान्तस्य शिक्षोगा और हुनसीके अन्तर्गत कक्ष्र्राशुक्ति
सिद्धभर मंदिरके निकट प्राप्त ११२२ ई० के शिलालेखसे उपलब्ध होता है । उन् ११२६ ई०
तथा सन् ११८६ ई० के दो अन्य शिलालेखसित तथा गोमष्टसारकी एक प्राचीन टीकाके उक्केखसे मी
इसकी पृष्टि होती है। इस प्रकार इस घटना और तत्तसम्बन्धी क्यानककी ऐतिहासिकताको इतिहासक
विद्वानोंने निर्विनाद रूपसे स्वीकार कर लिया है। हा, गंग-राज्य-स्थापना तथा उत्तरवर्ती गंग नरेशोंके
समय संबंधमें मतमेद है और उन्त बंशकी कालानुक्रमणिका सुनिश्चत रूपसे अभी तक अवस्थित नहीं हो

१ सकेक्ट इन्सकुकान मा. १ सं. ४२ ४० ३४६ ।

२ वही ४. सं ० ७० ए० १७७ ।

इ थ्यी प्राफिका कर्णां भा. ७, सं. ४६, ए० १३९ तथा सं० ३% ए० १३८ ।

ध मै. बार्के. रि. १९२४ ए० ६८ । ५ वडी १९२५ ए० ८५७ । ६ वडी ए० ९१ ।

वही १६२१ ए० २१, सा. इ. इन्स. मा. २, ४० १८० । ८ वही ए० १९ ।

९ एवी, कर्णा, सा. ७. जी. ४: ए, १६, दरवादि ।

#### वर्गी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

पानी है? आ॰ विहनन्दिहारा गंगराज्य स्थापनाकी तिथि ६४० ६० और आधव त्रवसका समय ६४०-४०० ६०, २५० ६० अधवा २५०-२०३ ६० तथा २३० ६० अनुमान किये गये हैं। तामिल इतिहास 'कोंगुदेश राजकल' में यह तिथि सन् १८८ ६० मानी है, और भी बी० एल० राइसने भी १८८ ६० ही माना है और माधव प्र० का समय १८६-२४० ई० दिया है । बादमें नागमंगल क्षिलालेसके आधार पर उन्होंने इस तिथिको सक २५ (सन् २६३ ६०) अनुमान किया था। दूसरे विद्यानोंने भी राइस साइक प्रथम मतको ही स्वीकार किया है ।

आचार्य सिंहनन्दि द्वारा दक्षिण कर्णाटकमें गंगवत्ति राज्यकी स्थापना ६० वृसरी शतीके अन्त (१८८-१८९ ६०) में हुई थी इसमें कोई सन्देह नहीं और समन्तमह सिंहनन्दिके पूर्ववती थे यह शिखा-लेख आदि आधारोंसे ग्रुनिश्चित है। वह भी तंमन है कि उन दोनोंके नीच अत्यस्प अन्तर हो और वे आयः समकालीन भी हों। वस्तुतः, अवणवेलगोल शि॰ लेख न॰ ५४ (६७) के आधार पर लुइस राइसके शब्दों में—"उन्हें (समन्तमद्रको ) उनके ग्रुरत्त पश्चात् उल्लिखित गुरू सिंहनन्दिसे अत्यस्प समयान्तरको लिये हुए मानकर, जोकि सर्वया स्वामायिक निष्कर्ष है, वृसरी शती ६० के उत्तरार्थमें हुआ सुनिश्चित स्पसे माना जा सकता है ।"

६. डा॰ सालतोरके अनुसार तामिल देशमें धर्मप्रसार करनेवाले विशिष्ट जैनगुवओंमें समन्तभद्र, जिनका नाम जैनपरम्परामें मुविख्यात है, प्रथम आचारोंमें से हैं। उनका समय संभवतया दूसरी शती
हैत्सी है। यद्यपि श्वेताम्बर 'बीर बंशावली' के आधारपर रा. ब. हीरालालके मतानुसार वे बीर सं.
८८९ (सन् ४१९ ई०) में, और नरसिंहाचार्यके अनुसार लगमग ४०० ई० में होने चाहिये। किन्तु
सुपरिचित जैन (दिग.) अनुभुति उनका समय शक ६० (१३८ई०) प्रकट करती है। राहस
भी उन्हें दूसरी शती ई० का ही विद्वान मानते हैं। अतः जब हम ११ वीं से १६ वीं शती तकके
दक्षिण देशस्य विभिन्न शिलालेखोंमें दी हुई जैनगुद परम्पराओदी जांच करते हैं तो परम्परागत
अनुभुति विश्वसनीय माननी पढ़ती है। सन् ११२६ के शि० लेखके अनुसार मद्रवाहु (दि०) कुन्दकुन्द और समन्तमद्र क्रमबार हुए। ११६३ ई० के शिलालेखमें कथन है कि 'मद्रवाहुके बंशमें कुन्दकुन्द अपरनाम पद्मनन्दि हुए, तत्पंधात् उमास्वामि अथवा यद्यपिच्छाचार्य हुए जिनके शिष्य ब्रह्मकपिच्छ

१ श्री बी॰ भी॰ कुणाराव कृत भागाज ओफ तककाट ए॰ १२।

२ श्री गोविन्द पे, क. हि. रि. सा. २ री. १,५० १९।

व 'मैसूर पण्ड' कुर्ग. पृक इव । ४ सा. बण्डि. ज. पृक १०९ ।

प प्रा॰ रामस्तामी आकंतरका केस मै. आ. रि. १९११ ५० २८।

६ केटकान ओफ मैनु . ११ म् में 'मह'को समन्तमह माननेकी भूक की गर्वा है। ७ कवि पारिते . १, ५० ४।

८ एपी. कर्णां. आ. २-२६ पू० १५।

ये। 'महान जैनवार्यों की ऐसी परगरामें समन्तमद्र हुए "जिनके पश्चात् कालान्तरमें पूज्यपाद हुए। इसी कयनकी पुनराष्ट्रित १३६८ ई० के शि॰ लेखमें सिखती है जिसमें समन्तमद्रके शिष्य शिवकीट द्वारा तत्वार्थस्त्रको साल्कृत करनेका भी उल्लेख है। १४३२ ई० का शिखालेख भी इसका अक्षरशः समर्थन करता है। और पद्मावती बसतिके सन् १५६० ई० के अभिकेखसे भी इसी बातकी पृष्टि होती है। कर्णाटक साहित्यके इतिहासमें सर्वप्रथम नाम समन्तमद्रका आता है उसके पश्चात् कांव परमेशिका और फिर पूज्यपाद कां। इन्द्रनन्दि, बसहेम, विद्यप्रधीपर, आदि रचित विभिन्न भुतावतारों समन्तमद्रका कुन्द्रकुखके खल्य समय पश्चात् होना पाया जाता है। पवळाकार स्वामी वीरसेन हरिवंशकार जिनसेन (७८३ ई०) आदिपुराणकार मगवजिनसेनाचार्य (७८०-८४० ई०) तथा अन्य अनेक इतिहासक विद्यानोंने समन्तमद्रका कुन्द-कुन्दके पश्चात तथा पूज्यपादसे पूर्व होना स्पष्ट सिद्ध किया है। अतः इन एकरस प्रमाणोंके सम्मुख इस विषयमें शंका करनेका कोई कारण ही नहीं रहता। उपलब्ध प्रमाणोंका अत्यन्त सावधानता पूर्वक विश्वय विवेचन करके सब ही विद्यानोंने ईस्वी सन्ता प्रारंग काल ही कुन्दकुन्दका समय माना है। अतः यह मान लेना निराधार अथवा मनमाना नहीं है कि कुन्दकुन्दको और विश्वेचतः बलकिपिक्को द्वरत्त पश्चात तथा पूज्यपादके ही नहीं सिहनन्दिके भी पूर्ववर्ती रूपसे उस्लिखित समन्तमद्र वृत्तरी शती ईस्वीके प्रथम पादमें हुए हों।

७. स्वामी समन्तभद्रको निश्चित रूपसे दूसरी शती ई॰ में स्थिर भथवा उनके मीतर ही उनके समयको ठीक ठीक निर्धारित करनेमें सर्वाधिक सवल साथक प्रमाण कतिपय ज्ञात ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्योंमें हैं। ये इतने स्वष्ट, विशेषतापूर्ण एवं अप्रतिरूप हैं कि इनका समय दूसरी रातीके कुछ दशकोंसे भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। वे निम्न प्रकार हैं—

(१) अवणवेळगोळस्य दौर्विळ जिनदास शास्त्रीके मंदारमें संग्रहीत समन्तमद्र कृत 'आसमीमांसा' की एक प्राचीन तावपत्रीय प्रतिका अन्तिम वाक्य—''इति फणिमंद्रसाळकारस्योरणपुराधिय
स्वोः श्रीरवामी समन्तमद्रमुनेः कृतौ सासमीमांसायाम्'।" कर्णाटक देशस्यित 'अष्टसहसी'
की एक प्राचीन प्रतिमें मिळता ऐसा ही वाक्य "इति फणिमंद्रसाळंकारस्योरणपुराधियस्तुना (१)
शांति वर्मनाम्मा श्रीसमन्तमद्रेण" है । तथा 'स्तिविद्या' नामक अलङ्कार प्रधान प्रन्यका जिसके
अन्य नाम जिनस्तुतिद्यतं, जिनसतक तथा जिनसतकाळंकार भी हैं और जिसके कर्त्ता निर्विचाद रूपसे
समन्तमद्र हैं श्रीन्तम पद्य एक विश्वद्य काव्य है और उसकी छह और तथा नव वलयवाळी चित्र
रचनापरसे 'शांतिवर्मकृतं' तथा 'जिनस्तुतिद्यतं' वे दो पद उपलब्ध होते हैं जो कवि श्रीर काव्यके नामोंके
स्रोतक हैं। १ (२) उत्तरवर्त्ता विद्यानोंने उन्हें ''शीम्छसंय व्योग्नेन्दुः'' विशेषक साथ स्थरण किमा

१ स्वामा समन्तमद्र पु॰४। १ स्वबभूस्तोत्र-मराठी संस्कृत्ण भूमिकागत प्॰ाजनदास पाश्वनाथ फडकुछेका कथन ।

३ स्वामी समन्तागद्र, पु॰ ६। ४ महाकवि नरसिंबकृत जिनशतक टीका।

#### वर्षी-प्राणनवन-प्रमे

है। (१) उन्होंने भूर्जीट नामक किसी महान प्रसिद्ध प्रतिवादीको बादमें पराजितः किया था । (४) उनका कांची ( आधुनिक कांजीवरम् ) के साथ अपेक्षाकृत स्थायी एवं निकट संबंध था ! अक्षनेमिदत्तके क्याकोपमें तथा उससे भी प्राचीन प्रभाचन्द्रके गद्य कथाकोपमें दो प्राचीनतर वाक्य उक्त किये हैं जिनके द्वारा समन्तमद्रने किसी राजाकी समामें अपना कुछ परिचय दिवा था। उनमें वे स्वयं अपने आपको "कांच्यां नग्नाटको ८ई" कहते हैं. अवणकेख्योलके सन् ११२६ ई० के मल्लिपेणप्रशस्ति नामक शिखा-केवासे मी उनका कांचीमें जाना प्रकट रे. और 'राजावलिकये' से उनका उक्तनगरमें अनेक बार जाना सचित होता है । वहींके भीमछिंग जिबालयमें आचार्यकी प्रसिद्ध मस्मक व्याधिके ज्ञान्त होनेकी घटनाका कथन है। ब्रह्मकैमिदत्तके अनुसार उनकी न्यापि जब कांचीमें शान्त न हो सकी तो उसके शमनार्थ वह अन्यत्र चछे गये । इस प्रकार तामिल देशस्य कांची नगरके साथ उनका घनिष्ट संबंध त्यष्ट है । (५) अपने मुनिजीवन काकके पूर्वार्थमें आचार्यको मयहर मरमक व्याधि हो गयी यी जिसके कारण उन्हें गुरुकी आहासे मुनिवेषका त्याग कर उसके शमनका उपाय करना पढ़ा था। अन्ततः वह न्यापि शिवकोटि राजाके मीम-किंग शिवाकंयमें शिवार्पित तंदुकान्न ( १२ संदुग प्रमाण प्रतिदिन ) का पांच दिनतक भोग लगानेसे शान्त . इई । इसी अन्तरास्त्रमें राजाके द्वारा शिवस्थिमको नमस्कार करनेके स्थिए आमह करनेपर उन्होंने 'स्वयम् म-स्तोष' के रूपमें चतुर्विद्यति तीर्यक्करोंकी स्तृतिकी रचना की थी। जिस समय वे भन्तिके प्रवट प्रवाहमें अष्टम तीर्यक्रर चन्द्रप्रमुकी स्तृति कर रहे वे तो शिवलिक्न फट गया और उसमें से चन्द्रप्रमु भगवानकी मृतिं प्रकट हुई । इस जमत्कारसे राजा अत्यधिक प्रभाषित हुआ और जिनधर्मका परम भक्त हो गया। राजाबलिकयेके अनुसार यह घटना कांचीमें उपर्युक्त दोनों कथाकोशोंके अनुसार बाराणसीमें; सेनगणकी पद्मावलीके अनुसार नवतिलिक देशके राजा चिवकोटिके शिवालयमें पटी थी। मल्लिपेण प्रशस्ति नामक शिलालेसमें यद्यपि राजाका व नगरका नाम नहीं दिया है तथापि उससे शेष घटनाकी पृष्टि होती है 'विकान्तकीरव' नाटकमें भी शिवकोटि और शिवायन ( जो राजविकयेके अनुसार शिवकोटिका छोटा माई था ) के स्वामी समन्तमद्रके शिष्य होनेका उल्लेख है। नगर ताल्काके शिलालेख न० ३५ तथा भ ॰ वे ॰ गो ॰ शिकालेख न ॰ १०५ (२५४) भी विषकोटिको उनका विष्य सूचित करते हैं। देवागमकी बसुनन्दि दृत्तिके मंगळाचरणके 'मेत्तारं बस्तुपाळमाबतमसो' पदसे भी स्वामी द्वारा किसी तरेहाके भावान्यकारको दूर किया जाना ध्वनित होता है। राजाबलिकयेमें इस प्रसंगर्मे यह भी उल्लेख है कि भीमिलंग शिवा देवकी घटनासे प्रभावित होकर महाराज शिवकोटिने अपने पुत्र श्रीकंठको राज्यका भार श्रीपकर माई शिवायन रहित जिनदीका ले ली थी। इसी पुरसकर्में यह भी कथन है जि आचार्यकी यह व्याधि उस समय उत्पन्न हुई शी जब वे 'मणुबकहृत्नी' प्राममें तपक्चरण कर रहे थे।

१ इतितमञ्चकृत-'विकान्तवीरम' तथा अभ्यपार्तकृत विजेन्द्र कल्याणान्युद्य ।

२ सदिक्षणप्रशास्ति तथा शि॰ है॰ त॰ ९० १

(६) उपर्युक्त वृत्तान्तोंसे स्पष्ट है कि प्रचंडवादी समन्तमह विभिन्न दुरस्य प्रदेशों और प्रसिद्ध नगरोंमें धर्म प्रचारार्थ गये और उन्होंने उस समयकी प्रधाके अनुसार निष्शंक भावसे वादमेरियें बजा कर विख्यात बाद-समाओं और राजसभाओंमें प्रतिबादिबोंको परास्त किया । विद्या एवं दार्शनिकतामें अप्रणी . बाराणसी नगरी ( बनारस ) ! के राज्यदरवारमें आकर उन्होंने छछकारा था ै ''हे राजन् मैं निर्मन्य जैन बादी हूं । जिस किसीमें राक्ति हो वह मेरे सम्मुख आकर बाद करे ।" अवणबेखगोलके उपर्युक्त हि. लेखके अनुसार आचार्यने 'असंख्य वीर योद्धाओंसे युक्त' विद्याके उत्कट स्थान तथा बहुजन संकुछ करहाटक नगर'की राज्यसमामें पहुंच कर राजाको बताया या कि किस प्रकार वे 'अप्रतिद्वन्दी निर्भय शार्क् छकी माति बादार्थ विभिक्ष दूरस्य देशोंमें भ्रमण करके सुदूर कांची होते हुए उसके नगरमें पचारे वे । प्रकृत पद्य ब्रह्मनेमिदत्तके आराधनाकयाकोष तथा राजाबलिकयेमें भी पाया जाता है। किन्त राजाबलिकवेमें इसका रूपान्तर हुआ है अर्थात् 'प्राप्तोऽहं करहाटकं'के स्थानमें वहां 'कर्णाटे करहाटके' पद है। और भी दो एक शब्द-भेद हैं किन्तु वे महत्वके नहीं हैं। आराधनाकयाकोषमें इस पश्चेस पूर्व कांव्यां नग्नाटऽकोहं वाका एक अन्य पद्य दिया हुआ है जिसमें उनके काम्युश, पुण्डू, दशपुर, तथा वाराणतीमें भी वादार्य जानेका उल्लेख है, साथ ही साथ यह भी स्वित होता है कि वे मूलतः कांची प्रदेशके नग्न दिगम्बर साधू थे, लाखुशमें 'मल्जितन पांडुवर्ण शरीर'के तपस्वी थे, पुण्डूपुरमें शाक्य निक्षुके रूपमें रहे, दशपुर नगरमें मृष्टभोजी वैष्णव परिवाजकके रूपमें रहे और वाराणसीमें चन्द्र सम उज्ज्वल कान्तिके भारक योगिराजके रूपमें रहे । इस पदाने उल्लिखित विवरणसे कयाकारका अभिमाय: जो उनके अन्यत्र कथनसे त्यष्ट हो जाता है, यह है कि व्याधिकालमें आचार्य हन विभिन्न देशोंमें उस्त मिन्न भिन रूपोमें रहे थे।

उपर्युक्त उपल्लक तथ्योंका निष्कर्ष यह है कि 'वे काणिमंडलके अन्तर्गत उरगपुर नगरके राजाके पुत्र शान्तिवर्मा ये। मुनि अवस्थाका नाम समन्तमद्र था। कांची प्रदेशमें ही उनका प्रारंभिक अध्ययन अध्यायन तथा काधिकांश रहना हुआ। अतः कांचीके दिगम्बराचार्य के नामसे वे स्वंत्र प्रसिद्ध थे। मस्युवकहरूली नामक स्थानमें कुछ दिन रह कर उन्होंने तपश्चरण आदि किया, वहां हस प्रकार रहते हुए अपने मुनि जीवनके पूर्वार्धमें ही किसी समय वे महा भयक्कर भस्मक रोगके शिकार हुए जिससे उनकी मुनिचर्यामें वड़ी बाधा उत्पन्न हुई। उन्होंने लाचार होकर समाधिमरणका हरादा किया, किन्तु उनके गुक्ते उन्हों दीर्घायु, अत्यन्त योग्य, प्रतिमाशाली एवं आगे चलकर जिनशासनकी महती वृद्धि करने वाल जानकर उस हरादेसे विमुद्ध किया और अस्थायी रूपने रोगकी शान्ति तक उसके शमनका उपाय करने के लिए मुनिवेष त्यागनेकी आशा दी। अतः मुनिवेष त्याग उन्होंने रोगकी ओर व्यान दिया और

१ 'राबम् बस्वास्ति इस्तिः स बद्दु पुरतो जैननिग्र'न्थनादी' — ऋतनिमदस्त आराथनाकथाकीव तथा स्वामी समन्तमद्र प्र• ३१।

#### वर्गी-हाभिनन्दन-प्रनेधं

उसके शमनार्थ शिवमस्त शिवकोटी राजाके भीमिलक शिवाल्यमें पहुंचे वहां शिवार्षित नैवेदा-१२ खंडुक प्रमाण तंदुलान-को शिव द्वारा प्रहण करा देनेका अधिकारियोंको आस्वासन देकर उसे स्वयं उदरार्पण करने लगे । ऐसा करते करते पांच दिनमें रोग शान्त हो गया, किन्तु अब शिवार्पित नैवेद बचने लगा और उनका भेद खल गया। राजाने परीक्षार्थ इन्हें शिवकी नगरकार करनेको वाध्य किया। उस समय इन्होंने भक्तिपूर्ण स्वयम्भूस्तोत्रको रचना की। इनकी त्रिनेन्द्रके प्रति हुड् एवं विश्वह भक्तिके अतिशयसे स्तुतिके बीचमें शिवल्यिके स्थानमें चन्द्रप्रभु जिनेन्द्रकी प्रतिमा प्रकट हुई और इन्होंने उसे नमस्कार किया। राजा आदि समस्त दर्शक अति प्रभावित हुए। तब आचार्यने ऋपना रहस्य खोळा और धर्मका उपदेश दिया । स्वयं फिरसे मुनिदीक्षा धारण कर छी । इनके प्रभावसे राजा भी इनका तथा इनके धर्मका परम भक्त हो गया । इसके पश्चात् आचार्यने उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम समस्त भारतमें धर्म प्रचारार्य भ्रमण करके धूर्जिट जैसे अनेक तत्कालीन शैव, वैष्णव, बौद, आदि महान्वादियों पर विजय प्राप्त की और जैनधर्मका सर्वतोमुख उन्कर्ष किया । वादार्थ जिन विशिष्ट स्थानोमं वे गये उनमें पाटलिपुत्र ( पूर्वस्य ), मालव, ठक ( पंजाब ), सिन्धु, कांबीपुर, संभवतया विदिशा भी ये । इनके अतिरिक्त लाखुश, पुण्डूवर्धन ( बंगदे शस्य ), दशपुर, और वाराणसी (बनारस ) में भी उनका जाना और बाद करना पाया जाता है। करहाटकके नरेशकी राज्यसभासे उनका व्यक्तिगतसा संबंध प्रतीत होता है, क्योंकि उक्त राजाको सम्बोधन करके अपनी वादविजय एवं भ्रमण संबंधी वृतान्त इस प्रकार सुनाते हैं कि मानों अपनी कार्य सम्पन्नताका वृत्तान्त किसी आत्मीयको सुना रहे हों।

## दक्षिण भारतके ऐतिहासिक साभी-

इतिहास कालमें नर्मदाके दक्षिणभागमें बसी जातियों मागजाति सर्वोपिर और मुसम्य यी । लंका तक प्रायः सर्वत्र फैली हुई थी । अत्यन्त विनाशकारी महाभारत युद्धके परिणाम स्वरूप उत्तरापथकी वैदिक-आर्थराज्य शक्तियोंके हाससे लाम उठाकर जिरकालसे दबी हुई नागजातिने समस्त भारतमें अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी जैसा कि काशी, पांचाल, आदिके उरगवंशी राज्योंके इतिहाससे सिद्ध है । चौथी शती ईसा पूर्वमें मौर्य साम्राज्यके प्रकाशमें ये मन्द पढ़ गये थे किन्तु मौर्य साम्राज्यके हासके प्रशांत फिर इनका उदय हुआ था।

मध्यमारत एवं उत्तरी दक्षिणमें तीसरी शती॰ ई॰ पूर्वसे सातवाइन आन्ध्र शक्तिकी स्थापनाने तत्तद् नाग राज्योंको न पनपने दिया, बल्कि अधिकांश नागराजे सातवाइनोंके आधीन प्रान्ताधिकारी हो गये और मान्ध्रमृत्य महारथी कहलाने लगे। किन्तु गौतमीपुत्र शातकर्णी (१०६-१३०) के पश्चात

१ पुराणोंके अनुसार नर्मदा तीरपर माहिष्मतोमें भी नागराज्य था और उसके उपरान्त नहीं हैश्योंका राज्य हुआ---(रायचीधरी)।

२ 'भारतीय इतिहासका जैन युग' अनेकान्त व० ७, कि० ७-१० ए० ७४।

वातवाइन शकिके शिथिल हो जानेपर इन आन्त्रमृत्योंने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने ग्रुल कर दिये, और एक बार फिरसे नाग युगकी पुनरावृत्ति हुई। जिसे स्मिथ आदि कुछ इतिहासकारोंने भारतीय इतिहासका 'अन्धकार युग' कहा है किन्तु बा॰ जायसवाल आदिने उस अन्यकारको मेदकर उसे 'नाग-वाकाटकयुग' कहा है। भारशिव, बाकाटक, बुदुनाग आदि वंश इस युगके अति शक्तिशाली राज्यवंश वे जिनका अस्तित्व गुप्तसमाट समुद्रगुप्त ( ११०-३७६ ई० ) के समय तक था । गुप्त साम्राज्य कालमें भारतीय नागसत्ताएं सदैवके लिए अस्त हो गयीं। दिख्णी फणिगंडलकी सत्ता भी वृत्तरी शती॰ ई० के मध्यमें कदंव. पल्लव, गंग, आदि स्थायी एवं महत्वाकांची नवीन राज्यवंशोंकी स्थापना तथा पांक्य, चोल आदि प्राचीन तामिल राज्योंके पुनवत्थानके कारण अन्तको प्राप्त हुई।

अत्यन्त प्राचीन काछसे ही नाग जाति जैनधर्मकी अनुवायी थी और भ० पार्श्वनाथ ( ८७७-७७७ ई॰ पू॰ ) के समयसे तो विशेष रूपसे जैनधर्म की मक्त हो गयी थी । दक्किण भारतमें जैनधर्मकी प्रवृत्ति कमसे कम म० अरिष्टतेमिके समयसे चली आती थी. सुराष्ट्र देशस्य द्वारकाके यादववंशमें उत्पन्न तथा उर्जयन्त ( गिरनार पर्वत ) से निर्वाण लाभ करनेवाले भगवान नेमिनायने महाभारत कालमें दक्षिण भारतमें ही जिनधर्मका प्रचार विशेष रूपसे किया था। उनके पश्चात् चौथी शती॰ ई॰ पू॰ में भद्रबाह भूतकेवलिके मुनिसंघ एवं अपने शिष्य सम्राट चन्द्रगुप्तमीर्य सहित दक्षिण देशमें आगमनसे दक्षिणात्य जैनधर्मको अत्यधिक प्रोत्साहन मिला । तिनेवली बादिके मौर्य कालीन बाही शिलालेख जो जैनोंकी कृति हैं और जैन श्रमणोंकी प्राचीन गुफाओंमें पाये जाते हैं, इस बातके साखी हैं। इच्चिण मारतके विविध राजवंश तथा उनसे सम्बद्ध उरगपुर तथा नागवंशी राजाओं, सामन्तों आदिके वर्णनसे सुस्पस्ट है कि नागवंद्य भारतका प्राचीनतम तथा सर्वव्यास वंद्य था । इस सब इतिहासपर दृष्टि बालनेसे जात होता है आचार्य प्रवर दूसरी शती ई॰ के अतिरिक्त अन्य किसी समयमें नहीं हुए। जैन मनि-जीवनसे अन्मिश कुछ अजैन विद्वानोंको यह भ्रम मले ही हो सकता है कि वे कन्नाहग ये या तामिल, किन्त इसमें किसीको कोई सन्देह नहीं है कि वे दूर दक्षिणके ही निवासी वे और समस्त दक्षिणमें इतिहास कालमें केवल एक ही प्रसिद्ध फणिमंडल (नाग राज्य समृह ) या जो पूर्वी समुद्रतरपर गोदानरी और कावेरीके बीच स्थित था, जिसका अस्तित्व सामान्यतः तीसरी शती ई॰ पूर्वसे मिलता है तथा ई॰ पूर्व १५७ से सन् १४० ई० तक सुनिश्चित रूपसे मिस्ता है, साथ ही सन् ८० ई० में यह फणिमंडल अखंड था, इसकी राजधानी उरगपुर थी, और चोलप्रदेशका नागवंश इसमें सर्वप्रधान था। सन् ८० भौर १४० ई० के बीच किसी समय यह फणिमंडल दो मुख्य भागों (उत्तरी और दक्षिणी अथवा असवानाडु और चोळमंडल ) में विमक्त हो गया । सन् १५० ई० के खगभग इस फणिमंडलका अस्तित्व

१ समुद्रगुप्तका प्रयाग स्तंभवाका शिकाकेख ।

२ केलकका केल-'नाग सम्बताकी मारतको देन'-अनेकान्त, व० ६, कि ७ ५० ८४६।

#### क्वी-समिनन्दन-फ्रेम

हमाप्त हो गया। आचार्य समन्तमद्रकी अनुभुति-सम्मत तिथि शक ६० अथवा सन् १३८ ६० है जिसका अर्थ है कि उनका मुनिबीवन सन् १३८ ६० के पश्चात प्रारंम हुआ, उस समय फिलमंडकके दो भाग हो जुके ये और समस्त फिलमंडककी राजधानी उरगपुर नहीं रह गयी थी। किन्तु जिस समय उनका जन्म हुआ फिलमंडक श्रसंड था और राजधानी उरगपुर शि—ये 'फिलमंडकालंकारस्योरगपुराधिपस्नोः' ये अर्थात् फिलमंडककी राजधानी उरगपुरके अधिपतिके पुत्र ये। फिलमंडकका यह विभाजन १२९ ई०के लगमग हुआ प्रतीत होता है। स्वामी समन्तमद्रके विषयमें जो कुछ शात है उसपरसे यह निक्शंक कहा जा सकता है कि उन्होंने युवावस्थाके प्रारंभमें ही मुनिदीखा के ली थी; अतः यदि दीखाके समय उनकी आयु १८-२० वर्षकी थी तो उनका जन्म १२० ई० के लगमग हुआ था। और संभवतया (१६८ ई० में) मणुषकहल्लीमें जिनदीक्षा ली थी। तथा १६४८-१९५ ई०के लगमग उनके समय उन्हों मस्मक व्याधि हुई थी। बौद्ध दार्धनिक नागार्जुन १८१ ई० तक जीवित था। उसके प्रसिद्ध प्रन्य विग्रहम्मावर्तनी, मुक्तिघष्ठिका, आदि १७० ई०के पूर्व ही बन चुके थे। सम्भवतया उसके प्रसिद्ध प्रन्य विग्रहम्मावर्तनी, मुक्तिघष्ठिका, आदि १७० ई०के उपरान्त अपने युक्त्यनुरास्निकी रचना की थी।

यदि स्वामी समन्तमद्रकी आयु ६५ वर्षकी हुई हो तो कहना होगा कि उनकी मृत्यु १८५ ई॰के लगभग हुई। इस तरह उनका समय ई॰ १२०-१८५ निश्चित होता है, जिसकी वास्तविक कुंजी 'फिणमण्डल' और 'बरगपुर' शब्दोंमें भी निहित है।



## काव्यप्रकाश-संकेतका रचनाकाल

मा० भोगीबाळ जयन्तभाई सांदेसरा, एम० ए०

अस्वार्य माणिक्यचन्त्रकृत काव्यमकाश-संकेत, मन्मदके काव्यमकाशपर लिखित सबसे प्राचीन और प्रमाणभूत टीकाओंमें से है। मारतीय अलंकारशाक्षके और विशेषकरके काव्यमकाशके पाठकोंमें यह टीका करीब प्रामाणिक मानी जाती है। टीकाकारका विवेचनात्मक वर्णन मी अत्यन्त आदरणीय है। आवश्यक स्थलपर संवेप और अनावश्यक स्थलपर व्यर्थ वित्तार, टीकाकारके इन सर्वसाधारण दोवोंसे माणिक्यचन्द्र संपूर्णतया परे हैं। भामहा उद्भट, कहट, दण्डी, बामन, अभिनवगुत, मोज, इत्यादि अलंकारशास्त्र प्रणेताओंके मत, स्थान स्थानपर उद्भृत करके उन्होंने अपना मौलिक अभिप्राय व्यक्त किया है। मूल प्रन्थको विश्वद बनानेके लिए उन्होंने कितने ही स्थलोंपर स्थरचित काव्योंसे उदाहरण उद्भृत किये हैं। इससे यह भी जात होता है कि वे एक सहदय किये थे। त्ययं जैनमुनि होनेपर भी, उनका आझण-साहित्यका गहरा अध्ययन था। यह टीका असाधारण बुदि-बैमव, प्रकाण्ड-पाण्डित्य और मार्मिक-रस्थतासे ओत प्रोत होनेके कारण उन्होंने हसको नवम् उत्लाखके आरम्भमें ''लोकोत्तरोऽयं सक्केतः कोऽपि कोविदस्यमाः।'' कहा है। जो कि वृथा गर्थोक्ति नहीं कही जा सकती।

आचार्य माणिक्यचन्द्र जैनश्वेताम्बर सम्प्रदायके अन्तर्गत राजगच्छके सागरचन्द्रस्रिके शिष्य ये । वे विक्रमकी तेरहवीं रातीमें गुजरातमें हुए हैं। यह वही समय या विष्ठ साहित्यकी रचना गुजरातमें हुई थी, और संस्कृत साहित्यका मध्यान्ह काळ था। उस समय मंत्री बस्तुपाल विद्याव्या-संगियोंका अप्रतिम आश्रयदाता था। और उसके आसपास एक विस्तृत विद्वन्मण्डल एकतित रहता था।

१. 'नकाबन' काम्यकार माणिकुमसूरि पदमच्छके होनेसे प्रस्तुत माणिक्यचन्द्रसे अन्य है। पं० वी० कानेकृत साहित्यवर्षणकी भूमिका (सी०६)

१, बस्तुपास और उसको विद्रम्मंडकोकी खाहित्व प्रवृत्तिके सम्बन्वमें विशेष बाननेके किय, —्युकरात साहित्य सभा, द्वारा सम्मादित, इतिहास सम्मेकन (अहमदाबाद, विसन्वर १९४४)में केखकता निवन्य ''वस्तुपातका विद्यामण्डक"

#### षर्वी-श्रमिनन्दन-प्रन्ध

माणिक्यचन्द्र मन्त्री वस्तुपाळके समकाकीन वे । उन्होंने संकेतके अतिरिक्त शान्तिनाथ-वरित्र और पार्क्वनाथचरित्र नामके दो महाकाव्य मी रचे हैं ।

साधारणतया विद्वान् छोग संकेतको सं० १२१६ को रचना समझते हैं। स्वयं माणिक्यचन्द्रने संकेतकी प्रन्य प्रशस्तिमं उसके रचना समक्की सूचना "रस (६) वक्त्र (१) प्रहाधीश (१२) वस्सरे मासि माधवे। काव्य काव्यप्रकाशस्य सक्केतो द्रयं समर्पितः ॥" द्वारा दी है। साधारणतया वक्त्रका अर्थ एक किया जाता है और तदनुसार 'रसवक्त्रप्रहाधीश' से सं० १२१६ फल्लित होता है, किन्तु हमारे सामने ऐसे कितने ही ऐतिहासिक प्रमाण विद्यमान हैं जिनके आधारपर 'वक्त्र' शब्दका अर्थ चार (ब्रहाके मुख) अथवा छह (कार्तिकेयके मुख) मान लेना भी स्वामाविक सिद्ध है। ऐसे प्रमाण क्रमशः निम्न प्रकार हैं—

१. आचार्य माणिक्यचन्द्रने अपने पार्थनाथचरित्र महाकाव्यकी रचना सं० १२७६ में काठि-याबाहके अन्तर्गत दीवमें की थी। उन्होंने स्वयं उसकी रचनाकाळके सम्बन्धमें "रस्र(६) पिँ (७) रिव (१२) सञ्जयायां<sup>33</sup> इत्यादि निर्देश किया है। संकेत कर्ताके प्रीद पाण्डित्य और परिपक्ष बुद्धिका फळ है। यदि वह सं० १२१६ की रचना है, तो वे ६० वर्षके बाद एक महाकाव्यकी रचना करने योग्य रहे हों ऐसा मानना अनुचित ज्ञात होता है यद्यपि कर्त्ताका तब तक विद्यमान रहना स्वीकार किया जा सकता है। अतः पूर्वोक्त 'वक्त्र' का अर्थ एक के स्थान पर चार अथवा छह करके संकेतको सं १२४६ अथवा १२६६ की रचना मानना स्विधीय ससंगत है।

(२) पार्श्वनाथचरित्रकी प्रशस्ति मं माणिक्यचन्द्रने बताया है कि उन्होंने यह काव्य अणिहल्वाक पाटनके राजा कुमारपाल और अजयपालके एक राजपुरुष वर्धमानके पुत्र दहेक और पौत्र पाल्हण (जो किन भी था) की प्रार्थनासे लिखा था। कुमारपालको दहान्त सं० १२२६ में हुआ और उसका भतीजा अजयपाल राज्याकट हुआ। सं० १२३२ में अजयपालके एक सेवकने उसको मार डाला। अब यदि माणिक्यचन्द्रने अजयपालके एक राजपुरुषके पुत्र और पौत्रकी प्रार्थनासे (यह पौत्र भी परिपक्क वयका होना चाहिए, क्योंकि स्वयं कर्ताने उसका 'प्रजावता सत्कविपुक्रवेन' हारा उल्लेख किया है) इस काव्यकी रचना की हो तो यह स्पष्ट ही है कि उनकी कृतियोंका रचनाकाल—राजा अजयपालके समयसे कुछ पूर्व ही होना चाहिए—अर्थात् पादवैनाथ-चरित्र के रचनाकाल (सं० १२७६) का निकटवर्ती होना चाहिए।

१ कृष्णमाचारी कृत संस्कृत साहित्य पू० १९४।

रे पाटन प्रन्यस्वी भा॰ १, पृ० १५४।

**३** पीटरसमक्त संस्कृत कलाकिकित प्रत्यों की खोक-सूची विगत ( १८८४-५ ) ए० १५६ ।

४ "कुमारपाक क्ष्मापाठाव्यपास महीभूत्री । यः समामुक्णं चित्तं जैनं मतमरोचयत् ॥", वादि ८ इस्रोद्ध ।

#### काव्यप्रकाश-संकेतका रचनाकाल

(३) पूर्वोक्त कथनानुसार माणिक्यचन्द्र, मन्त्री बस्तुपालके समकालीन थे। बस्तुपालके कुलगुरु विजयसेन स्रिके प्रशिष्य और उदयप्रमस्रिके शिष्य जिनमद्रके द्वारा वस्तुपालके पुत्र जयन्तरिहके
पठनार्थ रचित एक प्रवन्धावलीके अनुसार (यह प्रथन्धावली आचार्य जिनविनयजी द्वारा सम्पादित
पुरातन प्रवन्थ संग्रहमें संकलित है) सं० १२९० में वस्तुपालने एक बार माणिक्य-चन्द्रको अपने पास
स्मानेके लिए आमन्त्रण मेजा। किन्तु साचार्य किसी कारणवश मार्गमें ही एक गये आ नहीं पाये। इससे
वस्तुपालने सम्मात आये हुए आचार्यके उपाध्रयसे कुछ चीजें युक्ति पूर्वक चोरीसे मंगवा लीं। इस उपद्रव
की शिकायत लेकर आचार्य मन्त्रीके पास आये। उस समय मन्त्रीने उनका पूर्ण आदर—सत्कार किया
और सब चीजें उनको बापस कर दी । विकासकी पन्द्रहवीं शतीमें रचे हुए जिनहर्षकृत वस्तुपाल चारित्रके
अनुसार वस्तुपालने अपने ग्रम्थ भण्डारके प्रत्येक शासकी एक एक प्रति माणिक्यचन्द्रको मेट की।

यह भी प्रसिद्ध है कि राजपूतानेमें आये हुए शाकोरके चौहान राजा उदयसिंहका मन्त्री यशोबीर, बस्तुपालका घनिष्ट मित्र या। उपर्युक्त प्रबन्धावलीमें माणिक्यचन्द्रका, बद्योगीरकी प्रशस्तिमें किसा हुआ, एक न्लोक भी मिलता है । इस प्रकार विशेष विश्वसनीय समकालीन प्रमाणोंके आधारपर, हम यह कह सकते हैं कि, माणिक्यचन्द्र वस्तुपाल और यशोबीरके समकालीन थे, इतना ही नहीं किन्तु उन सबमें परस्पर घनिष्ट सम्पर्क भी था।

अब यदि इस संकेतका रचनाकाल सं० १२१६ मानते हैं तो एक वहा भारी कालव्यतिकम उपस्थित होता है। वस्तुपालको सं० १२७६में वालकाके वीरघवलके मन्त्री पदपर प्रतिष्ठित हुए थे,यह इतिहास-सिद्ध बात है। सं० १२१६ में तो शायद उसका कन्म भी नहीं हुआ होगा। अतः वस्तुपाल और माणिक्य-चन्द्रके सम्प्रकंके सम्बन्धमें तत्कालीन इतान्त संपूर्णतया विश्वसनीय होनेसे 'वक्त्र' सन्वदका अर्थ ऐसा करना चाहिए जो उसके साथ सुसंगत हो। इस प्रकार संकेतकी अन्य प्रशस्तिक 'वक्त्र' का अर्थ चार (ब्रह्माके मुख) अथवा छह (कार्तिकयके मुख) करना चाहिए। क्योंकि साहित्य संसार धार्मिक आस्थाओं से परे रहा है जैसा कि अलंकार नियमानुसारी जैन कवियोंके वर्णनोंसे सिद्ध है। तदनुसार 'रस वक्त्रन-प्रहाधीश' का अर्थ सं० १२६६ करना न्याय्य है। आचार्य माणिक्यचन्द्रके जीवन और कार्यकी ज्ञात बातोंके प्रकाशमें यह विशेष उचित प्रतित होता है।



१ सिरिबरश्चपाक नंदण मंत्री सर अयन्त सिंहममणत्य : नागिब गच्छ मंद्रण उदय यहस्ट्रि सीसेणं । विण सहे गव विश्वसम काकार नवह अहिव बारसार । नागा वहाण प्याप्ता एस प्रशासकी रहेंगा ।। २ यु. प्रवन्ध सं. इ. ७४ । युरासन प्रवन्ध संप्रद, १० २३५

## महाकवि रइघू

### भी पं॰ परमानन्द जैन शास्त्री

महाकित रह्यू विक्रमकी पन्द्रहवीं शतीके उत्तरार्धके विद्वान थे। वह जैनसिद्धान्तके मर्मेश विद्वान होनेके साथ साथ पुराण और साहित्यके भी पंडित थे। प्राकृत-संस्कृत और अपश्चंश माणा पर उनका असाधारण अधिकार था, वश्चिप उनके समुपछन्य प्रन्थोंमें संस्कृत भाषाकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं हुई, और न उसके रचे जानेका कोई संकेत ही मिलता हैं; परन्तु फिर भी, उनके प्रन्थोंकी सिन्धवोंमें प्रन्थ निर्माणमें प्रेरक मन्य आवकोंके परिचयात्मक और आधीर्वादात्मक संस्कृत पद्म पाये जाते हैं, जिनमें प्रन्थ निर्माणमें प्रेरक भव्योंके किए मंगल कामनाकी गयी हैं। उन पद्मोपर हिंद डालनेसे उनके संस्कृतत विद्वान होनेका स्वष्ट आभास मिलता है और उनकी चमकती हुई प्रतिभाका सहज ही पता चल जाता है। साथ ही, उनके द्वारा निर्मित प्रन्थ-राशिको देखने तथा मनन करनेसे कविवरकी विद्वता और उनकी काम्य प्रतिमाका भी यथेष्ट परिचय मिल जाता है। प्रन्थकारने यद्यपि अपना कोई विशेष परिचय नहीं दिया और न जीवन सम्बन्धिविशेष बदनाओंका समुस्केल ही किया है, जिससे उनके बाल्य काल, शिक्षा, आदिके सम्बन्धमें विशेष प्रकाश डाला जाता; किन्द्र उनके प्रन्थोंकी प्रशस्तियोंमें जो कुछ भी संक्षित परिचय अंकित मिलता है उस से सार कपमें कुछ परिचय वहां देनेका उपक्रम किया जाता है—

### वंश-परिचय

कविवर रह्धू संपाप देवरायके पौत्र थे, और हरिस्थिकों को विद्यत्तमृहको आनन्द दायक थे, पुत्र थे । कविवरकी माताका नाम 'विजयसिरि' (विजयभी) या, जो रूप-छावण्यादिसे अछंकृत होते हुए भी श्रीक्ष-संयम आदि सद्गुणोंसे विभ्षित थीं । कविवरका वंश 'पद्मावती-पुरवाछ' था और वे उक्त वंशरूपी कमछोंको विकसित करनेवाळे दिवाकर थे— जैसा कि उनके 'सम्महजिन चारिउ, अंथकी प्रशस्तिके निम्म वाक्योंसे प्रकट है—

१ "वः सत्य वदति ज्ञानि कुस्ते शावा पठत्यावरातः - स्त्वावि" सिद्ध वक्तविवि संवि १०। "वः सिद्धाना रसायनैकरसिको अक्तो सुनीवां सदा ...।" पार्वपुराण संवि ७।

२ 'इरिसिंबह पूर्वे गुणमणजुर्ते इंसिवि विकासिट् गंदनेण ।' सम्मत्त गुण निधान प्रशस्ति ।

वेक्याय संवादिय वृंदणु, इरिसिंचु पुरुषय कुत आवंदणु । योमवर-कुल-कमल-विवायक सो वि सुवंदर पत्यु जसायह । जस्स प्रस्ति रह्मू बुद्द जायह, देव-सरथ-गुद-पय-स्रमुरायह ।

उक्त किन रहधूने अपने कुलका परिचय 'पोयावहकुल' और 'पोमावह पुडवारवंत' बाक्यों हारा कराया है, जिससे ने पद्मावतीपुरवाल जान पहते हैं। जैन इतिहासमें जौरासी प्रकारके वंशों अथवा कुलोंका उल्लेख मिलता है'। उनमें कितने ही बंशोंका अस्तित्व बाज नहीं मिलता; किन्तु इन । जौरासी बंशोंमें कितने ही ऐसे वंश हैं जो पहले बहुत समृद्ध रहे हैं किन्तु आज ने समृद्ध अथवा समझ नहीं दीखते, और कितनी ही जातियों अथवा वंशोंकी इसमें गणना ही नहीं की गयी है जैसे धर्कट, आदि। इन जौरासी वंशोंमें 'पद्मावतीपुरवाल' भी एक वंश है और जो प्रायः आगरा, मैनपुरी, एटा और ग्वालियर, आदि स्थानोंमें आबाद है। इनकी जन संस्था भी कई हजार पायी जाती है। वर्तमानमें यह वंश उक्त नहीं है तो भी इस वंशक कई विद्वान जैनधमें और समाजकी सेवा कर रहे हैं। यदापि इस बंशके विद्वान अपना उदय बाहाणोंसे बतलाते हैं और अपनेको देवनन्दी (यूज्यपाद) का सन्तानीय भी प्रकट करते हैं। किन्तु इतिहाससे उनकी यह कल्पना सिद्ध नहीं होती क्योंकि प्रथम तो उपवंशों (जातियों)का अधिकांश विकास संभवतः विक्रमकी दसवीं शतीसे पूर्वका प्रतीत नहीं होता, हो सकता है कि वे इससे भी पूर्ववर्ती रहे हों; परन्तु विना किसी प्रमाणिक अनुसंधानके इस सम्बन्धमें कुल नहीं कहा जा सकता है।

बंशों और गोत्रोंका विकास अथवा निर्माण ग्राम, नगर, और देश आदिके नामोंसे हुआ है। उदाहरणके लिए सांमरके आस-पासके विसे स्थानसे विषेताल, 'पाली' से पत्नीवाल, 'लण्डेला' से लण्डेलवाल, 'ब्राग्रोहा' से अग्रथाल, 'जायत' सथवा 'जैशा' से जैसवाल, और 'ओशा' से आसवाल जातिका निकास हुआ है। तथा चंदेरीके निवासी होनेसे चंदेरिया, जन्द्रवाहसे चांदुवाह अथवा चांदवाह, और पद्मावती नगरीसे 'पद्मावतिया' आदि गोत्रों एवं मूलोंका उदय हुआ है। हसी तरह अन्य कितनी ही जातियोंके सम्बन्धमें प्राचीन लेखों ताम्रपत्रों, सिक्कों, ग्रन्थप्रशस्तियों और ग्रंथों आदि से इतिहसका पता लगाया जा सकता है।

कविवर रहधूके प्रन्योंमें उल्लिखित 'पोमावह' शब्द स्वयं पद्मावती नामकी नगरीका वाचक है। यह नगरी पूर्व समयमें खूब समृद्ध थी, उसकी समृद्धिका उल्लेख खजुराहोके वि० सं० १०५२ के शिलालेख मैं पाया जाता है, जिसमें बतलाया गया है कि यह नगरी ऊंचे जंचे गगन जुम्बी भवनों एवं मकानोंसे सुशोभित थी, जिसके राजमागोंमें बड़े बड़े तेज तुरंग दौड़ते वे और जिसकी चमकती हुई स्वच्छ एवं शुभ दीवारें आकाशसे बातें करती थीं। जैसा कि 'सीधोसुंग पतंग...' आदि दो पदोंसे प्रकट है।

९ पं० विनोदीकाककृत पूकमाकवण्यीसी, बृहिक्तनवाणी संग्रह ए० ४८५।

#### वया-स्रिमनम्बन-प्रन्थ

इससे सहजहीं पद्मावती नगरीकी विशालता और समृद्धिका अनुमान लग जाता है।
इस नगरीको नागराजाओंके राज्य करनेका उल्लेख भी मिलता है। पद्मावतीनगरीके नागराजाओंके
सक्के भी मालवेमें कई जगह मिले हैं। ग्यारहवीं सदीमें रिचत 'सरस्वती कण्ठाभरण' में भी
पद्मावतीका वर्णन है और मालतीमाधवमें भी पद्मावतीका नाम पाया जाता है, आज वह
नगरी वहां अपने उस रूपमें नहीं हैं, ग्यालियर राज्यमें उसके स्थानपर 'पवाया' नामका छोटासा
गांव बसा हुआ है, जो देहलीसे नम्बई जाने बाले जी. आई. पी. रेल्वेकी छाइनपर 'देवरा' नामके
स्टेशनसे कुछ ही दूरपर स्थित है। यह पद्मावती नगरी ही 'पद्मावती पुरवाल' जातिके निकासका स्थान
है। इस दृष्टिसे वर्तमान 'पवाया' गाम पद्मावतीपुरवालोंके लिए विशेष महत्वकी वस्तु है। मले ही बहां
पर आज पद्मावती पुरवालोंका निवास न हो; किन्तु उसके आसपास ही आज भी वहां पद्मावती
पुरवालोंका निवास पाया चाता है। उपरके इन उल्लेखों है ग्राम नगरादिके नामोंपरसे उपजातियोंकी
कर्मनाको पुष्टि मिलती है।

अदेय पं॰ नाथ्रामजी प्रेमीनेअनेकान्त वर्ष ३,कि.७में 'परवार जातिके इतिहासपर प्रकाश' नामके अपने लेखमें परवारोंके साथ पद्मायती पुरवालोंका सम्बन्ध जोड़नेका प्रयत्न किया है। और पंडित बखत-रामके 'बुद्धि विलास' के अनुसार उन्हें सातवां मेदभी बतलाया है । हो सकता है कि इस जातिका कोई सम्बन्ध परवारोंके साथ भी रहा हो, किन्तु पद्मावती पुरवालोंका निकास परवारोंके 'सप्तम मूर' पद्मावतिया' से हुआ हो, यह कल्पना ठीक नहीं लगती और न प्राचीन प्रमाणोंसे उसका समर्थन ही होता है, तथा न सभी 'पुरवाड वंश' परवार ही कहे जा सकते हैं। और न इस कल्पनाका साधक कोई प्राचीन प्रमाण भी उपलब्ध है। किसी जातिके गोत्रों अथवा मूरसे अन्य किसी जातिके नामकरण करनेकी कल्पनाका कोई आधार भी नहीं मिलता, अतएव उसे संगत नहीं कहा जा सकता।

कविवर रह्धू के स्वयं 'पोमावह' नगरीके समुल्लेख द्वारा, जो पंडित बखतरामसे कमसे कम दो सौ वर्षसे भी अधिक पुराने विद्वान हैं, अपनेको पद्मावती पुरवाल प्रकट करते हैं जिसका अर्थ पद्मावती नामकी नगरीके निवासी होता है। हां, यह हो सकता है कि पद्मावती नामकी नगरीमें बसने वाले परवारों के उससे बाहर या अन्यत्र वस जानेपर उन्हें 'पद्मावतिया' कहा जाने लगा हो जैसा कि आजकल भी देखा जाता है कि देहली या कलकत्ते वाले किसी सजनके किसी अन्य शहरमें वस जानेपर उसे 'देहलिया'

१. नवनागाः वदावत्यां क्रांतिपूर्वां मञ्जरायां, विष्णुपुराण अंशः ४ अव्याय १४ ।

२. स्व० ओहाजी कृत राजपूतानेका शतिहास, प्रथम जिस्द, ९० २३०।

सात खाप परनार कहानें.. प्रवादितवा सप्तम वानी ।

भा 'कंक्कतिया' कहा जाता है और बादमें नहीं नाम गोत्रादिके रूपमें उल्लिखित किया जाने कगता है, हती तरह 'पद्मावतिया' भी परवारोंका खातवां मूर कन गया हो, कुछ भी हो इस सम्बन्धमें विशेष अनुसन्धामकी जरूरत है।

कविवर रह्भू यहस्य विद्वान ये, और वे देव-शाख-गुक्के भक्त थे। तथा क्षणमंगुर संसारसे विरक्त ये—उदासीन रहते थे; क्योंकि अस्तुत कविने अपनेको 'कविकुछतिछक', 'सुक्वि' और 'पंडित' विशेषणोंके अतिरिक्त मुनि वा आचार्य जैसा कोई भी विशेषण प्रयुक्त नहीं किया, इससे वे यहस्य विद्वान ही जान पहते हैं। वे जैनसिद्धान्तके अच्छे विद्वान और यहस्योचित देव पूजादि नैमितक प्रद्क्रमींका पाछन करते थे। पुराण तथा साहित्यके विशिष्ट अभ्यासी और रचयिता थे। प्राणि और अन्योंके अम्यासके साथ साथ प्रयवद्घ चरितप्रन्थोंके प्रणयनमें अनुरक्त थे। पुराण और वरित प्रन्थोंके अतिरिक्त कविवरकी दो रचनाएं सैद्धान्तिक भी समुपछच्य हैं, जिनमें एक पूर्ण और दूसरी अपूर्ण कप्रमें समबछोकनसे कविके सैद्धान्तिक शानका भी परिचय मिछ जाता है।

कविषर रहधू प्रतिष्ठाचार्य भी थे, उन्होंने अपने समयमें अनेक जैन मूर्तियोकी प्रतिष्ठा करावी थी। संवत् १४६७ में इन्होंने मगवान आदिनाथकी एक विशास मूर्तिकी प्रतिष्ठा ग्वास्थिरके तत्कासीन तोमरवंशी शासक इंगरसिंहके राज्य-कार्स्म करावी थी ।

कवि रह्ध् विवाहित ये या अविवाहित, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख मेरे देखनेमें नहीं आया, और न कविने अपनेको कहीं बाल-ब्रह्मचारीके रूपमें ही उल्लेखित किया है ऐसी स्थितिमें उन्हें विवाहित मानना उचित है। कविवरने 'यशोधरचरित' की मशस्तिके 'णंदउ रह्ध् परवारिज्ञच' बाक्य हारा अपने कुटुम्बकी मंगल कामना व्यक्त की है और अपनेको परिवार के साथ व्यक्त किया है, किन्तु उन्होंने अपनी सन्तान आदिके सम्बन्धमें कोई उल्लेख नहीं किया। रह्ध्यूके दो माई भी ये जिनका नाम बाहोल और माहणसिंह था, जैसा कि 'बहलहचरिउ' (पद्मचरित) के निम्म बचेके अंशसे प्रकट है—

## "बाहोल माहणसिंह जिद गुंदउ रह रहभू कवितीयउ विधारा।"

इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि हरिसिंहके तीन पुत्र ये बाहोल, माहणसिंह और किन रहधू। यहां पर मैं इतना और प्रकट कर देना चाहता हूं कि आदिपुराणकी संनत् १८५१ की लिखी हुई एक प्रति नजीबाबाद जिला निजनौर के बास्त मंडारमें है जो बहुत ही अग्रुद्ध रूपमें लिखी गयी है और जिसकी आदि अन्तकी प्रशस्ति बुटित एवं स्स्तलित रूपमें समुपलन्ध है। उसमें आचार्य सिंहसेनको

१ 'संबद् १४९७ वर्षे वैशाख.....७ शुक्र युनर्नेसु नक्षत्रे भी गोपाचक दुर्गे सहाराजाविराज राजा श्री सु'ग ( दू'मरसिंह राज्य ) संवर्तमानी ( नो ) श्री काम्री ( काड़ा ) संवे साम्रान्यये पुण्करण ( वे ) शहारक श्री ग ( ग्रु ) गकीर्ति देवसारपट्टे बशःकोर्तिरेव प्रतिष्ठाचार्षं श्री पवित रहण् तेवं ( तेवां ) श्रा-माथे (म्नावे) अजीतर्गंत्रे गोशक गोत्रा (त्रें) साधु'

#### वर्षा-प्रामिनन्दन-प्रत्य

गंधकर्ताके रूपमें उल्लिखित किया गया है। और सिंहरोनने अपनेको हरिसिंहका पुत्र प्रकट किया है। इस प्रतिका परिचय कराते हुए मुस्तार भी जुगलिकशोरजीने रहधूको सिंहरोनका बढ़ा माई बतलाया था'। पं नाथूरामजी प्रेमीने दशलकाण जयमालाकी प्रस्तावनाके टिप्पणमें रहधूको सिंहरोनका बढ़ा माई माननेकी मुस्तार साइवकी करपनाको असंगत ठहराते हुए दोनोंको एक ही व्यक्ति स्वित किया था'। परंतु किवित रहधूकी उपलब्ध रचनाओंके अध्ययन करनेसे दोनों कल्पनाएं संगत प्रतीत नहीं होतीं, क्योंकि रहधूने अपने किसी भी ग्रन्थमें अपना नाम सिंहरोन व्यक्त नहीं किया। और जिस ग्रन्थका जपर उल्लेख किया गया है उसका नाम मेचेश्वरचिरत है आदिपुराण नहीं, और कतोका नाम कित रहधू है सिंहरोन नहीं। उसकी रचना आदिपुराणके अनुसार की गयी है जैसा कि उस ग्रन्थके निम्न पुष्पिका-वाक्यसे प्रकट है—"इय मेहेसर चरिए बाहपुराणस्स सुत्त अनुसरिए सिरि पंडिय रहधू विरहए सिरि महामव्य सेमसीहसाहु णामंकिए सिरिपाल चक्का हरणणामं एयादसमो संधिपरिलेको समत्तो। संधि ११॥"

कविवर रह्ध्के 'मेधेश्वर चरित' और नजीवाबादकी उस आदिपुराणकी प्रतिका मिलान करनेसे उस ग्रंथके रचिता कवि रह्ध् चौर ग्रन्थका नाम मेहेस्ट्यरिउ ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, उसमें साफ तौरपर उसका कर्ता रह्ध् सूचित किया है फिर माल्म नहीं नजीवाबाद वाली प्रतिमें रचिवताका नाम सिंहसेन आचार्य कैसे लिला गया ! उसका अन्य किसी प्रतिसे समर्थन नहीं होता, चौर न रह्ध्के मेचेक्ट्यचितसे उसकी मिलता ही प्रकट होती है ऐसी हालतमें उस्त दोनों कल्पनाएं संगत प्रतीत नहीं होतीं। रह्ध् किसे उस्त माह्योंमें भी सिंहसेन नामका कोई भी भाई नहीं है जिससे उस्त कल्पनापर विचार किया जा सके।

#### गुरु-परम्परा---

कविवर रह्मधूने मेघेवबर चरितकी प्रशस्तिमें लिखा है कि महारक यशःकीर्तिने मेरे शिर पर हाथ रखकर मुझे संबोधित करते हुए कहा कि तुम मेरे प्रसादसे विचक्षण हो जाओगे। तदनुसार उन्होंने सुझे मंत्र दिया, और मेरे चिर पुण्योदय तथा सुरगुषके प्रसादसे मुझे कवित्व गुणकी प्राप्ति हो गयी<sup>3</sup>। इसी

९ जैनहितंषी भाग ६३ अंक १।

**२ दश्चकश्चण अवमालाकी 'कविका परिचय' नामकी** प्रस्तावना ।

१ तहु पय-पंक्याई पणमंतठ, जा हुइ णिवसई जिण पर अस्तठ।

ता रिसिणा सो मणिड विणोएं, इत्धु णिए वि सुमहुसे जोएं।

भी रहथू पंडिय सुणु ववण सुद्दाय, होसि विवस्त्तम् अञ्च प्रसारं

इब भणेवि मंतबस्तर दिणाड, ते णा राष्ट्रिय तंत्रि अञ्चिणाड ।

चिरपुण्णें कहत्त गुण-सिद्धतः सुगुरु पसाएं हुवट पासद्धतः। -- मेघेहवर चरित्र प्रशस्ति ।

कारण कविषयने महारक यशःकीर्तिका निम्न वाक्यों द्वारा परिचय कराते तुए उन्हें मन्यस्पी कमक समृद्का उद्योधन करने वाला पतंग (स्पं) तथा असंग (परिष्ठह रहित) बतलाते हुए उनका जयकोष किया है, और उन्होंके प्रसादसे अपनेको कान्यका प्रकट करनेवाला भी सूचित किया है जैसा कि उसके निम्नवाक्योंसे स्पष्ट है—

"मन्य कमन्त-सर-बोद-पयंगो, बंदिबि सिरि जसिकि असंगो।

तस्स पसापं कव्य प्यासिम, बिरमिदि विदिष्ठ बाह्य जिग्णासिम।—सम्मइजिन वरित।

इससे प्रकट है कि कविवर रह्धू भ० गशःकीर्तिको अपना गुरु मानते ये भीर उनका गयोचित
सम्मान भी करते थे। इसके सिवाय, बल्ड्ड्चिरिड (पश्चिरत)की आश्च प्रशस्तिके चतुर्यं कडवकके निम्न वाक्य
द्वारा जो उस प्रन्यके निर्माणमें प्रेरक साहु इरसी द्वारा प्रंथकर्ता (किंव रह्धू) के प्रति कहे गये हैं और
जिनमें प्रन्यकर्ताको श्रीपालब्रहा आचार्यके शिष्य रूपसे सम्बोधित किया गवा है। साथ ही, साहू सोठलके
निमित्ति 'निमिपुराण' के रचे जाने और अपने लिए रामचरितके कहनेकी प्रेरणा की गयी है जिससे स्पष्ट
माल्स होता है कि ब्रह्मश्रीपाल भी रहधूके गुरु थे, जो उस समय ब्रह्मचारी होते हुए भी 'ब्राचार्य' के
उपपदसे विभूषित थे। वे बाक्य इस प्रकार हैं—

"भो रह्यू पंडिय गुणणिहाणु, पोमाबर वर बंसहं पहाणु । सिरिपाल बम्हजायरिय सीस, मह वयगु सुणहि भो बुह गिरीस ॥ सोदत णिमिस गेमिह पुरागु, विरयं उहं करज़ड़ विहियमाणु । तं रामबरिस वि मह भगेहिं, तक्काण समेउ रय मणि मुणेहि ॥"

यह ब्रह्म श्रीपाल पं॰ रहधूके विद्या गुढ जान पडते हैं। यह महारक यशःकीर्तिके शिष्य वे ! सम्महचरिजकी अन्तिम प्रशस्तिमें मुनि यशःकीर्तिके तीन शिष्योंका उल्लेख किया गया है, खेमचन्द, हरिपेण और ब्रह्मपाल्ह । इनमें उल्लिखित मुनि ब्रह्मपाल्ह ही श्रीपालब्रह्म जान पक्ते हैं ।

## निवास स्थान और उसका ऐतिहासिक परिचय

कविवर रहभू ग्वास्त्रियरके निवासी थे। ग्वास्त्रियर प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। यद्यपि ग्वास्त्रियर राज्यके मेलसा (विदिशा) उजैन, मंदसीर (दशपुर) पद्मावती व आदि ऐतिहासिक स्थानीमें जैन, बीद

मुणि कसिकिन्द्रि सिस्स गुणायर, लेमचंद्र इरिसेणु तवावर ।
 मुणि तहं पाल्डवंसुय णंदन्त, तिण्णिव पावत समणिकंदन्त !!

२ तहोरिजिवणीसरु बद्धमाणु, जिणधम्मरसायण तिरापाणु।
सिरि पञ्जावत्र प्रशास वंश्व बद्धरिस जेण जवबद्धसंश्च ।—पुण्याध्रवप्रशस्ति।
विशेष परिचयके किए अनैकाना वर्ष ८ किरण-८-९ में प्रकाशित अतिशयक्षेत्र चन्द्रवाद नामका केव।

#### वर्गी-प्रिमनम्बन-प्रत्य

और वैदिक धर्मके बहुत प्राचीन ऐतिहासिक अवशेष पाये जाते हैं; किन्तु खास ग्वांकियरमें बीश वैदिकों और जैनियोंके पुरावत्त्वकी विपुंछ सामग्री मिळती है, जिससे स्पष्ट मास्त्रम होता है कि ग्वांकियर किसी समय जैनियोंका केन्द्र था। जैन साहित्यमें वर्तमान ग्वांकियरको 'गोषाचक', गोपादि, गोवगिरि, गोवगिरि, गोवगिर्द, और ग्वांकिय नामसे उल्छेखित किया गया है। ग्वांकियरका यह किस्त बहुत प्राचीन है और उसे स्रजिन नामके राजाने बनवांचा था। कहा जाता है कि वहां ग्वांकिव नामका एक साध्र रहता था जिसने राजा स्रसेनके कुछरोगको तूर किया था। अतः उस समयसे ही इसका नाम ग्वांकियर प्रसिद्ध हुआ है।

ग्याखियर इतिहासमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रलता है। यहां का 'दूबकुण्ड' वाला शिळाखेल जैनियोंके किए विशेष महबरकी वरत है। उसमें संवत् ११४५ से पूर्व कई ऐतिहासिक जैनावायोंका उल्लेख पाया जाता है । और सासबहुके मन्दिरमें वि० सं० ११५० का एक शिळाळेख भी उत्कीर्ण है, जिसमें कच्छवस्य या कछवाहा वंशके स्थमल, नप्रदामन, मंगकराण, कीरिराज, मूखदेव, देवपाळ, पद्मपाल, और महीपाळ नामके दश्च राजाओंका यथाक्रमसे समुल्लेख किया गया है। तीस्तर 'नरवर' का वह ताम्रपत्र है जो वि० सं० ११७७ में वीरसिंहदेवके राज्यमें उत्कीर्ण हुआ है। इसके सिवाय, ग्वालियरमें जैनियोंके भद्याकोंकी पुरानी गदी रही है, लासकर बहांपर देवसेन, विमलसेन, धर्मसेन, भावसेन, सहस्रकीरिं, गुणकीर्ति, यहाःकीर्ति, मळयकीर्ति, और गुणभद्रादि अनेक महारक और मुनि हुए हैं। उनमें भ० यशःकीर्ति और भ० गुणभद्र आदिने वरित, पुराण तथा ग्रन्थोंकी रचना की है।

ग्वालियरका यह किला एक विशाल पहानी चट्टानपर रिथत है और कलाकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। किलेमें कई जगह जन मूर्तियां खुदी हैं इस किलेसे पहानीमें होकर शहरके लिए एक सक्क जाती है। इस सक्कके दोनों ओर चट्टानों पर उत्कीर्ण हुई कुछ जैन मूर्तियां अंकित है। ये सब मूर्तियां पाषाणकी कर्कश चट्टानोंको खोदकर बनायी गयीं हैं। इन मूर्तियोंमें भगवान आदिनायकी मूर्ति सबसे विशाल है, इसके पैरोंकी खंबाई नी फीट है और इस तरह यह मूर्ति पैरोंसे पांच या छह सात गुणी छंची है। मूर्तिकी कुछ जंबाई ५७ फीटसे कम नहीं है। सुनि शीलिकाय और सीमाग्यविजयजीन अपनी तीर्थमालामें इस मूर्तिका प्रमाण बावन गव बतलाया है?। और बाबरने अपने आत्मचरितमें इस मूर्तिको करीब ४० फीट जंबी छिला है साब ही उन नगन मृर्तिबोंको खंडित कराने के

१ एपी. इण्डिक साठ २ पूठ २३७।

२ 'बाबन गव प्रतिमा दीक्ती गढ़ शुबाकेरि सदा सोमती ।। ३३ ।.''—तीर्थमाळा ए० १११ ।

<sup>&</sup>quot;गढ म्बाकेर बावनगण प्रतिमा बंदु ऋषम रंगरीकीजी, १४-२

बह प्रतिमा बाबन गजकी नहीं है, यह किसी मूकका परिणाम जान पहला है।

<sup>(</sup> सीमान्यविक्य तीर्यमाका ए० ९८ )

वावरका वस मूर्तिको ४० कोडको वतकाका मी ठीक नहीं है वह ५७ कीडसे कम नहीं है।

कृषित एवं दर्शंड कार्यका जिक्र भी किया है। यशिए उनमें की कविकांश मृतियां संदित करा दी सभी हैं: वरन्त फिर भी दनमें की कुछ मूर्तियां आब भी असंदित मौजूर हैं। किसेसे निकलते ही इस विशाक मूर्तिका दर्शन करके दर्शकका जिल इतना आकृष्ट हो जाता है कि वह कुछ समयके क्षिए सब **कड़ भूल जाता है और उस मृतिकी ओर एकटक देखते हुए भी तविवत नहीं भरती। सन्मूच यह** मूर्ति कितनी युन्दर, कलात्मक और शान्तिका पुंच है। इसके दर्शनसे परम शान्तिका खोत बहने समता है। यदापि मारतमें जैनियोंकी इस प्रकारकी और भी कई मूर्तियां विद्यमान हैं, उदाइरखके लिए अवण-बेळगोलकी बाहुबळी स्वामीकी उस विद्यास मूर्तिको ही सीजिये, वह कितनी आकर्षक, सन्दर और मनमोइक है इसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं। एकबार प्रतिह व्यापारी दादा अपने कई अदिल मित्रोंके लाय दक्षिणकी उस मूर्तिको देखनेके किए गया, ज्योंही वह मूर्तिके समीप पहुंचा और उसे देखने छगा तो मूर्तिको देखते ही समाधित्य हो गया, और वह समाधिमें इतना तल्छीन हो गया कि झाना वह पायणकी मूर्ति है। तब उसके साथी अंग्रेज मित्रोंने उसे निश्रेष्ट खड़ा हथा देखकर कहा कि टाटा तुम्हें क्या हो गया है जो इस लोगोंसे बात भी नहीं करते, चलो अब बापस चलें; परंत हाटा व्यापारी उस समय समाधिमें लीन था, मित्रोंकी बातका कौन जवाब देता, जब उसकी समाधि नहीं खली तब उन्हें चिन्ता होने लगी: किन्तु आध चंटा व्यतीत होते ही बक्त टाटाकी समाधि खरू गयी और समाधि खुरूते ही उसने यह भावना व्यक्त की, कि मुझे किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं हैं; किन्तु मरते समय मुझे इस मूर्तिका दर्शन हो । इससे मूर्तियोंकी उपयोगिताका अंदाज लग सकता है, ये मूर्तियां वैराग्योत्पादक और शांतिके अप्रवृत हैं, इनकी पूजा, बंदना, उपासना करनेसे जीव परमशान्तिका अनुमव करने लगता है। इस प्रकारकी कलात्मक मृतियोंका निर्माण करनेवाले शिल्पियोंकी अट्ट वाधना, अतुक धेर्य और कलाकी चतराईकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है।

कविषर रहभूने पार्श्वपुराण और सम्यक्त्वगुणनिषान नामके मन्योंमें ग्वालियरका विस्तृत वर्णन दिया है और बहांकी सुवर्णरेखा नामकी नदीका भी उल्लेख किया है और लिखा है कि सस समय गोपाचल (ग्वालियर) समृद्ध या और बहांके निवासियोंमें सुख-शान्ति थी. वे धर्मात्मा, परोपकारी, सन्जन थे। उस समय ग्वालियरका शासक राजा हूं गरसिंह था, जो प्रसिद्ध तोमर धत्रिय कुलमें उत्पन्न हुआ था। हूं गरसिंह बीर उसके पुत्र कीर्तिसिंह या कीर्तिचन्द्रके राज्यमें प्रजामें किसी प्रकारकी अशान्ति न थी। पिता पुत्र दोनों ही राजा जैनधर्मपरपूरी आस्था रखते थे। यही कारण है कि उस समय ग्वालियरमें बोर, डाक्, दुर्जन, खल, पिश्चन, तथा नीच मनुष्य नहीं दिखते थे। और न कोई दीन-दुखी ही हिन्द-गोचर होता था, वहां चौहट्टेपर सुन्दर बाजार बने हुए थे, जिनपर विषक्रजन विविध वस्तुओंका कय-विक्रय करते थे। वहां व्यसनी सथा हीन चरित्री मानव मी नहीं थे। नगर जिन-मन्दिरोंसे विभूषित था

#### वर्णी-समिनन्दन-प्रस्थ

और श्रावक दान पूजामें निरत रहते थे? । देव-गुक, और श्राखक श्रद्धानी, विमयी, विचक्षण, गर्वरहित और धर्मानुरक मनुष्य रहते थे। और वहां श्राबक जन सत व्यक्तोंसे रहित द्वाद्रशत्रतोंका अनुष्ठान करते थे, जो सम्यक्षांनरूप मणिसे भूषित थे, जिनप्रवचमके नित्य अभ्यासी थे, और द्वारापेक्षण विधिमें सदाही सावधान रहते थे, जिन महिमा अथवा महोत्सव करनेमें प्रवीण थे और जो जिनस्त्र रूप रसायनके युननेसे तृत तथा चैतन्य गुणस्वरूप पवित्र आत्माका अनुमव करते थे। जहां नारीजन हद्द्रशीक्ष्मे गुक्त थीं और पर पुरुषोंको अपने बांचन समान सकती थीं, कविषर रह्धू कहते हैं कि मैं उस नगरकी क्षियोंका क्या वर्णन कर्रे ! और जो तीन प्रकारके पात्रोंको दानसे निरन्तर पुष्ट करती थीं। उत्तरके इस संक्षित दिग्दर्शनसे मालूम होता है कि उस समय ग्वालियर जैनपुरी था, जहां बनेक विशाल जिन मूर्तियोंका निर्माण, प्रतिष्ठा, महोस्वव और अनेक प्रन्थोंका निर्माण किया जाता हो, उसे जैनपुरी बतलाना अनुचित नहीं हैं। कविषर रह्धू वहांके नैमिनाथ और वर्दमानके जिनमन्दिरोंके पास बने हुए विहारमें रहते थे, जो कविक्त रुप रक्षायन निर्मेस रसाव विभिन्न स्वालक क्षायन निर्मेस साल कर रक्षायन निर्मेस साल थे—वैराग्य, शान्त और मधुरादि रससे अलंकत ये जैसाकि उनके निम्नवाक्योंसे पकट है—

परिस सावयदि विहियमाणुः खेमीसर जिणहरि वंड्डमाणु । जियसह जा रहभूकवि गुखालुः, सुकवित्त रसायण णिहि रसालु ॥

-सम्मरा गुण निद्याण-

### समकालीन राजा

तैम्रलंगने भारतपर १३९८ ई॰ में आक्रमण किया या, दिल्लीके शासक महमूदशाहने उसका सामना किया, किन्तु महम्दके परास्त हो जाने पर उस समय दिल्लीमें तीन दिन तक कल्ले आम हुआ और तमाम धन संपत्ति लूटी गयी। तब दिल्लीके तंबर या तोमर वंशी वीरिसंह नामके एक क्षत्रिय सरदारने ग्वालियरपर अधिकार कर लिया, उसके बाद विक्रमकी १६ वीं शतीके अन्ततक ग्वालियर पर इस वंशका शासन रहा है। उनमें से कियवर यशःकीरिके समकालीन राजा हूं गरसिंह और कीरितिहंका परिचय नीचे दिया जाता है—

राजा हूँ गरसिंह—यह तंबर या तोमरवंशका एक प्रधान बीर शासक या, यह राजनीतिमें दस, शत्रुओंका मानमर्दन करनेमें समर्थ और श्वत्रियोचित छात्र तेजसे अलंकृत था। इनके पिताका नाम गणेश या गणपित था जो गुणसमूहसे विभूषित था। अन्यायरूपी नागोंके विनाश करनेमें प्रवीण, पंचांग मंत्रशास्त्रमें कुशस्त्र तथा असिरूप अग्निसे मिथ्यात्वरूपी बंशका दोहक था और जिसका यश सब दिशाओंमें

१ पारर्वपुराण प्रवास्ति । १ सम्बन्ध्यक्रानिधान प्रशस्ति ।

श्यात मा । राज्य पहले अलंकत, वियुक्त माळ और बळते सम्पन्न था । ह्र गरसिंहकी पह-महिची (पहरानी) का नाम "चंदादे" था, जो अतिष्ठाय रूपवती और पतित्रता थी। इनके पुत्रका नाम कीर्तिसिंह या 'किविपाल' या जो अपने पिताके समान ही तेजस्वी, गुणक, बळवान और राजनीतिमें यहार था जैसा कि 'पढमचरिज' की ''तिहं हूं गरिजुं जामेणराज....इत्यादि'' पंक्तियोंसे प्रकट है।

द्वारिशंहने नरवरके किलेपर घेरा डालकर अपना अधिकार कर लिया था। शतुलेग इसके प्रताय एवं पराक्रमसे खदा मय खाते थे। वह न्यायी और प्रजावत्सल शासक था। राजा द्वारिसंह जैनधर्म पर केवल अनुराग ही न रखता था; किन्तु उसपर अपनी आस्था भी रखता था जिसके फलस्वरूप ही उसने किलेमें दिगम्बर जैन मूर्तियोंकी खुदाईके कार्यमें सहस्रों क्याया अप किये थे। यदापि बैन मूर्तियोंकी खुदाईका यह पवित्र कार्य उसके जीवनमें सम्पन्न नहीं हो सका था। विक्रम संवत् १४६७से कीर्तिसंहके राज्यकाल (वि॰ सं॰ १६३६)के कुछ वर्ष पूर्व तक-अर्थात् वि॰ सं॰ १४६७से वि० सं॰ १५६७ तक-३२ वर्ष जैन मूर्तियोंका निर्माण कार्य हुआ। जिसे उसके प्रिय पुत्र कीर्तिसंहने पूरा कराया था । इंगरसिंहके समय अनेक जैन मूर्तियोंका निर्माण बहांके निवासी मन्य आवकोंने भी कराया था और जिनके प्रतिष्ठा महोत्सक भी उसीके शासनकालमें वहे भारी बैभवसे सम्पन्न हुए थे। बौरासी मधुराके जम्बूस्वामीके मन्दिरकी मूलनायक प्रतिमा भी उसीके राज्यकालमें ग्वालियरमें प्रतिष्ठित हुई थी । उनमें से कितनी ही मूर्तियोंको मुगल बादशाह वाबरने वादको खडित करानेका दशंस एवं पृणित कार्य किया था। अवशिष्ठ मूर्तियां आज भी अखंडित मौजूद हैं जो बैनधर्मके अतीत गौरवकी चिरस्मृति इदययटपर अंकित करती हैं, ये मूर्तियां कलाकी हिटसे अत्यन्त सुन्दर हैं और दर्शक के चित्रको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई बीतरागता एवं आत्मिक शान्तिका—जीवनकी विश्रद्ध स्वतंत्रताबस्थाका—स्वा उपदेश देती हैं।

ङ्क गरसिंह सन् १४५४ (वि॰ तं॰ १४८१) में ग्वालियरकी गद्दीपर बैठा था, इसके राज्यसमयके दो मूर्तिलेख संवत् १४६७ और १५११के मिले हैं । और संवत् १४८६ की दो लेखक-प्रशस्तियां, एक

१-- "तिहें तीमरकुछ सिरिं रम्बह्यु.... इत्यादि' पच (पारवेपुराण)।

ठाकुर सूर्यंवर्माकृत भ्वाकियरका इतिहास ।

मोपाचकदुर्गे तोमरवंद्रो राजा श्री गणवतिदेवस्तत्पुत्रो महाराजाविराज श्री व् गर्रासंहराज्ये प्रणमति ।

<sup>---</sup>जम्बूखामी मंदिर, चारासी-मधुरा

४--- संबद् १४९७ वर्षे वैद्याल . . . . ७ झुक्के पुनर्वं सुमक्षत्रे श्री जोपावलदुर्गे सहाराजाधिराज राजा श्री दुंग ( दुंगरसिंह राज्य ) संवर्तमानी (ते) का श्री (श्रा) संपे सामुरान्ववे " " " " " " सिद्धि सम्बद् १५१० वर्षे । साममुद्धि ८ अष्टम्यां श्री गोषिगरी सहाराजापिराज राजा दुंगरेन्द्रदेवराच्य श्रवर्तमाने काष्टांसपे माधूरान्वये सहसरक श्री क्षेत्रकोतिं " " " । जैनक्षिकाक्ष्यसंग्रह साग २ ए० ९३ (पूरणवन्द नाहर द्वारा संक्रित)

#### वर्षी-श्राभितन्दन-प्रन्थ

पं॰ विद्युषक्षीयरके संस्कृत सविष्यव्याचित्रकी और दूसरी अपश्रंश मानाके सुकुमाणवरितकी आत हुई हैं। इनके सिवाय, संवत् १५०६ की एक अपूर्ण लेखक-प्रशस्ति कविवर चनपालकी 'भविषयचपंचमीकहा' की श्रात हुई हैं। जो कारंजाके शास्त्रमंबारमें सुरक्षित है। इन सब उल्लेखोंसे राजा द्ंगरिष्टका राज्य-कालसंवत् १४८१से वि॰ सं॰ १५१०तक ३२ वर्ष तो निश्चित ही है। इसके बाद और कितने वर्ष राज्यका संचालन किया यह प्रायः कमी अनिश्चित है, परन्तु उसकी निश्चित सीमा संवत् १५२१ से पूर्व है।

कीर्तिसिंह 3—यह शेर और पराक्रमी राजा या, इसका दूसरा नाम कीर्तिपाल भी प्रविद्ध या । इसने अपने पिताके राज्यको और भी अधिक विस्तृत कर छिया था। यह वसाछ, सहृदय और प्रवासत्वक या। यह भी जैनधर्मपर विद्येष अनुराग रखता या और उसने पिता द्वारा आरब्ध जैन मृतियोंकी अविद्येष खुदाईको पूरा किया था। प्रथकार कि रहधूने सम्बक्तको मुदीकी रखना इसके राज्यकालमें की है। उसमें कीर्तिसिंह के यशका वर्णन करते हुए छिखा है कि यह तोमर कुल्क्सी कमछोंको विकसित करनेवाला एर्ष था और उर्वारश्च औंके संप्रामसे अनुप्त था, और अपने निता ब्रंगरिंह के समान ही राज्य भारको धारण करनेमें समर्थ था। सामन्तोंने जिसे भारी अर्थ समर्थित किया था तथा जिसकी वशक्सी छता छोकमें ज्याप हो रही थी और उस समय यह कि चक्रवती था। " जैसा कि नागौर भंडारकी सम्बन्धित कम्यक्तकौ मुदीकी प्रति ( ए० २ ) से प्रकट है।

राजा कीर्तिसिंहने अपने राज्यको खूब पक्कवित एवं विस्तृत किया था और वह उस समय माछवेके समक्ष हो गया था। और दिल्लीका बादशाह भी कीर्तिसिंहकी कृपाका अभिलापी बना रहना खाइता था; परन्तु सन् १४६५ (वि॰ सं॰ १५२२) जीनपुरके महमूदशाहके पुत्र हुशैनशाहने ग्वालियरको विजित करनेके लिए बहुत बड़ी सेना मेजी थी, तबसे कीर्तिसिंहने दिक्कीके बादशाह बहुलोललोदीका पक्ष छोड़ दिया था और जीनपुरवालोंका सहायक बन गया था। सन् १४७८

१ नागपुर विश्वविद्यालयको पश्चिका १९४२ स. ८ । तथा जैन सिद्धान्तभारकार भाग ११ किरण दोमें प्रकाशित 'म॰ वशःकीर्वि' नामका मेट केस ।

मध्यप्रांत तथा बरारके संस्कृत प्राकृत प्रन्थोंकी सूची प्र• ९४ /

३ स० श्री गीरीशंकर दीराजन्य ओझा द्वारा सन्धादित शब्दाजस्थानके पृष्ठ २५०की ग्वाक्रियरके तंतरवाकी दिन्तणीमें कीर्तिसंवके दूसरे भाई पृथ्वीराजका ७६केख किया हुआ है जो सन् १४५२ (ति० सं० १९००) में जीनपुर के सुरुतान महसूरशाह शकीं और दिश्कीके बादशाह बहुकोक कोदीके वीच दोनेवाके संप्रायमें महसूरशाहके सेनापित फलहजां हावीके हाथसे मारा गया था। यरन्तु कविवर रहभूके पंथामें दूंगरसिंहके एक मात्र पुत्र कीर्तिसंहका ही उसकेख पाया जाता है।

४ ''तषु किश्विपासु, गंदण, गरिट्यु, गं सब कासु सम्बद्ध सगद्यु । —सिक वकावधानकी अन्तिम प्रशास्त ।

में हुचैनसाह विश्विके बादकाह बहुबोछ छोड़ीसे परावित हो कर अपनी क्छी और सम्पत्ति वगैरहको छोड़ कर मागा और माग कर व्यक्तिक्समें राजा कीर्तिसिहकी स्त्रवामें गया था। तब कीर्तिसिहको धनादिसे उसकी सहायता की थी और कालपी तक उसे सकुदाल पहुंचाया भी था। कीर्तिसिहके समयके दो छेखा सन् १४६८ (वि॰ सं॰ १५२५) और सन् १४७६ (वि॰ सं॰ १५३०) के मिले हैं। कीर्तिसिहकी मृत्यु सन् १४७६ (वि॰ सं॰ १५३६) में हुई थी। अतः इसका राज्यकाल संवत् १५१० के बाद १५१६ तक माना जाता है। इन दोनों राजाओं के समयमें व्यालियरमें प्रजा बहुत सुखी एवं समूद्ध रही, बीर जैनधमें का वहां सून गौरक एवं मनार रहा।

## समकालीन विव्वान मङ्गारक-

कविवर रह्यूने म्यालियरका परिचय कराते हुए बहांके महारकोंका भी संक्षित परिचय 'सम्मइ-जिन चारिउ' की प्रशस्तिमें कराया है, और देवसेन, विमलसेन, धर्मसेन, भावसेन, सहस्रकीर्ति, गुणकीर्ति, मक्षयकीर्ति, और गुणभद्र आदिका नामोल्लेख पूर्वक परिचय दिया है। उनमेंसे यहां सहस्रकीर्तिसे बादके विद्वान महारकोंका संखित परिचय दिया जाता है जो कविवरके समझलीन थे।

महारक गुणकीर्ति—यह भट्टारक सहस्तकीर्तिके शिष्य ये और उन्होंके बाद म० पदपर आरुड़
हुए थे। यह बड़े तपस्वी और जैन सिद्धान्तके मर्मन्न विद्वान् थे। इनका शरीर तपम्मरणसे अत्यंत
श्वीण हो गया था, इनके ल्युम्नाता और श्विष्य म० यशःकीर्ति थे। भट्टारक गुणकीर्तिने कोई साहित्यक
रचना की अयवा नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख देखनेमें नहीं आया। परन्तु हतना जरूर मालूम होता है कि
इनकी प्रेरणा एवं उपदेशसे और इश्वराजके आर्थिक सहयोगसे, जो ग्वालियरके राजा वीरमदेवके विश्वसनीय मंत्री थे, और जो जिनेन्द्रदेवकी पूजामें रत थे, जिसने एक उन्नत एवं विश्वास चन्द्रप्रभु
भगवानका चैत्यास्य भी बनवाया था, जो स्वर्गकोककी स्पर्धा करता था, इन्ही दुशराजने
पं० पद्मनाम नामके एक कायस्थ विद्वान् द्वारा संस्कृत भाषामें 'यशोषरचरित' अथवा दयासुन्दर
नामका एक महाकान्य भी बनवाया था, जैसा कि इस प्रन्थकी प्रशस्तिके निम्न पद्मोसे
प्रकट है—

शाता श्री कुग्रराज एव सकतस्मापात्त पूरामणिः । श्री मशोमश्वीरमस्य विदितो विश्वासपात्रं महान् । मंत्री मंत्रविवक्षणः स्वमयः सीणारिपक्षः स्वात् । सोएयामीक्षण रक्षण सममतिजैं नेन्द्रपूजारतः ॥ स्वर्गस्पर्के समृज्ञिकोऽतिविमक्षण्यैत्यात्त्यः कारितो । कोकानां इत्यक्षमो वृद्यनेश्वन्द्रमञ्जन क्योः ।

#### यशी-मानिनम्दन-अन्य

येनैतत्समकातमेत्र रुचिरं मध्यं च काम्यं तथा। साधु मीकुशराजकेन सुधिया कीर्तिकारस्थापकम्॥

x x x

उपदेशेन प्रन्थोऽयं गुसकीर्ति सद्दानुनेः। कायस्थ पद्मनामेन रीचतः पुवस्त्रतः॥

यतः वीरमदेवका समय वि० सं० १४६२ (ई० सन् १४०५) है: क्योंकि उस समय मल्लू-इकवालखाने ग्वालियर पर चढ़ाई को थी परन्तु उसे निराश होकर दिल्ली लौटना पड़ा था । अतः यही समय भट्टारक गुणकीर्तिका है, वे विकिसकी १५ वीं शतीके अन्तिम चरण तक जीवित रहे हैं।

अ० यराःकीर्ति—यह भट्टारक गुणकीर्तिके शिष्य और खप्तुआता थे, और उनके बाद पद्टधर हुए थे। यह अपने समयके अच्छे विद्वान् थे। इन्होंने संवत् १४६६ में विद्युप्तश्रीधरका संस्कृत मिवव्यदत्त चिरत और अपभ्रंश भाषाका सुकमालचरित ये दोनों प्रन्थ अपने ज्ञाना वरणी कर्मके क्षयार्थ किस्तवाये थे। महाकि रह्धूने अपने 'सम्मद्द्रिन चरिउ' की प्रशस्तिमें यशःकीर्तिका निम्न शब्दोंमें उल्लेख किया है—

"तह पुणु सु-तव-ताव-तिव वंगो, मध्य कमछ संबोह पर्यगो। जिञ्चोदमासिय पवयण वंगो, बंदिविसिरि जसिकति असंगो। तासु पसाप कःबु प्रयासिम, भासि विहित किमलु जिएणासिम।" "मध्य-कमल-सर-बोह-पर्यगो, बंदिवि सिरि जसिकति असंगो।

सम्मतगुणनिधानकी आदि प्रश्वस्तिमें निम्नरूपसे स्मरण किया है। म॰ यशःकीर्तिने स्वयं अपना 'पाण्डव पुराण' वि॰ सं॰ १४९७ में अप्रवाखवंशी साहू बील्हाके पुत्र हेमराजकी प्रेरणासे बनाया था, यह पहले हिसारके निवासी थे और बादको देहलीमें रहने लगे थे, और देहली के बादशाह मुवारकशाहके मंत्री थे, वहां इन्होंने एक चैत्याख्य भी बनवाया था।

१. हिन्दी टाड-राजस्थान श्रीझाजी द्वारा सम्यादित ए० १५१।

इ, "सम्बद् १४८६ वर्षे कदवणिवदि १३ सीमदिने गीपाचछदुगे राजा द गर्रासंहदेव विजवराज्य प्रवर्तमाने श्री काश्रासंधे माध्रुरान्त्रवे पुष्परगणे आचार्षे श्री भावसेनहेवास्तरपट्टे श्री सहस्रकीर्तिदेवास्तरपट्टे श्रीगुणकीर्ति देवास्तरिहाध्येन श्रीवशःकीर्तिदेवेन निजवानावरणी कर्मेक्षयार्थं इदं श्रुक्तमाकचरित किसापित, कावस्थ्यायन पुत्र यहकेसनीव ।"

<sup>&#</sup>x27;'सम्बद् १४८६ वर्षे आषाणवदि ९ गुरुदिने गोपाचकदुर्गे राजा श्र्'गरसी (सिं) इ राज्य प्रवर्तमाने भी काशरांधे प्राशुरान्त्रये पुष्करगणे आचार्य श्री सहस्र (स्र) कीर्तिदेशस्तरपदि आचार्य ग्रुण कीर्तिदेश स्तब्स्त्रस्य श्री यशःकीर्तिदेशस्त्रेन जिजवानाथरणी कर्मक्षयार्थं इदं अविष्णवस्त पंचनीक्षण किसापितम् ॥

जीर उसकी प्रतिष्ठा भी करायी थी । इनकी दूसरी कृति 'हरिबंशपुराण' है जिसकी रचना इन्होंने बि॰ सं॰ १५०० में हिसारके साहू दिवद्वाकी प्रेरणांसे की थी । साहू दिवद्वा अग्रवाल कुलमें समुत्यन्त हुए ये और उनका गोत्र 'गोयल' या । वे बके धर्मात्मा और आवकोचित द्वादश अतोंका अनुष्ठान करने वाले थे । इनकी तींसरी कृति 'आदित्यवार कथा' है, जिसे रिवजतकथा भी कहते हैं । और चौथी रचना 'जिनस्प्रिंकथा' है जिसमें शिवसांत्रि कथाके दंग पर जिनस्प्रिके अतका फल बतलाया गया है । इनके सिवाय 'चंदप्पह चरिउ' नामका अपभंश मायाका एक प्रनथ और भी उपलब्ध है जिसके कर्ता कि यद्याःकीर्ति हैं । चंद्रप्रमचरितके कर्ता प्रस्तुत यद्याःकीर्ति हैं इसका ठीक निश्चय नहीं; क्योंकि इस नामके अनेक विद्वान् हो गये हैं ।

म॰ यशःकीर्तिको महाकवि स्वयंम्देवका 'इरिवशंपुराण' जीर्ण शीर्ण दशामें प्राप्त हुआ था और जो संदित भी हो गया था, जिसका उन्होंने व्याख्यिरकी कुमर नगरीके जैन मन्दिरमें व्याख्यान करनेके लिए उद्घार किया था । यह कविवर रह्यूके गुरु थ, इनकी और इनके शिष्यों ही प्रेरणासे कवि रह्यूने अनेक प्रन्योंकी रचना की है। इनका समय विक्रियकी १५ वीं शतीका अन्तिम चरण है, सं०१४८१से १५०० तक तो इनके अस्तित्वका पता चखता ही है किन्तु उसके बाद और कितने समय तक वे जीवित रहे यह निश्चित बतलाना कठिन है ।

भ० मछपकीर्ति—यह भहारक यद्याःकीर्तिके बाद पहपर प्रतिष्ठित हुए ये। इनके शिष्य गुणभव्र भद्वारक ये जिन्होंने इनकी कृपासे अनेक कृपाग्रंथ रचे हैं। कवि रहधूने 'सम्मइजिनचरिउ' की प्रशस्तिमें भद्वारक मलयकीर्तिका निम्न शन्दोंमें उस्खेख किया है !— 'उत्तम-सम-चासेण अमंदउ, मखयकिति रिसिवक चिक्णदेउ।' मखयकीर्तिने किन श्रंथोंकी रचना की यह शत नहीं हो सका।

भ० गुणाभद्र—पद्मिप गुणभद्रनामके अनेक विद्वान् हुए हैं जिनमें उत्तरपुराणादिकके कर्ता गुणभद्र तो प्रसिद्ध ही हैं। शेष दूसरे गुणभद्र नामके अन्य विद्वानोंका यहां परिचय न देकर मलयकीर्तिके शिष्य गुणभद्रका ही परिचय दे रहा हूं। भ० गुणभद्र माधुरसंधी भ० मलयकीर्तिके शिष्य ये और अपने गुरुके बाद गोपाचलके पट्टपर प्रतिष्ठित हुए ये। इनकी रची हुई निम्म १५ कथाएं है जो देहली पंचायत मन्दिरके गुटका नं० १३-१४ में दी हुई हैं, जो संवत् १६०२ में आयणसुदी एकादशी सोमवारके दिन रोहतक नगरमें पातिशाह जलाखदीनके राज्यकालमें लिखा गया है । उन कथाओं के नाम इस प्रकार हैं —

९, "तहो णंदणु गंदणु हेमरा...स इत्वादि" पाण्डम पुराण प्रश्नस्ति ।

२. ''विवक्तम-रायहो वक्तम काळक' ..... इत्वादि'' इरिजंशपुराण प्रशस्ति ।

३, तं जसकित्ति मुणिहिं बद्धरिय ..... इस्थादि '' स्वयंभू हरिव'श पुराण प्रशस्ति ।

४ जैन सिद्धान्त भास्कर भाग **११ कि**रण ० में भ० बश:कोर्ति नामका केल।

५ अम सक्तरेसिम् श्री नृष विक्रमादित्यराज्यात संबद १६०२ वर्षे श्रावण सुदि १९ सोधवासरै रोहितास-श्रमस्थाने पातिसाह जनानदी ( बलासुदीन ) राज्य प्रवर्तमाने ॥ छ ॥

#### वर्षी-कश्चित्रन्तन-ग्रन्थ

१ अणंतवयकहा २ सवण बारिविव्हाणकहा ३ पक्कवहकहा ४ णह्मंचमीकहा ५ चंदायणवय कहा ३ चंदण छट्टी कहा ७ णरयउतारीवृद्धारस कहा ८ णिर्ह्स्समी कहा ६ अउउस्तमी कहा १० पुष्मंजितस्य कहा ११ रयणस्यविद्दाण कहा १२ दहलक्क्षणवय-कहा १३ लिद्ध्यविद्दाण कहा २४ सोल्ह्स्कारणवयविद्दि १५ सुगंघदरामी कहा । इनमेंसे सं० १, १० और १२ की तीनों कथाएं ग्वालियरके जैसवाल वंशी सीपरी सक्त्मणसिंहके पुत्र पंत्रित भीयसेनके अनुरोधसे रची गयी हैं और सं० २ तथा १३ की कथाएं ग्वालियरवासी संवपति साहु उद्धरणके जिनमंदिरमें निवास करते हुए साहु सारंगवेषके गुत्र देवदावकी प्रेरणाको पाकर बनायी गयी हैं। तथा सं० ७ की कथा गोपाचलवासी साहु वीधाके पुत्र सहजपालके खनुरोधके लिखी गयी है। शेष नौ कथाओंके सम्बन्धमें कथा निर्माणके निमित्त आवकोंका कोई परिचय नहीं दिया है।

महारक गुणमहका समय भी विकासकी १५ वीं शतीका अन्तिम सरण और १६ वीं शतीका प्रारंभिक है; क्योंकि संवत् १५०६ की लिखी हुई धनपाल पंचमी कथाकी लेखक-पुष्पिकासे माल्म होता है कि उस समय ग्वालियरके पष्टपर भ० हेमकीर्ति विराजमान वे। । और संवत् १५२१ में राजा कीर्तिसिंहके राज्यमें गुणभद्र मौजूद थे, जब शानार्णवकी प्रति लिखी गयी थी । इन्होंने अपनी कथाओं से रचनाकाल नहीं दिया है। इसीसे निश्चित समय माल्म करने में बड़ी काठनाई हो जाती है।

इन विद्वान् भट्टारकोंके अतिरिक्त खेमकीर्ति, हेमकीर्ति, कुमारसेन, कमलकीर्ति और ग्रुभचन्द्र आदिके नाम भी पाये जाते हैं। इनमेंसे खेमकीर्ति, हेमकीर्ति और कुमारसेन ये तीनों हिसारकी गहीके म० जान पड़ते हैं; क्यों कि कवि रह्यूके पार्श्वपुराणकी सं० १५४९ की लेखक-पुष्पिकाम जो हिसारके चैत्यालयमें लिखी गयी है उक्त तीनों भट्टारकोंके अतिरिक्त मष्टारक नेमिचन्द्रका नाम भी दिया हुआ है जो कुमारसेनके पहुपर प्रतिष्ठित हुए ये, उस समय वहां शाह शिकन्दरका राज्य थां

## इंड ग्रन्थ प्रशस्तियोंके ऐतिहासिक उन्लेख-

महाकवि रहधूकी समस्त रचनाओं में यह विश्वेषता पायी जाती है कि उनकी आञ्चन्त प्रशस्तियों में तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं का समुलेख भी आंकित है, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे बढ़े ही महत्त्वका है और वह अनुसंचान-प्रिय विद्वानों के किए बहुत ही उपयोगी है। उन उल्लेखोपरसे ग्वालियर, जोइणिपुर (दिल्ली) हिसार तथा आसपासके अन्य प्रदेशों के निवासी जैनियों की प्रश्नित, आचार-विचार और धार्मिक मर्थादाका अच्छा चित्रण किया जासकता है, खास कर

१ धनपाल पंचमीकथाकी केखक प्रशस्ति, कार्यान्यति ।

९ शानार्णनकी केलक-पुष्पका, जैन सिद्धान्त भवन, आराकी प्रति ।

इ पादवेपुराणकी केलक-पुल्पिका, जैन सिब्धान्त सवन आराकी प्रति।

विक्रमकी १ थे वी स्वीके उत्तरप्रान्त वादी जैनियोंके तात्कालिक जीवन पर अच्छा प्रकाश डाला जा सकता है। उनमेंसे बतौर उदाहरणके वहां कुछ घटनाओंका उल्लेख किया जाता है।

- (१) इतिवंशपुराणकी आच प्रशस्तिमें उत्किलित महारक कमस्कीर्तिके पहका 'कनकाद्रि'
  'सुवर्णनिरि' या वर्तमान सोनागिरमें प्रस्थापित होना और उत्पर महारक ग्रुभचन्त्रके पदाकत् होनेका
  ऐतिहासिक उल्लेख वहे महस्वका है। उत्तरे यह स्पन्ध माल्म होता है कि ग्वास्थिय महारकीय गरीका
  एक पह सोनागिर में मी स्वापित हुवा था, जैसा कि हरिवंशपुराणकी प्रशस्तिकी निम्न पंक्तियों से
  प्रकट है— "कमस्विकित उत्तम्बास बार्ड, अव्विहि अव-कावोणिहि तार्ड।
  उत्तर पह कमयहि परिद्वित, सिरि सहस्वन्य स-तव उवकंटित।"
- (२) कविके 'सम्मह्जिनचरिउ' की प्रशास्तिमें जैनियोंके आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रमास्त्रानकी एक विश्वास मूर्तिके निर्माण करानेका उल्लेख निम्न प्रकारते दिया हुआ है और उसमें बतलाया है कि अग्रयाल कुलावतंश संवार-शरीर मोगोंसे उदावीन, धर्मध्यानसे संतृप्त, शक्कोंके अर्थ रूपी राज समूहते भूषित, तथा एकादश प्रतिमाओंके संपालक, लेल्हा नामके ब्रह्मचारी उस आवक्रने मुनि यद्य:-कीर्तिकी वन्द्रना की, और कहा कि आपके प्रसादसे मैंने संसार दु:लका अन्त करनेवाले चन्द्रप्रम मग्रवान की एक विश्वाल मूर्तिका निर्माण ग्वालियरमें करावा है, इस आश्वको व्यक्त करनेवाली मूल पंक्तियां इस प्रकार हैं—

''ता तिमा कणि वंभवय-भार भारेण सिरि अवकालंक वंसिम सारेण । संसार-तणु-भोय-णिवियण विश्लेण वर धम्म शाणामप्रेण तिश्लेण । केल्हाहिहागोण णीमऊण गुरुतेण जसकित्ति विणयशु मंडिय गुणोहेण । मो मयण वाविणा उल्ह्बाच णणवाण संसार-जसरासि-उत्तार-वर जाण । तुम्हहं पसाप्ण भव-तुह-क्रयंतस्स, सिर्मण्ड जिगोदस्स परिमा विसुद्धस्स । काराविया महीज गोवायके तुगं, उड्डबावि णामेण तिरथमिम सुद्द संग ।'

पुण्याभवकथाकोशकी अन्तिम प्रशस्तिमें बतलाया है कि जोहणिपुर (योगिनीपुर-दिल्ली) के निवासी साहू तोसड के प्रथम पुत्र नेमिदासेन, जिसे चन्द्रवाबके प्रतापकद्र नामके राजाने सन्मानित किया था बहुत प्रकारकी भातु, स्फटिक और विद्रुममयी (मूंगाकी) अगणित प्रतिमाए बनवायी थीं, और उनकी प्रतिष्ठा भी करायी थी, तथा चन्द्रप्रम मगवानका उसुंग शिखरोंवाला एक चैत्यालय भी बनवाया था।

(४) सम्मत्तगुणनिधान नामके प्रत्यकी प्रथमसंधिके १७ वें कड़ वकसे स्पष्ट है कि साहू स्रोमसिंहके पुत्र कमलसिंहने भगवान आदिनाथकी एक विशाल मूर्तिका निर्माण कराया था. जो ग्यारह हाथ ऊंची थी, और दुर्गंतिकी विनाशक, और प्रिथ्यात्व रूपी गिरीन्द्रकेलिए वज्रसमान, भन्मों

#### थवा-प्राधिनम्बन-प्रन्थ

के लिए ग्रुमगति प्रदानकरनेवाली और दुख-रोम ग्रोककी नाशक थी। ऐसी महत्वपूर्ण मूर्तिकी प्रतिष्ठा करके महान् पुण्यका संचय किया या और चतुर्विच संचकी विनय भी की थी।

- (५) 'सम्मइजिनचरिउ' में फीरोज शाइके द्वारा हिसार नगरके वसाये जाने और उसका परिचय कराते हुए वहां सिद्धसेन और उनके शिष्य कनककीर्तिका नामोल्डेस किया है। इन सबकी पुष्टि 'पुष्णासव, सम्मतगुणनिधान' तथा जसहरचरिउ की' प्रशक्षिस्तमोंसे होती है।
- (६) दिवारनगरके बावी सहवपासके पुत्र सहदेव द्वारा बिन विश्वकी प्रतिष्ठा कराने श्रीर उस समय श्राभिसपित बहुत दान देनेका उल्लेख भी 'सम्महिबनचरिउ' की श्राम्तिम प्रशस्तिमें दिया हुन्या है। साथ ही, सहवपालके दितीयादि पुत्रों द्वारा गिरनारकी वात्राके सिए चहुविंघ संग चलाने तथा उसका कुल श्रायिक भार बहन करनेका भी समुल्लेख पाया बाता है बैसा कि उसके 'ताहं पदमु पर किलि स्वयाहर...हस्वादि' श्राट पद्योंसे प्रकट है।
- (७) यशोषरचरितकी प्रशस्तिसे भी प्रकट है कि साह्य वा लाहडपुरके निवासी साहू कमस-सिंहने गिरनारकी बाबा सर्वथ अपने समस्त परिवर्गोंके साथ की बी और यशोधर चरित नामके प्रन्थका निर्माण भी करावा था?।

उपरोक्त सभी समुल्केल ऐतिहासिक घटनाक्रोसे क्रोप्र-मोत हैं। इनका प्यानपूर्वक समीक्षरा करनेसे इनकी महत्ताका सहय ही बोध हो जाता है। इतः ये क्रान्वेषक विद्वानोंके लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे।

## कविवर रहधूका समय-

कि रह्यू विक्रमकी १५ वीं शतीके विद्वान ये, इनकी 'सम्मत्तगुर्णानिकान' और 'सुकी-शक्तचरित' नामकी दो कृतियोंको खोडकर शेष कृतियोंमें रचना काल नहीं दिया है, जिससे निश्चित रूपमें यह बतलाना तो कठिन है कि उन सब कृतियोंका निर्माणकाल कबसे कबतक रहा है; परन्तु कि ब्वालियरके तोमरवंशी नरेश डूंगरिंग्ह और उनके पुत्र कीर्तिसिंहके समकालीन हैं और उन्हींके राज्यमें उनका निर्वाण हुआ है, जैसा कि पहले शिला गया है। क्योंकि इनका राज्य समय वि० सं० १४-८१ से १५३६ तक रहा है। अतः इमका मध्यवर्तीकाल ही मस्तुत कविकी रचनाओंका समय कहा जा सकता है। इतना ही नहीं किन्तु अधिकांश कृतियां संवत् १५०० से पूर्व ही रची गयी हैं। अतः १५ वीं शतीका उत्तरार्थ और १६ वीं शतीका प्रारम्भिक भाग रह्यूका काल जानना चाहिये।

कविवरने 'सम्यक्तगुरा निवान' नामक प्रंथकी रचना वि॰ सं॰ १४९२के भाद्रपद शुक्ला

१ क्षे गिरीणवरङ्ग वक्त पविक्रड, पविदिव णिय परिवण संजुक्तड ।—वशोधरवरित प्रशस्ति ।

पूर्विमा मंगलबारके दिन पूर्ण की है। इस मंथको किवने तीन महीनेमें बनाकर समाप्त किया था, जैसाकि उक्त ग्रंथके निम्न प्रशस्ति बाक्यसे प्रकट है—

> चउदृहसय वाण्ड उत्तरासि, विरेसर गय विक्कमराय काति। ववसेयसु जि जण [यण] समिक्क, महवमासिम स-सेय पिका। पुराणमिदिणि कुजवारे समोर्द, सुह्यारे सुहणामें जणोर्द। तिहुमासयरंति पुराणहुउ। 'सम्मरा-सुणाहि-णिहाणु धूउ।

सुकौशलचरितकी रचना वि॰ सं॰ १४९६ माधनदी १० वीं के दिन अनुराधा नक्षप्रमें हुई है जैसाकि निम्नवास्त्रसे स्पष्ट है—

> · सिरिविषकम समयंतराहि, वरंतर रंतु सम विसमकाहि। बीदर सय संवच्छरर बर्ग, छर्ग्जवबर्जाह पुणु अस्य पुरुष । माह दुजि किरह दहमीदिजस्मि, अगुराहुरिक्स पर्यास्य सदासम ।

समत्तगुणिनवान प्रंपकी प्रशस्तिमें वन्य प्रन्याकी रचनाका कोई उल्लेख नहीं हैं। किन्तु स्कीग्रहावितिकी प्रशास्तिमें निम्न प्रंथोंके रचे जानेका स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध होता है। पार्वनाथ-विति, हर्तिशपुराण कीर बस्तभद्रचरित (पश्युराण) से यह स्पष्ट मासूम होता है।क वि० १४९६ से पूर्व हनकी कार हनमं उल्लिखत प्रन्योंको रचना हो चुकी थी। बसहह्चरिउमें विके हर्तिशपुराण (नीमंबिनचरित ) का समुल्लेख मिस्नता है। बिससे बसहह्चरिउसे पूर्व हरिवंशपुराणकी रचना होनेका अनुमान होता है। हरिवंशपुराणमें त्रिवंशिशसाकायुक्यचरित (महापुराण), मेध्द्रसर चरित, यशोधरचरित, वृत्तसर, जीवंबरचरित हन झुद प्रंथोंके रचे वानेका उल्लेख किया है जिससे यह स्पष्ट बाना बाता कि हन झुद प्रंथोंकी रचना भी वि० सं० १४६६ से पूर्व हो चुकी थी।

यम्मइजिनचरित प्रशस्तिमे, मेपेश्वरचरित, त्रिषष्ठिमहापुराय, विद्यचकविषि, वसहहचरित, व्रुदर्शनशील कथा और धन्यकुमारचरित नामके प्रथोंका उल्लेख पाया जाता है। वतः सम्मइ-जिनचरित्रका रचनाकाल दिया हुआ नहीं है अतः वह कहना कठिन है कि इनकी रचना कब हुई थी, पर इनता तो निश्चित है कि वे सब प्रथ सम्मइजिनचरित्रसे पूर्व रचे गये हैं।

इन प्रयोके खिवाय, करकष्डुचरित -खिद्धान्तार्कवार. उपदेशरानमाला, आत्मसंबोधकाव्य, पुण्याश्रव क्या, और सम्यन्त्यकीसुदी ये खुद्द शंच कव रचे गये हैं १ करकंडुचरित और त्रिषष्टि महा-पुराण ये दोनों ग्रंथ अब तक देखनेमें नहीं आवे हैं। इन मन्योंके आतिरिक्त और भी ग्रंथ उक्त किवारके रचे हुए होंगे; परन्तु उनका पता अब भी किवी शोधककी प्रतीदामें हैं।

१ खरतरगच्छके दरिसागरस्रिका शासभंबार।

# पाइय साहित्यका सिंहावलोकन

भी प्रा॰ दीरासाल आर॰ कामदिया, एम॰ ए०

भारत जानेक भाषाओं की जन्मभूमि है। युविचाके लिए उन्हें १ पाइव (आहत) २ व्यक्तत तया १ द्रविद इन तीन वर्गों में रख वकते हैं। ऋग्वेदके निर्माशके कमय भी भाषा वोली जाती यी वह पाइव (प्राफ्त) भाषाका प्राचीलतम रूप मेंचा। इस भाषाकी कीई कृति उपलब्ध नहीं है। जैनों की ब्रद्धमागची ( क्रार्थमागची ) तथा बौदों की पाली पाइवके द्रितीय पुगके रूप हैं। आज भी इन दीनों भाषाओं का पुष्कल साहित्य उपलब्ध है। विवय निरवधि है बतः यहां पाली साहित्यकी चर्चा नहीं करें गे।

बेन बागम प्रत्य कार्यमागवी साहित्यके प्राचीनतम प्रत्य माने वाते हैं। स्वेताम्बर मान्यतानु-सार इनमेंते कुसकी रचना भगवान् महाबीरके समय (५९९-५२७ ई० पू०) में हुई वी । इन्द्र, ह नाट्य, संगीत शास्त्र तथा दो आपारमक नाटकोंने मरहट्ठी (महाराष्ट्री) सोरसेनी (शीरसैनी) मागती (माशवी) करहह (क्यक्र श कवना क्यम्प्ष्ट) पेसाई (वैशाची), बादि बनेक प्राकृत भाषाक्री तथा केलिनीके नाम भिसते हैं।

वयाकरण —पालीका व्याकरणभी पाली भाषामें ही उपलब्ध है इसके अंतिरिक अन्य प्राकृतोंकी यह स्थित नहीं है। उनकी कुछ विशेषताओं तथा लंखन व्याकरणकी कुछ वातोंका दिग्दर्शन ही इनके व्याकरण हैं। उदाहरणके लिए आयारका (दि॰, ४, १ ६० ३३५) तीन वचन-लिंग-काल-पुरुष विजय, ठ।छका (अहम) आठ कारक निरूपण आदि। यह क्योंका त्यों अगुस्रोगहार (द० १२८) में प्राया बाता है। इस आगमके पू॰ १०५ व पर (१) एकाव्यर तथा (२) अनेकाव्यर शन्दोंका उक्तेल मिलता है। पु॰ १११-२ व पर लिंग विवेचन है। त्या १२४, १२५, १३० में अमशः चार, पांच और दश प्रकारकी संबाधोंका उक्तेल है। सात समानों (स॰ १३०) का भी वर्णन है। "कप्प निजन्यी..." (प॰ १३०) पांच प्रकारके पदोंका अल्लेल करता है तथा अगले पद्यों चार प्रदार्थीका निर्देश है। "आवस्त्य" 'की विसेनावास्त्य आस्य' मराठी श्रीकार्म पाइव भाषाकी विशेषताझोंका वर्णन हैं ।"

१ जैन भागमसाहित्यका विश्विस ।

२ ''भारतीय तथा इरानी अध्ययन' नामक अन्धमें श्री कटारैका प्राकृत भाषाओंके नाम' शीर्षक निवस्थ ।

३ ''पादव साहित्यके व्याकरण-वैश्विष्टय'' सार्वजनिक सं० ४३ (अवस्ट्र१९४१)

कोशकार—शंभन मुनिके भाई, तिसक्रमखरीके कर्ता वर्मपासने अपनी कनिष्टा वहिन सुन्दरिके सिए सम्बद्ध १०२९ में "पाइय-छन्छि-नाममासा" बनावी थी । कलिकास सर्वश्च हेमचन्द्रस् रि ( सं० ११९५ १२६७ ) दूचरे पाइय कीशकार थे । इनकी रवनावसीमें देशी (देश्य) शब्दोंका मक्त्रपण्य है । इनसे ही शास होता है कि खुद विद्वानोंने इस दिशामें कार्य किया था जिनमें अभिमानसिंह भी एक ये इनकी वृत्तिपर उदाताचसने टीका सिखी थी, किन्तु ने सब मन्य अब सक अमान्य ही हैं । गोपासने पदा देशीकोश बनाकर संस्कृतमें शब्दार्थ दिया था । हेमचन्द्रके समान देशी शब्दोंका पाइयमें हो अर्थ देने वाले देवराज और गोपासमें मेद है । 'तरंगाविलके' वशस्त्री सेखक पादिवपस् रिने भी देशी कोश सिखा था । शिताङ्ग तथा राहुलके विषयमें भी ऐसी ही किम्बदन्ती है ।

सन्द शास्त्र—भी पिङ्गलका 'पाइय-पिंगल' नौदियइयका गाहालक्षन, प्रशास नामक लेखक का कविदप्परा, स्वयम्भूचन्द्र विरदांकका काइसहह और रत्नशेखरका सन्दोकीस, श्रादि सुद्रित पाइय-सन्द ग्रम्थ है।

आसंकार-धानुभोगहारमें प्राप्त नवरलोंके वर्णनपर से भानुमान किया वाता है कि पाइय-भारतंकार प्रन्य भावश्य रचे गये हों गे। यदि भानुमान निराधार तिस्त हो ती भी सं०११६१ से पहिले सिखा गया भारतंकारदण्या तो प्राप्य प्रन्थ है ही।

नाटक-कप्पूरमंत्ररी समान सहकों के श्रतिरिक्त भी अत्येक संकृत नाटक प्राकृतों से परिपूर्ण है। बस्तुत: इन्हें संस्कृत नाटक कहना सत्व नहीं है क्योंकि इन सबमें दो से श्रीधक भाषाश्चोका स्वयंग हुआ है प्राकृतोंकी विविधताके लिए मृष्ड्यकटिकका स्थान अनुपम है।

काल्य-प्रवरसेनका सेतुबन्ध तथा बाक्यतिराजका गीडवही सुप्रविद्ध पाइय महाकाक्य हैं । वाक्यतिराजका 'महामोहविजय', सर्वसेनका इरिविजय अन्न तक अप्राप्य हैं। गोविन्दाभिषोयके वारह सर्गों में प्रथम आठके रचयिता बिल्वमंगल हैं और शेष सर्ग उनके शिष्य दुर्गाप्रवाद ने लिखे थे। ये दोनों केरलदेश वासी थे। श्रीकण्ठका बमक-काब्ब, रामपाखिवादके 'उसानिरूद तथा कंसवहों' आदि अन्य काब्य प्रन्य हैं।

स्तोत्र-मराठी पाइयमें स्रनेकवैनस्तोत्र हैं; यथा नन्दिषेणका ऋषियसन्ति काया, जिनम्भका पासनाह सहयाया, भद्रबाहका उनसम्महरयोत्त तथा तिस्वपहरायोत्त, श्रादि सुप्रसिद्ध हैं।

कवितावित-प्राचीन युगमें कवितावित्वयोंका महत्त्वका स्थान रहा है। 'हालकी गाह।सतसई' ५३ ४१७

#### वया-स्रिमनस्त-त्रव्य

प्राकृत साहित्य ही नहीं समग्र संस्कृत साहित्यमें प्राचीनतम प्रम्थ है। वयवल्सभके 'बब्धासमा' पर रत्नदेव-गीसने १३९३ में टीका सिखी थी। भातुचन्द्रके शिष्य सिद्धिचन्द्रगास्य ने 'सुभासियसंदीहकी' रचना की थी। भयभावना भादि पाइय प्रम्थ स्विद्धोंसे परिपूर्व हैं। कुमारपासचरिया भी नीति वाक्योंसे परि-प्साथित है।

गिरात शास्त्र—आर्थभट्टके गिरात पदकी टीकामें भास्करने पाइय पद्य उद्भृत किये हैं, जिस परसे पाइय गिरात प्रन्थोंका अनुमान किया जा सकता है। स्यगह निक्जितिकी सीलांककृत टीकामें तीन गुरु-गाथाएं भी वही अनुमान कराती है। इनके अतिरिक्त स्रियण्याति, इइसियकरण्डग, तिक्लोयपण्याति, आदि प्रन्थ गिरात शास्त्रके उल्लेखोंसे परिपूर्ण हैं।

विविध प्रम्थ —जिनवभस्रिका गागातित्यकहा, दुर्गदवेका रिडसमुख्य, सम्मरसुद्धि, सिद्धपा-हुन, मयगमाउट, विवीतियागाग, बरसुवार, भादि विविध ग्रन्थ है।

यह अति संख्रित तथा एक सम्प्रदायके साहित्यको ही प्रधानतथा दृष्टिमें रखकर लिखा गया निवन्य यह विद्व करनेके लिए पर्याप्त हैं कि संस्कृतकी भांति प्रत्येक विश्वविद्यालयको प्राष्ट्रत पाठनकी पूर्व व्यवस्था करनी चाहिये। इससे हमारी दृष्टि उदार होगी। श्रीर भाषाके आधार पर निर्मित दलबन्दी भी स्ततः शिविल्ल हो जायगी।



# प्रश्नोत्तररत्नमालाका कर्ता ?

## श्री पं० साखचन्द्र भगवान् गान्धी

प्रश्नीतर रत्नमालाके कर्तृश्वके सम्बन्धमें कितने ही समयते मत-मेद चला धाता है। एक २९ आर्याकी लघुकाय कृतिके भिन्न भिन्न दिगम्बर, स्वेताम्बर, बैन, बासरा, बैद, धनक कर्ता होना विचित्र है। तथापि भिन्न भिन्न स्थानोंमें प्राप्त विविध नाम-निर्देश सत्य गवेषशा करनेके लिए आहान करते हैं।

# सितपट गुरु विमल नामयुक्त मूलकी प्राचीन प्रतियां—

सन् ८९० की आवृतिमें और पिक्का कन् १९२६ का चौथा आवृत्तियों इस कृतिके जपर नीचे प्राचीन प्रति (संविध साधु बौद्धान्तिषवयत्री की) के आधारसे 'श्रीवमल प्रणीता (विरिचता) प्रवनीत्तरस्नमाला' खुपा हुआ है ! और इसकी अन्तिम २९ वीं आयों संचियताने अपना नाम विमल, और अपने विशेषणमें 'सितपटगुरु (संवताम्बराचार्य) स्पष्ट स्चित किया है—

"रचिता सितुष्टगुरुणा विमक्षा विमलेन रत्नमालेव। प्रकृतोत्तरमालेयं कृष्टणता कं न भूषयति ?॥ २६॥'

लेकिन सम्बुक्तने वहां टिप्पकीमें व्याविक स्थानमें दो पत्रवाली (स्रतके शेष्टि भगवान्दास प्रेषित ) पीथीका पाठान्तर केंद्रिस्त्रलोक भी दिया है—

> "विवेकात् त्यक्तराज्येन राक्षेयं रत्नमाण्चिका। रिवताऽमोधवर्षेण सुविधां सदसंकृतिः॥"

यह पीथी कितनी प्राचीन हैं ?, अथवा यह श्लोक-लेखन कितना प्राचीन हैं ? मासूम नहीं। विवेक्से राज्यका त्याग करनेपर भी नामका मोह त्याग न करनेवाला अपनेको 'राजा' शब्द द्वारा परिचित करे पूर्व नामका त्याग न करे ? एक अधुकृतिके कर्तांक्पमें अपनेको प्रकट करे; यह विचित्र लगता है। अमोधवर्ष नामक अनेक राजा हो गये हैं तथापि कई दिगंबर विदानोंका मत है कि दि॰ आचार्य जिनसेन वर्णी-श्रभिनन्दन-प्रन्थ

सादिका जो भक्त था, वह इसका कवि होना चाहिए, जो विक्रमकी नवमी शतीके सन्तर्में, स्रीर दशमी शतीके मारम्भमें विद्यमान था ।

सुप्रसिद्ध एं॰ नाथ्राम प्रेमीबीने 'बैनसाहित्य श्रीर इतिहास (पृ॰ ५१९) में समीघपर्षका परिचय कराते हुए उसे इस प्रम्नोत्तर रत्नमास्ताका कर्ता बतसाया है सौर सचित किया है कि "प्रश्नोत्तररत्नमासाका तिन्वतीभाषामें एक अनुवाद हुआ था, वो मिसता है, सौर उसके अनुसार वह अमोधवर्षको बनायी हुई है। ऐसी दशामें उसे शहराचार्यकी, शुक्रवतीन्द्रकी या विमसस्रिकी रचना बतसाना जबर्रस्ती है।"

तं ५ ६ विष्ययोगें उन्होंने लिखा है—'श्वेताम्बर साहित्यमें ऐसे किसी विमलस् रिका उल्लेख नहीं मिलता, जिसने प्रश्नोत्तररत्नमाला बनायी हो । विमलस् रिन अपने नामका उल्लेख करने वाला जो अन्तिम पदा बोहा है, वह आर्था छुन्दमें है, परन्तु ऐसे लघुअकरण अन्योगें अन्तिम छुन्द आम तीरसे भिन्न होता है, जैसा कि अश्नोत्तररत्नमालामें है और वही ठीक मालूम होता है।"

यह कथन सूच्महिसे विचार करने पर आपृष्टवा मालूम होता है। यह नहीं बताया कि— दिगम्बर साहित्यमें अन्यत्र कहां कहां उल्लेख मिलता है कि—अमोधवर्षने यह प्रश्नोत्तरस्तमाला बनायी थी। तिन्यती भाषाका लेखन अस्पष्ट और सन्दिग्ध है, ऐसे लेखन पर इस कृतिको अमोधवर्षकी बतलाना उचित नहीं है। श्वेताम्बर साहित्यमें विमलसूरिकी रचना स्चित करती हुई इस प्रश्नोत्तर-रत्नमालाकी ही खुद हो वर्ष प्राचीन शताधिक प्रतियां भिन्न-भिन्न स्थानोंमें उपलब्ध हैं। अतः सम्भव तो यह है कि —आर्थामय मूल प्रन्यसे अलग मालूम पहता अमोधवर्ष नामवाला वह अनुष्ट्रप श्लोक, वित-पट्युव विमल निर्देशवाली २९ वी आर्थाके स्थानमें किसीने जोड़ा होगा।

यह कोई महाकाव्य नहीं है, कि सर्गके अन्तिम पर्धोकी तरह इसके अन्तमें भिन्न छुन्दों वाली रचना चाहिये। अकरणोंके अन्तिम पर्धा भिन्न छुन्दमें होनेका कोई नियम नहीं है। अतः ऐसी दलीलोंसे इस इतिको अमोधवर्षकी बतलाना युक्ति-युक्त अतीत नहीं होता। तरस्य दृष्टिसे इस निवन्यका मनन करने पर, इस कृतिका वास्तविक कवि सितपट-गुरू विमल अतीत होगा। यद्यपि राज्य स्थागनेवाले राजाका 'राजा' रूपसे परिचय देनेके समान ही 'सितपरगुक्णा' आदि भी सन्देहोस्पादक है।

राजा अमोधवर्षके नाम-निर्देशकासी प्रस्नोत्तर-राजमालाकी कितनी आचीन प्रतियां कहां कहां कित प्रकार उपलब्ध हुई है ? किसीने प्रकट नहीं किया, श्वेताम्बर बैन-समावके चतुर्विध संघमें इसका पठन-पाठन-प्रचार म्याख्यानादि अधिक कपमें चलता रहा है, ऐसा मासूम होता है। श्वेताम्बर बैन विद्वानों, श्रोर आचार्योंने इसके उपर संज्ञित, विस्तृत, प्रत्येक प्रश्नोत्तरके साथ कथा-साहित वृत्तियां न्याख्या, अव-चृदि, बालावशेध, आधार्य-स्तवक (ठवा), वार्तिक आदि रचे हैं। सैकहो वर्षोंसे गुसरातमें इस कृतिने अच्छी

लोक-मिनता पानी है। पठन-पाठनके लिए उपयुक्त प्रकरशासंग्रह, प्रकीर्योगन्यसंग्रह, प्रकरशापुस्तिका शादिमें इसके प्रति समादर दर्शाया है।

गुवरातकी प्राचीन रावधानी पहुनमें भिक्ष-भिक्ष प्राचीन वैनग्रंथभंडारोंमें इस प्रश्नोत्तरस्नमालाकी ताइपन पर लिखी हुई १५ प्रतियां विद्यमान हैं। गायकवाड प्राच्य प्रन्यमालाके सं॰ ७६ में प्रकाशित 'पत्तनस्य प्राच्य वैनमाण्डागारीय प्रन्यसूची [ताडपन्नीय विविधप्रन्य परिचयात्मक प्रथम भाग ]' में पांचसी वर्षोंसे अधिक प्राचीन अनेक प्रतियोंके उल्लेख हैं। इसके अतिरिक्त संबवी, पहन, डभोई (दर्भावती), बड़ीदा, लिंगडी भंडारोंकी प्रतियों, मध्यप्रान्त तथा बरारकी संस्कृत प्राकृत प्रन्यसूची, बीकानेर, सन्दन, इटलीकी ग्रंथसूची, एशियाटिक सोसाइटी, संभात, आदिकी सूचियोंमें विमलसूरि ही इसके कत्तां रूपसे उद्भुत हैं। वर्मन तथा प्रेज अनुवादकोंने भी इसे विमलसूरि कृत उल्लेख किया है।

विमलस्रि के उल्लेख — यद्यपि पीटर्शन ने 'पउमचरिउ' के कर्ताकी बीद लिखा या किन्द्र भी हरिदासशास्त्रीके निवन्थने उसका प्रतिवाद किया था। 'कियारत समुख्यमें' गुज्यस्त्रस्रिने गुर्वावलीमें मुनि सुन्दरस्रिने तथा धर्मसागरजीने तपागच्छ पट्टाविक अन्तमें विमलस्रिका समरण किया है। नवाङ्गी- इत्तिमें, तथा दर्शनस्रुद्धिमें विमलगियाका उल्लेख है। एकविमलचन्द्रपाठक देवस्रिके बन्धु क्रपमें डा॰ पलीट द्वारा उल्लिखत हैं। प्रा. वेवस्की अर्मन प्रम्थस्त्री, अभिजानराजेन्द्र, गच्छुमतप्रवन्ध, आदि उक्त धार्य क्रपसे विमलस्रुरिका उल्लेख करते हैं। इस प्रकार अनेक विमल गुरुक्षोंकी स्पष्ट संभावना होते हुए भी वि॰ सं० १२२३ में विरिचत इत्तिक आवारपर यही मानना उचित होगा कि हसकी रचना इस तिथिसे पहिले हो जुकी थी।

जैन विद्वान्तनवन भारामें वंकलित कथह लिपिके इस्तलिखित शाक्रोंकी सूचीमें ५२७ वंबयाक प्रन्थ प्रश्नोत्तरस्त्रमाला है। इसमें कर्ता रूपसे अमोधवर्षको ही लिखा है। ऐतिहासिक लेखकों तथा शोधकोंने भी राष्ट्रकूट अमोधवर्षकी कृतियोंमें इसे गिनाया है। तथापि विशेष विवरण एवं अनेक प्रतिबोंके अभावमें उसकी मान्यतापर विश्वास नहीं किया वा सकता है।

प्राकृत क्रपान्तर—इसका किसी अज्ञात नाम विद्वानने प्राकृतमें भाषान्तर किया है जिसमें "पण्डुत्तर रयग्रमालं...इत्यादि" आशिष वचन है। इसपर उत्तमऋषिने गुजराती वार्तिक रचा या, जिसकी प्रति बढ़ीदा जै० ज्ञा॰ म० में (सं॰ १०९२) सुरिक्षित है। जैसकमेरके शास्त्र-भण्डारोंकी स्चीके आघार पर वि० सं० १२२३ में हेमप्रभस्रीन इसपर २१३४ स्ठोक परिमाण वृत्ति रची थी। विवेचन करनेपर वह सम्बत् शुद्ध ही प्रतीत होता है। सं० १४२९ में देवेन्द्रस्रिने एक वृत्ति लिखी थी, जिसकी सं० १४४१, १४८६, १५३६ में की गयी प्रतिस्थियां पहन, पूना तथा वर्तिनमें प्रम भी सुरिक्षत हैं।

#### वर्गी-ग्रमिनन्दन-प्रन्थ

इतके बादकी भी इसकी अनेक प्रतिकिपियां भारतभरमें मिसती हैं। यह प्राचीनतम वृत्ति भी सेखक रूपसे भी विमल गुक्का रमरण करती हैं। गुकराती वालवीच टीका विमलस्रिकों ही कर्यो बताती हैं। भीआनन्द-समुद्रकी संज्ञित वृत्ति भी इसीकी पोषक है। इसपर निर्मित अवचूरि तथा कथामय वृत्तियां भी यही विद्व करती हैं।

दांकराचार्य सिंहत प्रतियां — इहत्स्तीत्ररत्नाकर तथा बृहत्स्तीत्र-रत्नहारमें वेदान्त स्तीत्रींके ताथ मुद्रित प्र॰ रतन॰ माला कः खलु नालंकियते आदिसे प्रारम्भ होकर 'श्री मत्परमहंस...विर्चिता' आदिमें समाप्त होती है। बर्नेल केटलाग वाले संस्करग्रसे "रचिता शंकरगुरुणा विमला विमलोत्तर-रत्नमालेषं" आदिके साथ "श्री मत्परमहंस...आदिमें" समाप्त होती है। शंकर सीरीजमें "...विमलाभ भान्ति सत्समाजेपु (६७)" के उपरान्त 'इति कण्ठगता विमला....'तथा 'श्रीमत्परमसंसादि' के साथ समाप्त होती है। शंकराचार्यके नामके साथ एक अन्य प्रति प्रश्नीतर मिण्डरनमाला नामसे मिलती है।

इतका प्रारम्म-"अपार संसार समुद्रमध्ये सम्मञ्जतो मे शरणं किमस्ति ?

गुरो ? कृपाणो ? कृपया वदैतद् विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनीका । १ ।"
तथा शन्त--"कर्णं गता श्रवणं गता वा श्रभोक्षराच्या माणरत्नमाता ।

तनोतु मोदं विदुषां सुरम्या (प्रयक्षाद् ) रमेश गौरीश कथेव सचः ।३२।"

'भीमच्छाक्कराचार्यं विरचिता प्रश्नोधर रत्नमाला समाता।' रूपसे होता है। इन सबका स्थूल परीख्या ही यह सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त है कि मूलकृतिमें ये बलवद् परिवर्तन किये गये हैं। फलतः निराधार एवं स्थर्य हैं। इस संक्षिप्त सामग्रीके आधारपर विचारक स्वयमेव लेखकका निर्णय कर सकते हैं। बिसमें ग्रन्थका श्रन्तःपरीख्या भी बहुत अधिक साधक होगा।



# जैन कथाओंकी योरूप यात्रा

प्रा० काळीपद मित्र एम० ए०, बी० एळ०, सहित्याचार्थ

द्वानीका अनुवाद—'कथाकोशंका ट्वानीकृत अनुवाद देखनेके पश्चात् 'कुमारपाका-प्रतिबोध' देखने पर यद्यपि ऐता लगा है कि बहुत कुछ अंशोंका अनुवाद शुद्ध है। तथापि ट्वानीके अनुवादकी आधारभूत प्रति किसी प्राकृत प्रतिका संस्कृत भाषान्तर रही हो गी ऐसी कल्पना भी पनमें आती है। तथा वही मूल प्राकृत प्रन्य कुमारपालप्रतिबोधका भी खोत होना चाहिये। इतना हो नहीं हैमचन्द्र-कृत परिशिष्टपर्व भी आशिक रूपसे उसी मूलप्रन्यका भाषान्तर होना चाहिये। अा० उपाध्ये हारा सम्पादित हैरियेग्यकृत नृहत्कथाकोशके प्रकाशित होनेपर यह अनुमान स्पष्ट हो गया है क्योंकि प्रकृत कथाकोश प्राकृत 'आराधना' का संस्कृत रूप प्राप्त है।

हरियेणका आराधना मूलाधार —भी ट्वानीने अपने अनुवादमें उन भागोंका भाषान्तर नहीं किया है जो उन्हें प्राप्त प्रतिमें प्रकृतमें ही थे। तथा वन्प्रति आराधना कथाकीश और कु॰ प्र॰ की सह।यतासे पूर्ण किये जा सकते हैं। इस प्रकारके स्थलोंकी संख्या पर्याप्त है। कहीं कहीं मूलकी आराध्याका उल्लेख करके ट्वानीने यथाप्रति अनुवादकी पूर्ण करनेका प्रयत्न किया है। अनुवाद तथा कुमा॰ प्रतिवोधका पार।यस करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनोंका मूल स्रोत कोई प्रकृत प्रन्य था जो कि हरियेग्रका 'आराधन।' ही हो सकता है। बैसा कि डा॰ उपाध्येक उपग्रीक्षाखित प्रम्थसे भी सिद्ध होता है।

विश्व कथात्रोंका मूलकोत त्राधना—ट्वानीन अपने अनुवादमें वह भी संकेत किया है कि कथाकोश तथा मौक्यकी कथाओं में पर्यात समता है—

(क) एक किसानने अपने भोजनके एक भागको सत्पात्रमें देनेका नियम किया था। तथा यथाशक्ति वह जिनः लयको भी दान देता था। एक दिन वह बहुत भूखा था। पत्नीके भोजन साते ही वह मन्दिर गया और सत्पात्र ( मुनि, आदि ) की प्रतीक्षा करने लगा। किसी देवको उसकी परीक्षा

१ कुरुवन्द्र कथानक पृ० ७९-८, धन्यकथानक, भरत कथानक पृ० १९२-५। (ओरिएण्टल ट्रान्सलेशन फण्ड नर्वा माखा २, १८९५)

र वहीं पृष्ठ २०८ की कुमा॰ प्रति० पृत्र ५९ "अकम्पास्स . . इत्यादि" से तुक्रमा ।

#### पर्या-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

सेनेकी धुन सवार हुई। वह तीन बार मुनिबोंके भेष घारण करके जाता है और सब भोषन छे बाता है।" वह कया ग्रिमरोक्षकी ८१ वीं कवाका स्मरण दिलाती है जिसमें 'बाइर लाष्टिक' अपने भोजनका तीन चौथाई 'सेण्ट पीटर'को देता है जो कि भिक्षुरूपमें तीन बार उसके सामने आये वे।

- (ल) आरामशोभा तथा वांपकी कथा— वंपेरे द्वारा आहत वांपकी विद्युप्रभा रह्या करती है। वांप शरीर छोड़कर देव रूपमें उनके वामने लड़ा हो जाता है तथा वर मांगनेको कहता है।' इवीका रूपान्तर काडनेके 'अण्डर डैस' 'श्रोलिने वाडमैन' में मिलता है जहां लिश्टनैस किसी दुष्ट सङ्केसे सांपको मुक्ति दिलाता है। वांप मन्त्र-कीलित राजकुमारी निकलता है स्त्रीर वह अपने मुक्ति दातासे विवाह कर लेती है।
- (ग) ''भारामशोभाका एक राजकुमारसे विवाह होता है। उसकी विमाता उसे मारकर राजपुत्रसे अपनी लड़की विवाहना चाहती है। फलतः वह विवाक मिष्टान्न उसे मेजती है।" गोजियन वाचके 'जिसीवियनिशे मारचेन'में मस्सरी बहनें 'मारक्जेडाके' पास विवाक रोट मेजती हैं।
- (प) "आरामशोभाके पुत्र होता है। विमाता उसे कुएंमें फेंक देती है और उसके-स्थानपर अपनी लड़कीको लिटा देती है।" ग्रिमरोकको ग्यारहवीं कथा "ब्रूडरचन तथा व्वेस्तरचन" की बस्तु भी ऐसी ही है।
- (ङ) सोते समय ऋषिदत्ताके मुसको एक राज्ञ्ञसी रंग देती है और वह राज्ञ्ञसी समकी काती है, आदि कया प्रिमरोजकी तीसरी कथा समान है।
- (च) सागरदत्त चाण्डालसे कहता है कि दमनको भार डालो । वह उसकी एक अंगुली काटकर ही सागरदत्तको दिखाता है। इत्यादि कथा भी प्रिमरोजको २९ वीं कथाके समान है। इस प्रकार अनेक वैन कायाएं हैं जिन्हें बोक्सियन कथाकारोंने अपना लिया था।

## कथाएं कैसे योरुप गर्यी-

कथाक्रोंकी यह योक्षप यात्रा एक नूतन मोहक समस्याको जन्म देती है। ट्वाइनीके मतसे "योक्षपकी जिन कथाक्रोंमें उक्त प्रकारकी समता है वे भारतवर्षेते ही योक्ष्प ने (उधार) ली हैं। वास्तवमें ये कथाएं परिस्तया होकर योक्षप पहुंची हों गी। अब लोग इस बातका अपलाप नहीं करते कि विविध कथाएं भारतसे योक्षप आयी थीं। यह शंका 'कि क्या ये भारतमें ही सर्व प्रथम गढी गयी थी?' हो सकती है... यदि धर्म प्रचारकों, प्रवासियों, तातार आक्रमणों, कर्म-युदों, व्यापारिक, आदि महायात्राओं के समय इन कथाक्रोंके मीलिक आदान प्रदानकों हिंधें न रखा जाय। क्योंकि निश्चयसे इन्हीं अवसरों पर भारतीय जैन कथाक्रोंकी बारा योक्षपकी क्रोर वही थी।" भारतीय साहित्यकी सप्रस निर्माता राज्य-

### बैन कथाओंकी बीरप बाना

वभाकों द्वारा ही ये क्याएं भारतसे बाहर गयी होंगी। एक शंका यह भी हो सकती है कि जैनवर्म तो बहुत कुछ भरतखब्ब हो है एकर उसकी कवाएं बाहर कैसे गयों? किन्तु भारतीय संस्कृतिको जैन वर्मकी अनुपम देनका विचार करते ही इसका समाधान स्वयं हो जाता है। यह कहना चार्त कठिन है कि भारतीय संस्कृतिको जैन, बौद तथा वैदिक वर्मों मेंसे किसने कितना दान दिया है। यह निश्चित है कि भारतीय धर्मकथाओं मय बोरूपीय कथाएं भारतसे ही गयी वीं। पूर्वी भारतके समान उत्तर तथा पश्चिम भारतकी कथाएं भी बोरूप पहुंची हैं। १९२२ ई० में 'बोब्ब नीस हरतका'ने किसा था कि गुबरात की श्वेताम्बर जैन कथाएं भी बोरूपमें प्रतिक्रत हैं। उदाहरका स्वक्य उन्होंने संस्कृत तथा गुबराती प्रयोग प्राप्त 'रहनचूड कथाएं भी बोरूपमें प्रतिक्रत हैं। उदाहरका स्वक्य उन्होंने संस्कृत तथा गुबराती प्रयोग प्राप्त 'रहनचूड कथाएं भी बोरूपमें प्रतिक्रत किया था। यहूदियों की कितनी ही कथाओं का उद्गमस्थान भारत या वाता है क्या वाहित्यका भी आदान प्रदान था हतीकिए कितनी ही कथाओं का उद्गमस्थान भारत या वाता है बौर बौद वर्मके तथा वे तिन्यत, कर, भीस सिसली, इटली, आदि देशों तक खली गयी है। बास्तवमें भारतीय कथा वाहित्यमें वर्म सेद नहीं है तथा समस्त वर्मों कथा वाहित्यकी भारतीय कथा कहना ही उपगुक्त होगा। जैन, वृहरकथाको शकी इस बाहित्यमें जनुपम स्थिति है। इसकी 'कहारपिंग कथा' बासुदेव रिडीमें ही नहीं मिलती है, चित्रत बदते इटली तक गयी है और संभवतः शेकियवरके एक नाटककी मूल वस्तु बन गयी है बदाप बालती नाटकमें यह त।वास्पत्तवी घटना कपमें उपलब्ब होती है।



१, दबाइनी कृत क्याकोशके अनुवादकी भूमिका ए. ९६-७।

२, इण्डियन हिस्टोरीकड क्वास्टरकी १९५६ सैप्टै०-विस० में केसकड़ा केल !

# उत्तराष्ययनसूत्रका विषय

भी प्रा० बखदेव उपाध्याय साहित्याचार्य, एम० ए०, आदि

जैन विद्धान्तके अन्तर्गत उत्तराध्ययनसूत्र<sup>भ</sup> की पर्यात्र प्रतिष्ठा तथा महत्ता है। यह प्रथम 'म्लाद्व' माना जाता है। 'म्लाद्व' का म्लाल किम्लक है, यह भी एक विचारशीय प्रश्न है। मूल शब्दका प्रयोग ब्राह्मण तथा बीद प्रन्योंमें प्राचीन विशुद्ध प्रन्यके लिए पाया बाता है। पैशाची बृहत्कयाके अनुबादक सीमदेवने अपने 'कथासरित्सागर' में मूल अन्यके अनुगमन करनेकी प्रतिज्ञा की है ( यथामूलं तयैवेतम मनागप्यतिकामः )। 'महान्युश्पत्ति' में प्रयुक्त मूलधन्य का प्रयोग भगवान् बुद्धके वास्त्रात् कहे हुए बचनोंके लिए ही प्रतीत होता है। 'सूत्र' से अभिप्राय दारीनिक सूत्रोंके समान अल्पाद्धर विशिष्ट बास्यां या बाक्यांशोंसे नहीं है, प्रत्युत महाबीरके उपवेशोंके सार प्रस्तुत करनेके कारण ही ये प्रन्य इस शन्दके द्वारा श्राभिष्ठित किये गये हैं। 'उत्तराध्ययन' के प्रथम पद 'उत्तर'की व्याख्या भी टीकाकारोंके मतमें विभिन्न ती है। एक टीकाकारने 'उत्तर' का अर्थ भेड़ बतलाकर इन सुत्रोंकी सिद्धान्त अन्योंमें भेड़ माना है । परन्तु प्रन्योंके नाममें उत्तर शब्दका प्रयोग श्राधिकतर 'श्रन्तिम' 'पिछला' के ही भर्यमें दोख पहता है। उत्तर नाम विशिष्ट ग्रन्योंकी संख्या कम नहीं है, परस्तु सर्वत्र इसका संकेत 'पूर्व' के विपरीत 'पिछला' या 'अन्तिम' अर्थमें ही उपयुक्त दीखता है। उत्तरकाण्ड, उत्तरखण्ड, उत्तरप्रन्य, उत्तरतन्त्र, उत्तर त।पनीय —बादि प्रन्थोंके नाम इस कथनके स्पष्ट प्रमाख है। भगवानु महाबोरके बन्तिम उपदेश होनेके कारण हो इस प्रत्यका यह न मकरण है। जैनियोंका सचेल सम्प्रदाय बतलाता है कि महावीरने अपने अन्तिम पञ्जुसनमें बुरे कर्मों के निर्देशक पचपन अन्यायोंको तथा ख्रुतीस विना पूछे हुए प्रश्नोंकी व्याख्या करके अपना शरीर झोड़ा ( झत्तोस...अपुट्ट वागरखाइं ) । अन्तिम प्रन्यसे टीकाकार इसी उत्तरा-

१ एतान्यध्ययनःनि निगमन सर्वेष।मध्ययनानाम् । प्रधानत्त्रेऽपि रूढ्यः।ऽसून्येद उत्तराध्ययन शब्द बाचकरतेन प्रसिद्धानि । —नन्दी टीका ।

र वर्तमानमें प्रचालित मूत्रमन्थों को केवल दवेताम्बर सम्प्रदाय ही सर्वया सत्य मानता है। मूल सम्प्रदायकी दृष्टिमें मं.यं सम्राट चन्द्रगुप्तके राज्यकालके अन्तमें दुए द्वादश्वायों दृष्टिमें मं.यं सम्राट चन्द्रगुप्तके राज्यकालके अन्तमें दुए द्वादश्वायों दृष्टिके कारण तथा भुतकेविकयों के अभावके कारण अंग साहित्य दृष्टित हो गया था।

प्यवनकी प्रदेश करते हैं। और यह होना स्वाभाविक हो है। इस प्रंथमें ३६ प्रकरश वा श्रध्यवन है। 'अपृष्ट व्याकरश' का सक्य यह प्रंथ भक्षी मीति हो ही सकता है। सावारशतया प्रश्न पूछने पर ही महाबीर न उनका समुचित उत्तर दिया है, परन्तु इस द्वामें प्रश्न नहीं पूछे बाने पर भी सिद्धान्तोंका व्याकरश हं अन्तमें यह सूत्र महावीरकी ही साझात् देशना कतलावा गया हं "इह पाउकरे बुद्धे नावए परिशिक्षण । छतिस उत्तरक्काए भवसिद्धीयसम्मए ॥ इन प्रमाखोंसे वही सिद्ध होता है कि यह प्रन्य भगवान महावीरकी ही देशना है और अन्तिम संकलन है। अर्थात् उत्तराध्ययनके नावय महावीरके ही मुखसे निक्ते हुए अमृतमय उपदेश हैं। इसी मान्यता तथा सिद्धान्तके कारण इस प्रंथ को इतना गीरव प्राप्त है वहां में उन लोगोंकी वात नहीं करता जिनकी इस सिद्धान्तमें आस्था है।

उत्तराध्ययनके अन्तर्गत ६६ प्रकरण या अध्ययन हैं: इनके अनुशीलन करनेसे अनेक महत्व पूर्ण तथ्योंका परिचय हमें प्राप्त होता है। इन प्रकरणोंके विषयों का सामझस्य टोकाकारोंने दिखलाने का रखायनीय उद्योग किया है। प्रंथका उद्देश्य नये यतिको जैन धर्मके प्राप्तनीय तथा मननीय सिद्धान्तीका उपदेश देना है। कि हीं किन्हीं प्रकरणोंमें सिद्धान्तका ही एकमात्र प्रतिपादन है. परन्तु अन्य प्रकरणोंमें प्राचीन आख्यान तथा कथानकोंके द्वारा सिद्धान्तको रोचक तथा हृदयंगम बनाया गया है। कले सूखे सिद्धान्तीको आख्यानोंके द्वारा परिपुष्ट तथा सुन्दर बनाकर जनताको उपदेश देनेकी प्रथा वहीं प्राचीन है। जैनी लोग हस कार्यमें बढ़े ही सिद्धहत्त सिद्ध हुए हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपन्न श्रमें जैन कथा-साहित्यकी प्रसुरत।का यही रहत्व है।

उत्तराध्ययनके अन्तिम आठ दश अध्यायों गुद्ध शिद्धान्तोंका ही प्रतिपादन किया गया रंभ्या १४ वें प्रकरणमें 'सिमिति का वर्णन हं २६ में समायारी (सम्यक् आचरण) का; २८ में मीच्यारी गितका, ३० में तपस्याका, ३३ में कर्मका, ३९ में क्षेत्रयाका तथा ३६ में जीव, अजीवके विभागका विशद वर्णन हं। एक बात ध्यान देनेकी यह हं कि यह प्रन्य शास्त्रीय पद्धित पर लिखे गये प्रन्यों ( जैसे उमान्स्वामीका तत्वार्थसूत्र आदि ) से प्रतिपादन शैलीमें नितान्त पृथक् हं। इन पिछले प्रंयोंकी रचना एक विशिष्ट तर्कका अनुसरण करके की गयी है,परन्तु उस वार्किक अ्यवस्थाका यहां अभाव हं। यह विशिष्टता इस प्रंयकी प्राचीनताको सूचित करनेवाकी हं। ब्राइम्यों तथा बैद्धों द्वारा आक्रमण किये जाने पर तार्किक शैलीका अनुगमन नितान्त आवश्यक था, परन्तु इस प्राचीन प्रन्यमें अनावश्यक होनेसे इसका अनुधावन नहीं है, प्रत्युत श्रद्धालु जनताके सामने जैनधर्मका उपादेय उपदेश सीधे साद शब्दोंमें प्रस्तुत किया गया है। डा॰ कारपेन्टियरने इन अध्यायों को पीछे जोड़ा गय। माना है; यह सम्भव हो सकता है, परन्तु जैन अनुयायी सम्प्रदावमें यह प्रंय सदासे ही ३६ अध्यायोंसे युक्त माना गया है।

बैन विद्वान्तोंके निदर्शन रूपसे जो आख्यान वहां दिये गये हैं वे नितान्त प्राचीन हैं, इसमें ४२७

#### वर्णी-स्रभिनन्दन-प्रन्य

तन्देइ करनेकी जगह नहीं है। इनमें से कितपब प्राचीन आक्यानोंकी वहां चर्चा की वा रही है। उपलब्ध प्राक्यानोंमें निम्न जिल्लित पांच निम्तन्दिग्य सुदूर प्राचीनकात्तसे सम्बन्ध रखते हैं—

- (१) राजा निमीका कथानक नीवें अध्ययनमें आया है। ये मिथिलाके राजा ये और चार समकालीन अध्येक बुदों वा स्वयं सम्बुदोंमें अन्यतम ये। 'स्वयं सम्बुदोंने' से अभिप्राय उन सिद्ध पुरुषोंसे है जो दिना किसी गुक्के ही अपने ही प्रयत्न से बीब प्राप्त करनेवाले होते हैं। वे अपना ज्ञान दूसरोंको देकर मुक्त नहीं कर सकते। वे 'तो अंकर' से इस बात में भिन्न होते हैं। राजा निमिकी संबोधि तथा वैराग्यका आख्यान अपनी लोक प्रियताके कारण वैदिक-बीद साहित्यमें भी है। ब्राह्म के वेषमें इन्द्रके प्रश्न करने पर निमिने अपनी वर्तमान वैराग्यमयी स्थितिका नहां ही सुन्दर वर्णन किया है। निमिकी यह प्रसिद्ध उक्ति यहां उपलब्ध होती है—हमारे पास कोई भी वस्तु विद्यमान नहीं है। इस अकि अन है। इस सुलसे जीवन विताते हैं। मिथिलाके जल जाने पर भी मेरा कुछ भी नहीं क्लत। ।
- (२) हरिकेशकी कथा—(१२ वें अध्ययनमें)—इत कथाके द्वारा तपस्या करनेवाले धर्म-शिल चाण्डालकी भेडता याहिक बाह्मखोंने बदकर शिद्धि की गयी है। टीकाकारोंने कथाका सविस्तर वर्णन टीकामें किया है। बीद्धोंके 'मातक जातक' (बातक ४।९७) में भी ऐसा ही आख्यान है। 'यक की यहां आध्यास्मिक व्याख्याकी गयी है। बाह्मखोंके प्रश्नपर हरिकेश वे इतकी अध्की मीमांता की है तप अग्नि (बयोति) है; जीव अग्निरधान (वेदि) है; कायोंके लिए उत्साह स्तुवा है; शरीर गोमय है, कर्म ही मेरा इन्धन है; संयम, योग तथा शान्ति ऋषियोंके द्वारा प्रशंतित होम है जिसका में इवन करता हूं।' धर्म ही मेरा तालाव है, बहाचर्य निर्मल तथा आरमाके लिए प्रशन्म, शान्त तीर्थ (नहाने का स्थान) है; उदीमें स्नान कर, मैं विमल, बिशुद्ध तथा शीतल होकर अपने दोषकी छोड़ रहा हूंर !'

यशकी यह आप्यात्मिक कल्पना उपनिषदोंमें भी प्राह्म है। शानकाण्डकी दृष्टिमें कर्मकाण्डका मूल्य अधिक नहीं हैं। इसिलए मुण्डक उपनिषद्में यश अदद नीका रूप नतलाया गता है (प्लवा होते अददा यशक्याः)।

(३) चित्रसंभूतकी कथा—(१३ अ०)—इस कथाके अनुरूप हो बीद जातक 'चित्तसंभूत' (बा० ४९८) की कथा है। जातककी गायाओं के शाब्दिक अनुकरण भी यहां बहुसातासे उपस्का होते हैं।

१ सुद्दं वसामी जीवामी येसि नो नत्य किंचण !

मिहिलार उज्झमाणीए नमे बज्जार किंचण॥

१ तनी बोई बोनी बोईबाणं बोगा सुना सरीर कारिसंग कम्मेहा राजन बोग सन्ती होम हुगामि इसिणं पसत्थं ॥४४॥ पम्मे हरण बम्मे सन्तितित्वे अणानिक अलायस्क केने।

कहिं सि नःमो विमलो निसुद्वी सुसीहमूजो पव्यहामि दौस ॥४६।

चित्र कैन मुनि वे तथा भीग विशासों से विरक्त होकर तापस जीवन व्यतीत करते थे। संभूत राजा वे क्यीर भीगोंमें आकृष्ठ मग्न थे। दोनों भाषीन जन्मनें खुद्धद् वे इसी भाषसे प्रेरित होकर चित्रने संभूतको वड़ा सुन्दर उपदेश दिया—समय बीत रहा है। दिन बल्दी बीत रहे हैं। मनुष्योंके भीग कथमपि नित्य नहीं हैं। वे मनुष्यके पास आते हैं और उसे उसी प्रकार क्योड़ देते हैं जिस प्रकार पद्धी फुलाहीन वृद्ध को । ।

- (४) इसुकारकी कथा—(१४ २०)—इसमें कर्मासक पुरोहित तथा उनके हानी तपस्वी पुत्रोंका अध्यास्म विषयक वार्तीखाए है। बौद्धोंके हस्तिपांक वातक (बा॰ ५०९) में इसकी स्पष्ट सूचना है। भगु और उनकी पत्नी वासिडिका बढ़ा मनोरम तथा शिद्धाग्रद संवाद भी इसी भावनासे स्रोतन्नोत है। क्योंकि वेदपाठको मुक्तिका सामन न मानकर इसमें तपस्या तथा निष्काम जीवनको मुक्तिका उपाय वतलाया है।
- (४) रथनेमिकी कथा—(२२ म०) भगवान कृष्णचन्द्रकी कथासे यह कथा सम्बद्ध है। स्रारिष्टनेमिन जैनमतानुवाबी सुनि बनकर अपनी मनोनीत पत्नीकाभी परित्याग कर दिया। रथनेमि उन्हीं के भाई थे, पर चरित्रमें हीन थे।

२३ वें अध्ययनके अनुशीलनसे उस समय पार्श्वनाय तथा महावीरके अनुशायियोंके परस्पर मतमेदका पता चलता है। इस परिच्छेदको इम ऐतिहासिक दृष्ठित वहें महस्वका मानते हैं। महावीरके समान पार्श्वनाय भी ऐतिहासिक पुरुष हैं, इसमें सन्देह करनेकी जगह नहीं है। जैन सम्प्रदायकी यह मान्यता कि ने महावीरसे दाई सी वर्ष पहले उत्पन्न हुए, नितान्त स्वा है। केशी पार्श्वनायके मतानुषायी ये तथा गीतम महावीर के। कहा जाता है कि पार्श्वनाय चार जतके उपदेश वे तथा महावीर वाच कतों के। जहाचर्य (पंचम जत) का गहरा अपरिमहके अन्तर्भत पार्श्वनायको मान्य या, परन्तु कालान्तरमें इस जतके उत्पर विशेष जोर वेनेकी आवश्यकता होनेसे इसका निर्देश अलग किया गया। बद्धके विषयमें दोनोंके विभेदका यहां स्पष्ट उल्लेख है। पार्श्वनाय यतियोंके लिए बद्ध-परिभान् के पञ्चपाती वे, पर महावीर परिभानके एकान्त विरोधी थे । गीतमकी आवश्यकता है, बाह्य आवरराकी नहीं—

ब्रह्म अवे पश्चा उ मोक्कसन्ध्र्यसाहणा। नाणं वंसर्गं नेव चरित्तं चेव निष्कुए॥ (२३।३३)

१, अध्येह काको तरन्ति राहओ न वानि भोगा पुरिसाण निज्वा । उनिज्य भोगा पुरिसं चर्चति दुर्भ जहां बीणफळ व कस्त्री ॥ (१२/३१)

२ अचेकगो व जो धन्मो जो स्मी सन्तरुत्तरो । देसिओ बहुमाणेण पासेण व महामसा ॥ २९.

#### वर्षी-श्रमिनन्दन-प्रन्थ

गीतमके उत्तरोंसे प्रसक्त होकर केशी भी आपने प्राचीन मतका मोह छोड़कर महावीरका पका अनुयायी का बाता है। जैनमतके इस प्राचीन कृतकी जानकारीके लिए यह अध्ययन अध्ययन अध्ययन अध्ययन

पचीसर्वे अध्ययनमें ज्ञाक्षस्यत्वकी बढ़ी ही सुन्दर व्यास्था है। यह करनेवाले जाक्षरा विजयपोष तथा जैनमताबलम्बी साधु जयपोषके बीच वेद तथा यहके रहस्यके विषयमें उपादेय प्रश्नोत्तर है। साधु बी बाहरी कर्म काण्डको अनादरकी हिस्से देखते थे। इन्होंने अपने मतका प्रतिपादन अनेक माथाओं के द्वारा किया—-

# क्रांगिहुत्तमुहा वेया जन्नही वेयसा मुद्दं। नक्कराय मुद्दं बन्दो धम्माण कासवो मुद्दं॥ १६॥

'वेदका मुख्य विषय अग्निहोत्र है; यक्षका प्रधान विषय उत्तका तात्वर्य है, नक्षत्रोंका मुख चन्द्रमा है और धर्मों में मुख्य काश्वय (ऋषभ ) का धर्म है अर्थात् धरमों में जैनमत ही श्रेष्ठ है।'

माअगुके सच्चे स्वरूपकी जो ब्याख्या यहां की गयी है, यह महाभारत, बम्मपद तथा सुत-निपातके साथ मेल खाती है। महाभारतमें कानेक स्थलींपर माझग्रतकी विशद ब्याख्या है। वही विषय बम्मपदके 'माझग्र वर्ग' में तथा सुत्तनिपातके 'माझग्राधर्मिक सुत्त' में बड़ी सुन्दरतासे प्रतिपादित है। क्रयं साम्यके साथ ही साथ पद-ताम्य भी कानेक स्थानों पर आक्षयं जनक है। यह अंश श्रत्यन्त प्राचीनता की तथा साहित्यिक तीन्दर्यंकी दृष्टिसे नितान्त गौरवपूर्ण है। माझग्रा सत्यका सन्यका उपासक होता है—

> न जटाहि न गोरोहि न जञ्चा होति ब्राह्मणो।
> यिह सञ्चञ्च धरमो च सो सुची सोच ब्राह्मणो॥२४॥ धरमपद कोहा वा जद वा हासा स्रोहा वा जद वा भया। मुसं न पर्या जोड तं वर्ष वृम माहणं॥२४॥

जिस प्रकार जलमें उत्पन्न होने पर भी कपल जलसे लित नहीं रहता, उसी प्रकार अध्या भी काममें अखित रहता है—

जहां पोमं जले जायं नोविक्यपद घारिणा । एवं ग्रिक्तिं कामेहितं वयं वृम माह्यं ॥२७॥

यह उपमा धम्मपदमें भी प्रयुक्त हुई है (बारि पोक्सर पर्तेव) ब्राह्मण तथा तपस्वीकी पहिचान भीतरी गुणोंसे होती है, बाहरी गुणोंसे नहीं। अमणकी पहचान समता है, ब्राह्मणकी ब्रह्मचर्य, मुनिकी ज्ञान ग्रीर तापसकी तपस्या।

> समयाप समजो होइ बम्मचेरेण बम्मजो । माखेज ब मुजी होइ टवेज होइ तापसो ॥३१॥

### उत्तराध्ययनसूत्रका विषय

स्वेताम्बरोकी मान्यताके अनुसार गोतम गोजी स्थूसअद्गर्की अध्यक्षतामें पास्त्रीपुत्रमें ३०० ६० वृत् के आवपास जैन मुनियोंकी जो समिति हुई उसीमें अंगोंका सिपिय-धन कार्य सपक हुआ। भाषा तथा भाय--- उभय दक्षियोंसे उसराध्ययनकी प्राचीनता स्वतः सिद्ध है। यतः यह उस समय भी सिद्धान्त में सम्मिसित था, माननेमें विशेष विप्रतिपत्ति नहीं प्रतीत होती। उपवेशोंकी सुन्दरताके कारण यह प्रय नितान्त लोकप्रिय है।

जैन घमंक स्वरूपकी तमीद्धा करनेसे स्पष्ट ही प्रतीत होता कि भारतीय संस्कृतिको अहिसामय बनानेका भैय उसे ही है। इसकी खाया उपनिषदोंमें निहित सिद्धान्तोंमें विकासित हुई है। यहाँके हिसालमक होनेसे जैनधमं उत्तका निन्दक है, दार्शनिक जगत्में संक्योंने भी इस मतकी उद्भावना की। यहोंमें ख्य, अतिहाय तथा अविद्युद्धि होनेसे संख्य यहाँको दोषयुक्त ही मानता है। यहाँमें प्रमुद्धिता होनेके कारता ही समम कलमें किश्चित न्यूनता ज्ञा जाती है। व्यासभाष्यमें इसे 'आवापगामन' कहा है'। यहाँको अहत नीका (क्या एते अहता यहत्याः) उपनिषद् भी बतलाते हैं। इसीक्षण आरण्यकोंमें ही यहकी भावनाको वित्तत कर दिया गया है। श्रीमद्भगवद्गीता इसी विद्याल यह भावनाकी जतुर्ध अध्यायमें व्याख्या करती है। बास आवार तथाशोचकी अपेद्धा आन्यन्तर शीच पर अग्नह करना उपनिषदोंका भी पछ है और जैनधर्ममें तो इसका समुद्र हो है। उपनिषदोंमें किती एक ही मतके प्रतिपादन की बात (एकान्त) ऐतिहासिक दृष्टिसे नितान्त हेय है। उनकी समता तो उस जानके मानसरीवर (अनेकान्त) से है बहासे भिन्न भिन्न धार्मिक तथा दार्शनिक धाराएं निकलकर इस भारत श्रूमिको आप्यायित करती आयी है। इस धारा (स्याहाद) को अग्रसर करनेमें ही जैन जैनधर्मका महस्य है। इस धर्मका आवरत्य सदा प्रत्येक जीवका कर्तक्य है। वर्षमान महाबीरने स्पर्ध श्रव्यों कहा है—

जरा जाव न पीडेर वाही जाव न चहुर। जाविंदिया न हार्यति ताव धम्म समायरे॥



# भौपपातिक-सूत्रका विषय

श्री डा॰ विसद्धचरण ला, एम॰ ए०, बी॰ एस॰, पीएच० डी , डी॰ लिट॰

क्रोवाइय-स्व ' (क्रीपपातिक स्व) क्रयवा 'उववाइय स्व' हेव वैन उपाङ्गीमें सर्वप्रथम है। उववाइयका क्रयं क्ला होता है । इसपर क्राथदिवस्थिकी प्राचीनतम टीका है। इसमें १८६ स्व हैं प्रत्येक स्व विषय-विशेषका परिचायक सन्दर्भ है क्रयवा पद्य स्वमें प्रत्येक गाया वा पाद किसी विषयका वर्ष्यं करता है। प्रारम्भिक स्व गद्य तथा क्रिनाम पद्य रूप हैं। स्व १६८-९ विद्धोंकी स्थिति तथा स्वभावक प्रत्यक होनेके कारण विशेष मोहक हैं। ४९, ५६, ७६ तथा १४४ स्वोमें इसी प्रकारके स्वृति सन्दर्भ हैं। वर्णानकी शैली वैचिन्य लिये हुए है क्रयांत् मूल तथा विवेचन एक ही जगह एकतित् हो गये हैं। समस्त वस्त भगवान महावीर तथा चन्याके क्रिकिक मिलन तथा म० महावीर क्षीर गण्यवर इन्द्रभृतिक प्रश्नोत्तर के प्रतंगते उपस्थित की गयी है। समस्त विवेचनका प्रचान उद्देश्य म० महावीरकी सर्वोपरि महत्ता तथा लोकीत्तर व्यक्तित्वका शापम उनके उपदेशोंकी कैवल्यसे उत्पत्ति,वीरके 'एइस्य वाघक नैष्टिक अनुवायियोंकी उक्त व्यवस्था, को समक्ताना है। तथा विद्यद वर्षोपरि है। द्वितीय भाग (स्व ६२-१/९) में गुरु परम्पराका वर्णन है। अभिषम्म पिटकका 'पुग्गलपण्यात्ति' भाग प्रायि वर्गका विकाद कमसे वर्णन करता है, किन्द्र वह सब वर्णन मनोवैज्ञानि तथा क्षाचार मूलक है; ऐतिहासिक नहीं। 'नित्या' अथवा लच्योंक प्रतिपादक स्व इनकी ठीक विपरीत दिशामें पढ़ते हैं।

१ सथि स्त अन्योंके वर्तमान रूपमें दिगन्यर तथा श्वेतान्यरोमें मेद है तथायि उनके नाम और प्रधान वर्ण्य विवयोंको छेकर ऐसी स्थिति नहीं है। हास० औपपातिक स्त ने नामसे श्री १० स्पूमेनने इस स्त्रको ''अभा० स्यूर डाई कु० मो०, हर० बोन डा० डवू० मो० गैस० ''आ० ८,२ किवकिंग १८८१'')। संस्कृत टीका सहित दूसरा संस्करण आगमोदय अन्यशाकासे निकास है। एन० जी० स्रूक्ता विवेचनात्मक संस्करण विशेष उपयोगी है।

२ एस॰ केवी ( ज॰ ए० १९१२ टी॰ २० )।

गम्भीर तथा सारगर्भित है। चम्पानगरी, पुण्यभह उपाधव, उसके उदानोंके मशोक वृद्ध, विम्नसारका पुत्र रावा कुखिक, रानी धारिकी तथा भ० महावीरके क्वांन स्वह तथा सङ्गीपाङ्ग है। इसके साथ साथ भ० वीरके समकारक तथा राजा कुखिककी बन्दनायात्राके चित्रका भी चित्राकर्षक है।

श्रीपपातिक स्थकं श्रनुसार वैमानिक देव उत्तम देव हैं। इनके बाद ज्वोतिषी, व्यन्तर, भवनवासी श्राते हैं। वैमानिक देव, वौधर्म, ईशान, वानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लान्तव, कापिष्ठ, श्रुक, सहस्रार श्रादि स्वर्गोंमें विभक्त हैं। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नद्धत्र, तारकादि ज्योतिषी देव हैं। भूत, पिशास, वस्त्र, राह्यस, किसर, किंपुरुष, गन्धर्व, श्रादि व्यन्तर देव हैं। श्रस्तर, नाग, सुपर्ण, विद्युत, श्राप्ति, दीप, समुद्र, दिक्, पवन, श्रादि भवनवासी देव हैं। इनसे निम्न अधीके जीवोमें पृथ्वी-जल-श्रमि वायुकायिक जीव गिनाये हैं।

स्विस्तिक, भीवत्व, नन्यावर्त, वर्द्धमानक, भद्रावन, कक्षश्च, मत्त्य तथा दर्पण ये भाठ ( भष्ट- ) मंगल द्रव्य हैं (स्० ४९) । भगते (५३-५) स्त्रोंमें कुछ और मंगल द्रव्योंकी भी चर्चा है। वामाजिक जीवनसे ब्राक्षिणोंकी प्रभानताकी तमास करनेके उद्देश्यसे कतिपय मंगल द्रव्योंकी कल्पना की गयी है। बैद्धिकमंगें भी इतका अनुवर्ग्य है। तीयंकरोंके लक्षणोंका वर्णन करते हुए उन वब शंख पद्मादिका वर्णन है वो वैदिक वाहित्यमें भी पाये जाते हैं । भगवान महावीरको धर्म चक्रका प्रवर्तक श्रेष्ठ चक्रवर्ती कहा है। बैद्ध वाहित्यमें भी इसकी तमता तम्पलक्ष है।

वानप्रस्थ ग्रह्ण करके गंगाके किनारे तपस्थामें लीन तापसोंके वर्णनमें श्राम पूजक सकुदुग्व साधुन्नोंका वर्णन है जो भूमिपर सोते थे। वे वाग-यशादिमें लीन, सपरिग्रह व्यक्ति थे। पानीके कलश तथा रसीईके वर्तन उनका परिग्रह था। वे विभिन्न प्रकारसे तप करते थे—कोई शंख अथवा कुल्जमनक बजाते थे, कोई चर्म तथा मांसके लिए हिरण मारते थे तो दूसरे कम हिंसाकी करनेके लिए हाथीको मारते थे, कोई सीवा दण्ड लिये अथवा एक दिशामें हिए एकाग्र किये चलते थे। वे नदी अथवा समुद्रतीर पर बृत्यमूलमें रहते थे। पानी, बायु जल, बनस्पति, मूल, कन्द, बल्कल, फूल, बीज आदि उनके भोज्य पदार्थ थे। पंचामि तप करके उन्होंने अपने श्रारिको बला दिया था। हसी सूनमें पन्वैया समयोंका भी उल्लेख है जो अश्विष्ट प्रकारसे इन्द्रिय भोगोंमें लीन थे तथा उत्यगन ही जिनकी साधना थी।

हसीमें ब्राह्मण तथा चत्रिय परिवाजकों के भेदका वर्णन है। उन दार्शनिकोंका वर्णन है जो कपिलका संख्य, भागेंवका थोग, आदि मार्गका अनुसरण करते थे तथा भारतीय तपमार्गके बहूदका कुटिवता, हंसा तथा परमहंसा श्रीखायोंके स्रोतक थे। कोई कोई कृष्ण परिवाजक थे। आजीविकोंको

49

१ खुदक पाठान्तर्गत संगक सुत्त ए० २--३, महासंगळ जातक सं० ४५३, सुत्तनिपात ए० ४६-७।

२ औपपातिक मूत्र भा• १६, दीघनिकाय भा• ३. रुक्खण सुत्तन्त ।

### वर्गी-म्रामनन्दनं-प्रन्थ

श्वस्तम गिनाया है। इनका वर्णन थेरबाद (वि०१२०) के ही समान है। तपस्वियोंके गम्म (साध्य) का श्रेषि विभाग भी रोखक है। इस वर्णनमें बौद प्रपञ्चस्तनी तथा उपनिषदोंके वर्णनमें समता है। बोबासके वद-स्मिश्वात सिद्धान्तकी इससे तुस्तना की वा सकती है।

श्रीपपातिकस्त्रके मतसे ग्रहस्यसाधु व्यन्तर, वानअस्य व्योतिषो, परिवानकब्रह्मलोक, श्रीर श्रावी-विक श्रन्युत पदको मरखके बाद प्राप्त करते हैं। बौद्ध ब्रह्मधोषके मतसे ब्राह्मख ब्रह्मलोक, तापस श्राभस्तार लोक, परिवादक सुभ-किण्यालोक तथा श्रावीविक श्रान्तमानस लोक वाते हैं। इस स्त्रमें ऐसे विरक्षीका भी वर्यान हैं को श्रपना सारा संसार त्यागकर ग्रहस्योंके भलेके लिए ही प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोग ही श्रानक बन्म बाद श्रामियोगिक देव होते हैं। खिण्ह्या (निहक) साधुश्रोंका भी उल्लेख हैं को श्राप्त बचनों की उपेद्धा करके विपयगामी हो जाते हैं। वे द्रव्य-साधु मात्र हैं। ऐसे ही लोगोंमें तेरासियों (त्रैराशिक) की ग्रह्मना है श्रानक बन्म थारण करके ये लोग भी उपरि ग्री वैयकोंमें जन्म लेते हैं।

ऐसे भी धर्मात्मा है जिनका जाचार शुद्ध है तथा नैतिकतासे अपनी आवीविका करते हैं। कपने ग्रहीत नतींका पालन करते हैं तथा हिंसासे दूर रहते हैं। कीथ, मान, माया, लोभसे परे रहते हैं। वे आदर्श यहस्य उपासक है जो मर कर अन्युत करूप तक जाते हैं। यहस्य सर्वया राग द्वेष मुक्त नहीं हो तकता है क्योर न पूर्व रूपसे दिसाका ही त्याग कर सकता है। यह सब वे ही कर सकते हैं जो वीरप्रभुके मार्गपर चलकर तब कुछ छोड़कर गुति-तमिति भादि का पालन करते हैं। दीखित ताधुन्नोमें जिनका परम श्चारम विकास नहीं होता ने मर कर सर्वार्थ विद्विमें उत्पन्न होते हैं। तथा जिन्हें पूर्ण तप द्वारा कैवल्य प्राप्ति हो गयी है वे "लोग-मन-पैट्ठाखा हवन्ति।" मन्तमें सिद्धांका विशद विवेचन है। इसे केवलक्या, ईस-पन्भार, तहा, तहातचा, विदिलोक, मुक्ति, श्रादि नामोंसे कक्षा है। यह अविनाशी, अनन्त श्रीर लोकोक्त है। ईसपन्भार अति प्रचलित नाम है। यह देवलोक तथा असक्त्यसे बहुत ऊपर है। यदापि इसे 'पृथ्वी' शब्द द्वारा कहा बाता है वहां सिद्ध अनन्त काल पर्यन्त रहेंगे । बन्म, हानि, मरण तथा पनर्जन्म चक्रसे सिद्ध लोक परे है। संवारमें रहते हुए विद्य ( भव्य ) बीव शारीरिक कह, शीमित भाग, नाम, बंश भादि बन्धनोंसे मुक्ति नहीं पा सकते । फलतः श्रारमाको बांच रखनेवाली समस्त सांसारिक उपाधियोंको सर्वया नष्ट करके वे मुक्त होते हैं। संसारी अवस्थामें वे नित्य नैमित्तिक कार्य करते हैं। इस प्रकार जब पूर्ण कैवल्यको प्राप्त कर लेते हैं तो वे पौदगिलक स्थितिको समाप्त कर बेते हैं और समस्त उपाधियोंका आत्यन्तिक क्षय कर देते हैं। जैनधर्ग सम्मत खीवका चरम विकास वह चिरस्वायी शाश्वत विश्व है जहां मुक्त बीबोंका निवास है। साधारका जिलासकी 'वे वहां कैसे समय व्यतीत करते हैं ?' इस जिलासका यह सन उत्तर नहीं देता।

१. प्रपञ्चस्यनी २, ५. १ टिप्पण ।

यह नृष रिउ(श्वा)-वेद, मजुवेद (यख्वेंद), सामवेद, श्रष्टण्ण (श्रयर्व)-वेद, इतिहास (प्रश्नम वेद) निवण्ड, छह वेदाङ्ग, छह उपांग, रहस्य (स्थ) प्रन्य, विहास, श्रादि वैदिक साहित्यकी तालिका देता है। संक्लावा (अंक गणित), सिक्ला (ध्विन), कप्प, सागरण (श्वाकरण) छुन्द, निरुत्त (क्त), बोह्य (ज्योतिष'), श्रादि के सहायक श्रन्य रूपमें ही वेदाङ्गोंका निरूपण है?। इतमें सांख्य तथा योग दर्शनोंका ही उल्लेख है बद्यपि अधुक्रोगहार सुत्तमें बीद सासनं, विसेशियं, लोकायतं, पुराण, व्याकरण, नाटक, वैश्विकं, कोडिलीयं, कामसूत्र, धोडवमुहं श्रादिक उल्लेख हैं। बत्युविकंश (धारतुशाक्ष) का निर्देश है। तथा नगर, पुर, ग्राम, विविधमयन, प्रास्तद, सभायह, दुर्ग, गोपुर, सांज सक्शा, निर्माण, तथा खाद परीक्षा, भवन निर्माण, सामग्री परोद्धा, उद्यान निर्माण, श्रादि हसके द्वेत्रमें भाते हैं। निर्माता 'पपति' श्रयवा बडदिक नामसे प्रसिद्ध थे। तद्यश्च पात्राणोत्कीर्यन श्रादि हसी विद्याके स्रंग थे।

जैन साहित्य 'नक्खत्त विका' के विकासका वर्णन करते हैं। सूर्य चन्द्रादिके स्थान, गति, संकासया, प्रभाव, भादिका विशद विवेचन मिलता है। इससे शात होता है कि सूत्रकी रचनाके समय लोग प्रहर्गा, नक्षत्र, प्रहुत्रमों, भादिसे ही परिचित नहीं वे भपित स्थीतिषी, ऋतु, दृष्टि, भादिके समयमें भविष्यवासी भी करते थे। बौद्ध साहित्यसे भी इसका समर्थन होता है।

चम्पा नगरमें राजा विम्वसारके पुत्र कुणिकके अभिषेक महोत्सवका वर्णन है। इस समय प्रभु वीर भी वहां पथारे थे पुण्यामह चैत्यमें उत्सव हुआ था। इसके चारों और सबन बन थे। विविध स्थानों तथा वर्गों के लोग प्रभुके दर्शनार्थ आये थे। किच्छुित, मल्ल, इश्वाकु, जात्रि, आदि चत्रिय वहां आये थे। राजिता विम्तसार उत्सवमें नहीं थे। राजाकी पित्नयों भें धारिशी अथवा सुभता प्रमुख थीं। अजातशञ्जकी पत्नी तथा प्रसेनजितकी पुत्री विजयकी इस प्रसंगमें अनुपरिवित रहस्यमय है। अंग तथा मगचके राजनैतिक सम्बन्धोंकों भी चर्चा नहीं है। कुणिकका अभिषेक अगके कुमारामात्य रूपसे हुआ या अववा स्वतंत्र शासक रूपसे; इस विपयकी त्यना स्त्रमें नहीं है। शंका होती है कि क्या कुणिक अजातशञ्ज ही था। यहां पर सब व्यक्तियोंका आदर्श चित्रश्च है। राजामें वौद्धिक तथा कायिक सभी ग्रुभ लज्ज ये कलतः वह अभिनन्दनीय, आदर्शीय एवं पूजनीय था। रानियां भी शील-सीन्दर्यका भंडार थी। परिला, गोपुर, प्रासाद, भवन, उत्थान कीडास्थल, सम्पत्ति, समृद्धि, स्थायी आनन्द, आदिके कारण स्वर्ग समान ही थी। इन सब वर्णनोंसे वीरप्रभुकी महत्ता तथा विरक्तिका चित्रश्च होता है। किन्दु वर्णनों तथा उल्लेखोंसे स्वष्ट है कि यह सूत्र भगवान वीर तथा उनके उपदेशोंक बहुत समय बाद लिखा गया होगा।

१. ओ. सू. वि. १६०-७।

२. ओ. स. बि. ७७।

### वर्षी-स्रभिन्ध्वन-प्रन्थ

गखनायक, सप्पनायक तथा तक्षवार आदिके उल्लेख स्थित करते हैं कि सूत्र हैं ॰ सन् के बादका है। ऐसा लगता है कि व्येताम्बर बैन केखक बौद तथा बाइक केखकोंको परास्त करनेके लिए कटनद ये; भ॰महा-बीरके ग्रिश्त कद्यांनेके प्रकरखरे ऐसा लिखत होता है। नहां बौद शुद्धके शारीरिक लख्योंकी सख्या २२ बताते हैं वहां यह सूत्र ८००० कदता है। तथापि कुछ ऐसे प्राचीनतर उल्लेख हैं नो पाली सन्दर्भोंको स्पष्ट कर देते हैं; उदाहरखार्थ बौद निकायोंमें 'हतिहास पञ्चम' के पूर्व आवा अपर्वनेदका उल्लेख, वसपि दन्द ( द्रव्य ) लेत ( चेत्र ), काल, लोव ( लोक ) अलोव ( अलोक ), जीव, अनीव, बन्ध, मोस्न, आदिके विवेचन प्रारम्भिक कोटिके ही हैं।



# धवलादि सिद्धान्त ग्रंथोंका संक्षिप्त परिचय

### भी पं० छोकनाय शास्त्री

### ग्रंथ परिचय---

श्रान्तिम तीयंकर भी महावीर स्वामीकी दिव्य व्यक्तिकी गौतम गण्यापने हाक्ष्यांग भुतके क्यमें रचना की । जिसका शान व्याचार्य परंपरासे कमश्रः कम होते हुए वरसेनाचार्य तक श्राया । उन्होंने वारहर्षे श्रांग दृष्टिवादके श्रंतर्गत 'पूर्व' एवं पांचवं श्रंग व्याख्याप्रश्रिके कुछ श्रंशोंकी पुष्पदंत श्रीर भृतविक्तिकी पदाया । उन्होंने 'सत्कर्म पाहुड' की छह हजार सूत्रोंमें रचना की । इसका नाम बट्लंडागम-सिद्धान्त है । जिसमें जीव स्थान, श्रुल्कक वंच, वंचसामित-विचय, वेदना, वर्गया, श्रीर महावंच नामके छह विभाग हैं । उसके पहलेके पांच लंडों पर वीरसेन स्वामीने चवला नामकी टीका या भाष्यकी रचना श्रक्ष सं० ७३८ में पूरी की । यह ७२ हवार रहाके परिमाया है ।

यड्संडागमका छुठवां सण्ड महाबंध या महाधवल है जिसकी रचना स्वयं भूतविल आवार्यने बहुत विस्तारसे ४० इजार हलोक परिमाण गद्य रूपसे ही की है। उस पर विरोध टीकाएं नहीं रची गर्यो।

भरसेनाचार्यके समयमें गुराधर नामके एक और आचार्य हुए हैं। उन्हें भी हादशांगका कुछ जान था। उन्होंने कवायप्राभृतकी रचना की। उसे पेन्यदोसपाहुद भी कहते हैं। इसका आर्यमंश्र और नागहस्तिने भ्याख्यान किया और वितृष्णभाषार्यने उत पर चूर्णी-सूत्र रचे। इस पर भी भी बीरसेन स्वामीने टीका की। परंद्र, ने उसके आसंशपर २० इसर स्लोक परिमाख टीका लिखकर 'ही स्वर्गवासी हो गये। तब उनके खुषोन्य शिष्य विनसेनाचार्यने ४० इसर परिमाख और टीका लिखकर उसे पूरा किया। इस टीका या भाष्यका नाम कवषवता है। इसका परिमाख ६० इसर है।

हन तीनों अंथोंकी ताडपत्रीय प्रतियां मूडियदीके खिदान्त अंदिरमें विराजमान है। उनमें घवला की तीन प्रतियां हैं। तीनोंके अखर समकालीन जान पड़ते हैं। उनमें से एक प्रति प्रायः पूर्ण है। दूसरी प्रतिमें वीचके कई पत्र नहीं हैं। और तीखरी प्रतिमें तो सेक्ड़ों पत्र नहीं हैं। अवधवलाकी एक ही प्रति है। वह संपूर्ण है। महाबंबकी एक ही प्रति ताडपत्रकी है। असमें बीच बीचके कई ताडपत्र नहीं हैं।

### वर्धी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

## विषय परिचय--

(१) षड्लंडोमें प्रथम लंडका नाम जीवस्थान है। उसमें स्तरंक्यादि माठ अनुयोगों से गुण-त्थान और मार्गण त्यानोंका आश्रय लेकर जीवस्वरूपका वर्णन है। (२) वृस्ते लंडका नाम श्रुद्रकंच या श्रुत्तक वंध है। इस लंडमें त्यामित्वादि न्यारह प्ररूपणामें कर्मवंच करनेवाले जीवोंका कर्म वंधके मेदों सहित वर्णन है। (३) तीसरे लंडका नाम वंध-स्वामित्व-विचव है। इसमें कितनी प्रश्नतियोंका किस जीवके कहां तक वंध होता है ? कितनी प्रश्नतियोंकी किस गुणस्थानमें व्युच्छित होती है ? इत्यादि कर्मवंध संबंध संबंध विषयोंका जीवकी अपेकासे विश्वद विवेचन है। (४) वेदना लंड चीया है। इस लंडके अंतर्गत कृति और वेदना अनुयोगके आश्रयसे, कारणकी प्रधानतासे वेदनाका अधिक वित्तारसे वर्णन किया गया है। (५) पांचवें लंडका नाम वर्गणा है। इस लंडका मुख्याधिकार 'वंधनीय' है। जिसमें तेईस प्रकारकी वर्गणाओंका वर्णन और उनमेंसे कर्मवंधके योग्य वर्गणाओंका विस्तारसे विवेचन किया गया है। (६) छुठे लंडका नाम महावंब है। उसमें भूतवित्त आचार्यन प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रवेश इन चारों प्रकारके वंधोका विधान खुव विस्तारसे किया है।

हम उपर बतला चुके है कि क्यायप्राश्तको 'पेक्कदोसपाहुड' भी कहते हैं। इसमें पद्रह अधिकार हैं। उनमेंसे पेक्कदोस विहतिमें केवल उदयकी प्रधानतासे व्यास्थान किया गया है। आगेके चौदह अधिकारोंमें बंध, उदय और स्व आदिके आश्रयसे क्यायोंका विस्तृत विवेचन है। दर्शनमोहनीय और चारिश्रमोहनीय कर्म, राग, देव, मोहरूप एवं क्याय और नो-क्यावरूप है। वहलंडागममें अनेक अनुयोगों द्वारा आठों क्रमोंके वंध, बंधक, आदिका विस्तारसे वर्धान है। परंतु इस क्यायप्राश्तमें केवल मोहनीय कर्मका ही मुख्यतासे वर्धन है। क्यायप्राश्तमें तीन बंध एक साथ चलते हैं। क्यायप्राश्त मूल गायाएं है जो कि गुयाबराचार्य कृत है। और उस पर वितृत्वभाचार्य की चूर्णी-इस्ति एवं भी वीरसेनस्वामीकी वय-धवता होका है।

## ताडपत्रीय प्रतियोंका लेखन काल--

धवला सं० १ की अन्तिम प्रशस्तिसे विदित होता कि मंदिलनाहुके भुजबल गंगपेमीटि देवकी काकी एडवि देमियकने यह प्रति भुतपंचमी वतके उद्यापनके समय शुभचंद्राचार्यकी समर्पित की यी शुभचंद्राचार्य देशीगणके थे। और बन्निकेरे उत्तुंग-चैत्यालयमें उस समय विराजमान थे।

शुभन्तंद्रदेवकी गुरुपरंपरा, व उनके स्वर्गवासका समय भवणवेलगोला शिलालेख सं० ४३ (११७) में पाये वाते हैं, उनका स्वर्गवास शक सं० १०४५ भावण शु० १० शुक्रवारको हुआ या। अर्थात् उनको स्वर्गस्य हुए करीब ८२२ वर्ष हुए हैं।

पवलादि विद्वान्तपंथींका संक्षिप्त परिचय

शिमीग्गाके एक शिलालेखसे जात होता है कि उक्स बन्निकेरे चैत्यालयका निर्माण ग्रक सं० १३०५ में हुआ है। ताडपत्र अंच सं० १ घवलाको देमियकने जिन्नपसेठीसे लिखवाकर शास्त्र दान किया था। इसका अ. वे. शिलालेख सं० ४६ (१२९) में स्विस्तर वर्णन है। उत्तमें उनका नाम देमित, देवमित, देमियक इत्यादि दिया है। उन्हें ग्रुभचन्द्रदेवकी शिष्या तथा भेडिराख चांगुंडरायकी यत्नी लिखा है। उनकी घर्मानुबुद्धिकी खुव प्रशंधा की है। उक्त देमियकका का स्वर्गवास शकासं० १०४२ विकारि संवस्तर फाल्गुन कृष्य ११ को हुआ था। अतएव पता चसता है कि धवला सं० १ प्रतिको लिखाकाकर देमियकको अपने स्वर्गवासके पूर्व अर्थात् शक १०३७ और १०४२ के बीचमें ग्रुभचन्द्रदेवको अर्था किया होगा। अस तक उसे करीब ८२७ वर्ष हुए हैं।

श्वन्तिम तीन 'कंद' पद्योंमें लिखा है कि कोपल नामके प्रसिद्ध निःश्वे पुरमें किन्नपसेठी नामका एक भावक रहता था। वह दानशूर एवं समस्त लेखक वर्गमें या विद्वानींमें अत्यंत चतुर, और जिनभक्त था। हत्यादि विशेषणोंसे उसकी प्रशंसा की है। इतना ही नहीं तीसरे पद्यमें उसके सुन्दर अस्त्रोंका वर्णन करते हुए लिखा है कि उसकी अस्त्र पंक्ति ऐसी प्रतीत होती है मानो समुद्रमें स्थित मोतियोंको निकालकर उन्हें छेद करके सरस्वती देवीके कंठका अलंकार हार ही गूंया हो। सचमुचमें इस प्रतिके अस्त्र मोतीके समान अत्यंत संदर हैं। उपरोक्त प्रशंस्ति-पद्योंका संग्रह यहां आवश्यक नहीं है।

# घवलाकी दूसरी प्रति —

इसकी श्रांतिम प्रशस्तिसे कात होता है कि, इसे राजा गंइरादित्यदेवके पडेवल स्थांत्-सेनापित मिल्लिदेवने खिलवाकर कुलभूषण मुनिको अर्थण किया था। वे कुलभूषणमुनि स्राचार्य पद्मनंदिके शिष्य थ। मूल संघमें कुंदकुंदाचार्यको परंपरामें हुए थे। उक्त मिल्लिदेवकी प्रशंसामें कई पदाईँ। 'मुजन चूडामिण' राजनयभूषण' स्रादि विशेषणोंसे उनका स्मरण किया है। उक्त पद्मोंमेंसे कुछ पद्म निम्न प्रकार हैं—

गुणनिधि-मिह्निनाथ-पडेवह्नमिनित,कुंदकुंद-भूषण कुत्त भूषणोद्ध-मुनिपंगे जिनागम तस्य सत्मकः पणमेनिसिर्वृदं धवछेषं परमागममं जिनेदबरप्रणुत मनोस्पिन बरेथिसिक्तनिदं कृतकृत्य नादनो ॥ सेनानिमिसित्तनाथाक्यो विश्वत्या विश्वभूतछे । गंडरादित्यदेवस्य मंत्री मंत्रिगुणान्त्रितः॥

घवलाकी तीसरी प्रतिमें प्रशस्ति नहीं है, तो भी समकालीन अस्त्रोंसे जान पहता है कि पूर्वोक्त दोनों प्रतियां लगभग ⊏०० वर्ष पहलेकी हैं।

#### वर्षी-श्रभिनन्दन-ग्रन्थ

## जयघवलाकी प्रति-

सिदान्त मंदिरमें वयषवलाकी ताडपत्रीय प्रति एक ही है। उसे बल्लिसेहिने सिखकर अर्पण किया था। अंतिम प्रशस्तिमें पद्मसेनसुनिकी प्रशंसामें कर्नाटक पद्म हैं। उनमें उनकी 'जैन सिदान्त-बननिधि-ताराधिप', 'वाणिवारासि-सैद्धान्तिक-चूडारल' और 'कुमतकुषर बन्नायुष' इत्यादि उपाधियोंसे स्मरण किया है (यह पद्मसेनाचार्य कुलभूषणके गुरु पद्मनंदी ही होंगे) प्रशस्तिमें पद्मसेनके बाद उनके शिष्य कुलभूषणका स्मरण किया है।

उक्त प्रशस्तिमें लेखक बल्लिसेडिको 'वैश्य कुल्लदीघिति', 'ध्रमण्य पुण्यनिघि' और 'शीचगुणांबु निधि, ध्रादि उपाधियोंसे विभूषित किया है। वह इतना उदार या कि स्वार्कित द्रम्पको शास्त्रदान ध्रादिमें क्या करता था। उक्त मुनि पद्मसेन या पद्मनेदि और बल्लिसेडीका समय विचारणीय है।

## महाबंधकी प्रति--

महाबंधकी ताडपत्रीय प्रतिको राजा शांतिसेनकी पत्नी पिल्लकांबाने उद्वादित्यसे ख़िलवा कर भी पंचामी व्रतके उद्यापनाके समय आचार्य श्री माघनंदिको समर्पित किया था। उक्त प्रथकी श्रंतिम प्रशस्तिमें खिला है कि उपरोक्त माघनंद्याचार्य आचार्य श्री मेचचंद्रके शिष्य थे। उक्त माघनंदि आचार्य, राजा शांतिसेन और मिल्लकांवाका समय विचारणीय है।



# अज्ञात-नाम कर्तृक-ज्याकरण

श्री डा॰ बनारसीदास जैन एम॰ ए॰, पीएच॰ डी॰

जिस व्याकरसाके कुछ सूत्र नीने उद्भूत किये जाते हैं, उसका न तो नाम माल्म है छीर न कर्ता। इसके प्रारंभके केवल १०९ सूत्र उपसव्य हुए हैं जो एक ताइ-पत्रीय प्रतिके पहले छीर तूसरे पत्र पर नेवारी अन्तरों में लिले मिलते हैं। यह प्रति नेपाल देशके कठमांह भंडारमें खरिखत है। इसके कुछ १६ पत्र हैं। पहले दो पत्रों पर प्रस्तुत व्याकरसाका ग्रंश और रोव १४ (३-१६) पत्रों पर पुरुषोत्तमकृत प्राकृतानुशासनके अन्तिम १८ (३-२०) अध्याय किले हुए हैं। समग्र प्रति एक ही हायकी लिली हुई प्रतीत होती है। ऐसा जान पहता है कि इस प्रतिमें दो व्याकरसोंके पत्र मिश्रित हो गये हैं—अशत-नाम व्याकरसाके प्रथम दो और प्राकृतानुशासनके ग्रंतिम चौदह। एक हो हाथके अन्तर होनेसे यह भूल निवारस्य नहीं हो सकी। प्रतिके अन्तमें लिपिकाल नेपाली सं० ३८५ (वि० सं० १३२२) दिया है। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि पहले किस व्याकरसाकी लिपि हुई।

नेपाल-नरेशकी आहासे इस प्रतिके फोटो बनवाये गये। एक सैट विश्व भारती शान्तिनिकेतन को मेला गया, दूसरा फांसमें पैरिसकी लायन री को। बहासे प्रो॰ लुह्ब्या-निल-दोलची ने इस प्रतिका संपादन किया जो सन् १९३८ में प्रकाशित हुआ। सन् १९३८ में महायुद्ध ख्रिष्ट बानेसे यह पुस्तक भारतमें आनेसे दकी रही। अभी पिछले वर्ष ही साहीर आयी है। इससे पूर्व इन व्याकरखोंके अस्तित्वका शान नहीं था। यदि अज्ञात-नाम व्याकरखांक ख्रिपिकाल भी सं० १३२२ ही, तो इससे सिद्ध होता है कि यह व्याकरखा सं० १३२२ से पहले की रचना है, तथा नेपालमें किसी समय प्राकृतका अच्छा प्रचार होगा।

इस तोलके द्वारा जैन विदानोंका ध्यान अज्ञात-नाम प्राकृत न्याकरणकी और आकर्षित किया जाता है ताकि वे इसकी पूर्ण प्रति द्वं ढनेका प्रवल करें । जैन भंडारोंने अब भी कई ऐसे ग्रंथ सुरक्षित हैं जिनका संसारमें नाम तक प्रकट नहीं हुआ है।

१. ''क्की प्राक्ततानुकासन की पुरुषोत्तम पर किंगिन निर्ता-क्कोक-पेरिस'' १९३७ पू. १४१ मूल्य १० क्किकिंग । इसमैं अक्कात-नाम कर्तुक व्याकरणका उपक्रका अंश प्रकाशित किया गया है ।

#### वर्गी-श्रमिनन्दन-ग्रंथ

# नेपाल से प्राप्त अज्ञातनाम-कर्तक प्राकृत-व्याकरणके सत्र-

ॐ नमो बुद्धाय।।

(१) जा आह खु खु न सन्त्यच नोमो न णधानाः पृथक्। न शबी क्रियनमञ्जीव चतुर्थी दश्यते क्वचित्॥

(२) ए भी पदादी ॥

(३) अउदीतो वा ॥

(४) बाइदैतः ॥

(५) कचिदेदिदीतः ॥

(६) उदोदादौतः॥

(७) चादिदीतामेत्॥

(८) एत इत्।।

(९) अत इदोती ॥

(१०) श्रत ठः ।।

(११) इत उः<sup>3</sup> ॥

(१२) ईत उः४ ॥

- (१३) ऊत एः ॥
- (१४) भादीवृतामलीपेंडसंबीगे हस्यः ॥
- (१५) दाढा ॥
- (१६) बादिद्तां कचिहीर्षः ॥
- (१७) व्यक्षनादुत श्रीः ॥

(१८) उदोतोरिद्रती ॥

- (१९) ऋतोऽदिदुदातः ॥
- (२०) उहारि सन्यञ्चनस्य च ॥
- (२१) इदुती वा ॥

(२२) ईदरी ॥

(२३) लृल्योरिकः॥

(२४) रः परतवर्णः ॥

(२५) डढणवभमदधनरहितवर्गा वर्णा

-अपदादी नायुक्तात् ॥

(२६) कुदुतुषोकतेषां ॥

(२७) तयकलघषमा ए ॥

(२८) हो यः ॥

(२९) त सोपी चडपडरककाराश्च ॥

(३०) शंकालं ॥

(३१) वेण्टं ॥

(३२) टो बढी ॥

(३३) फालहं ॥

(३४) वृद्यः ॥

(३५) वस्य हुः ॥ '

(३६) की मः॥

(३७) ववरडां लः॥

१, प्रतिके प्रारम्भमें अंक १ से मिकता दुशा रांकेतात्मक के है जिसे नित्ती-दोलचीने छोड़ दिया है ।

२, प्रतिका पाठ**े**कौतः।

६, प्रतिमें—इत कः।

ध, प्रतिमें—ईत कः '

५, प्रतिमें दुदेदातः ।

## भरात-नाम कर्तृक-ध्याकरका

|                                     | असाराना गाउँकाक्तामस्या                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| (३८) खडालघरवटाम् ॥                  | (३९ कालोपः पूर्वस्य बाख ॥                    |
| (४०) कगचबदपा मपदादाव संयुक्तानां ।  | स्रोपः (४१) वो बहुलम् ॥                      |
| (A5) a: II                          | (४३) वः पदादी <sup>९</sup> वा ॥              |
| (४४) सोपोऽन्यम् ॥                   | (४५) चडोर्यः ॥                               |
| (४६) पो बः ॥                        | (४७) सः ॥                                    |
| (४८) दो हः ॥                        | (४९) तादी वादवः शयां ॥                       |
| (५०) वराण्डादवः ॥                   | (५१) श्रपोरक वहाः ॥                          |
| (५२)प्रयमतृतीयानामचारत्तवसंगोगनां त | द्भाव (५३) खेडं ॥                            |
| (५४) प्रथमसंयोगे प्रथमदितीयौ ॥      | (५५) तमसंयोगे प्रथमा विसर्ग द्वितीय चतुर्या- |
|                                     | खरम् ॥                                       |
| (५६) पदादी चरव मत्न्कुलाः॥          | (५७) मध्यान्तयो युक्ताः ॥                    |
| (४८) इमस्य च्छ्रहो ॥                | (५६) च्छमा ॥                                 |
| (६०) ध्मस्य दुमः॥                   | (६१) द्रस्य ॥                                |
| (६२) ष्टस्य द्विश्रोठाकाश्य ॥       | (६३) स्तस्य पदादी थठलाः ॥                    |
| (६४) डो ८न्यम ॥                     | (६५) र्यस्य व्यास हो ॥                       |
| (६६) सेन्जा ॥                       | (६७) इमस्मवी श्रीः ॥                         |
| (६८) व्यव्ययी ई: ॥                  | (६९) सुण्हा ॥                                |
| (७०) चोगः॥                          | (७१) दो रः॥                                  |
| (७२) रोरीर वहाः ॥                   | (७३) दीह दीहरी दीर्घत्य ॥                    |
| (७४) मनसय पूर्वी इः परस्तास्यः ॥    | (७५) हो न्दः।                                |
| (७६) सस्य करहः।                     | (७७) सोहो वा।                                |
| (७८) प्यस्योमः                      | (७६) ऋस वयौ पदादी।                           |
| (८०) संयुक्तावपदादौ ।               | (८१ श्रुवोः संयोगादेलीपः।                    |
| (८२) स्करत स्पर्ना वस्ताः।          | (८३) ष्यास्तोः सगः ।                         |
| (८४) त्नस्य दर्ग ।                  | (८५) भादतः सद्दिश्चं ।                       |
| १, प्रतिमें पदादावी।                |                                              |

२, यहां प्रतिमें एक अक्षर पदा नहीं जाता।

रे, वहां प्रतिमें परस्तेत्वः पाठः है

४, प्रतिमें स्करतस्यमां पाठ है।

### वर्गी भ्रमिनन्दन-ग्रंथ

- (८६) श्लम्लोः सलमली
- (८८) नी खा।
- (९०) संबोगे सोपः।
- (६२) श्रयः।
- (EY) ददी रन्ते सदी।
- (९६) वत क्रोकारे ।
- (६८) हुई वेब पदादी।
- (१००) भीष्मादयो न महाराष्ट्रेषु ॥
- (१०२) द्वियचनस्य बहुबचनम् ।
- (१०४) बहुवचनत्य कचिछोपः।

- (८७) पश्ची च्हः।
- (८९) हे।
- (९१) मनोः पूर्वस्वर्णः ।
- (६३) मध्यलोपावादि स्वरो वा ।
- (९५) तयोलींपः ।
- (६७) संयोगात् करणं क्रचिदस्वरस्य।
- (९९) दघ कहार परा गाया पा मस्मकेषु ।
- (१०१) हरादवः शब्दः समानाः।
- (१०३ स आ) पुंति।
- (१०५) भ्रनभ..."



# कन्नड़ भाषाको जनोंकी देन

श्री प्रा० है० जी० कुन्दनागर, एस० ए०

कसद भाषाके निर्माताओं तथा कम्नद वाहित्यके विधाताओं जैनिवोंका वर्ष प्रथम तथा विवोंक्तम स्थान है। इस दिशामें उन्होंने इतना अधिक कार्य किया है कि, भाषा, न्याकरण, लाहित्व, झुन्द, दर्शन, गिणत, राजनीति, विशान, टीका आदि कोई भी शाला उनके कर्तृत्वसे अध्सी नहीं है। भाषी कर्णाटिकयोंके लिए उन्होंने ऐसी समृद्धि छोड़ी है जिसके लिए उनकी सन्तान सदैव भृष्णी द्रहेगी। समय अनुकूल था; विद राजाअयमें वे लिखते थे तो विद्यान भी उनकी रचनाओंका समादर करते थे। वे स्वयं भी विविध भाषाओंके पंदित ये तथा जनताका धर्मप्रेम उनकी प्रत्येक रचनाकों जनपदके कोने कोने तक ले जाता था। इस प्रकार बट्ते बट्ते जैन साहित्य कर्णाटकके विद्यानों और धर्मासमाओंकी आराधनाका विवय बन गया था। ऐसे विशास साहित्य हे दिग्दर्शन मात्रका यहां प्रवत्न किया जा रहा है क्योंकि उसका आश्रिक वर्णन भी कठिन है किर पूर्ण विवेधनकी तो कहना ही क्या है। इस विवेधनमें चौदहवीं शतीके प्रारम्भ तकके छाहित्यके संकेत रहेंगे। क्योंकि तबतक इन मनीवियोंका कार्य पूर्ण हो चुका था।

शुतकेवली भद्रबाहुके नेतृत्वमें जैन संघकी दक्षिण यात्रा तथा उनका अवण वेसगीसमें निवासके समयसे ही दक्षिणमें जैन धर्मका प्रसार प्रारम्भ होता है। ध्वाने धर्मके प्रचारके सिए पूर्ण प्रयत्न करके भी वे चोस राजाकोंके दमनके कारण तामिस जनपदमें असफल ही रहे। दूसरी और कर्णाटकके गंग, चालुक्य, राह्कूट, कदम्म, होयसस शासक सब धर्मोंके प्रति उदार ये फलतः जैनधर्म वहां सरसतासे फूला फला।

आधुनिक धर्म प्रचारकोंके समान जैनाचार्योंने भी अपने सिद्धान्तोंको हृदयंगम करनेके लिए कलड़ भाषाको माध्यम बनावा था जैता नी होंने भी किया था क्यों के अग्रोक-लेख तथा वी द्ध विदार कर्यांटकमें मिले हैं। दां कलड़में कोई साहत्य अवस्थ नहीं मिला है। दालमिडि लेखसे जात होता है कि चौथी शती पू० से लेकर ई० ४ शती ई० के मध्यतक कलड़ खिलने पढ़ने थीग्य न हो सकी थी पखतः संस्कृत प्राकृतसे शब्द लेकर जैनोंने इसे समृद्ध किया। तथा कितने दी कलड़ शब्दोंको प्राकृतमें भी लिया फलतः कलड़ शब्द भी तस्सम, तद्भव और देश्य हो सके। कमल, कुसुम, वीर, बात, संगम, मोच, आदि संस्कृत शब्द तस्सम हैं। इनके अथोंके वाचक कलड़ शब्द होते हुए भी चम्यू तथा श्रेलीकी इडिसे तस्सम

### वर्णी-ग्रभिनन्दन-प्रन्थ

शब्द चपनाये गये थे। करगव (क्रकच ) चग्ग (कर्ष) वेहार (व्यवहार ) सकद (संस्कृत ) सिवी (भी) चादि तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत शब्दोंके प्राकृतमय कबाद रूप हैं।

सरसित (सरस्वती), विकोदर (विद्याघर), दुवोधन (दुवोंघन) आदि तद्भव नाम हैं। (बग्गः=व्याघ्र), तिगलपेरे (सिसः=शाप्ती) वर्तुं (मिस्तुद्र=मृत्यु), वर्तुं (श्रोसद्र=श्रोपिध), वान् (श्रागतः=श्राकाश), आदि देश्य शब्द हैं। इनके अतिरिक्त अगस (रकेबी), भावरि (सिन भिद्या), अरियेस्कार (चर), रंदविश्या (पाचक), मादेस (पूंजी), आदि शब्द भी बनाये गये थे एसे कितने ही शब्दोंका अब भी चसन हैं। तथा वक्तव्यके समभानेके सिए संस्कृत शब्दोंका यथेच्छ प्रयोग हुआ है।

शब्दोंके निर्माणके साथ साथ कन्नइपर संस्कृत व्याकरणकी भी छाया पड़ी है। संस्कृत वर्णमाला संज्ञाएं, सातकारक, वम्बन्धवाची सर्वनाम, समास, सित-सप्तमी, कर्मबाच्य, आदि इसके ही सुफल हैं। बैनोंके इस परिवर्दनके कारण कितने ही विद्वान कन्नइको संस्कृतकी पुत्री कल्पना करते हैं। संस्कृत सुन्दोंका उपयोग द्वाविद षट्पादि, त्रिपादि, रगले, सकर, आदि सुन्दोंके साथ किया है।

साहित्य निर्माण—कल जैन कि तथा तेलकोंने वर्षत्र वमन्तभद्र, किवपरमेश्वर तथा पूक्यपादका स्मरण किया है इन आचार्यों की लेखनीसे भी कलइमें कुछ लिखा गया या यह नहीं कहा जा सकता, हा इनके लंक्त प्राकृत प्रन्योंपर कलइमें टीकाएं अवश्य उपलब्ध हैं। भी वर्धदेव; अपरनाम प्रंक्तराचार्यने (६५० ई०) तत्वार्य महाशांखपर चूडामिण टीका लिखी थी। इनके तमकालीन शांमकुंदाचार्यने कलइ प्राभ्ततोंकी रचना की थी। अर्थात् इस तमय तक कलइ भाषा दारीनिक प्रन्य तथा किता लिखने योग्य हो गयी थीं। इस तमयसे लेकर राष्ट्रकृट राजा, उपतुंग देव (८१४-७८ ई०) तकके अन्तरालमें निर्मित कोई प्रन्य उपलब्ध नहीं है। उपतुंगदेव अपने 'किय राजमार्ग' में कितने कलइ गण पद्य निर्माताओंका सत्यमान उल्लेख करते हैं। भामहके काव्यालंकार, दंबीके काव्यादर्शने लिये जानेपर भी इस प्रम्थके विषयमें भाषा और पद्योंकी अनुकृत्याकी दृष्टिसे परिवर्तन किया गया है। इनका उत्तर-दक्षिण मार्ग मेद कलइ भाषा विज्ञानके प्रारम्भकाद्योतक है। ८७७ से ९४० ई० तकका समय पुनः सुद्धितका समय था। अद्यतन शोधोंने हरिनंशपुरास तथा शहूक पद्योंके यशस्वी रचिवता गुणवर्म तथा नीति-वास्थान्तके कलइ टीकाकार आचार्य नेमिचन्द्रको कलइ साहित्यके इस युगके निर्माता सिद्ध किया है।

इसके बाद इस कलड़ साहित्वके स्थर्ग युगमें आते हैं। क्यों कि आदिपुराख तथा भारतके रखयिता भी पंप ( स॰ ९४० ई॰ ), शान्तिपुराख जिनाच्यमास्तेके निर्माता पन्न ( स॰ ६५० ), त्रिषष्ठि

१ श्रवणवेकगोङ शिकाकेस सं० १७, ७६, ८८ बादामिका एक शिकाकेस सन् ७०० १० का (१ण्डियन एण्टेक्शा॰ भा॰ १०. १० ६१) सिद्ध करते हैं कि कबद उस समय तक कविताके बोन्य हो गयी थी। इनमेंसे एक शादू क विकीक्ति, दी अक्तेभविकिस्त तथा एक त्रिपदि कन्दमें है।

सब्बा महापुराखके तेलक वावुण्डराव (१६८ ई०) तथा व्यक्तितपुराव एवं गदायुद्धके निर्मातर रक्ष (१६६ ई०) इसी समयमें हुए हैं। व्यत्मी काव्य कर्ता, कोमल करूपना, वाक विन्ता, प्रस्कृदित प्रतिभा तथा प्रसाद गुणयुक्त रोलीके कार्य तरकालीन काव्य विन्तकोंपर इनकी प्रभुता क्षा गयी थी तथा पंप, पोल ब्रीर रक्षने व्यक्तावारण व्याति पायी थी। वहीं कार्य है कि बारहवीं शतीके प्रारम्भमें हुए नागवन्त्र क्षित 'व्यक्तिवयंप' उपाधि वारण की थी। इनकी शैली उत्तम वम्यू है। पोल तो वार्यको बरावरी करते हैं। चरित्र वित्रया तथा भाव व्यक्तामें रक्ष वित व्यवंचीन हैं। तीर्यंकर पुराण श्रंगार-शान्त रक्षका व्यत्तिकि सम्मावयं हैं। यही व्यवस्था भावाविक्षकी है विसके व्यविक्त प्राण श्रंगार बीर शेषमें शान्त रत है। श्रेष रत कथा वस्तुका व्यनुगमन करते हुए इन्हीं प्रधान रहीका समर्थन करते हैं। दर्शन तो इसमें ब्रोतप्रोत है। यही वैन पुराणोंकी विशेषता है। इसी कारण इनको संख्यित करना संभव नहीं है।

श्रवतनीय दृष्टियोंसे इन ग्रन्थोंकी समाक्षीचना करना उचित नहीं होगा क्योंकि उस समयकी दृष्टि भोग, झान्तरिक श्रान्ति तथा आरयन्तिक विद्धि थी। विनका इन ग्रन्थोंने सर्वथा सुन्दर निर्वाह किया है। प्रथका कर्या, पोजका दिमतारि तथा रजका दुर्योचन सिद्ध करते हैं कि ये दुलाश्त पाण चित्रवामें पारंगत थे। महाकिय वे हरीकिए सहस्र वर्ष बीत बानेपर भी उनके ग्रन्थ आज नये ही हैं। इसी कारवा चालुक्य तथा राष्ट्रकूट राजाझोंने उन्हें 'कवि चक्रवती' आदि उपाधियों भी देकर सम्मानित किया था। विनसेनाचार्य तथा गुणभद्राचार्यके पूर्वोत्तर-पुराखोंसे क्या बरत लेकर चालुक्यायने प्रिषष्ठि-साध्या महापुरायाकी रचना की है। कहीं कहीं तो कविपरमेश्वरके पद्य भी इन्होंने उद्धृत किये हैं। ये किय होनेक साथ साथ युद्ध तथा धर्मवीर भी थे। अववा-वेलगोलस्थ भी १००८ बाहुबला-मूर्ति इनकी आपर कीर्ति है। बहुराधने नामक गद्य ग्रन्थ इस युगकी सर्वोत्तम कलामय रचना है। कुछ लोग स्थो-भयवा श्विक कथाआर्थको इसका लेखक कहते हैं तो दूसरे अञ्चातकर्तृक बताते हैं। वो भी हो जैनधर्मके माहारस्य द्योतक कथाआँका यह संग्रह अनुपम है। तथा आने गुगके कथा ग्रन्थ 'देवी-अराधना' धूर्ताख्यान, आतक कथा, आदिकी कोटिका ग्रन्थ है। कलतः इसके यहास्वी लेखकको भूल बाना कलकिगोंका दुर्भाग्य हो गा।

श्रव ग्यारहवीं शतीमें श्राते हैं तो हमें श्राभिनव पंप भागचन्द्र तथा श्रीमतीकान्तिके दर्शन होते हैं। 'भारती वर्णपूर, साहित्य-विद्याघर, साहित्य सर्वंत्र श्रादि उपाधियां हो पंपकी महत्ताको प्रकट करती हैं। इन्होंने श्रपनी रामायखर्में विमलस्त्रिके पउमचरिकका अनुसरख किया है। रावध्यके दुलान्त चरित्र चित्रवामें सद्भुत कुशलताका परिचय दिया है। इन्होंने विवयपुरमें मिल्लिनाथ मन्दिर बनवा कर वहीं मिल्लिनाथ पुराख्यकी रचना की थी। नागचन्द्रने स्वयमेव कान्तिदेवीकी कवित्व विषयक उरक्कश्रताका उल्लेख किया है। 'कान्तिहंपर समस्ये' प्रनथ उपलब्ध है श्रम्य कृति कोई श्रवतक प्राप्त नहीं हुई है। श्रम्य कवियोंकी वाशिका

#### वर्षी-स्रभिनन्दन-प्रन्य

निम्न मकारसे हो सकती है। कर्यापार्थ (११४०) नेमिनाथ पुराका। नेमिक्त (११७०) लीलावती, कर्यनेमिपुराख! खग्गल (११६५) चन्त्रप्रभ पु॰। वंधवर्म (१२००) हरिवंशाम्युदय, वीवसंवोधने। साचण्य (११९५) वर्धमान पु॰। पार्श्वपंडित (१२०५) पार्श्वनाथ पुराख! वस (१२०९) खनन्तपु॰ वर्शोधरचरित । शिश्यमाथरा (१२३६) त्रिपुरदहन, ऋंखनाचरित्रे। गुरावम्मं (१२३५) पुष्पदंतपु॰ चन्द्राष्टक। कमलभव (१२३५) शान्तीक्षर पुराख। ऋंडव्य। (१२३५) कन्विमर काल। कुमुदेन्दु (१२७५) रामायया। हस्तिमरुख (१२६०) क्रादिपुराख (ग्रह्म)।

शिलाहार गंगरादित्यके कालमें उत्पन्न कर्यापार्यका नेमिनाय पुराग बाद्भुत अम्पूकाम्य है। बीलावति श्रंगारिक उपन्यात है जिसकी वस्तु संखित होनेपर भी हश्यादिके सुन्दर वर्णनींसे प्रत्य दीर्घकाय हो गया है। इनकी कल्पनाने 'चूर्यको बहुए तथा विभातासे अनिर्मित बस्त भी कविसे परे नहीं' किम्बदन्तीको सरय कर दिया है। कलाकान्त, भारती-चित्त-चीर खादि विशेषग्र इनकी योग्यताके परिचायक 🖁 । बन्धुवर्मसे पार्क्षपंडित तकके लेखक एक ही अग्रीके हैं। जल कल्पनाशील न होकर भी प्रसाद पूर्व है। बशोधरचरितमें चित्रित कहिंवा वार्मिकता तथा वांवारिकताका मुन्दर वमन्वय है। दोनों प्रन्थ महत्त्वके काव्य है अतएव होयसल-बादव नृपति द्वारा दक्त 'चन्नवर्ती, राजविद्वत्तमा-कलहंस, आदि उपाधियां चाश्चर्य चिकत नहीं करतीं । कामदहन खाण्ड-काव्य ही श्रांडय्यकी रव्यातिका कारण हुआ है ! कवित्वके श्रतिरिक्त इस उपान्वाससे उनका मानुभाषा प्रेम तथा उत्साह भी फूट पडता है। शिशुमायण तथा क्रमुदेन्द्रने चम्पू शैक्षीको त्यागकर 'सांगस्य' 'घट्पदि' छन्दींको स्टेकर जनपदके जनका विशेष भनुरक्षन किया है। ये सभी कावि अनेक भाषाओं के पंडित ये तथा संस्कृत बहुल भाषा लिखते ये। फलतः 'कन्नड संस्कृतके बाभित है' बारोपके साथ बन-मन तुस नहीं हुआ। इसी आतृतिने बारहवीं शतीमें वाहित्यिक दार्शनिक क्रान्ति की सृष्टि की । वसवके वीरशिब मतकी स्थापना तथा 'बचनों' की रचनाने नूतन युगको जन्म दिया। जिससे प्रभावित हो नयसेनने धर्मामृत सिल्कर संस्कृत शैलोके विरुद्ध कान्ति की थी। यह रियति देखकर भी उन्होंने भाषी विपत्तिके प्रतिरोध तथा जन मन अनुरंजनका सुवि-चारित प्रयत्न नहीं किया था । जिसका परिगाम जैनवर्मके लिए वातक हुआ । तथापि कतिपय व्यक्तियोने इस रियतिका सामना अचारात्मक प्रन्य क्षित्वकर किया था । ऐसे लेखकोंमें निम्न कवि प्रधान थे । ब्रह्मश्चिव (११२५) समयपरीचे, त्रैलोक्य चूडामग्रिस्तोत्र । वीरगंदि ( ११५३ ) आचारतार तथा टीका । दत्तविस्नास ( ११७० ) प्राम्तत्रम, तत्वार्यं परमात्ममकाशिके । मापर्यादि ( १२६० ) शास्त्रवार समुच्चय । नागराव ( १६०० ) पुण्यासव । कनकचन्द्र ( १३०० ) मोच्चप्रास्त टीका ।

नक्षशिवके समयपरी होमें भारागम तथा भनासागम विवेचन करते हुए वैदिक शास्त्रोंकी न्यूनताओंका संकेत किया है। किन्तु चम्यू तथा गम्भीर विवय होनेके कारख वह बन-प्रिय न हो तका वृत्तिवित्तासकी धर्मपरीज्ञाकी भी वही स्थिति है। यह धर्मितगतिकी धर्मपरीज्ञाका कम्मड चम्यू रूप है। माधनिद इत शासकारसमुख्यय जैन दर्शनका बिस्तृत वर्धन करता है यह कम्मड भाष्य युक्त स्वप्नम्य है विश्वके व्याख्यान पंपके धादिपुराश चादि प्रन्थोंके उत्तेल्लींसे परिपूर्ण है।

किन्तु ये व्याकस्मिक अवस्न न तो जनताको तुष्ट कर सके आँर न उनकी ज्ञान विपासा ही बुक्ता सके । मिल्लाकार्जुन, (१२४६) नागवर्ग (११४६) केशिराज (१२६०) आदि भी समयकी पुकारको न समक्ष सके । इसीक्षिय आलंकारिक साहित्यके महत्त्वकी सिद्ध करनेके लिए उन्होंने कमशः 'युक्ति सुवार्युव' काम्यावलोकन, सन्दर्मियदर्पेया, आदि अन्य लिले को कि स्कि, सख्या तथा व्याकरयाके अध्युत्तम प्रम्य होकर भी अपने सौ वर्ष बाद ही 'बट्यदि-युग' के प्रारम्भको न रोक सके ।

वैश्वानिक विषयोपर खिलनेवाले कतिपव विद्यानोंकी तालिका निम्न प्रकार है— श्रीधराचार्य (१०४९) जातकतिलक । राजादित्य (११२०) व्यवहार-च्रेष्ट-गण्यित् लीलावती चित्रहकुरो । कीर्तियमं (११२५) गोवैद्य । जगहलतोमनाय (११५०) कल्यायकारक (कर्याटक)। यहकवि (१३००) रहमत (फ० व्यो०)।

ईनमें से भी कितने ही ग्रन्थ चम्यू शैलीमें है। विविध विशाल कम्मइ साहित्यमेंसे ग्रन्थों तथा लेखकोंका यह स्मित संक्ता संकलन है। तथापि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनाचार्योंने किस प्रकार कम्मइ भाषा तथा साहित्यका निर्माख किया है। तथा कम्मिटिगोंके लिए प्राचीन सालंकारिक संस्कृतसे सम्बद्ध करके कितनी अनुपम सम्पत्ति छोड़ी है। साहित्यके सब अंगोंमें नाटक एकमात्र अंग है जिसका अपुपातिक पीषण नहीं किया गया है। तथापि 'गुदायुद्ध' आदि श्रन्थोंमें नाटकके समस्त गुर्णोंक दर्शन होते हैं।



# एक अज्ञात कन्नड़ नाटककार

# श्री एम० गोविन्द पाई

अंगरारया कृत 'मित्रविन्द-गोविन्दा' १८०० ई० तकके कल्नड वाहित्यमें एकमात्र नाटक है। मैस्रके राजा चिक्कदेवराय (१६७२-१९०४) की राजसभाके होरी वैष्णाव' किय थे। यह नाटक भी भी हर्षके रस्तावित नाटकका भाषान्तर मात्र है जिसमें केवल पात्रोंकी संज्ञाएं परिवर्तित कर दी गयीं है। आपाततः जिजासा होती है कि कालिद।सके मालविकामिम्नमें उल्लिखित सौमिल्ल कविपुत्रादि के नाटकोंके समान किसी प्राचीनतर कन्नडिंग कविके नाटक भी तो कहीं लुत अथवा गुप्त नहीं हो गये हैं। महाकवि रन्नके गदायुद्ध (१००७ ई०) में चित्रित कन्लुकी एवं विद्वकादि पात्रोंकी उपस्थिति विशेष कर इस और आकृष्ट करती है क्योंकि संस्कृत साहित्यके महाकाव्योंमें इनका चित्रस नहीं पाया जाता है। अतः अनुमान किया जा सकता है कि प्रारम्भमें रन्न अपनी कृतिको नाटक रूप देना च।हते से और बादमें महाकाव्य रूप दे गये। फलतः इतना कहा हो जा सकता है कि उनके सामने संभवतः कोई नाटक अवश्य थे।

गच-पद्मस्य पद्मतन्त्र नामका एक कन्नद प्रत्य है इसके रचिता ब्राह्मण विद्वान् दुर्गिलिंह हैं। इसकी लगभग पचास प्रतियों में ''श्मति संपन्नतेवेत्त....प्रमदलीला पुण्यिताप्रदुमम्।'' श्लोक पाया जाता है। तथा जो कि मुद्रित प्रतिमें नहीं है । यह मन्य प्रजापित संसत्तरकी चैत्रगुक्ता द्वादशी सोमवारको समास हुआ या। प्रन्यके प्रारम्भ (१०११-१८) में लिखा है कि कि चालुक्य वंशी वगदैकमल्स कीर्तिविद्याधरकी राजसभामें रहते थे। सर्गोंको सन्त्रमें कि अपना उक्त राजाओंके समयमें ''महासन्धिविद्याधर स्थित भी उल्लेख करता है १ यह राजा पश्चिम चालुक्य वंशी जविद्य — कार्यक्रमल्स — कीर्तिविद्याधर (१०१८-१०/२) के सिवा दूसरा हो ही नहीं सकता। फलतः गुवाक्यकी पैशाची वृहत्कयासे 'वसुभागभट'

९ "सीमिक्क कविषुत्रादीनां प्रवन्धात्"

मैस्र रामकाय सरवती सदन तथा दि॰ जैन सिद्धान्त भवन भारामें संचित प्रतियां ।

३ कर्णाटक काञ्चमकरी मालामें प्रकाशित २३ वां पुष्प (१८९८)

द्वारा संस्कृत रूपान्तर किये गये पंचतन्त्रके कन्यड भाषान्तरका कास ६५३ शासिधाइन वं॰ ( सोमधार क्रमार्च १०३१ई॰ ) होगा।

बाल्मीकि, ब्यार, विष्णुगुम, गुणाटय, वरहिन, कालिदात, अवभृति आदिका स्मरण करते हुए कि दुर्गासिइ इनके बाद ही कलड़ किवोंका भी स्मरण करते हैं। जिसके पुष्ट आधारपर इम भी विजय, कन्नमय्य, असग, मानसिव, चन्द्रभट्ट, पोन्न, पम्म, गगनांकुश तथा किवाबिलासको उनका पूर्ववर्ती मान ही सकते हैं। इनमें भी असग संस्कृत किव भी वे वैसा कि उनके प्रकाशित वर्दमानचरित्र' तथा शान्तिपुरायसे स्पष्ट हैं। "संवत्सरे दशनवोत्तरवर्षमुक ।१०४।... प्रभ्याष्टकं च समकारि जिनोपदिष्टम् ।१०५।" पर्यो द्वारा किवने "वर्षमानचरित" के रचना समक्की स्वन्ता दो है। अर्थात् 'कोस राजा भीनाथके राज्य कालमें विमलानगरीमें विद्या पदकर मैंने ९१० संवतमें वह प्रम्य लिखा था। पोन्न (९५० ई०) अपने शान्तिनाथ पुरायमें कन्नइ कवितामें अपनेको असगके समान लिखते हैं। कलतः वर्षमानच रतका समाप्ति काल सं० ९१० 'शासिबाहन' न होकर "विक्रम' ही हो सकता है। फलतः ८४६ ई० तक राज्य करनेवाले राजा भीनाथ चोल कोकित्लि अपरनाम भीपति होंगे तथा रचनाकाल ८५६ ई० होगा। इन्दकी सुविचाले कारण भीपतिका भीनाथ हो जाना तो सुकर है ही।

श्रवनकी खित करनेके ठीक पहले दुर्गीसंह "श्रव तक कोई ऐसा सुकवि न हुआ है और न होगा जिसकी तुलना कल्नमन्यसे की जा सके। जिनका मालवी [ती]-मायव विदानोंके हृदको मल्लमुख करता है ।" अर्थमय पद्म द्वारा कल्नमन्यका समरण करते हैं। राष्ट्रकृट व्यति त्यतुंग (८१४-७७ ई) द्वारा रचित कहे जानेवाले लाज्यप्रम्य कविरायमार्गमें कल्नद कि भीविषयका उत्लेख ई। श्रीविषयको पद्मतन्त्रकार दुर्गीसंहने भी स्मरण किया है। यश्चित असम तथा कल्ममन्यका कविरायमार्गमें उत्लेख नहीं है तथापि कल्मम्य न्यूयाधिक रूपमें त्यातुंगके समकालीन रहे होंगे क्योंकि उनके कुछ ही पहले असगकी मृत्यु हुई थी पलतः कल्ममन्य द्वारा 'मालवि-माधव' का रचनाकाल ८०० ई० कहा जा सकता है ' दुर्भाग्यवश्च यह नाटक अनुपलन्य है कलतः विपुल कल्मइ साहित्यमें प्रकृत क्लोकके सिवा कल्ममन्य का उल्लेख अन्यश्च नहीं मिलता है।

मालबि-माधव नाम ही संस्कृत नाटक मालती-माधवका स्मरण दिला देता है। श्रीर उसके साथ, साथ करुण रसावतार महाकवि भवभूतिकी श्रमर कीर्ति भी मूर्तिमान हो उठती है। ऐसाभी स्पष्ट

१. श्री रावजो सरवारम दोषा शोलापुर द्वार। प्रकाशित ।

२, "कम्नइ कवितेयोळ असगम्।"

रे, दक्षिण मार्तमें येतिहासिक छेख ए० ३४० ।

४, "परम कर्बादवर चेती इर मैबिनमेसेव माकवी माधवं। विरचिसिद कल्लमस्य वरमागं सुकवि वगेवीकिन्तु सुन्तं॥"

#### वर्गी-ग्राभिनम्दन-ग्रन्थ

प्रतीत होता है कि बासकि-शासन कन्नड़ नाटक था। प्रधान नायिकाके नामका भेद इसित करता है कि यह नाटक संस्कृत नाटकका केवल भाषान्तर नहीं या अपित स्वतंत्र कन्नड़ नाटक था। जिसमें किन्ने भयभूतिका प्रतिक जाटक सामने रहनेके कारका संभवतः नायिकादिके आदिक समान नाम रखे थे। दुर्गसिंह द्वारा की गयी सेसक सथा नाटकनी प्रश्नीता सिद्ध करती है कि ८०० है। सामना एक महान् कबड़ कविने महान् कन्नड़ नाटकड़ी सृष्टि की थी वो कि क्रम सुप्त है। नाम तथा कन्नड़ साहित्वके निर्माण आदि समल परिस्थितियोंसे यह भी पृष्ट होता है कि क्रम्ममन्य बैन विद्वान थे।



# भारतीय अश्वागम

भी पी॰ केंद्र गोडे, एम॰ ए०

आचार्व हेमचन्द्रकी (१०८८-११७२ ई०) अभियान-चिन्तामिक भूमि लण्डमें निम्नपण है--"चिते तु कर्व कोकाडी कोकाड: श्वेतपिङ्गते ॥३०३॥

पीयूषवर्षे सेराहः पीते तु हरियो ह्ये । कृष्णवर्षे तु खुद्धाह कियाहो लोहितो ह्यः ॥३०४॥ आनीलस्तु नीलकोऽय त्रियूहः कपिलो ह्यः । वोस्साहरूवयमेव स्वात् पाण्डुकरोर वालिः ॥३०५॥ उराहरूतु मनावपाण्डः कृष्णवङ्गोभवेद्यदि । सुसाहको गर्दभागः खोरखालस्तु पारसः ॥३०६॥ कृसाहरूतु मनावपीतः कृष्णः स्वायदि वनुनि । उकलाहः पीतरूक्त्रभागः स एव तु कवित् ॥३०७॥ कृष्णरक्तम्ब्रुविः गोक्तः शोजःकोकनवन्त्रभिः । हरिकः पतिहरितन्त्रभागः एव हासकः ॥३०८॥ पक्त्रमुक्तः सितकान्त्रभागः हसाहभितितो हयः । ।

हनमें वर्गके अनुसार कोकाह, खोड़ाह; सेराह, खुड़ाह कियाह, त्रियूह, बोल्लाह, उराह, सुताहक, वीचलान, कुलाह, उकनाह, हलाह, आदि नाम आये हैं जिन्हें आचार्यने 'देशी', शब्द कहा है। उनका हन शब्दोंका विम्नह कहीं कहीं सर्वेधा काल्पनिक मतीत होता है यथा—'वैरियः सनित वीचलानः'। अपने एक पूर्व लेख<sup>2</sup>में मैं सिद्ध कर खुका हूं कि आ० हेमचन्द्र द्वारा दल अस्वनामों में से कितने ही नाम जयदत्तके अस्वायुर्वेद 3, अध्वाय तृतीय ( सर्वेक्षखणाच्याय ) तथा चालुक्य-तृपति सोमेश्वर कृत ( त० ११३० है० ) मनतोल्लासके 'वाजि-वास्मालि-विमीद' (पोलों) में भी उपलब्ध हैं। यद्यपि आचार्य हन शब्दोंको देशी कहते हैं तथापि मुक्ते वे विदेशोंसे आये मतीत होते हैं। है० की ८ ही तथा १३ वीं शतीके मध्य भारतमें बहुलताने लाये गये घोड़ोंके साथ ही ये नाम आये होते। वे कब कितके द्वारा आये, आदि पर कारती और अस्वीके विद्वान प्रकाश काल सकते हैं। इतना निश्चत है कि आचार्यने साथान कोशकारके समान उस समय प्रचलित हन शब्दोंको सेक्ट अपने कोह तथा आरतीय श्रावार वावधान कोशकारके समान उस समय प्रचलित हन शब्दोंको सेक्ट अपने कोह तथा आरतीय आयाको कालकी हृहते सर्वांक समयन किया था।

१, ''लोक्सादयः भृष्टाः देशीप्रायाः ।" २, प्रेमी अविजद्वनम् ५० ८९ ।

र, विवली विका इण्डिका, कलकता ८८६।

#### बर्गी-मभिनन्दन-ग्रन्थ

उक्त निष्क्रयों तक पहुंचनेके समय तक युक्ते यादवप्रकाश कृत 'वैजयन्ती' कोशका पता नहीं या को आनार्यसे बोहे 'समय पूर्व सुरु १०५० हैं को बना या । आनार्यकी जीवनीमें भी व्यूलरने ' रोपाल्य नाममाला; अभिधानचिन्तामिक्की पूरक है। विक्रमें जयन्तप्रकाशकी वैजयन्तीके उद्धरणोंकी भरमार है ( पु॰९१ टि॰ ७३ )"। "मनिमान चिन्तामणिके वाय पुनः प्रकाशित नाममःसा भी बादबन्नकाशके प्राचीनतर मन्य वैजयन्तीसे अत्यधिक मिलती जुलती है। तथा इससे बहुसंस्थाक दुर्लंभ शब्द भाषार्यने सिये हैं।" आदि सिखकर सिद्ध किया है कि आचार्य गादवशकाराके ऋगी हैं। बदि भी व्यूलरका यह कथन सस्य है तो हमारे अनुमानसे उपय किलासित अञ्चनाम भी आचार्यन वैजयन्तीके प्रिमकाण्ड खित्रयाच्यायके ६६-१०६ स्त्रोकोंसे लिये 🕏 । यादवप्रकाश 'म्रश्याना-मागमें पद द्वारा किसी अर्थ-शास्त्रका संकेत करते हैं वो कि वयदत्तका अक्षायुर्वेद ही हो सकता है विश्वमें वर्णानुवारी अववनाम तृतीय अध्यायके १०० से ११० क्लोकोंमें दिये हैं। क्योंकि नकुलकृत श्रम्बचिकित्सित, बाग्भटकृत श्रम्बायुर्वेद, कल्ड्यकृत सारसमुच्चय तथा भोजकृत युक्तिकल्पतक प्रन्योंमें कोकाइ, खुकाइ, आदि नाम नहीं मिसते हैं। अतः सम्प्रति यही अनुमान होता है कि यादवप्रकाशने वर्णानुतारी भरपनामोंको संभवतः जयदत्तके 'भ्रष्टववैद्यक'से ही लिया है। फलतः भ्रष्टवशास्त्रके विकासमें कालकमसे सर्वप्रयम अञ्चवेद्यक-कार भी जयदस ( १००० ई० ) से पहले होंगे तथा उसके बाद बादब-प्रकाश (१०४० ई०), आ। हेमचन्द्र (१०८८-११७२ ई०) तथा सोमेश्वर (११३०६०) आवें गे।

पंभवतः आचार्यंने अपने कोशको किसी विशेष अश्वागम अथवा अश्वागमोंके आधारसे नहीं बनाया या, अपितु उनका आधार आचीनतर कीश ही वे जैसा कि उनके द्वारा किसी अश्वशासका उल्लेख नहीं किये जानेसे स्वष्ट है। फारसी तथा अपनी बोहोंका भारत व्यापी व्यवसाय, देशके समस्त राजाओंकी सेनामें उनका प्राधान्य तथा चार संस्कृत कोशकारों द्वारा उनके नामोंका अपने प्रन्थोंमें दिया जाना एक ही समयकी घटना है। इन चार कोशकारोमेंसे भी जयदत्त तथा सोमेश्वर स्वयमेव शासक थे। अपने प्रन्थकी प्रशस्तमें अयदत्त अपने आएको 'महा सामन्त' कहते हैं बद्यपि इनका पूर्ण परिचय अब तक स्थिर नहीं हुआ है। और सोमेश्वर अस्यन्त संस्कृत चालुन्य शासक थे जैसाकि उनके विशास एवं बहुमुख सांस्कृतिक प्रन्थ 'मानसोल्लास'से स्पष्ट है।

भारतीय कोश-साहित्यको समय समयपर हुए निष्णात कोशकार विद्वानोंने अपने समयमें प्रचितत विदेशोदभूत शब्दोंको भी तत्तद कोशोंमें लेकर हमारे शब्दभण्डारकी ओशूद्धि की है। जैसा कि

१. शीमणिखाल पेटलकृत अंग्रेजी अनुवाद प्•१६।

२. गुष्टाव भोपर्टका संस्करण (महास १८९३) पृ० ११२।

अप्रवनामोंके पूर्व विवेचनसे ही नहीं अपितु संस्कृत टीकाकारोंके सामधान विवेचनसे भी स्पष्ट है।
यथा—'अप्रवक्ता' शब्दका अर्थ करते हुए डल्लख ( ल॰ ११०० ई॰ ) का उसे शाफ कहना,
अथवा इसीकी व्याख्यामें सुभुतका 'अप्रवब्ता तथा गोथिका समानार्थक हैं जिसके लम्बे पत्ते होते हैं
तथा जिसे तुक्क देशमें 'हिल्लिस्व' कहते हैं, आदि। अन्वत्र में लिख जुका हूं तुकीं, फारस, अरबमें
हिल्लिस्य अथवा इस्पित अथवा अस्पित एक बास है जिसे खिलाकर मोड़े मोटे किये जाते हैं।

अपने कोशमें आगत शब्दोंका विश्रह आचार्यने वैयाकरणको दृष्टित किया है, फलतः उसको ऐतिहासिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता । फलतः 'कोक बदादित्त भुवं कोकाहः, खमुद्गादन्ते कोङ्गाहः;
पृषोदरादित्वात्, शीरवदाहित्त भुवं सेराहः, हरि वर्णं यान्ति हृदियः, खुरैगांहते खुङ्गाहः,
कियां न जहाति कियाहः, त्रीन यूपति वियुद्धः, ब्योम्न उल्लक्षते योख्नाहः, उरसा
आहित उराहः, सुलेन राहेति सुद्धहकः, वैरिणः लनति योख्नानः, कुलमाजिहीते कुलाहः,
उन्नैनंद्यते उक्तनाहः, हलवदाहित हलाहः, हलति थमं हाळकः ।, आदि विश्रह मीलिक एवं
पांडित्यपूर्णं हो कर भी ऐतिहासिक नहीं कहे जा सकते । क्योंक असंस्कृत शब्दोंका विश्रह संस्कृत
व्याकरण अथवा कोशके अधारपर करना उचित नहीं है । इतिहास एवं भाषाके शास्त्री ही हन
शब्दोंकी प्रामाणिक व्याख्या कर सकते हैं । फलतः उक्त अन्योंके सिवाय अन्य संस्कृत अन्योंमें
हन नामोंकी शोध संस्कृतकोंको करना चाहिये तथा कारसी और अरनीके विद्वानोंको भी इनके मौलिक
उद्यामादिपर प्रकाश डालाना चाहिये। तभी हनके वास्तिक विश्रह किये जा सकें गे ।

२ वैक्ट्रिया ( प्राचीन ईरान थन हिन्दू कुछ और औक्सस नदीके मध्यका कम्बा प्रदेश ) अथवा बाल्हीक, मीडोका साम्राज्य, मैडिकजड़ी, अर्थशास्त्र तथा दर्षचितिमें वर्णित बाल्हीकं अद्दर्भ आदिका विचार अद्दर्भका तथा बारहीक अथवा वैक्ट्रियसे सम्बन्धका संकेत करता है।



९ भारतीयविधा (बम्बई) में प्रकाशित 'अञ्चववला' छेखा

# जैन पुराणोंके स्रीपात्र

श्रीमती त्र० पं० चन्दाचाई जैन, विदुषीरत्न

साहित्य मानवताको स्वीव करता है। स्विशेष पुराशः, ये साहित्य कलाके ऐसे अवयव हैं विनसे मानव अपनी विचार धाराको परिष्कृत कर समाविक, धार्मिक, राजनैतिक, और आर्थिक सदाचारका निर्माण करता है। वह पौराणिक पात्रोंके जीवन सस्वोंकी अभिव्यक्ति नैतिकता या स्वाचारके आभार पर ही हो सकती है। सस्य स्पाग, परदुः स-कारता, इदता, सहिष्णुता, स्वार्थ-हीनता, संयम, इन्द्रिक्वय आदि ऐसे गुण हैं विनके सदावसे ही मानव जीवनकी नीव इद होती है। इन गुणोंके अभावमें मानव मानव न रहकर दानव कीटिमें चला जाता है। आत्मिनरीख्य एक ऐसी प्रवृत्ति है जिससे व्यक्ति अपनी आन्तरिक दुर्वस्ताओं पर विजय प्राप्त कर समा, मार्द्य, सस्य, प्रश्वित भागोंको उद्युद्ध कर सकता है। यह आतमिनरीख्य प्रवृत्ति कुछ लोगोंमें सहय जाएत हो जाती है और कुछ में भागम जान द्वारा। पौराणिक पात्रोंके आदर्श चरित्र व्यक्ति है स्वारम निरीख्य प्रवृत्तिको बुद्ध-सुद्ध कर देते हैं, और वाचकके बीवन में सत्य और अविनक भक्तो-भांति संवार होने लगता है।

विश्वमें वदासे नर और नारी समान करसे अपने कार्ब कलापोंके दाबित्यको निभाते चले आ रहे हैं। इसी कारण इसारे पुरुष; पुराग-निर्माताओंको भी पुरुषपात्रोंके समान नारीपात्रोंका चरित्र-गत उत्कर्ष दिखलाना ही पढ़ा था। वहां नारीको 'नरक नसैनी' बतलाथा है, वहीं लोकिक दृष्टिसे मातृत्वमें उसके समस्त गुणोंका विकास दिखाकर उसे जननीत्वके उच्च शिखरपर आखद कर जगत्पृत्व बनाया है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, वलभद्र, प्रश्ति महुापुरुषोंको क्रम देनेवालो और लालन करने वाली नारी कदापि हीन नहीं कहीं वा सकती है। हो केवल वासना और विलासिताकी प्रतिमूर्ति नारी अवस्य उपेक्षणीय, निन्दनीय तथा पृथाकी वस्तु बतलायो गयी है। यह केवल नारीके लिए ही चरितार्थ नहीं है किन्दु नरके लिए भी हैं। विश्व पुरुषने विलास और वासनाके आवेशमें होश-हवासको भुलाकर अपना पत्तन किना है। प्रशासों उसके बीवनकी समास्त्रोंचना स्पष्ट कपरों की गयी है।

पुरायकारीने नारीके लोकिक शिव कीर सत्व रूपकी अभिन्यक्षना बड़े सुन्दर ढंगसे की है।

वाहित्यक हक्कि कई स्थलोंपर पुरुषणामींकी करीवा नारी पाचोंके व्यक्ति कथिक कान्तरिक वॉदर्यकी मिन्यतिक हुई है। नारी पाणोंमें कुछुके वरिजोंपर परिस्थितिबोंके वात-प्रतिवात एव प्रकार पहे हैं कि उनसे उनका वरित्र कस्यविक मनाबोश्यादक हो गया है। सीता, अंजना, राजुल, आदि कतिपय ऐसी पीराधिक नारियों है जिनके चरित्रका उत्कर्ष विविध परिस्थितिमोंसे हो कर त्यागृश्तिमें परिवर्तित होता हुआ आदर्श स्वरूपमें प्रकट हुआ है। पुरायकारोंकी यह विशेषता है कि उनने पहले नारियोंका स्थाय विवशावस्थामें दिसलाया है किन्तु आगे उस त्यागको स्वेच्छा और आतमहितकी कामनासे कृत तिक किया है।

वैन पुराखोंके चरित चित्रखको एक विशेषता वह है कि उनके नारी पात्रींका अपना अ्यक्तित्व है। राधाके समान डनके नारीपाच गुरुषके व्यक्तिस्वसे सम्बद्ध वहीं हैं किन्द्र नारीकी प्रथक सत्ता स्वीकार कर पुरुषपात्रींके तमान उसके जीवनकी गतिशीलता, शाग, ताहत, शील, हन्द्रिय विवय प्रभृति मनुकरचीय गुवांका सुन्दर मंकन किया है। शीकिक दृष्टिसे भी जैन पुरायांके नारी पात्र तथीय रूपमें रामने उपस्थित ही कर जीवनके उत्थानकी शिक्षा देते हैं। आदिपुराया कीर पश्चपुरायाके क्रम स्वक तो इतने संदर है कि धार्मिक दृष्टिसे उनका जितना महत्व है. साहित्यक दृष्टिसे कहीं उससे खिथक है ! क्रंबना और राजुलके विरहकी मूक वेदना इतनी मर्मस्पर्शी है कि इन दोनोंके अस्त्रिका पढ़कर ऐसा कीन व्यक्ति होगा को वहानुभूतिके दो जांच् न गिरा एके । करवासे हृदय कार्ड हुए बिना नहीं यह एकता है । वैदिक पुरायानिर्माताओंने भी श्रीकृष्याके विरहमें गोपिकाओंके विरही हृदयकी सन्दर अंजना की है। किन्त जहां गोपिकाओंका जीवन अपने आराज्य प्रियके बोवनके साथ सम्बद्ध है, यहां जैनपुरायोंकी नारीका जीवन स्वतन्त्र रूपमें है। पुरुषके समान जात्म विकासमें नारी भी स्वतन्त्र रूपसे कामसर हुई है। चहार दिवारीके भीतर रख कर जैन पुरायाकारोंने उसे केनल विरहमें हो नहीं तपावा है किन्तु ज्ञासन-साधनाकी श्रीचमें गलाकर उसे पुरुषके समान शुद्ध किया है। नारीके मातुःकके साथ उसके त्यांगी बीचन का यह समन्वय बैन पुराणोंकी भारतीय साहित्को एक अमूल्य देन है। वहां इतर भारतीय पुराखोंमें नारीका केवल एक हो जीवन दिखलानी पहता है वहीं जैन पुराखोंमें उसके दोनों पद्योका स्पष्ट प्रतिविम्ब इष्टिगीचर होता है।

भारतीय वाहित्यकी दक्षिते चरित्र चित्रयाकी वस्ताताका एक प्रधान मापदण्ड वह है कि वो चरित्र चीवनको जितना अधिक ऊंचा उठा सके वह उतना ही वस्ता माना आय गा। एका-एक किसीके त्याग या तपत्याकी बात मानव इदयको प्रभावित नहीं कर सकती हैं, किन्दु जब वही बात संघर्षकी आगर्में तपकर इन्हास्तक तराज्के पलड़ोंपर मूलती हुई—कभी इधर और कभी उधर मुकती हुई मानव इदयको प्रभावित करके एक और बोक्स हो लुदक वाती है तो प्रत्येक व्यक्ति उसके प्रभावमें या जाता है

96

#### वर्णी-श्रमिनन्दन-प्रन्थ

स्रोर तदनुकूल सपने जीवनको बनानेका प्रयत्न करता है। जैन पुरायोंमें स्रंकित नारी पात्रोंका चरित्र भी मानव मात्रको सालोक प्रदान करने वाला है। जैसा कि कतिपय उदरयों द्वारा सिद्ध हो गा।

वम्ब्र्सामी चरित्रमें भवदेव अपने क्येष्ठ भाताकी प्रेरणासे मनिच्छा पूर्वक मुनि हो गया था, किन्द्र उसकी मांतरिक इच्छा भोगोंसे निवृत्त नहीं हुई थी। वह सर्वदा अपनी रूपवती, गुण्यवती, मुशीला भार्याका स्मरण कर आनन्दानुमय किया करता था। एक दिन उसके गुरु अपने अनेक शिष्योंके साथ, बिनमें भवदेव भी था उसके नगरमें आये। विषय वासनाओंसे परास्त भवदेव एक मन्दिरमें जाकर उहर गया और वहां पर रहनेवाली आर्यिकासे अपनी क्ष्रीकी कुशल खेम पूंछने लगा। आर्यिकाने—भवदेवकी श्लीने, जो कि भवदेवके सन्यासी हो बानेपर संसारसे उदासीन होकर आर्यिकाका नत पाल रही थी—मुनिको विचलित देखकर उपदेश दिया। आर्यिका नागवस्—भवदेवकी श्लीने वासनामें आसक हुए अपने पतिको इस प्रकार पतनके गट्टों में निरक्ते बचाया। उसने केवल एक हो अवक्ति रज्ञा नहीं की किन्द्र साधु जैसे उच्चादर्शको दोषसे बचानेक कारण आरतीय उत्तम साधु परम्पराकी महत्ताका मुख भी उच्चवल रखा। क्या अब भी नारीको केवल बासनाकी मूर्ति कहा जा सकता है !

हरिवंशपुरायमें व्यक्तिय राजाकी पुत्री श्रीतिमतीका चरित्र लीकिक कौर पारमार्थिक दोनों ही हिश्चोंसे उत्तम है। श्रीतिमती नाना विद्याक्षोंमें प्रवीया, शाहबी, कौर रूपवती थी। जब वह वयस्क हुई तो पिताने स्वयम्वरमें व्याये हुए रावकुकारोंसे कहा कि को इस कन्याको तेज चलनेमें परास्त कर दे गा ब्योर मेरूकी प्रदक्षिया जिनेन्द्र भगवानकी पूजन करके पहले क्या वायगा उसीके साथ इसका विवाह किया जायगा। उपस्थित सभी विद्यावर कुमार कौर भूमिगोचरी राजपुत्रोंने प्रयस्न किया, किन्तु वे सभी कन्यासे पराजित हुए, जिससे विरक्त होकर श्रीतिमतीने संसारिक वासनाक्षोंको जलाखिल देकर ब्याविकाके अत प्रवस्त कर लिये तथा तपश्चरण हारा अपने व्यक्तित कमोंको नाश किया?।

हरियंशपुराश्यमें भनेकों नारियोंके चरित्र बहुत ही सुन्दर रूपमें श्रंकित किये गये हैं। जिन चरित्रोंसे नारियोंकी विद्वत्ता, तपश्चर्या, कार्यनिपुश्चताकी स्त्राप हृदयपर सहब ही पह जाती है। बनारश निवासी सोमशर्माकी पुत्री सुक्तसा श्रोर अद्राको विद्वत्ताका सुन्दर और हृदयग्राहक वर्णन किया है ।

पद्म पुरायामें विद्याल्याका करित्र चित्रया बहुत ही सुन्दर किया गया है। पुरायाकारने बताय! है कि उस नारी शिरोमियामें इतना तेव या कि उसके जनम प्रहण करते ही सर्वत्र शान्ति ह्या गयी

९ जम्बूरगमी बरित्र ए० ७१-७२

२ हरिवंशपुराण ए० ४३२

३ इरिवंशपुराण पू॰ ३२६।

यी तया उसके भव भवान्तरोंके दिल्य चरित्रका निरूपण कर नारी चरित्रको बहुत ऊंचा उठा दिया है। व्याचार्वने विद्याल्याके चरित्रको स्त्यन्त उक्काल बनाया है। व्याद्धाः उस नारीके चरित्रको मानवके चरित्रसे बहुत ऊपर उठा दिवा है। क्या कोई भी निष्पत्त विद्वान् उस वर्णनको देखकर नारी की महत्तासे इंकार कर सकता है १ विद्याल्याकी पूर्व भवावलीके वर्णनमें क्रनंगसराकी दीव्याका चित्र भी कम सुन्दर नहीं है। इस चित्रने भारतीय रमग्रीको बहुत ऊंचा उठा दिया है। वह केवल बासना वा ग्रहस्थीके बंबालकी कठपुतली ही नहीं रह गयी है प्रस्पुत त्याग और तपस्याकी प्रतिमूर्ति वन गयी है। वैनाचार्योंकी बही सबसे बही विरोषता है।

इस प्रकरणके दो श्लोकों नारीकी सहानुभूति और दयाका अंकन काचार्य प्रवर रविषेणने कितना संदर किया है। सतीको भूला अवगर निगल रहा है, रह्यक उसकी रह्या करना चाहते हैं। किन्तु अनंगसरा रखकोंको इशारेसे मना कर देती है और वतलाती है कि इस बेचारे भूले बन्तुकी हिंसा न कीखिये। यह आत्मा अमर है विनाशशील शरीर अनादि काससे हो उत्पन्न और नष्ट होता चला आ रहा है फिर इसमें मोह क्यों ? यह अब बच नहीं सकता। पद्मपुराणमें आचार्य रविषेणने मन्दोदरीके राग विरागात्मक गंगा अमुनी चरित्रका निर्माण कर पौराणिक नारी चरित्र चित्रणको आजके मनोवैज्ञानिक स्तरपर पहुंचा विया है। मन्दोदरीकी दयाका चित्र देखिये—

"पतिपुत्र वियोग दुःबाउवसनेन विदियिता सती जाता।"

× × ×

"हा पुत्रेन्द्रजितेदं व्यवसितमोहक्कथं त्वया हृत्यम्।
हा मेघवाहन कथं जननी नापेक्षिता दोना॥"

"त्यक्ताहोषप्रहस्यवेषरचना मन्त्रोद्री संयता।
जाताऽत्यन्त विशुक्षभाविरता शुक्तैकवस्त्राऽऽवृता।"

× × ×

"संद्युद्धश्रमणा वतोरुविमया जाता 'नितान्तोत्कटा।"

(प॰ पु० मा० ३ ए० ९१-५२)

को मन्दोदरी एक क्या पहले पति, पुत्र, पीत्र, आदिके शोकसे विहल दृष्टिगोचर होती है वही दूसरे क्या बदली हुई परम वार्मिक, संवार-विरक्त, मोद मायासे दीन और आत्माकी वाधिका नवर आती है। पुराण निर्माताओंका नारी चरित्रका यह विकास कम क्या आवके अंतर्द्रन्दकी प्रकट करनेवाला नहीं है ! मन्दोदरीकी दोलायमान मानसिक स्थितिका शब्द-विश्व क्या इससे सुंदर वन सकता है !

# संतोंका मत

### भी आचार्य चितिमोहन सेन

मध्य युगके साथकोंकी कुछ बातें कही था रही हैं। बातिसेंद तो समाजतस्वके साथ युक्त है। उन साथकोंके लिए धर्म ही सार था। मध्ययुगके ये साधु-संत भगवान के साथ प्रेमद्वारा युक्त किये हुए वैयक्तिक योगकी खोजमें ये। इस सम्बच प्रतिकाक रास्ते, बाह्य आचार, शास्त्र, मेष प्रमृतिका प्रमोजन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भगवतम्प्रकी तुलाममें वे सभी उनके लिए तुन्छ थे। उन्होंने यह तहीं स्वीकार किया कि स्वर्गमें पहुंचनेके लोगसे एवं नरकवासके उरसे धर्मका प्रवर्तन हुआ है। इस प्रेम-धर्ममें उन्होंने ऐसा एक अमेद और साम्य पाया जो वेदान्तमें वर्शित अमेदसे कहीं ज्यादे सरस है।

प्रेम प्रयक्ते प्रिक्त होनेकी वजहसे उन्होंने कायाको वृथा क्लिह करना न चाहा । फिर भी प्रेम ही के लिए उनकी देह-मनका हवंबिष कलुप, स्थलसे परिहार करना पहा है । उन्होंने देहकी देवालय माना है । एवं इसी देवालयमें देहातीत चिन्मय मलकी प्रतिष्ठा की है । उनके लिए मिट्टी-परयरके देवालयों में प्रतिष्ठित मूर्तिका कोई मूल्य नहीं । बाह्य उपचारों द्वारा की गयी पूचा वे क्षर्यहीन सम्भते थे । द्या, व्यहिंसा, मैत्री यही उनकी साधनाएं थीं । शाक्षों इन साधनाओं का तस्य नहीं मिलता । देहके कंदर ही विश्व महाण्डकी स्थापना है । एवं इस परम तत्वको गुरु ही दर्शा सकते हैं यह बात वे मानते थे । कल स्वरूप गुरूके खिए उनकी अचल भक्ति थी ! साधुकों के सत्यंगसे प्रेमभाव उपजता है इस्तिए साधुसेवा एवं साधुसेंग भी महाष्म है । जहां भक्ति होती है वहीं भगवान विराजते हैं । बाह्य आचारों से क्या होगा, प्रेम ही से ग्रेम उपजता है ।

"प्रेम प्रेम चौं होय," (रिवदाष)। भगवानका स्वरूप ही प्रेम है। अद्धा एवं निष्ठाद्वारा कमसे रूचि, आग्रह एवं अनुरागकी उत्पत्ति होती है। किर अनुरागसे प्रेम उपवता है। प्रेम उपवते पर प्रेम-स्वरूपके साथ सम्बंध कर लेना सहय हो बाता है। और वध-यह सहय सम्बंध प्रतिष्ठित होता है तभी वीवनकी खरम सार्यकता मिलती है।

वे गुरूसे इन सब तन्वीकी सुना करते। इसकिए गुरूके प्रति उनकी श्रद्धा-मस्त्रिका कोई इति न या। गुरूके प्रति इस प्रकारकी भक्तिका उल्लेख बौद्ध महायान वर्ममें, तन्त्रोंमें, पुरायोंमें, मध्य- वुननें सर्वत्र पाया जाता है। जैन पाहुक दोहों के झारा भी मुक्की महिमा सर्वत्र विकेषित हुई है। सम्भवतः वह गुरूमिक भी आयोंको आर्थेतर स्थानोंसे ही मिली है। कारक केदके आदि वुनमें गुरूमिकका इतना आदुर्भाव देखनेको नहीं मिलाता। चीरे चीरे इसका प्रभाव बदने लगा। जहाचारियोंके लिए आचार्य वन्दनीय एवं अनुसरखीय गिने वाते थे—बन्दन एवं अनुसरख करनेकी भावनाके पीके भी गुरूमिकका योदा बहुत संजान मिलाता है। सेकिन वादके गुरूमादमें गुरूमा स्थान और भी बढ़ा है।

पाश्चात्य शिखा एवं भारतीय शिखा-कंस्कृतिमें एक विशेष प्रमेद यह है कि ग्रीस प्रसृति देशों के प्रश्निवासियों के गुरू विद्या बेचा करते थे। विद्या उनकी व्यक्तित सम्पत्ति थी। पैसे देकर उनकी विद्या खरीदनी पहती थी। बोल कर गुरू इच्छानुकूल इसे बेच भी सकते थे। भारतके ब्रह्मचारी एवं गुरू सम्पूर्ण मानव समाजके पालक थे। एवं चूंकि गुरुक्षोंकी साधना विश्व सत्यपर केन्द्रित होती थी इसिए उनसे प्रवित्त शान भी विश्वके समस्त अधिवासियोंके लिए था। इसिए गुरूक्षोंकी शान बेचनेका कोई प्रश्निकार न था। तद्धशिका, पुरुषपुर प्रभृति स्थानोंसे श्रीक प्रभावसे प्रभान्तित गुरू कहीं कहीं विद्या बेचा करते थे। लेकिन ऐसा करनेके कारण उनकी वयेष्ट निन्दा होती थी। भारतकी साधनामें विद्या किसी भी स्थान पर व्यक्तिगत कीई बस्तु न मिनी गयी, यह उब मानवकी थी। बृहत्-संहिता की भूमिकामें डा० एच कर्ण १५० ५० ११) सहसने बड़े आश्चरिक साथ हसका उल्लेख किया है। उपनिषदके भुगक्ते लेकर बाज तककी भारतकी साधनामें गुरुक्षोंके सिए एक बहा स्थान है। वहां गुरू विद्या नहीं बेचते विल्क वे शिष्योंका पालन करते हैं एवं साधनाके बलसे शिष्योंको प्रम्य कर विश्वसाधनाको आगे बदाते चलते हैं।

कवीर प्रमृति साथक निरखर हो सकते हैं, लेकिन गुरूकी कृपासे वे तश्वशानी थे। उनकी अपनी प्रतिभा भी अतुलनीय थी इसलिए पण्डित न होने पर भी उनका किसी तरहका मुक्सान नहीं हुआ। बिल्क कबीर प्रमृति साथक यदि पण्डित होते तो शायद ऐसी अपूर्व तत्वपूर्ण वातें उनकें मुंहसे न निकलती। कबीर वातिके जुलाहा वे जिनपर हिन्दू-मुस्तामान किसी संस्कारका बोक न लदा था। सब प्राचीन संस्कारोंसे वे मुक्त थे। सब तरहके भारोंसे मुक्त होनेके कारण ही हतनी सहजमें उनके कानों तक भगवानकी बायी पहुंच पायी है। बंगालके बाउल भी हसीलिए इतने मुक्त हैं। उनके बातों हैं—

तोमार पथ ढेके हे मन्दिरे मसजेदे । तोमार डाक सुनि साँद बहते ना पाद क्ले दांकाय गुरुते मरहोदे ।।

मन्दिर और मसिवदने दुम्हारे पास पहुंचनेके रास्तेको दक रखा है। दुम्हारी नुसाहट सुनायी दे रही है लेकिन आगे बदा न जाता है। गुरु एवं मरशेद रास्तेमें उपरक्षर सदे ही जाते हैं।

#### वर्सी स्मिनन्दन-अंथ

गुरू एवं मरशेषके पश्चवासींका स्वार्थ मेद-बुद्धिकी बनाये रखनेमें है। ये सब बार्ते उनकी स्थानपर नहीं भारतें। इसक्षिए वे बात बातमें मेद-विमेदकी दुहाई देते हैं।

क्यीरकी अब सब कहने क्षणे—"तू नीच कुलका होकर भी इन सब सत्योंका संचान कैसे पा गया !" तो क्यीरने अवाब दिया—"करसात होनेपर पानी तो ऊंचे स्थानपर नहीं ठहरता, सब पानी बहु कर नीचेकी झोर इकट्टा होता है, सबके चरखोंके नीचे।

## "उं चे पानी ना टिके नीचे ही डहराय' ॥"

कबीरने फिर एक जगह कहा—''पण्डित लोग पढ़ पढ़कर पत्थर, और क्षिल क्षिलकर ईट हो गये, उनके मनमें प्रेमकी एक ख़ींट भी प्रवेश न कर पाती है।

> "पढ़ि पढ़िके पत्थर भये सिका सिका भये जू इंट। कवोर अन्तर प्रेमकी सागि नेक न छींटे ॥"

संस्कृत न जाननेवाले कवीर काशीमें बैठे बैठे चारों झोर पंडितोंमें बेधइके मनकी बात चलती भाषामें जोरसे प्रचार करने लगे—सब कहने लगे—'कबीर, यह क्या कह रहे हो ?'' कबीर बोले—''संस्कृत कुएके पानी जैसा है झीर भाषा है बहती जलघारा<sup>3</sup>।''

# "संस्कृत है कृपजब माथा बहता नीर ॥" (वही, १०३७९)

नाना संस्कृतिके मिलनसे हिन्दू (भारती) संस्कृतिकी गठन होनेकी बजहसे इसमें गतिशीलताके लिए एक प्रकारकी भद्धा फूट पहती थी। ऐतरेय बास्यामें इन्द्रकी सार बात 'अप्रसर हो चलो' यही देखनेकी मिलती हैं। मध्ययुगकी सार बात—''अप्रसर हो चलों' ही है। अप्रसर न होनेकी शिद्धा इस लोगोंकी आवकल अंग्रेजीके शिद्धितोंमें अधिक देखनेकों मिलती है-अंग्रेजी सम्यता असलमें स्थितिशील या कन्ख्यवेंदिव सम्यता है। कबीर सर्वेदा सचल एवं सजीव आवोंके उपासक थे। अचलताके अंधकारकी उनने किसी दिन पूजा नहीं की। वे कहते —बहता पानी निर्मल रहता है. बंबा पानी ही गेदा हो उठता है। साचक गया भी विद सचल हों तो अच्छा है। ऐसा होनेपर किसी तरहका दोष उनको स्पर्शनहीं कर पाता है?

# "बहुता पानी निरमका बंदा मंदा होय। साथ तो बाकता महा दाग न ठानै कोय॥" (नहां पुरू ६७)

१ नाककरासजी द्वारा प्रकाशित क्वीर साहेनका साखी अन्त्र, पृ० ३९८ २ वही पृ० १९९ ।

## पय चलते यदि कोई गिर भी पढ़े तो कोई हरवा नहीं।

"मारम बलते जो गिरै ताको नाहों दोस ॥"(वहा ए॰ ३६४)

अचलताके प्रति कवीरकी भक्ति न थी। उनका प्रेम बिलाइ प्रेम था, इसी लिए प्रेमकी साधना द्वारा उनने वीरत्यकी साधना करनी चादी थी। इस संसारमें प्रवेश करते ही उन्होंने सुना कि आकारामें रण दमाना वस रहा है, युद्धका नगाड़ा चीट ला रहा है और उस चीटकी तालसे ताल मिलाकर बीवन की बाबी लगाते हुए उनकी अप्रसर ही चलना पड़ेगा।

"गगन दमामा बाजिया पड़या निसान बाव ॥" ...

कवीर कहते हैं—जिस मृत्युसे सब डरते हैं मुक्ते उसीसे भानन्य मात होता है। मौतकी परवाह न कर निकट होकर भागे बदना होगा।

"जिस मर्सी थें जग डरै सो मेरे श्रानन्द ॥" (वही ए० ६९)

कवीर कहते हैं कि प्रेमकी कुटियापर पहुंचनेके लिए कगम्य कगाम रास्ता चलना पहता है। को कपना शीश उनके चरवांमें उपहार दे सकता है उसे ही प्रेमका स्वाद मिलता है।

> "कबीर निज घर मेमका मारग आगम आगाध। सील उतारि पग तिल घरै तब निकटि मेमका स्वाद॥ ( गी ६० ६९ )

साधनाका पथ दुर्गम व सगाय होने पर भी साधकोंके दल इस पथ पर चलनेमें कभी नहीं हरे। भारतके साकाशसे विधालाकी को सादेशवायी उनके दमामेंमें नित्य प्यनित होती है, वही सब साधनाकी समःवयवायी है। इस पथपर वो तायक आते हैं उनके दुःख-दुर्गीत-सांक्षनका कोई स्रंत नहीं रह जाता है। उनके लिए घर स्रीर बाहर सर्वत्र दिन रात उत्पीदन व सत्याचार प्रतीक्षा किया करता है। इतना होने पर भी भारतके यथार्थ तपस्वियोंका दल इन सब विध्योंसे भीत होकर पीक्षेन हटा। युग-युगमें उनका साविभीव होता ही रहा। वीर लड़ाईके मैदानमें चला, यह भला क्यों पक्षाद पद होने लगा है

"स्रा बढ़ि संप्राम को पाछा परा क्यों देह ॥" ( दादू. स्रातन भन्न, १३ )

यही है बीरोंकी साधना-पथ, यहां कापुरुघोका स्थान नहीं।

"कायर काम न श्रावह बहुस्रेका केत ॥" (वहो, १५)

भ्रष्ट प्रहर साधनाका यह युद्ध बिना खड़गके चल रहा है;

"आठ पहरका जूसना विना बाँडे संप्राप्त ।" ( साली अन्य ग्रुरमा शह, ५६ )

१ नागरी प्रवारिणी सभाकी क्लीर प्रांथायली पृ॰ ६८ ।

### वार्ग-वाभिनन्दन-प्रश्य

घरको एवं श्राकाशमें कम्पन बारी हैं, समस्त श्रूत्यताको भरदेने बाह्या गर्बन सुनायो पह रहा है:

# धरणी झाकाशा धर हरे गरजे सुंन के वीख ॥ (साबी मन्य, सरमा अह, १२१)

इसनी अइस्वनोंके होते हुए भी युग-युगमें भारतीय साधकोंके दल अपनी मैत्री एवं समन्त्रयकी बिसाट साधनाकों केवर निर्भयसाके साथ वीरोंकी तरह अमसर हुए हैं। बाहरकी बाधाएं एवं घरका विरोध बीच बीचमें उनके पथमें बाधा स्वरूप होकर अवस्य सब्दे हुए हैं लेकिन उनकी साधनाकी अमगितकों सर्वदाके लिए रोक न सके। विधाताकी वह महान् आदेश बाधी अभी भी जिनके कानोंमें पहुंचे गी उनकी प्रतिहत गतिमें किसी तरहकी बिधि निषेष, कोई दुःख निपद बाधा, अरासा भी उनके अमगमनमें इकाव न डाल सकेगा।



# मध्ययुगीन सन्त-साधनाके जैन मार्गदर्शक-

## भी चाचार्य हजारीयसांव विवेदी

हिंदी वाहित्यके विश्व अंगका नाम 'सन्त-साहित्य' है वह विक्रमकी चौदहवीं शक्षीके बाद प्रकट हुआ है। इसका प्रधान त्वर भक्ति और प्रेम है। दक्षिणके रामानुव, रामानद अदि आधारोंकी प्रेरणासे वह भक्ति-साहित्य प्राणवान हुआ था। केकिम यह साहित्य केवल दक्षिणके वैष्णव आधारों का अनुकरण या अनुवाद नहीं है। उत्तरके शैव, शाक, बौद क्लैर वैन कामकोंने इसके लिए भूमि त्वार कर रखी थी। इब क्लिक्सिकी पृष्टभूमिके अध्ययनके लिए क्लिस अकार पुराण, आगम, तंत्र, और वैष्णव सहित्ताएं आवश्यक हैं उसी प्रकार सहय-यानियों, नाथ-पंथियों, निरंजनियों और वैन सामकों के बोक भाषामें सिक्षे प्रन्य भी आवश्यक हैं, बहिक सच पूछा बाय हो यह कूसरे अक्रमके साहित्य ही अधिक आवश्यक हैं।

ज्ञा नहीं नहीं शतीयें वह विशास नाय-संप्रदाय काविर्मूत हुआ का विक्र से समस्य सक्ष्य उत्तर भारतको प्रभावित किया था। ज्ञाव भी इत संप्रदाबके स्वान कायक्षी कावुस कह देते हुए हैं। नाय-पंथी सिद्धों से अनेक ऐसे हैं जो वश्रवाकके कावार्य भी वाने काते हैं। इन दिनों नायपंथी भीशिनों अनेक पुराने संप्रदाकेंके गीशी रह गये हैं। इन में सकुलीश, बीब, वाममार्गी नीसी की है ही; कैकाव और जैन योगी भी हैं। वस्तुतः आठवीं-नवीं शतीमें एक ऐसे शक्तिशासी कोक्ष्यमंका आविर्भाव हुआ या जो किसी संप्रदाय विशेषमें बद नहीं था। इस शक्तिशासी लोक्ष्यमंका केह विदु 'थोग' या। 'थीग' में भी काया-योग या इठयोग ही उसका प्रधान साधन मार्ग था। वासाचारका विशेष, चित्तशुद्धिपर जोर देना, पिंडको ही प्रधाण्यका संक्षित रूप मानना, और समस्ती भावसे स्वसंवेदन आन-दके उपभोगको ही परम आनन्द मानना इस योगकी कुछ लास विशेषताएं यों। सन् इंस्वीकी आठवीं-नवीं शतीमें 'जोइन्दु' या योगेन्द्र नामके जैन साधक हो अये हैं। क्रमकी व्यवप्र' श्र स्वक्षकोंने ने सनी विशेषताएं पायी जाती हैं जो उस युगकी कावनानें मुक्त करते, पूर्व किस्कर वार बार का काव्य करती है। इसी प्रकार वारकार का स्वत्य करते है। इसी प्रकार वारकार का स्वत्य करते हैं। इसी प्रकार वारकार का स्वत्य कात्र है। इसी प्रकार वारकार का स्वत्य करते हैं। इसी प्रकार का स्वत्य करते हैं। इसी का स्वत्य करते हैं। इसी का स्वत्य करते हैं। है जो स्वत्य करते हैं। इसी का स्वत्य करते हैं। इसी करते ह

38

#### वर्णी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

रीय वा शाक लोगोंके प्रन्योंमें यहीत हैं। बैन वन्त अग्राव्यत आत्माओं में विश्वाय करते हैं। ये आत्मा मुक्त होकर आलग वर्तमान रहते हैं परन्तु उनका गुग्रा एक होनेसे वे 'एक' कहे जा सकते हैं। यह पद शानसे प्राप्त हो सकता है और अनका सबसे बड़ा साथन चिक्तशुद्धि है। बोइन्दुने परमारमप्रकाशमें (२७०) कहा है कि हे बीय! बहां खुशी हों बाओ और वो मर्जी हो करों किन्दु अब तक चिक्त शुद्ध नहीं होता तब तक मोख नहीं मिलनेका —

जिहें भावद तिहैं जाइ जिथ, जं भावद करि ते जि। . केम्बद मोक्स ण स्रत्थि पर, चिक्तह शुद्धि ण जंजि।

और दान करनेसे भीग मिसा सकता है, तप करनेसे इन्द्रत्सन भी मिसा सकता है परन्तु जन्म और मरगासे विपर्वित शाश्यत पद पाना चाहते हो तो वह तो ज्ञानसे ही मिसा सकता है—

> दाणि सम्भइ मोड पर, इंद्त्तसु वि तवेण। जम्मण मरण विवक्षियड, एउ सम्भइ णावेण॥

> > ( 40 He s-05)

वन यह मोख प्राप्त हो नाय गा तन जातमा ही अन्य आत्माओं के समान 'परम'-आत्माका पद प्राप्त कर लेगा। कहना नहीं होगा यह मत शैन, शाफ वाधकों के प्रत्ये भिन्न है, परन्तु भिन्नता पंडितों के शाक्रायंका निषय है। वाधारक जनता के लिए यह बात विशेष चिन्तित नहीं करती कि मरने के बाद वह चिन्यय सत्तामें विलीन हो जायगा मा अलग बना रहेगा, या एकदम लुप्त हो जायगा। मरख और जन्मके चकरमें किर नहीं पहना पहेगा, हत विषयमें दो मत नहीं है। इसीलिए साधारख जनता के लिए वह उपदेश ही काफी है कि दान और तफकी अपेक्षा शाम और चित्रश्रुद्धि श्रेष्ठ है।

बस्तुतः इन रचनाक्षोमें अधिकांश पद ऐसे हैं जिनपरसे 'जैन' विशेषण हटा दिया जाय तो वे योगियों और तांत्रिकोंकी रचनाओं जैसी ही लगें गी। परवर्ती स्वतांकी रचनाओंसे तो इनमें अद्भुत साम्य है। जब जैन साधक बोइंदु कहते हैं कि देवता न तो देवालयमें हैं न शिलामें, न चंदन प्रभृति सेपन पदार्थों में, और न चित्रमें, बल्कि वह अक्षय निरंजन शानमय शिव तो समचित्रमें निवास करता है—

> देउ व देवत जिन्हा कि सिक्स्प, व वि सिन्ध्य विविधि । अक्ट विरक्षणु वावमड, सिन्ध संटिंड समिविशि ॥

> > ( परमात्मप्रकाश १-१२१ )

तो यह भाषा कवीर और दावू जैसे छन्दोंकी जगती है। निस्तन्देह ये जैन साथक परवर्ती भक्ति-साहित्यके पुरस्कर्ताओं में शिने बायगे।

## मध्ययुगीन सन्त सामनाके जैन मार्गदर्शक

बाहरी, वेश-भूषा, महाना-घोना या ऊपरी मनसे वपतप वस्तुतः कोई विशेष सिद्धि नहीं देते, इस बातका प्रचार इन वैन साधकोने वही शिक्षशाली भाषामें किया है। मुनि रामसिंहने मेषकी अर्थता दिसानेके लिए सापकी कॅबुलीसे उपमा दी है। ऊपरी आवरखकी साप छोड़ देता है जोर नवीन आवरख घारख करता है। इससे उसका दिव बोड़े ही नष्ट होता है। इसी प्रकार मेष बदल कर साधु बन जानेसे आदमी शुद्ध नहीं होता। इसके लिए आवश्यक है भोग-भाषका परित्याग। जब तक यह नहीं होता तब तक नाना वेपोंके धारखसे क्या लाम है है

# सप्पि मुकी कंषुख्यि जं विश्व तंण मरेह । भोयहं भाव ण परिहरह सिंगनाहसु करेह ।

मुनि रामिलंडने लिखा है कि हे योगी, जिसे देखनेके लिए त् तीयोंमें घूमता फिरता है बह शिव भी तो तेरे साथ दाय घूम रहा है, फिर भी त् उसे नहीं वा सका---

> जो परं जोर्ड जोरया तित्यरं तित्य ममोर्। सिड पर्सिष्टं हरिडियड, लहिबि ण सिक्षड तोर्॥

इसे पढ़ते ही कवीरदासका वह प्रसिद्ध भवन याद आ जाता है जिसमें कहा गया है— 'मीको कहां ढूंदे बंदे, मैं तो तेरे पासमें।' परम प्राप्तब्य इस श्रारिके बाहर नहीं हैं, जो कुछ श्रद्धांडमें प्राप्त है वह सभी पिंडमें पाया जा सकता है। यह उस युगकी प्रधान विशेषता है। इन जैन साधकोंने भी अपने उंगसे इस सत्यका प्रचार किया है। गुनि रामसिंहने कहा है कि ए मूर्ख ! तुम देवा-स्वयोंको क्या देखते फिरते हो। इन देवालयोंको तो साधारण की गुने बना दिया है। तुम अपना श्रारीर क्यों नहीं देखते जहां शिवका नित्य वास है!—

# मूका जोवर देवलरं, सोयहिं जारं कियारं। देह ण पिच्छर अप्यणिय, जहिं सिंउ संसु ठियारं॥

पुस्तकी विद्यासे वह परम प्राप्तव्य नहीं पाया जाता । कथन मात्रसे उसे नहीं उपलब्ध किया जा सकता । गौरखनाथने रटंत विद्याका परिहास करते हुए कहा था---

# "पढ़ा-लिखा सुद्धा विलाई साया, पंडितके हाथां रह गई पोथी"

तोता सब शास्त्र पढ़ ज.व तो भी विलाईके हायसे नहीं बच पाता और हायमें पोथी लिये लिये पंडित मायाका शिकार हो जाता है। बोहन्दुने भी पुस्तकी विद्याकी व्यर्थता बतायी है। यह जो विला-चेलियोंका ठाट बाट है, पोथियोंका अम्बार है, इनके चक्करमें पढ़ा हुआ जीव भले ही अवस्त्र हो है परन्तर है यह अनुभवगम्य सत्यके लिए अन्तराय ही है (परमात्मप्रकाश २,८८) जब तक चित्त

#### वर्गी-अभिनन्दन-प्रय

विषय विकारसे दूषित है तब तक उसमें शिवका खाझारकार कर्तभव है। 'ए बीगो, निर्मल मनमें ही परमशिवका खाझारकार होता है, बन रहित निर्मल नजीमण्डलमें ही सूर्य स्कृतित होता है—

> जोहय जिस मौज जिस्मत्तय पर दीसह सिव सन्तु । सम्बर जिस्मत धण रहिए मागु जि जेम फुक्नु ॥

> > ( \*\* ×\* \*\*\*\* )

यह खेदकी बात है कि निरंबन और निगुंगा अतके अनुयायी शावकोंके खाहित्यके अध्ययनके प्रसंगमें अभीतक इन जैन सावकोंके खाहित्यका उपयोग नहीं किया गया है। रामसिंह बोइन्दुके अतिरिक्त और कोई भी सावक इस अविकि किये हुए हैं या नहीं वह इसे मासूम नहीं है। मेरा विश्वास है कि जैन भारतारों अभी इस प्रकारके अनेक ग्रंथ पढ़े हुए हैं। उनके खुलंकरित संस्करणकी बड़ी आवश्यकता है और साथ ही उनके सावश्यकता है की सावश्यकता है की साथ ही उनके सावश्यक सावश्यक हो।



# भारतीय-ज्योतिषका पोषक जैन-ज्योतिष

श्री पं० नेक्टिबब्द जैन, झाबी, न्यायतीर्थ, साहित्यरत, व्योतिवाकार्थ

भारतीय आचार्योंने "ज्योतियां स्वादिमहासां बोधकं शासम्" क्योतिय अपनित की है अर्थात् सुकेंदि प्रद और कालका नीय करानेवाले ग्राह्मको व्योतिम शास्त्र कहा है। इसमें प्रवासतया प्रह, नद्यत्र, भूमकेन्द्र, चादि व्योतिम्युक्कीका स्वरूप, वंचार, परिश्रमण कास, प्रहण भीर श्यित प्रश्चति समस्त परनान्नोका निकरण तथा वह, नव्हत्रोंकी सति, स्थित सीर संचारानुसार ग्रामञ्जाभ फलोंका कथन किया जाता है। ज्योतिषशास भी मानककी सादिम स्वस्थामें अंकरित होकर कानोहातिके हाय-ताथ क्रमशः संशोषित और परिवर्षित होता हुआ क्वमान अक्त्याकी प्राप्त हुआ है। भारतीय ऋषियोंने अपने दिव्यशाद और सक्तिय सावना द्वारा आधुनिक यन्त्रोंके अभाव मय प्राणितिहासकालमें भी इत गासकी भनेक गुरिययोंको सुलकामा था। प्राचीन वेच शालाओंको देलकर इसीलिए आस्त्रिक वैद्यानिक भाश्यर्यचिकत हो जाते हैं। ज्योतिष श्रीर श्रायुर्वेह वैसे लोकोपयोगी विषयोंके निर्माण श्रीर अनुतन्त्रान हारा भारतीय विज्ञानके विकालमें जैनाचार्यीन अपूर्व योग दान दिया है। ज्योतिषके इतिहासका आलोहन करने पर जात होता है कि बैनाचायों द्वारा निर्मित स्थोतिय प्रन्थोंसे कहां मौक्षिक किसान्त वाकार हुए वहीं भारतीय क्वोतिवमें अनेक नवीन वार्तोंका समावेश तथा प्राचीन विद्यान्तोंमें परिमार्जन भी हुए हैं। भारतका इतिहास ही बतलाता है कि ईस्वी सन्के सैकड़ों वर्ष पूर्व भी इस शासको विज्ञानका स्थान प्राप्त हो गया था। इसीलिए भारतीय आन्यायोंने इस शासको समय-समय पर अपने नवीब अनुसन्धानों द्वारा परिष्कृत किया है। बैन विद्वानों द्वारा रचे गये प्रन्थोंकी सहायताके विना इस विज्ञानके विकास-कमको समसना कठिन ही नहीं, असंभव है । शह, राशि और क्रान विचारको लेकर जैनाचाचौंने दशको प्रन्य किसे हैं। बाब भी भारतीय क्योतिपकी विवादास्पद भनेक समस्याएं जैन स्थीतिषके सहयोगसे सुलकायी जा सकती हैं।

यों तो भारतीय न्योतिष का शृङ्कताबद्ध इतिहास इमें आर्यभट्टके समयसे मिलता है, पर इनके पहलेके ग्रन्य वेद, श्रंग साहित्य, ब्राह्मया ग्रन्य, सूर्यभ्रतित, गर्गसहिता, न्योतिषकरण्डक एवं वेदाङ्गुन्योतिष प्रस्ति ग्रन्योमें न्योतिष शासकी अनेक महस्वपूर्ण बातोंका वर्यान है। वेदाङ्गुन्योतिषमें पञ्चवर्णाय युगपर से

#### वर्गी-स्रभिनन्दन-प्रन्थ

उत्तरायण और दक्षिणायनके तिथि, नद्धभ एवं दिनमान आदिका शाधन किया गया है। इसके अनुसार युगका भारम्भ मात्र शुक्त । प्रतिपदाके दिन सूर्व और चन्द्रमाके धनिष्ठा नच्चत्र सहित कान्तिवृत्तमें पहुंचने पर माना गया है। वेदाङ्ग क्योतिषका रचनाकाल कई शती ई॰ पू॰ माना जाता है। इसके रचनाकालका पता लगानेके लिए विद्वानोंने जैन ज्योतिषको ही पृष्ठभूमि स्वीकार किया है। वेदाङ्ग ज्योतिषपर उसके समकालीन पर्खण्डागममें उपलब्ध स्फुट ज्योतिष चर्चा, सूर्यप्रकृति एवं ज्योतिषकरण्डक आदि जैन क्यो-तिष प्रन्थोंका प्रभाय स्पष्ट साह्यत होता है । वैसा कि 'हिन्दुस्व' के सेखक के ''भारतीय व्योतिषर्में यूनानियोंकी शैलीका प्रचार विकसीय सम्वत्से तीन सी वर्ष पीछे हुआ। पर वैनोंके मूल-प्रन्य अङ्गोमें यदन स्थोतिषका कुछ भी आभास नहीं है। जिस प्रकार सनातनियोंकी चेदसंहितामें पश्चवर्षात्मक युग है और कृत्तिकासे नस्वत्र गयाना है उसी प्रकार जैनोंके अङ्ग प्रन्थोंमें भी है; इससे उवकी प्राचीनता सिद्ध होती है? ।" कथनसे सिद्ध है। सर्वप्रज्ञतिमें पञ्चवर्षात्मक युगका उल्लेख करते हुए लिखा है "आवश कृष्ण प्रतिपदाके दिन सूर्व जिस समय अभिजित् नकृत पर पहुंचता है उसी समय पश्चवर्षीय युग प्रारंभ होता है<sup>3</sup>।" अति प्राचीन फुटकर उपलब्ध पट्लण्डागमको ज्योतित चर्चासे भी इसकी पृष्टि होती है। वेदाक्लज्योतिषसे पूर्व वेदिक प्रन्योमें भी यही बात है । पञ्चवर्षात्मक गुगका सर्व प्रथमोल्खेल जैन ज्योतियमें ही मिलता है । डा॰ श्यामशास्त्रीने वेदाङ्गज्योतिपकी भूमिका में स्वीकार किया है कि वेदाङ्गज्योतिषके विकासमें जैन ज्योतिषका बड़ा भारी **उहयोग है बिना जैनक्योतिष के अध्ययनके बेदाकु ज्योतिषका अध्ययन अध्यय अध्यय** अध्ययन अध्ययन भारतीय क्योतिषमें जैनाचायोंके विद्यान्त अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है।

जैन क्योतिषमें पौर्णमास्यान्त मास गयाना ली गयी है, किन्तु याजुष-क्योतिषमें दर्शान्त मास गयाना स्वीकार की गयी है! इससे स्पष्ट है कि प्राचीन कास्त्रमें पौर्णमास्यान्त मास गयाना स्वी बाती थी, किन्तु यवनोंके प्रभावसे दर्शान्त मास गयाना स्वी बाने सगी। बादमें चान्द्रमासके प्रभावसे पुनः भारतीय क्योतिर्विदीन पौर्णमास्यान्त मास गयानाका प्रचार किया से किन यह पौर्णमास्यान्त मास गयाना सर्वत्र प्रचलित न हो सकी। प्राचीन जैन क्योतिषमें हेय पर्व तिथिका विवेचन करते हुए प्रथमके सम्बन्धमें बताया गया है' कि एक सावन मासकी दिन संस्था ३० ख्रीर चान्द्रमासकी दिन संस्था

१ स्वराक्रमेते सोमाको बदा साक्षं सवासर्वा । स्यात्तदादि युगं माधस्तपश्शुक्कोऽयनं ह्युदक् ॥ प्रवये ते त्रविश्वदी सर्वाचन्द्रमसावुदक् । सर्वाधे दक्षिणार्करतु माधशावणयोस्सदा ॥ (वेदाङ्ग क्योतिष ए० ४-५)

२ बिन्द्रत्य पृ० ५८१ ।

 <sup>&</sup>quot;सादण बहुक पंडितण बालवकारण अभीइ नक्खरी । सम्बत्य पडम समये जुनस्स आई विवाणाहि ॥"

४ वेदाङ्गज्योतिषकी भूमिका, पृ० ३ ।

<sup>&#</sup>x27;५--- स्वैप्रश्नप्ति, पू० २१६-१७ ( मलवशिर टीका )।

२१-१२ १६२ हैं । सालन मास और चान्त्रमांसका चन्तर जनम होता है चतः ३०-२९-१३/६२ = ३०/६२ सम्म अन् हुका, इव चन्नमध्य पूर्ति दो मासमें होती है। " चतुपातसे एक दिनका जनमांस १/६२ वाता, है। वह द्वर्षम्कति सम्मत जनमांस वेदानुक्वोतिषमें। भी है। वेदानुक्वोतिषकी रक्षमके जनम्बर कर्र सती तक इस मान्यतमें भारतीय क्योतिषकी कोई प्रतिवर्तन नहीं किया सेकिन जैन क्योतिषके उत्तरवर्ती क्योतिषकरण्यक आदि अन्योगे सूर्यभवति कालीन स्थूल जनमांसमें संशोधन एवं परिवर्तन मिसाता है, प्रक्रिया विस्न प्रकार है इस कालमें ३०/६२ की अपेक्षा ३१/६२ जनमांस माना गया है। इसी जनमांस परसे त्याच्य तिथिकी व्यवस्था की गयी है । इससे वराहमिहिर भी प्रभावित हुए हैं उन्होंने पितामहके सिद्धांतका उल्लेख करते हुए क्षित्वा है कि 'रिच शाशिनोः पञ्चयुगवर्षाणि पितामहोपिद्धांना। अधिमासकिंशव्यमिर्मासैरवमी द्विष्यस्था तु ॥' अतः त्यह है कि अवम—तियि चय सम्बन्धी प्रक्रियाका विकास जैनाचार्योग स्वतन्त्र रूपसे किया। समय समयपर इस प्रक्रियामें संशोधन एवं परिवर्तन होते गये।

विदाङ्गन्योतिप में पर्योका ज्ञान करानेके लिए दिनसासक श्रुवराशिका कथन किया गया है।
यह प्रक्रिया गियात दृष्टिसे अत्यन्त स्थूल है। जैनाचार्योंने इसी प्रक्रियाको नज्ञत्र क्यमें स्वीकार किया है।
इनके मतसे चन्द्र नक्षत्र योगका ज्ञान करनेके लिए श्रुवराशिका प्रतिपादन निम्न प्रकार हुन्ना है
"खडवीससमं काऊण प्रमाणं सत्त्रसिय फलम्। इच्छापव्येद्धि गुणं काऊणं पञ्जया लहा ॥"
प्रयात् ६७/१२४×१८३०/६० = ९१५/६२ = १४+४७/६२ = १४+९४/१२४की पर्व श्रुवराशि बतायी गयी
है। द्वलनात्मक दृष्टिसे वेदाङ्गच्योतिष सम्मत और जैनमान्यताकी श्रुवराशिपर विचार करनेसे स्पष्ट है
कि नज्जशासक श्रुवराशिका उत्तरकालीन राशिके विकासमें महत्त्वपूर्ण योग है। आगे इसी प्रक्रियाका
विकासत क्या कान्तिवृत्तके द्वादशामात्मक राशि है।

पञ्चवर्षात्मक युगमें वैनाचार्योकी व्यतीपात-आनयनवन्त्रची प्रक्रियाका उत्तरकालीन भारतीय व्योतिषमें महत्त्वपूर्ण स्थान है। व्योतिष करण्डककी निम्न गायाश्चोमें इस प्रक्रियाका विवेचन मिलता है

श्रयणाणं सम्बन्धे रिवसोमाणं तु वे हि य शुगिमा। जं हवर भागताई वरहया तिचया होन्ति ॥ वावचातरीपमाणे फतारासी रिव्छते उ शुगभेष। इच्छिय वर्षायंपि य रुच्छं काऊण शाणे हि ॥

९---दावितमधस्त्रम् ततस्युर्वोदयक्षणे । कपस्तिता पूर्वेरीत्या द्राक त्रिवहितमी क्रिक्षः ॥

२--'निरेकं द्वादशाश्वस्तं द्विगुणं रूपसंगुतम् । पन्दरुवा पन्दरुवा गुतं द्वाश्यां पर्वणां राशिरुव्यते ।

<sup>—</sup>नेदांगज्योतिष [ बाजुष ज्योतिषं सोमाक्तर सुधाकार माध्यारची सहितम् ], ५० २० ।

#### वर्णी-प्रमिन-इन-अन्य

दन गायाकोकी व्यवसा करते हुद टीककार जायकिको "इह सूर्वाक्रम्यको स्वकतिके यवे वर्तामको स्वयं कर्ताविक्रस्य संकारो वर्ताविक्रातः तत्र विस्तेषस्योः कुने कुन्यको याणि अवनानि तेको प्रस्थर सम्बन्धे वक्रमस्यको इते झाल्यां समने हिपते । इते च माचे यञ्चायति भागवाको तापकाः तापताधाकाः कुने क्यतिकातः भवन्ति ॥" विद्यतिक्या — ७२ व्यतिवातमे १२४ वर्ष होते हैं तो एक व्यतिपातमें क्या १ ऐसा आनुमात वर्त्वपर—१२४४१/वर् = १-५२/७२×१५ = १०+६०/०२ विवि ६०/७२×१० = २५ मुद्दुर्स । व्यतिपात मुक्ताशिकी पहिना एक पुनने विका प्रकार सिद्य होती—

|                     | पर्व       | तिथि       | गुहूर्त |
|---------------------|------------|------------|---------|
| = \$ X 50/¥53 ( 1 ) | ŧ          | <b>t</b> o | NF.     |
| ( ? ) १२४/७२×२=     | ŧ          | •          | २०      |
| ( ₹ ) १२४/७२ × ₹ =  | ч.         | 8          | 84      |
| ( ¥ ) १२४/७२ ×¥=    | Ę          | <b>१</b> ३ | १०      |
| ( 4 ) १२४/७२×4=     | 6          | E,         | ų.      |
| ( 4 ) १२४/७२×६=     | <b>t</b> o | N,         | •       |
| = 0 x 50/x5\$ ( 0 ) | <b>१</b> २ | •          | २५      |
| ( ¿ ) १२४/७२ x ==   | १३         | 8.8        | ₹•      |
| = ? × 50/855 ( ? )  | 84         | •          | १५      |
| ( १० ) १२४/७२×१० =  | १७         | ą          | १०      |

वहां वेदाङ्ग्रच्योतिषमें व्यतिपातका केयस नाममात्र उल्लेख मिलता है, वहां जैन ज्योतिषमें गियात सम्बन्धी विकसित प्रक्रिया भी मिलती है। इस मिक्साका चन्द्रनच्छत्र एवं स्थ्नच्छत्र सम्बन्धी व्यतिपातके आनयनमें महत्त्वपूर्या उपयोग है। बराहमिहिर जैसे गयाकोंने इस विकसित भुवराशि पिटकाके अनुकरण पर ही व्यतिपात सम्बंधी सिद्धान्त रिचर किये हैं। जिस कालमें जैन-पद्माङ्गको प्रणालीका विकास पर्यात क्ष्ममें हो चुका या उस कालमें अन्य ज्योतिषमें केवल पर्व, तिथि, पर्वक नच्छत्र एवं योग आदिकके आनयनका विधान ही मिलता है। पर्व और तिथियों नच्छत्र लानेकी जैसी सुन्दर एवं विकसित जैन प्रक्रिया है, वैसी अ व ज्योतिषमें कुठी शतीक बादके प्रन्थों उपलब्ध होती है। काललोकप्रकाशमें लिखा है कि गुगादिमें अभिषित् नख्य होता है। चन्द्रमा अभिष्ठत्को भोजकर अवस्थि शुक्र होता है और अप्रिम

व्, ज्योतिष **कारण्यक ए० २००---२०**५। ( यूर्व एउ।व् )

## भारतीय-व्योतिषका चोचक केन वरे कि

प्रतिवसको सक्त कर वाता है" । क्यूण सावेकः विश्व प्रतिका रह क्यार है कर्णाती संस्थाको १५ के मुख्य कर यत विक्रि संक्षाको बोदा कर वी हो उनके हो पक्ष कर रोवके कर का भाग देनेके को लेक रहे उनके २७ का भाग देनेके को लेक का का कर रोवक है, परस्त स्थानका क्रिताको सेनी काहिए।

आंचीन चैन क्योतिकों दर्ज चंकानितके कनुवार काक्स भहीनोंकी नामाक्सी भी किन्स प्रकार भिकारी है—

| त्वै संक्रान्तिके अनुसार केन महियोके नाम |  |
|------------------------------------------|--|
| श्रीमनन्दु                               |  |
| - कुनितंत्र                              |  |
| विक्या                                   |  |
| मीतिषद्नेन                               |  |
| <b>मे</b> षान्                           |  |
| . <b>Fig</b>                             |  |
| विग्रहिक्त                               |  |
| <b>रै</b> मशन्                           |  |
| 46-4                                     |  |
| <del>ु</del> युम <del>रो</del> भद        |  |
| निवाय                                    |  |
| वनविरोधी                                 |  |
|                                          |  |

इस माध्र प्रक्रिया के मूलके संकालित सम्बन्धि अक्षण रहता है। इस मक्षण प्रभावते ही प्रभिनन्दु आदि हादरा महीनोंके नाम नताके गये हैं। नैनेतर भारतीय क्योतिक्यों भी क्षण्य वग्रह हो कार महीनोंके नाम आये हैं। वराहमिदिरने सर्वाकार्य कीर ववनावार्य का उत्क्रीक करते हुए क्यान्ति संबंधी अन्यक्ष विसावके मास गराहित क्यान्ति क्या करने के स्वाक्त क्यानिक प्रक्रिया क्यानिक क्योतिक क्यानिक क्यानिक

इसी प्रकार जैन न्योतिवर्गे सम्बत्सकी अभिकानी स्थित के महत्त्वपूर्व है । वैनाकार्योजे वितने विस्तारके साथ इस सिद्धान्तके अपर शिका है उतना अन्य सिद्धान्तोके समान्यमें नहीं । प्राचीन

१ "नक्षत्राणां परावर्तं ....."इत्यादि । काळलेखावाया, ए० ११७ ।

Ę o

कालमें भी जैनाचार्योंने सम्बत्यर-सम्बन्धी को शक्तित और किसतके नियम निर्मारत किए हैं ने जैनेतर आरतीय अमीतियमें आठवीं शतीके बाद अपबहुत हुए हैं। नाश्चन सम्बत्यर, १२७ + हुँ ने सम्बत्यर पांच वर्ष प्रमाण, प्रमाण सम्बत्यर, शन सम्बत्यर । जब बृहस्पति सभी नच्चनसमृहको भीग कर पुनः आभिजित् नच्चन पर आता है तब महानाच्चन सम्बत्यर होता है। किसत जैन क्योतियमें इन सम्बत्यरोंके प्रमेश एवं निर्मान आदिके द्वारा विस्तारसे कल बताया है, अतः निष्यच्च दृष्टिसे यह स्वीकार करना ही पहेगा कि भारतीय क्योतियके विकासमें जैन सम्बत्सर प्रक्षिया का बड़ा भारी योग दान है।

बद्धण्डागम भवता टीकाके प्रथम सन्द गत चतुर्थे। श्रेमें प्राचीन जैन न्योतिषकी कई महत्त्वपूर्ण बातें स्वक्त्यमें विद्यमान हैं उत्तमें समयके शुभाशुभका ज्ञान करानेके लिए दिनराधि के (१) रीद्र (२) हेक्त (१) भैव (४) बारमट (५) दैत्य (६) वैरोचन (७) वैश्वदेव (८) समित्रित् (९) रीह्या (१०) वक्त (११) विजय (१२) नैक्द्रत्य (१३) वक्या (१४) अर्थमन् सौर (१५) भाग्य मुदूर्त बताये हैं। इन दिनमुहूर्तोंमें फिलित जैन प्रन्योंके अनुसार रीव्र, सारमट, वैश्वदेव; दैत्य सौर भाग्य यात्रादि शुभ कार्वोंमें स्थाच्य हैं। सभित्रत् सौर विजय थे दो मुहूर्त सभी कार्योंमें सिदिव्यायक बताये गये हैं। साठवीं शतीके जैन क्योतिष सम्यन्धी मुहूर्त्तप्रन्थोंमें इन्हीं मुहूर्तोंको अधिक पल्लावित करके प्रत्येक दिनके शुभाशुभ कृत्योंका प्रहरोंमें निक्त्यग्र किया है। इसी प्रकार रात्रिके भी (१) साविष्य (२) धुर्व (३) दावक (४) वम (५) वायु (६) दुताशन (७) भानु (८) वैजयन्त (९) सिद्धार्थ (१०) विद्धार्थ (१०) विद्धार्थ (१०) विद्धार्थ (१०) विद्धार्थ, सिद्धसेन, दावक और पुष्पदन्त, (१४) सुर्गधर्व सौर (१५) सक्या ये पन्द्रह मुहूर्त हैं । इनमें सिद्धार्थ, सिद्धसेन, दावक और पुष्पदन्त शुभ होते हैं शेष कशुभ हैं। सिद्धार्थको सर्वकारोंका सिद्ध करनेवाला कहा है। क्योतिष शास्त्रमें इस प्रक्रियाका विकास आर्थभट्टके बाद निर्मित फिलत प्रन्योंमें ही मिलता है।

तिवियोंकी संका भी स्त्रकपसे धवलामें इस मकार व्यावी है—नन्दा, भद्रा, जया, रिस्ता (द्वका), और पूर्वा वे पांच संकार पन्द्रह तिथियोंकी निश्चित की गयी हैं, इनके स्वामी कमसे चन्द्र, स्वर्थ, इन्द्र, व्याकाश कीर धर्म बताये गने हैं। पितामह विद्यान्त, पीलस्त्य-विद्यान्त और नारदीय विद्यान्तमें इन्हों तिथियोंका उल्लेख स्वामियों सहित मिलता है, पर स्वामियोंकी नामायली जैन नामायलीसे सबंधा भिक्ष है। इसी प्रकार सूर्यनक्षत्र, चान्द्रनस्त्र, बाहरस्यस्यनक्षत्र एवं शुक्रनखत्रका उल्लेख भी जैनाचार्योंने विलक्षण सूक्ष्मदृष्टि और गणित प्रक्रियासे किया है। भिक्ष-भिन्न प्रहेंकि नस्त्रोंकी प्रक्रिया पितामह विद्यान्तमें भी सामान्यक्षसे क्वाबी श्री है।

१ "रीहः वनेतम . . . ब्रत्यादि" पनका टीका, चतुर्वे माग पू॰ ३१८ ।

२ "सनित्री धुर्वसंबय ...." इत्यादि । वरका दीका, चतुर्व जाग, ए० ३१९ .

स्वन सम्बन्धी बैन व्योतिषकी प्रक्रिया तरकासीन स्वीतिष प्रन्योकी सपेक्षा अविक विकितित एवं मीतिक है। इसके अनुसार सर्वका वारचेत्र सर्वक आध्या भागकी की बाई पांच सी दश योजनसे कुछ अविक बताया गया है, इसमें से एक सी अस्सी योजन चारचेत्र तो अम्बूदीपमें है स्वीत अवशेष तीन सी तीस योजन प्रमास स्वयासमुद्रमें है, जो कि जम्बूदीपको चारों छोरसे घेरे हुए है। सर्वक अमस्य करनेके मार्ग एक सी चौरासी हैं इन्हें शास्त्रीय भाषामें वीधियां कहा जाता है। एक सी चौरासी अमस्य मार्गोमें एक सर्वका उदय एक सी तेरासी बार होता है। अन्यूदीपमें दो सर्व और दो चन्द्रमा माने गये हैं, एक अमस्य मार्गकी तय करनेमें दोनों स्वाकी एक दिन और एक स्वयंको दो दिन अर्थात् साठ सहुदी स्वाकी एक विकास स्वयंको दो दिन अर्थात् साठ सहुदी स्वाकी एक विकास स्वयंको दो दिन अर्थात् साठ सहुदी स्वाकी एक अपनमें एक सी तेरासी दिन होते हैं।

त्यं जब जम्बूदीयके अन्तिम चाम्यन्तर मार्गसे बाहरकी छोर निकलता हुआ लबग्रसमुद्रकी तरफ जाता है तब बाहरी लबग्रसमुद्रक चन्तिम मार्गयर चलनेके समयको दिल्लग्यन कहते हैं और वहां तक पहुंचनेमें त्यंको एक सौ तेरासी दिन लगते हैं। इसी प्रकार जब स्यं लबग्रसमुद्रके बाह्य अन्तिम मार्गसे चूमता हुआ भीतर जम्बूद्रीयकी छोर आता है तब उसे उत्तरायग्य कहते हैं और जम्बूद्रीयस्य अन्तिम मार्ग तक पहुंचनेमें उसे एक सौ तेरासी दिन लग जाते हैं। पञ्चवर्षात्मक युगमें उत्तरायग्य और दिल्लग्यन सम्बन्धी तिथि नज्जका विधान कर्वन्यम युगके आरंभमें दिल्लग्यन बताया गया है यह आवग्र कृष्णा प्रतिपदाको अभिवित् नज्जनमें होता है। दूसरा उत्तरायग्य माष कृष्णा चसमी हस्त नज्जमें; तीसरा दिल्लग्यन आवग्र कृष्णा त्रयोदशी मृगशिर नज्जमें; जीया उत्तरायग्य माषश्चरक्ता चतुर्यो शत-भिषा नज्जमें; पांचवा दिल्लग्यन आवग्र शुक्ता दशमी विशाला नज्जमें; छठवा उत्तरायग्र माष कृष्णा प्रतिपदा पुष्य नक्षत्रमें; सत्ववां दिल्लग्यन आवग्र कृष्णा सतमी रेवती नज्जमें; आठवां उत्तरायग्र माष कृष्णा प्रतिपदा पुष्य नक्षत्रमें; सत्ववां दिल्लग्यन आवग्र कृष्णा सतमी रेवती नज्जमें; आठवां उत्तरायग्र माष कृष्णा प्रतिपदा पुष्य नक्षत्रमें; नवमां दिल्लग्यन आवग्र कृष्णा सतमी रेवती नज्जमें; आठवां उत्तरायग्र माष कृष्णा प्रतीदशी मूल नज्जमें; नवमां दिल्लग्यन भावग्र कुष्णा सतमी रेवती नज्जमें; आठवां उत्तरायग्र माष कृष्णा प्रतीदिण्य ग्रावेश प्रतिदर्श क्रिया विवास विवास विवास क्रिया व्यवस्था क्रिया व्यवस्था विवास क्रिया व्यवस्था क्रिया व्यवस्था विवास क्रिया व्यवस्था क्रिया व्यवस्था क्रिया व्यवस्था क्रिया व्यवस्था क्रिया विवास क्रिया विवास क्रिया व्यवस्था क्रिया व्यवस्था क्रिया विवास क्रिया व्यवस्था क्रिया विवास क्रिया क्रिया विवास क्रिया व्यवस्था क्रिया व्यवस्था क्रिया व्यवस्था क्रिया व्यवस्था क्रिया व्यवस्था क्रिया क्रिया क्रिया विवास क्रिया क्रिया विवास क्रिया क्रिया व्यवस्था क्रिया विवास क्रिया व्यवस्था क्रिया विवास क्रिया व्यवस्था क्रिया व्यवस्था क्रिया व्यवस्था क्रिया व्यवस्था क्रिया विवास क्रिया व्यवस्था क्रिया व्यवस्था क्रिया व्यवस्था क्रिया विवास क्रिया विवास क्रिया व्यवस्था क्रिया विवास क्रिया व

वैन मान्यताके अनुसार वन सूर्य उत्तरायण होता है - लवण समुद्रके बाहरी मार्गसे भीतर वम्बूद्रीपकी झोर जाता है-उस समय कमशः शीत घटने लगता है और गरमी बदना शुरु हो जाती है। इस सदीं और गर्मीके वृद्धि-हासके दो कारण है, पहला यह है कि सूर्यके बम्बूद्रीपके समीप आनेसे उसकी किरणोंका प्रभाव यहां अधिक पहने लगता है, दूसरा कारण वह कहा जा सकता है कि उसकी किरणों समुद्र

१ "प्रथम बहुक पडिवण " " इत्यादि, सूर्यंप्रहति ( सक्ष्यगिर श्रीका सहित ); ए॰ १२१।

### वर्षां स्थित्रकृतस्य

के संगाध शहापरसे त्यानेसे ढंबी पड़ बादी थीं । उन्हों क्रमकः बम्बूदीमकी कोर गहराई कर होने एवं स्थवन्याय पात होनेसे कराए विधिक बहुता सार्वा है, इसी कहरता यहां गरीं व्यक्ति पढ़ते तमात है। वहां तक कि सर्व वह वह पहां पर सबसे व्यक्ति स्थित पहती है। वहारायका प्रारंथ मकर संक्रिको और दक्षिणायनका ग्रारंथ कर्क संक्रोतिको होता है। उत्तरायका प्रारंथ स्था १२ मुदुर्वका दिन और १८ मुदुर्वकी सिन होती है। दिन-मानका प्रमाण निम्मकार बताया है। पर्व संख्याको १५ से गुणाकर तिथि संख्या बोह् देना काहिए, इस तिथि संख्यामें से एक सौ बीस तिथिपर आने वासे अवसको घटाना काहिए। इस शेपमें १८३ का भाग देकर वो शेष रहे उसे दूना कर ६१ का भाग देना चाहिये वो सब्ब ग्रावे उसे दिनमान की तो १८ मुदूर्वमें से घटाने पर दिनमान और उत्तरायक हो तो १२ मुदूर्वमें बोदने पर दिनमान काता है। उदाहरखार्थ गुगके आठ पर्व बीत वानेपर तृतीवाके दिन दिनमान निकालना है जतः १५×८ = १२०+३ = १२३ — १ = १२२+१८३ = ०+१२३ = १२२×२ = २४४÷६१ = ४, दिख्यायन होने से १८ — ४ मुदूर्व दिनमानका प्रमाण हुआ।

वेदाङ्ग न्योतियमें दिनमान सम्बंधी यह प्रक्रिया नहीं जिसती है उस कालमें केवल १८—१२ = ६÷१८३ = हर्ने दृक्षि-द्वाव कर दिनमानका प्रमाण साधारणाञ्चपात द्वारा निकासा गया है। फलतः स्पपु क प्रक्रिया विकासत क्योर परिकृत है इसका उत्तरकालीन पितामहके विद्वान्तवर बढ़ा भारी प्रसाय पढ़ा है। पितामहके केन प्रक्रियान योदाया संशोधन क्यं परिकृत करके उत्तरायण या दिल्या-यनके दिनादिमें निवने दिन व्यतित हुए हो उनमें ७३२ कोड़ देना चाहिके पित वृत्ता करके ६१ का भाग देनेसे वो साव्य आवे उसमेंसे १२ वृद्धा देने पर दिनमान निकासना बताया है । पितामहका विद्वान्त एक्स होकर भी बैन प्रक्रियाने स्वय प्रधावित मालम होता है।

बक्षत्रीके आकार सम्बन्धी उसकेस जैन क्वोतिककी स्वयंति क्वियता है। कन्द्रप्रतिसमें नधनों के आकार-प्रकार, मोजन क्यन सादिका प्रतिपादन करते हुए बताया गया है कि अभिजित बक्षत्र गोश्यक्ष, भवण बखन कपाट, चनिष्ठा नथन पद्यीके पिजरा, शतिभिषा नथन प्रवक्ष राश्चि, पूर्वाभादपद एवं उत्तरामाद्रपद अर्थ-वावकी, रेक्ती बखन कटे हुए अर्थ फळ, अस्विनी बखन अक्वस्कन्य, भरिणी नथन स्त्री की गोनि, कृतिका नथन प्राह, रोहणी नथन शक्ट, मृगशिरा नथन मृगमस्तक, आर्द्री नथन कथिर विन्तु, पुनर्वसु नथन चूलिका, पुष्य नक्षत्र बढ़ते हुए चन्द्र, आरखेषा नथन मृगमस्तक, आर्द्री नथन प्रवित्त तथन कथिर विन्तु, पुनर्वसु नथन चूलिका, पुष्य नक्षत्र बढ़ते हुए चन्द्र, आरखेषा नथन प्रवास, मधा नखन प्राकार, पूर्वाफलगुनी एवं उत्तराफालगुनी नद्यन सर्थ-पल्यक्ष, हस्त नथन हथेळी, चित्रा नखन मउआके पुष्प, स्वाति नथन खीळे, विशाला नद्यन दामिनी,अनुराध नश्चन एकावळी, ज्वेष्ठा नक्षत्र गण्डदन्त, मूळ नक्षत्र विक्कृ, पूर्वाषाढ़ा नद्यन

र ज्वोतिषद्भाष्टक, साथा ३११--२०।

२ "द्वान् सकेकुलरकः · · · \* क्व, कासिद्वाध्यकः ।

इंस्सीको चाल और उत्तराबाढ़ा नेश्वत्र विहर्त आकार होता है "। यह नवनोकी संस्थान चन्यन्थी अफ्रिया वराहित्यके कालसे पूर्वकी है। इनके पूर्व कहीं भी नखत्रोंके आकारकी प्रक्रियाका उल्लेख नहीं है। इस प्रकारके नश्वत्रोंके संस्थान, आसन, शयन आदिके विद्यान्त जैनाचायेंकि द्वारा निर्मित होकर उत्तरोत्तर पल्ळावत और पुष्पित हुए हैं।

प्राचीन भारतीय ज्योतिषके निम्न विद्धान्त जैन-अजैनोंके परस्पर सहयोगसे विकसित हुए प्रतीत होते हैं। इन विद्धान्तीर्में पांचवां, सातवां, आठवां, नवम्, दसवां, ग्यारहवां और बारहवें सिद्धान्तींका मूखतः जैनाचार्योने निरूपण किया है।

प्राचीन जैन क्योतिष मन्योमें पर्याणकामसूत्र एवं टीकार्थे उपस्था फुटकर क्योतिष चर्चा, स्र्यंप्रहति, ज्योतिषकरण्डक, चन्द्रप्रहति, जम्बूदीपप्रकृति, जैक्कोक्यक्रकेच्चि, अञ्चलिका, गणविका, आदि प्रत्य प्रधान हैं। इंगके तुक्कनत्मक विश्लेक्यायों वे सिद्धान्य निकक्षते हैं—

(१) प्रतिदिन स्रंके भ्रमण मार्ग निरुपण-सम्मन्धी सिद्धान्त—इसीका विकसित रूप दैनिक अहोरात्रवृत्तकी कल्पना है। (२) दिनमानके विकासकी प्रणाळी। (३) अयन-सम्बन्धी प्रक्रियाका विकास—इसीका विकसित रूप देशान्तर, काळान्तर, भ्रजान्तर, चरान्तर एवं उदवान्तर-सम्बन्धी सिद्धान्त हैं। (४) पर्वोमें विश्ववान्यन इसका विकसित रूप संक्रान्ति और क्रान्ति हैं। (५) संवत्तर-सम्बन्धी प्रक्रिया—इसका विकसित रूप संक्रान्ति और क्रान्ति हैं। (६) गणित प्रक्रिया द्वारा नक्षत्र छग्नान्यनकी रीति—इसका विकसित रूप त्रियांग्र, नवमांथ, द्वाद्यांत्र एवं होरादि हैं। (७) काळगणना प्रक्रिया—इसका विकसित रूप अंत्र, कळा, विकला आदि छेत्रांग्र सम्बन्धी गणना एवं वटी प्रलादि सम्बन्धी काळगणना है। (८) ऋतुरोप प्रक्रिया—इसका विकसित रूप खबशेप, अधिमास, अधिग्रेष आदि हैं। (६) सर्य और चन्द्रमराहळके व्यास, परिष और जनफळ प्रक्रिया—इसका विकसित रूप समस्त प्रह गणित है। (१०) छाया द्वारा समय-निरुपण—इसका विकसित रूप इष्ट्यांक, भयात, ममीग एवं सर्वमीग आदि हैं। (१०) स्त्रांत्र जातककी उत्पत्तिकों के बुद्धांदिकी व्यास्था इसका विकसित रूप पर्क वत्त्रया गया हो। (१०) राहु और केसुकी व्यवस्था—इसका विकसित रूप सूर्य एवं चन्द्रमहण-सम्बन्धी सिद्धान्त हैं।

जैन ज्योतिष ब्रन्योमें उक्किस्तित क्योतिष-मण्डल, गणित-फलित, आदि मेदोपमेद विषयक वैशिष्ट्योंका दिग्दर्शन मात्र करानेसे यह छेल पुस्तकका रूप धारण कर होगा, जैसा कि जैन शास्त्र मण्डारोंमें उपलब्ध

१ बन्द्रप्रवृत्ति, पु०९०४-५१ ।

#### वर्षी-श्रमिनन्दन-प्रत्य

गिष्णत, फ़िरित, आदि ज्योतिषके प्रन्यांकी निम्न संक्षिप्त तालिकासे हाष्ट्र है। तथा जिसके आधारपर शोध करके जिज्ञासु स्वयं निर्मय कर सकेंगे कि जैन विद्वानोंने किस प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्रका सर्वोक्त सुन्दर निर्माण, पोषण एवं परिष्कार किया है।

### गणित ज्योतिषके ग्रन्थ

```
१ स्पंप्रकृति मुल प्राकृत, मलयगिरि वृत्ति ( संस्कृत टीका )
                                                   🤻 ज्योतिषकरण्डक मूल प्राकृत, संस्कृत टीका
 २ चन्द्रप्रशित
                                          33
 ४ अंगविक्जा और गणिविक्जा ( माकृत )
                                                   ५ मण्डक प्रवेश
६ गणितसार संग्रह (संस्कृत)—महाबीराचार्य (सन् ८५०) ७ गणितसूत्र ( संस्कृत )
- ८ व्यवहार गणित ( कन्नक )—राजादित्य (११ वीं वदी)
 ह जैन गणित सूत्र ( ,, )- राजादित्य, यह विष्णुवर्द्धनके आश्रित थे। समय ११ वीं सदी है।
 १० जम्बूद्वीप प्रश्ति अमितगति, रचनाकाल सं० १०५०
 ११ सिद्धान्त शिरोमणि ?—त्रैवेश मुनि
                                             १२ गणित शास्त्र ( संस्कृत ) श्रीधराचार्य ।
 १३ सार्धद्वीपद्वय प्रशति ( संस्कृत )
                                             १४ श्रीलावती ( कन्नड )-- कविराजकुक्तर
 १५ क्षेत्र गणित (कन्नक) राजादित्य (११ वीं सदी)
                                                  १६ व्यवहाररता (कन्नक)
 १७ लीलावती (अपभांश) लालचन्द्र सं० १७३६
                                                  १८ लीलावती ( संस्कृत ) लाभवर्द्धन
 १६ गणित शास्त्र ( संस्कृत ) श्रेष्टिचन्द्र
                                                  २० यन्त्रराज ( संस्कृत ) महेन्द्रसूरि सं० १४३७
 २१ गणितसार ( प्राकृत ) उक्कुरफेरू, रचनाकाल-
     -सं०१३७५ के आसपास
                                                  २२ जोइससार ( ठक्करफेव ) सं ॰ १३७२
 २३ ज्योतिम मण्डल विचार-तपोविजय कुशस्त्रहार सं०
                                                  १६५२
                                                  २५ गणित साठसौ-महिमोदय
२४ ज्योतिष सारोद्धार-आनन्दमुनि सं० १७३१
२६ पंचाक्कानयनविधि--महि॰ रचनाकाल वं॰ १७२३ २७ नवमह गणित--पञ्चाक्क,गणित सहित (तेलग्)
२८ ग्रित संप्रह-एकाचार्य
                                                  २६ ख्रतीसुपूर्वप्रति उत्तर-प्रतिसइ-महाबीराचार्य
३० अष्टकवर्ग-- सिङ्सेन
                                  ११ असीकिक गणित-देइसी के पंचायती मन्दिरके भण्डारमें है
 ६२ भ्रमण सारिणी दे० पं० मं०
                                                  ३३ अगुजातक
 ३४ पद्माङ्ग विचार
                                                  ३५ चन्द्रार्की पदत्ति
३६ क्योतिप्रकाश दिल्ली के धर्मपुरा मन्दिर भण्डार है। ३७ तिथि सारणी-पार्श्वचन्द्रगच्छी बाधजी-
                                                       -मुनि सं॰ १७८३
  ३८ व्यंतिष्णार संग्रह - कवि रत्नभानु - स्नमर प्रन्यालय द्वकीगंब इन्दीर ।
```

, YUS

## गारतीय-व्योतियका पोषक केन-व्योतिय

```
३९ कम पर पदलि - वर्षकीर्वि (१७ वो शती) ाः ४० वन्मपत्र पद्चि-सम्बन्द (छ० १७५१)
४१ बन्म पत्र पद्मित्न-महिमोद्द . ४२ इष्टतिचि वारणी-सस्मीचन्द्र(तं० १७६०).
                                         ... ४४ व्यवन्तिका शस्त्री – हीरकमू
४६ महाय वाक्य---प्रण्यतिहाक
४५ चन्द्रवेच्य प्रकीर्षक (प्रकृत पत्र संस्का ६.इको० १२५) ४६ चन्द्ररक्त चक्रविवरस (पत्र४,सहो० २६०)
४७ तिय्यादि सारिकी(पत्र ३)
                             ४८ वन्त्ररत्नावली-पदानाग
४९ पञ्चाङ्ग विधि विवरक (क्षीक वंबरा १९०) ५० ग्रज्यमा-(पत्र वंबरा ७ जेवलकेर भण्डार
५१ मह दीपिका—(पत्र संस्का ८) वैतः भः ५२ महरत्नाकर कीष्ठक—(पत्रसंबदा १६) ...
५३ पंचांत दीपका
                                           ९४ करका ग्राव्ध
                                            ५६ बनमानी--(पत्र संख्या १)
५५ पञ्चांग तरब
  फलित ज्योतिषके जैनग्रन्य
 ५७ केवलकान होरा ( वंस्कृत ) चन्त्रसेनमुनि ग्रन्थप्रमाख, ५ इवार रलोक ।
 ५८ ज्ञायकान तिलक (प्राकृत ) दामनन्दिके शिष्य भवनीसरि, मन्य प्रमास ५० पत्र ।
५९ चन्द्रीन्मीलन प्रश्न (संस्कृत)—श्ली ४ इवार
 ६० भद्रबाहु निमित्तशास्त्र , --भद्रबाहु, रुखीक ४ हजार
 ६१ रिट्रसमुख्यय ( प्राकृत )--दुर्गदेव सं० १०८९ गाथा २६१
 ६२ अर्थकाण्ड
 ६३ ज्योतिर्शानविधि ( एंस्कृत ) श्रीधराचार्य,
 ६४ उत्तमसद्भाव प्रकरण ,, मिल्लवेणाचार्यं, सन् १०५०, श्लीक १९६।
 ६५ केवलशानप्रश्न चूडामिया ( वंस्कृत ), समन्तभद्र, पत्र वंख्या १८।
 ६६ ज्ञानप्रदीपिका ( संस्कृत ) -- प्रकाशित . ६७ सामुद्रिक शास-(सं० प्रका०)
 ६८ ज्योतिषसार (प्राकृत) (अनु॰ पं॰ भगवानदास)
 ६९ अहैत्पासा केवली ( संस्कृत ) महारक सकलकीर्ती (पत्र संस्वा ६)
 ७० ऋहर प्रश्न केवली , पत्रसंख्या ६ रली० संख्या २८०।
                                            ७२ निमित्रशाखा-(प्राकृत) कृषिपुत्र (प्रकाशित)
७१ इस्त संजीवन -- (संस्कृत )
७३ ज्योतिषमकाश्च ( वंस्कृत )-हीरविवय ७४ स्वप्नविचार ( प्राकृत )-विनपालगिश प्र
                                           ७६ स्वप्नचित्सामिया ,, —दुर्लमराब
७५ स्वप्नमहोस्तव (संस्कृत)
 ७७ पासाकेवली-( संस्कृत )- गर्गमुनि
 ७८ सामुद्रिक शास्त्र ( संस्कृत )--समुद्रकृषि ( क्षिपिकाल सं० १८४४, पंचायती मंदिर बेहली )
```

808

#### वंशी के निमन्त्र अन्य

```
८० रामुद्रिक राजीक देवलोके वेचानती मेनिएके सम्बारमें)
७९ दादक्षंद्र मधनामधी ( चंदहरा )
                                        ८२ शक्त विचार (भाषा क्षेत्रहेक्स्स-कं ः १७६३)
८१ समृद्रिक काका--( वे. वं. वं.)
                                            ८४ जीमान्य पंचाशिकार् उत्तरः,विकिकास २७७४)
८३ मतिष्ठा सुपूर्व---(दिल्सी-मंबाबती अन्दिर)
                                            ८६ अरुमशामप्रदीप (ेवि. मं. घं. )
८५ कृपयम
८७ नष्टबन्मविचार
                                            ८८ चन्त्रमाविचार
                                             ९० वडन (शकुन बीपाई)-वेपविवन
७९ शनिविधार
९१ स्वप्न सहरतिका-विजयस्वान मुनि (१३ वी वदी) ६२ स्वप्नवदीय-वर्धकान सूरिः
                                                ९४ गर्गंतंहिता---(संस्कृत-प्राकृत मिलिका) वर्गंतुनि
९३ वातक तिलक (कल्नड़ ) बीक्सवार्थ
९५ जोकविवय यंत्र ( बाइक २८ जाना )
                                                 ९६ शकुनदीपिका खीपई (अयविवय संक १६६०)
९७ शकुनशास्त्र—विनदत्तसूरि (१३ वॉ सदी)
                                                 ९८ नचत्रचूडामिश (संस्कृत)
९९ गैलिशकुन ( इन्नड, मिल्लिसेन, ३५ पत्र )
                                                १०० सामुद्रिकशास्त्र सटीक (संस्कृत २२ पत्र)
१०१ ज्योतिषसंग्रह (संस्कृत २० पत्र)
                                                १०२ सुप्रीवसतराकुन (कन्नड ३० पत्र)
 १०३ सामुद्रिक रूक्य-(संस्कृत २० पश्
                                                १०४ शहुम दीपक ( वं० )
 १०५ स्वप्नदीपक
                                                १०६ कुमारसंदिता
                                                                            क्रमारमन्दि मुनि
 १०७ निमित्तदीयक
                                                १०८ म्होतिवपाट
 १०६ ज्योतिश्रक विचार (प्राकृत)
                                                  ११० इस्तकाण्ड पार्श्वनद्र
 १११ शकुनावली (धंस्कृत) सिद्धसेन
                                                  ११२ शकुन रतावली " (बर्डमान)
 ११३ शकुनावलो रामचन्द्र (सं० १८१७)
                                           ११४ श्राक्कवादीय (हिन्ही) कक्षमीचन्द्र यसि(सं० १७६०)
 ११५ सामुद्रिक लक्षण (संस्कृत ) कक्ष्मीक्षिय
                                                  ११६ डायुद्धिक (संस्कृत) अजवस्य ज
 ११७ सामुद्रिक
                              -रामक्षिक
                                                 ११८ सम्बंधां 🔭
 ११६ रमलसार
                              विजयकान सूरि
                                                  १२० सामुद्रिक हिन्ही रामक्ट्र
 १२१ जिनसंहिता (संस्कृत) एकसन्धि महारक
                                                  १२२ काळक्तंक्ता » कालकाचार्य
 १२३ अई ब्रामणिसार (प्राकृत) भद्रकाड्
                                                  १९४ चार्डमां किक कर्जन :
 १२५ तिथि कुळक
                                                  १२६ <del>सेभगा</del>का पत्र १८:
 १२७ व्यनश्चित्र (संस्कृत) हरिभद्रसूरि (८ वीं शती) १२८ नारचन्द्र ज्योतिष-नारचन्द्र (इहो०२०० दिगम्बर)
 १२६ भागप्रका (बंस्कृत रखो० ६०)
                                              ९३० द्वादश्रमाय जन्मप्रदीप--भद्रबाहु (पत्र बंख्या ८)
 १३१ नवसङ्ग्रिश विचार (संस्कृत शहो० १६६)
                                             १३२ निषनादिपरीक्षा शास्त्र (बंस्कृत) पत्र ३
१३३ भवसागर संस्कृत (इलोक० ३३००)
                                             १३४ बोगाबोसम्बर्ख (संस्कृत) ७ पन्न
 १३५ व्यवधून (संस्कृत) २ पत्र
                                             .१ १६ कीयोग्यदि १ एत
```

#### भारतीय ज्योतिवका पाँचक -बैन क्योतिय

```
१३७ शक्संबरी
                                                  १३८ गृहदीपिका
                                                                      " ८ पत्र
१ २६ सतांकी
                                                  १४० वट् भूवण
                                                                       " १६ पत्र
१४१ मूख विभान
                                                  १४२ योग मुहूर्त्त
                      ,, १३ पत्र
१४३ ज्योतिष फळ दर्पण ,,
                                                  १४४ सरस्वर विचार-सण्डित प्रति
१४५ छीक विचार संबिण्त प्रति
                                                 १४६ शंकुनावली - वसन्तराम १३० ताइपत्र
१४७ सामुद्रिक तिलक-जगदेव, ८०० आर्था प्रमाण
१४८ स्वप्नसप्तिका वृत्ति-सर्वदेषसूरि सं० १२८७६छो०८००
१४६ स्वप्नाष्टक विचार-संस्कृत, १ पत्र
                                                  १५० ब्वान शकुन विचार खण्डित प्रति
१५१ स्वानसप्तती--- रखो० २००
                                       १५२ मानसागरी पद्धति, संस्कृत-मानसागर, इलो० १०००
१५३ जोइसदार-प्राकृत, हरिकस्श
                                                  १५४ लग्न विचार
१५५ मेघमाळा — मेघराज
                                                   १५६ जन्म समुद्र सटीक-नरचण्डोपाध्याय
१५७ मंगल स्फुरण चौपई--हिन्दी, हेमानन्द
                                                   १५८ वर्ष फलाफल ज्योतिष-संस्कृत, स्रचन्द्र
१५६ सामुद्रिक तिलक-संस्कृत, दुर्लभराज
                                                  १६० शकुनदीपिका- संस्कृत अज्ञात
१६१ दिपकावली - ,, जयरत्न सं० १६६२
 १६२ स्वप्नसप्तिकावृत्ति " जिनवल्छभ, टी॰ जिनपाल
१६३ शकुनशास्त्रोद्धार 🔒 माणिक्यस्रि
                                                  १६४ अध्यक्त निमित्त-जने दिकशान
१६५ लग्नघटिका—सोमविमल
                                                    १६६ मास-बृद्धि हानि विचार--नेमकुशल
१६७ ज्योतिष लग्नसार-संस्कृत, विद्याहेम १६८ षट्ऋतु संकान्ति विचार-संस्कृत कवि खुटयास
१६९ द्वायन सुन्दर (संस्कृत) पद्मसुन्दर--१७ वी सदी।
१७० दिनशुद्धि दीपिका (प्राकृत) रत्नशेखरस्रि, टी॰ विश्वप्रभा, १५ वीं वर्दी।
१७१ प्रश्नशतक स्वीपक वेतालपृत्ति (संस्कृत) नरव ऊपाध्याय
१७२ प्रश्नचतुर्विशतिका (संस्कृत) नरचन्द्रोपाच्याय, १३ वीं सदी
 १७३ उदय दीपिका
                             मेघविजय
                                                 १७४ रमलशास्त्र — संस्कृत
१७५ यद्योराव राजी-पद्धत्ति (संस्कृत) यद्यश्रुतशागर, सं० १७६२
 १७६ च्योतिषरत्नाकर—(संस्कृत), महिमोदय
                                                १७७ विवाहपटल (संस्कृत) भ्रभयकुश्ल
 १७८ विवाहपटल (संस्कृत) रूपचन्त्र
                                                १७९ विवाह पटला (संस्कृत) हरि
 १८ मुहूर्च चिन्तामिया ठवा (संस्कृत) चतुर्विजय
 १८१ चमत्कार चिम्तामिया ठवा (वंस्कृत) बैनमितसार
 १८२ चमकार चिन्तामिं वृत्ति (वंस्कृत) अभवकुशक
           $ 7
                                          128
```

#### वर्गी श्रमिनन्दन-श्रंय

१८३ बिनेन्द्रमाला (शंस्कृत) टीका, कम्मक १८४ शकुनदीपक (संस्कृत) वीरपंडित १८५ होराज्ञान (संस्कृत) गौतमस्वामी १८६ वर्षन्तपासकेवली-हिन्दी, विनोदीलाल १८७ महीन्तपासाकेवली-हिन्दी, बन्दावन १८८ श्रव्यरकेषली शकुन (संस्कृत)अञ्चात (पत्र१०) १८९ नरपिङ्गल (कन्नड् ) शुभचन्द्र १९० जीवातकवृति (संस्कृत)नारचन्द्र (४००१को०) १९२ बोइससार---प्राकृत (पत्र संस्था४ खण्डत) १९१ व्योतिदशास्त्र-संस्कृत १६४ प्रहगीचर-,,(पत्र संख्या ३५१) १६३ ज्योतिसार-संस्कृत १९५ बहद्धिकल , १९६ ग्रहप्रमासमंबरी—संस्कृत १९८ प्रहबलविचार १९७ प्रहफल १९९ भुवन दीपक-संस्कृत, पद्मप्रभ १४ वीं सदी २०० भुवनदीपक सिंहतिलकृति सहित सं० १३२६ ., खरतरगच्छीय रत्नचीर वृत्ति सं० १८०६ २०२ प्रह्वाटिका--संस्कृत २०३ प्रश्नव्याकरण ज्योतिकॉनी २०४ स्वप्नस्माचित-प्राकृत २०५ स्वप्नविचार यशकीर्ति २०६ स्वरोदय २०७ सामुद्रिक फलाफल-संस्कृत (४ पत्र) २०८ सामुद्रिक सार (संस्कृत) ८ पत्र .. हर्पकीर्ति २०६ सार सम्रह २१० ज्योतिषविषय (कन्नड्)६ ताइपत्रश्लो० १२ २११ ज्योतिषसंग्रह—संस्कृत,टीका (कन्नड़) ताड्यत्र११९ २१२ जोतिष संग्रहात्मक (कन्नड़)६० पत्र २१३ ज्योतिषसंग्रह (संस्कृत-कज्ञ ) ९६६ पत्र २१४ ब्रारम्भसिक्स (संस्कृत) उदय प्रकरणी १३ वी सदी २१५ बारम्भविद्धि टीका हेमहंच गिया सं० १५०४ २१६ त्रैलोक्य प्रकाश-संस्कृत, हेमप्रभस्री सं ०११०५, श्लो० १९६० २१७ निमित्तदीपक-संस्कृत, जिनसेन २१८ ज्योतिषपटश-महावीर २१९ जिनेन्द्रमाला-संस्कृत २२० जिनेन्द्रमाला वृत्ति २२१ अहमत-कन्न ऊहुजीव, सन् १३०० २२२ मेबनाला-हेमप्रभ सूरि २२३ ज्योतिष सारोद्धार, हर्षकीर्ति १७ वों सदी २२४ वर्षप्रबोध-संस्कृत, मेधविजय २२५ उदयविलास--श्री सूरि जिनीदय २२६ मेघमाला मेपराज सं० १८८१ २२७ वर्ष फलाफल-पत्रसंख्या १२ २२८ अंगविद्या--- प्राकृत २३० इस्तकारक-पादर्वचन्द्र २२९ कररेहा लक्ष्या-पाकृत २३२ स्वरोदया-भाषा, चिदान्द एं० १८०७

२३१ रमलशास्त्र—मेघ विजय

### भारतीय क्योतिएका पीषक जैस क्योतिय

२३१ दृष्टि विचार---प्राकृत, पत्र संस्था २२

२३५ तिथिकुलक

२३४ श्रंगलच्छ २३६ चातुर्यशिव कुलक

२३७ अन्मकुण्डली विचार १ पत्र

२३८ जातकविधान (संस्कृत) सिंहमल, रुलो॰ १३८०

२४० जातक पद्धति " पत्र ८ श्रध्याय १

२४२ लग्नशुद्धिविचार "

२४४ जन्मपत्रिकागत कालादि-विचार

२४६ कुण्डकेशर-- १० पत्र

२४८ कालशतक-मनिचन्द्रसूरि

२६० लग्न शास-हमप्रभ सरि

२५२ लग्न कुण्डली विचार

२५४ घीष्णीपचारसार, पत्र संख्या २

२५६ पल्लीविचार, पत्र संख्या ४

२५८ लघुशकुनावली

२६० शत सम्बत्सरिका-पत्र ३५

२६२ अक्षरचूड़ामणि--(संस्कृत) पत्र ३१

२६३ सूर्य-चन्द्र ग्रह्ण विचार-लिघी मंडार लिघी (श्रहमदाबाद)

२६४ सूर्य-चन्द्र मण्डल विचार-ज्ञानानन्द भण्डार गोपीपुरा में

२६५ प्रश्नशतक - जिनवल्लभसूरी

२६७ श्रज्ञरमाला प्रश्न-(संस्कृत) पत्र ८ श्लोक १२०

२६६ श्रद्धारवर्ग

२७१ ऋषिपुत्र संहिता (संस्कृत-प्राष्ट्रत लिखित ) ऋषिपुत्र

२७२ गुट्टफलाफल - कन्नड्, ५ ताइपत्र, श्लो० १२४

२७४ प्रहफलादेश-संस्कृत

२७६ जन्मप्रदीप-देवसूरि

२७८ गणितसार —संस्कृत, श्रीवराचार्य

२८० पट्लण्ड भूपद्वति — वंस्कृत, अजितवागर स्वामी

२८२ ज्वोतिदीयक-संस्कृत, भद्रबाह्

२=४ व्योतिबांध--तेलगू,कवि भास्कर

२३९ वातक दीपिका (संस्कृत) हर्षविजय, खण्डित

२४१ द्वादशभाव फल ..

२४३ षष्ठि सम्बत्सरी—संस्कृत, स्रोमकीर्ति, श्लो० ३००

२४५ जन्म कुण्डलिका

२४७ कालगान-संस्कृत

२४६ व्योतिष सारिगी—संस्कृत, शुभचन्द्र

२५१ लग्न परीह्या-उदयप्रभदेव सूरि

२५३ कामधेनु---१६ पत्र

२५५ खेळवाड़ी--- शाहत, माहूया गाथा १३६७

२५७ पल्ली शरद शान्ति-बृद्धगर्गमुनि (इलो ० २०)

२५९ शकुनरत्नावली-नगीनदास (इलो०११००)

२६१ सिद्धाज्ञा-पद्धति

२६६ धात्रर प्रक्तीतर (संस्कृत) पत्र ५

२६८ श्राक्षर कविडला प्रश्न-स्राप्त प्रेय, पत्र ४

२७० वर्गाष्ट्रक प्रश्नावली

२७३ ताजिक प्रकीध—तेलग्

२७५ चन्द्राकौ---प्राकृत, ११पत्र, गाया १६२

२७७ ज्ञान दीपिका — संस्कृत, इली ३२०

२७९ विद्वान्त शिरोमिया-श्वाजितसागर

२८१ कालजान--धर्मशागर

२८३ व्रतिथि निर्णय-संस्कृत,सिंहनन्दि

२८५ चित्रहमुगे-कब्रह,राजादित्य सन् ११२०

#### वर्गी-सभिनन्दन-ग्रन्थ

२८६ सीसावती, रावादिस्य

२८८ ब्रह्दीपिका—संस्कृत

२८७ गुरुस्त्र २८९ बातक फलपदीप

२६० नृतनफल

२९१ ऊर्धकाण्ड या ऊर्बकाण्ड ( बीजुं )—देवेन्द्रसृरि शिष्य हेमप्रभसूरि

२६२ बम्बूदीपवीबा-गर्गिपाद = पत्र

· २६३ द्वादशजन्मभा**वफल**— भद्रवाहु

१६४ प्रस्तरत्न सागर-विजयस्रि

२६५ मझरीमकरन्द- भट्टकल्याखक

२६६ समयविचार-कमरकीर्ति

२९७ दैवज्ञविलास-लक्ष्मग्रसूरि

२६८ बातक निर्याय

२९६ बातक योगार्यंव

३०० संवेगरंग शाक्य-प्राकृत, जिनचक

३०१ चरग्रकाण्डक-दुर्गदेव सं० १०८६

इनके भतिरिक्त लगभग १००-१५० प्रत्थ ऐसे भी तालिकाओं में मिलते हैं जो समान नाम बाते हैं तथा कर्ताझोंके नामोका उल्लेख नहीं हैं। क्योतिषनार, क्योतिषनंग्रह, ग्रहदीपिका, बन्मपत्री-पद्धित प्रइक्त-प्रश्नशतक, आदि नामोंके वैकड़ों ग्रन्य हैं अतः विना ग्रन्थोंको देखे उनके पृथक्षका निर्याय शंकास्पद ही रहे गा।

# जैनेतर ज्योतिष ग्रन्थॉपर जैनाचार्योंकी टीकाएं

१ गणित तिलक वृत्ति - सिंहतिलकस्री, सं० १२२

२ प्रद्रलाचव वार्तिक-यशस्वततागर वं० १६७८

३ कर्णकृत्हल-सुमतिहर्ष, सं० १६७८

४ होरामकरन्द वृत्ति समितिहर्ष

५ ताजिकसार टीका--- ,, सम्बत् १६७७ ६ लघुजातक टीका-भक्तिलाभ, सम्बत् १५७१

७ लघुवातक वार्त्तिक-मतिसागर, सम्वत् १६०५

८ लघुजातक ठवा--- लघुश्यामसुन्दर

९ जातक पद्भत्ति वृत्ति-विनेश्वरसूरि

१० जातक पद्घत्तिदीपिका-सुमतिहर्ष, सम्बत् १६७३

११ महादेवी वारणी वृत्ति—धनराज, सम्बत् १६९२

१२ ग्रहलाधन टिपण्या—राजसीम

१३ ज्योतिर्विदाभरण-भावप्रभसूरि, सम्वत् १७६८

१४ षट्पंचाशिका बालावबीच महिमीदब

१५ चन्द्राकी वृत्ति-कृपाविजय १७ मुहुर्तं चिन्तामिश ठवा-चतुरिववय १८ चमत्कार चिन्तामिश ठवा-मितवागर, सम्बत् १८२७

१६ भुवन दीपकावलि-लच्मीदिव्य,सम्बत्१७६७

१९ चमत्कार चिन्तामणि वृत्ति—अभयकुश्रासस्रि

२० वसन्तराव शकुन दीका-भानुचन्द्र गणि

२१ स्रीजातक वृत्ति -नारचन्द्र

२२ विवाह पटलबोध--- श्रमरवासी

२३ विवाह पटल टीका-हर्षकी तिस्रि

२४ विवाह पटल अर्थ-विद्याहेम,सम्बत् १८३७

२५ जातक दीपिका-इर्परस्न, सम्बत् १७६५

# भारतीय गणितके इतिहासके जैन-स्रोत

भी डा॰ अववेशनारायण सिंह, एम॰ एस्सी॰, डी॰ एस्सी॰, आदि

वर्तमानमें उपलब्ध संस्कृत अन्य भारतीय ज्योतिष तथा गणित शास्त्रकी सफलताओंका स्पष्ट संकेत करते हैं आतएव ईसाकी पांचवी शतीसे लेकर आज तकके विकासका इतिहास भी इन परसे लिखा जा सकता है। किन्तु ईसाकी ५ वीं शतीसे पहिले लिखा गया कोई भी संस्कृत अन्य अब तक देखनेमें नहीं आवा है। ५ वीं शतीके पहिले को गणित अववा ज्योतिष अन्य वे वे खुठी शती तथा बादकी शतियों में नवीकृत होकर पुनः लिखे गये थे। ६२६ ई॰में लिखे गये अझस्फुठ सिद्धान्तमें ऐसे अनेक ज्योतिष अन्योंका उल्लेख है जो परिष्कृत हो कर पुनः लिखे गये थे। अतः ५ वीं शतीके पहिले ज्योतिष तथा गणित शाखोंकी अवस्था बतानेवाले कोई भी अमाण संस्कृत अन्योंमें नहीं हैं। यह वह समय था जब संभवतः आयंभट और उनके पूर्ववत्तीं पाटलियुत्रीय विद्वानोंके अभावसे भारतमें अंकोंके 'स्थान मूल्य' का सिद्धान्त अचलित हुआ होगा।

सभी कुछ समय पहिलों में जैन साहित्यमें ऐसी सामग्रीको पा तका हूं जो 'स्थानमूल्य' के सिद्धान्तक पहिलेके वर्षात् ईसाकी ५ वीं शतीसे पूर्वक भारतीय गणित स्रोर ज्योतिषक इतिहासके सम्बन्धमें महत्त्वपूर्ण सूचनाएं देती है। जिन उल्लेखोंका मैं यहां विवेचन करूंगा वे साचार्य भी भूतविल—पुष्पदन्त द्वारा विरचित बट्खण्डागम सूत्रोंकी ''धवला'' टीकामें पाये जाते हैं। जिसका कुछ वर्ष पहिलों सुप्रसिद्ध जैन पंडित हीराखालजीने सम्पादन किया है। धवलाटीकामें साचारस्त्रत्या विविध माकृत ग्रन्थोंके उद्धर्य है। ये उद्धर्या ऐसे मन्योंसे हैं जिनका पठन पाठन वैदिक विद्वानोंने छोड़ दिया था किन्तु जैन विद्वान १० वीं शती तक इनका उपयोग करते रहे थे। ५ वों शतीमें माकृत साहित्यक भाषा न रही थी झीर न इसमें उसके बाद कोई महत्त्वपूर्ण प्रन्य ही खिला गया है। यतः मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि जैन प्रन्योंमें प्राप्त उद्धर्या उन ग्रन्थोंके हैं जो ईसाकी ५ वीं शतीके पूर्व ही खिलों गये थे।

सन् १९१२ में भी रंगाचार्य द्वारा 'गियातवार संग्रह' के प्रकाशनके बादते गियातजोंको सन्देह दीने स्वया दे कि प्राचीन भारतमें एक ऐसा भी गियातजोंका वर्ग था विसमें पूर्य रूपसे जैन विद्वानोंका दी प्राचान्य था। कलकता गियात-परिषद्—(कलकता मैचमैटिकल सीसाइटी) के विवरणके २१ वें भागमें

#### वर्षी-स्रभिनन्दन-ग्रन्व

भी बी॰ दक्ता 'खेन गणितश वर्ग' शीर्षक निवन्त्र प्रकाशित हुआ है बिसमें विद्वान लेखकने गणित तथा गणित प्रन्यों के विषयकी तालिकाएं दी हैं। फलतः विश्वसुखों के लिए यह निवन्त्र पठनीय है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उपिर-उल्लिखित 'गणितसार संग्रह' के अतिरिक्त अन्य जैन क्योतिष अथवा गणित प्रन्योंका स्त्रव तक पता नहीं लगा सके हैं। ऐसे प्रन्य हैं या नहीं यह भी स्त्राज नहीं कहा जा सकता, फलतः जैन गणित विषयक समस्त उल्लेखोंको हम उनके सिद्धान्त प्रन्योंसे ही संकलित करते हैं। इस प्रकार प्राप्त उद्धरण भी बहुत कम हैं। इनका भी अपेद्धाकृत विस्तृत वर्णन मुक्ते सबसे पहिले धवला-दिकामें ही देखनेको मिला है।

चयला टीका इमें निम्न ध्चनाएं देती है —१—'स्थान मूल्य' का उपयोग, २—घातांकों (Indices) के नियम, ३—लधु गणकों (Logarithms) के सिद्धान्त, ४,—भिकोंके विशेष उपयोगके नियम तथा ५—उपामित और क्षेत्रमितिमें उपयुक्त प्रकार।

च्चेत्रफल चौर व्यायतनको सुरद्धित रखने वाले 'कपान्तर' सिद्धान्तका भी बैनाचार्योने उपयोग किया है। चेत्रमितिमें इसका उन्होंने पर्यात प्रयोग किया है। वश्वलामें पाई (")का ३५५/११३ मूल्य मिलता है। इसको पाईका 'चीनीमान' कहा जाता है किन्दु मेरा विश्वास है कि कतिपव लोगोंने इस मानक. इनका चीनमें प्रचलन होनेसे पहिले भी जाना था तथा प्रयोग किया था।

### अंकगसित-

'स्थानमान' सिद्धान्त—जैन सिद्धान्त तथा साहित्यमें हम बड़ी संख्याश्रोंका प्रयोग पाते हैं। इन संक्याश्रोंको शुन्दोंमें स्थक किया गया है। धनला टीकामें आगत उद्धरख ऐसी संख्याश्रोंको श्रंकों हारा स्थक करनेकी कटिनाईका उल्लेख करते हैं फलतः उन्हें स्थक करनेके कतियय उपाय निम्नप्रकार हैं—

- (क) ७९९९९८ की 'बह संख्या जिसके प्रारम्भमें ७, मध्यमें छह बार १ तथा ऋन्तमें ८' कह कर व्यक्त किया है।
- (ल) ४६६६६६४ की 'चौंसठ, श्रुहसी, ख्रुयासठ हजार, श्रुयासठ लाल तथा चार करोड़' जिला है। व
  - (ग) २२७९६४९८ की 'दी करोड़,सत्ताइस, निन्यानवे इवार चार तथा खंठानवे कहा है'। 3 श्रीधवलाके तृतीय भाग पृ० ६८ पर---

सत्तादी भट्टंता छएणव मज्झा य संजदा सब्वे। तिण भजिदा विग्रुणिदा पमत्त रासी पमत्ता दु॥

१, घनका, मा॰ १, प्र॰८ पर जीवकाण्ड (गोम्मटसार )की ५१ वी गावा (प्र॰ ६२१) उद्घृत है। २, वही, प्र॰ ९९,गा॰ ५२।

<sup>\$, ,, ,, \$40,</sup> p, 4\$ [

#### भारतीय गणितके इविहासके वैन-स्रोत

यह मूल गाया मिलती है की कि प्रथम प्रकारका उदाहर है तथा पाठकों के विचार करनेमें विशेष साधक होगी। यह गाया बतलाती है कि खेलक विद्वान ही अंकों के 'स्थानमान' को भली भीति नहीं जानते ये अपित हस समयके पाठकोंने भी इसे समभ लिया था। यद्यपि इस गाथा के मूल सेलकका अब तक पता नहीं लग सका है तथापि मेरा विश्वास है कि यह ईंसाकी प्रारम्भिक शतीमें किसी जैनाचार्य ने ही लिखी होगी। ये आचार्य निश्चयसे ईंसाकी ५ वीं शतीसे पहिलो हुए होंगे। जैन अन्योंमें सुलभ उक्त प्रकारके उद्धरण प्राचीन भारतमें प्रचक्षित 'स्थानमान' सिद्धान्तके महत्वपूर्ण ऐसे प्रमास है जो अन्य वैदिक, आदि अन्योंमें नहीं पाये जाते हैं।

घातांक — ग्रंकीके 'स्थानमान' के प्रयोगमें भानेसे पहिले बड़ी संख्याओं को व्यक्त करनेके लिए विविध प्रकारों का अविष्कार किया गया था। यतः जैन बाङ्गमयमें बहुत सम्बी सम्बी संख्याओं का प्रयोग किया गया है भतः इन्हें व्यक्त करनेके लिए घातांक नियमानुसारी प्रकार अपनाये गये थे। (१) वर्ग, (२) घन, (३) उत्तरोत्तर वर्ग, (४) उत्तरोत्तर घन, (५) संख्याको स्वयं-घात ( Power ) बनाना इस प्रक्रियामें प्रधान दृष्टियां थीं। वे 'मूलों'का भी प्रयोग करते थे; विशेषकर (१) वर्गमूल, (२) घनमूल, (३) उत्तरोत्तर वर्गमूल, (४) उत्तरोत्तर घनमूल, आदिका। इनके अतिरिक्त घातोंको वे उपरि लिखित प्रकारी हारा ही व्यक्त करते थे। उदाहरवार्थ उत्तरोत्तर वर्ग तथा वर्गमूलको लिखनेका प्रकार निम्न था—

#### वर्षी-स्रीतनस्य-प्रत्य

संस्थाको स्वयं अपना ही जात बमानेकी प्रक्रियाकी "वर्गिततंत्रर्गित" संशा वी तथा किसी संस्थाका उत्तरीतर वर्गित-संवर्गित निम्न प्रकारसे सिका बाता वा—

इसी प्रकार किसी भी चात तक है। वावा वाता था। वर्गित-संवर्गितकी प्रकियासे बहुत नहीं संवयाएं बनती है। यथा २ का वर्गित संवर्गित(२५६) र पह है। यह संख्या विश्वमें उपलब्ध विद्युत्कर्णोकी संवयासे भी बड़ी है। बैनोंको निम्न सिखित वातांक-नियम जात वे तथा वे इनका उपयोग भी करते थे।—

इन नियमोंके प्रयोगोंके उदाहरखोंकी भरमार है। एक रोचक उदाहरण निम्न प्रकार है। २ के बातवें वर्गमें २ के बुढ़े वर्गका भाग देने पर २ का बुढ़ा वर्ग शेष रहता है। वर्षात्—

लघुगणन-भी ववलामें निम्न पदींकी परिभाषाएं दी हैं-

(क) किसी भी संख्याके 'अर्ब-खेद' उतने होते हैं जितनी बार वह ब्राची की जा सके। इस प्रकार ्म के वर्ष में के वर्ष में के वर्ष में के वर्ष में के किस कार्य के किस कार्य के किस किस के किस किस के किस किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस किस के किस किस के किस किस के किस के किस के किस के किस के किस कि

इ के भन भगवा अह ( च )= लग॰ च, जिसमें लचुगणक २ के भाषारसे है।

(स) संबंधा विशेषके वर्ष को को को देश वरावर उसकी 'वर्ग शकाका' दीती हैं। वर्षात्-

ध की वर्गशकाका = वश (व) = अन { अन (न)} = त्रा कम न, वितमें लचुगणक २वै के आधार से । (ग) कोई संख्या जितनी बार ३ से विशक्त की आ सके उसके उतने ही तृकच्छेद होते हैं। कहत:—

> व, च के तुक्तकेद = तुच (क्ष) = सग ३ वहां समुगयाक ३ के आधारसे हैं।

(घ) किसी संवयाके चतुर्थंच्छेद उतने होते हैं जितनी बार उसमें ४ से भाग दिया जा सके। स के चतुर्थंच्छेद = सग ४( स्) जिसमें सम्मणकका साधार ४ होगा।

आवक्त गणितक ए अथवा १०के आधारसे भी लघुगणकका प्रयोग करते हैं। उपरके दृष्टान्तोंसे स्पष्ट है कि जैनी २,३ तथा ४ के आधार तक संभवतः लघुगणकका प्रयोग करते ये किन्दु इसका व्यापक प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। धवलामें इस बातके निश्चित प्रमाण हैं कि जैनोंको अबो लिखित लघुगणक विषेत्र भ्रतीभीति कार्त बे—

- (१) सग (म/न) = लग म-- सग न।
- (२) सर्व(मन) = लगम+ लगन।
- (१) सर्ग (ूम)=म, यहां सम्राग्यकका भवार २ है।
- व्<sup>२</sup> (४) लग (च)=२ व् लगच।

च्ये (५) तम तम (६) = हम च्+१+तम तम सा

क्यों कि वार्माक= इग (२ खं लग खं)

= लग च्च+जग २+जग लग ध

=लग च्+१+लग लग च् ।

(२ के आचारसे हुए लग २ के समान यहां १ है।)

(६) सर्ग (स्) स्व = स्व लगस्

(७) माना 'बा' एक वंख्या है । तव

श्र सका प्रथम वर्गितसं=श्र = व (मान लीजिये)

, द्वितीय ,, :== = म ( ); )

" तुलीय " = य = द ( ,, ) बतला में निम्न निष्कर्ष मिलते हैं —

(क) लग व = इस्ता इ

#### वर्षी-संभिनन्दन-ग्रन्थ "

- (ख) लग सग == लग अनंसग सग स
- (ग) सग य= व स्रग व
- (व) साग साग ब= साग ब+साग साग व

= लग भो-लग लग का-भ्य लग का ।

- (च) लगद= 4 लग य
- ( कु ) लग लग द = लग म-त्रग साग न, तया आगे ।
- (८) विश्व ता ता द ८ वरे। इसकी विषमता आगो भी विषमताको उत्पन्न करती है— व ता व+साग व+साग ता व८ वरे।

संस्कृत गणित प्रन्यों में इस प्रकारके लघुगणक नियम नहीं मिलते हैं। मेरी इतिसे वह स्वीका वीनियोंका काविष्कार था और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया था। इसकी सारिणी विनानेका कोई प्रवस्त नहीं किया गया था। इसीलिए यह परिष्कृत विचार भी व सिक्षान्त क्रमें विकसित हुआ। और न क्रंकोंके गणनमें सहायक हो सका। सच तो यह है कि उसने आयीन कुगमें गर्वात समुन्यक्षेत्र अयोग योग्य विकसित नहीं था। क्रतः उस गुगमें भी इन नियमोंका प्रयोग ही क्रविक काक्ष्यकारी है।

भिन्न — जब 'स्थानमान' का प्रयोग नहीं होता था तब भवन या भाग कंठिन था । यद्यपि भिन्न सम्बन्धी झंकगियातीय मूल क्रियाएं हात थीं तथापि सद्यनामें उनका प्रयोग करना सरल न था । उस समयके झंकगियता इसके लिए विविध प्रकारोंकी शास्य केते थे, तथा इनसे बहुत समय बाद सुक्ति मिली थी । स्थानमानके प्रयोगके पहिले प्रयोगमें आये कतिपय प्रकारोंकी नीचे दिया जाता है । ये सब भी घवला टीकासे हैं—

$$(\xi) \quad \frac{\eta^2}{\eta + (\eta/q)} = \hat{\eta} + \frac{\eta}{q + \xi}$$

(२) म संख्यामें द तथा दा भाव होंसे भाग दीविवे तथा स और सा कीं भवनफत (या भित्र ) आने दीविवे; वैसा कि आगे के गुरुसे म को द + दा के दारा भाग देनियर आवे फत्तसे स्वष्ट है-

$$\frac{\pi}{\zeta \pm \zeta_1} = \frac{\epsilon_1}{(\epsilon_1/\epsilon_2) \pm \xi} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

(3) 
$$a = \frac{\pi}{c} = \frac{\pi}{c$$

## भारतीय गवितके इतिहासके जैन सीत

(4) यदि 
$$\frac{m}{q} = m$$
 तव  $\frac{m}{q+q} = m - \frac{m}{\frac{q}{q+q}}$ 

$$\frac{\pi}{4-8} = \frac{1}{4} + \frac{$$

$$\mathbf{q} = \mathbf{q} - \frac{\mathbf{q}}{\frac{\mathbf{q}}{2} + t},$$

भौर यदि 
$$\frac{\pi}{q} = q - q$$
, तब  $q = q + \frac{q}{q}$ 

(c) 
$$a[a] = a$$
,  $a[a] = a - a$   $a[a]$ 

## वर्ती-क्रमिनन्दन-प्रन्य

# ज्यामिति एवं भेत्रमिति--

भारतीयोंको समानान्तर चतुर्भु ब, समलम्ब, चकीय, चतुर्भु ब, त्रिभुब, वृत तथा त्रिज्यलण्ड के

क्षेत्रफल निकालनेके गुरु जात ये । इसके जातिरिक्त समानान्तर पद्फलक समतल, जाधारयुक्त सूची-स्तम्भ, बेलन, तला शंकुके आयतन निकालनेके गुरु भी उनसे क्लिपे न ये । किन्तु वैदिक प्रत्योमें इस बातका कीई जभात भी नहीं मिलता कि ये गुरु किस प्रकार फलित हुए ये । किन्दु धवलामें ख्रिज-शंकुका जायतन निका-लनेकी सर्वाङ्ग प्रक्रिया तक मिलती है । यह वर्णन स्पष्ट बताता है कि स्वामितिके अध्ययनकी भारतीय प्रया प्रीक प्रयासे सर्वया भिक्त यो । उक्त दशन्तमें किसी क्षेत्रफल या आयतनको सरलतर ज्ञेत्रफल अयंगा आयू-सनमें, ज्ञेत्रफल या आयतनको विना बदले ही विकृत करनेका सिद्धान्त निहित है ।

यतः वर्तमानमें वैदिक तथा जैन ग्रन्थों में उपलब्ध चेत्रमितिक गुक्त्रोंकी उपपत्तिका पुनर्निर्माण शक्य है। स्रतः यहां पर इम कतियय उपपत्तियोंका पुनर्निर्माण करेंगे भी, किन्तु ऐसा करनेके पहिले धवला के मूल उद्धरण तथा उसके अनुवादको देख लेना अनिवार्य है—



लोकका आयतन निकालनेका प्रश्न है। जैन मान्यातानुसार लोक नीचे ऊपर रखे गये तीन छिन्न-शंकुक्रोंके आकारका है (देखें आकृतिर)। विविध परिमाण आकृतिमें दिखाये गये हैं। धवलामें लोक के ब्रायतनकी गणना की गयी है। नीचे लिखे निष्कर्ष अधीलोक (आकृति २) के छिन्न-शंकु (Frustum) का आयतन निकालनेमें सहायक हैं।

श्राधारका व्यास = ७ (राजु)

मुख (शिखर) का व्यास= १ ,,

उत्वेष = ७ ,, । घष्टतः दीका निम्न प्रकार है -

'मुखर्में (ऊपर) तिर्यंक रूपसे गोल तथा ्याकाशके एक प्रदेश बाहुल्ययुक्त इस सुचीकी परिषि ३५% होती है। इस (परिधि)के आधेको क्लिकस्म (एक राष्ट्र)के आधेसे गुरा करनेपर

### भारतीय क्योतियके इतिहालके बैन-साँत

है १५ ४५२ ब्यता है। अब इमें लोकके अभीभागका आयतन निकालना है अतः खेत्रफल (३५५/४५२) में सात राजुका गुरा। करनेपर वह ५३२५ होगा ( बाकृति २ )। 19

पुनः चौदह राजु सम्बे सोक्चेत्रमें से सूचीको निकासकर मध्य सोकके पास उसके दो भाग कर दैं। उनमें से नीचेके भागको सेकर जपरसे (चित्त ) पसारने पर वह स्वेत्र स्पाके काकारका होता है। इस स्पांकार खेनका अपरका बिस्तार ( सम्बाई ) है वें प्रमास है। तथा तसकी सम्बाई २१ दे वेडे है। इसे बात राखु लम्बे मुख-विस्तार द्वारा नीचेकी क्रोर काटनेपर दी त्रिशुष तथा एक वायत चतुरसाकार चेत्र बन जाते हैं ।





तले (नीचे) तीन राज प्रमाख है, फलतः मुख बिस्तारको सात राज तथा तल बिस्तारके आपे (बेदे राज )

से गुवा करनेपर मध्यम भागका आयनत १२३३३ होगा। 'श्रव रोप दो त्रिकीण चेत्र वात राजु ऊंचे, एक राजुके एकवी तैरह भागोंमें महतालींव युवत

नी राजु (९ ५६ वर्ष ) भुजा ( आधार ) युक्त है। भुजा और कोटिका परिमाण कर्ण के अनुपातसे हैं।

९ "पदस्स मुक्तिरिव बहुत्स प्नागास परेस बाहरूका परिकृती पत्तिओ कीवि केपूर्व (२०९) क्षमाद्रेण विक्लं---मह्ने न गुणिदे एतियं होदि 😤 👸 (१९५५) । अधीलीग माग मिन्छामी ति मत्तिह रज्जूहिं गुणिदे खायफड़मेतियं होदि 4330 (4304) 1 (80 17)

२ 'पुगी णिस्सई खेल चोदस रज्जु आयद' दो खंडाणि करिय तत्थ हेट्टिम खंड घेलूण उद्दं पार्टिय पसारिये सुप्पक्षेतं होकम चेठ्ठदि । तस्स मुहनित्थारो एत्तिओ होदि ३७१ (३५%) । तस्रवित्थारो ऐतिओ होदि, २२५५% (२१६६३) । एस्थ मुद्दित्यारेण सत्तरज्जु अपामणे छिदिदे दो त्रिकीण खेतानि व्यमायद चतुरस्त खेतं च दोह।" ( E& 45--- \$ 3 )

इ 'तत्थ ताव मन्झिमसेत्रफल माणिज्जदे । ण्वस्स उन्सेहो सत्त रज्ज्ओ । विवसमो पुण पत्तिओ होदि 3.44 ( 3.44) । सुहस्मि स्थागासपदेस बाहरू तकस्मि तिथ्णि रज्जु बाहरूजो ति सचिहि रज्जुहि सुहतिरथार गुणिय तक बाहरूद्धीण गुणिरे मिन्सिम खेलफलमेलिवं होदि ३४३,३% (३२३३३)।" (४० १३)

### वर्षी-प्रविकास्य-मध्य

दोलोक क्योंको बीक्यें काश्कर वोंको दिशाकोंने कीवी कर्याकार रेकाय कीवने पर तीन, तोन केंद्र मह बाते हैं। (बाकृति ३) ।"

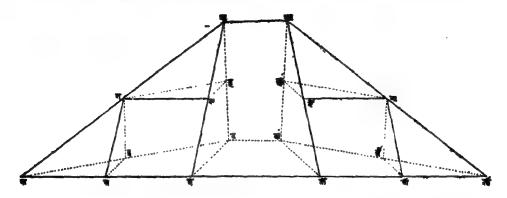

"इनमेंसे दो चतुष्पळकों में मत्येककी कंचाई (इ द तथा हा दा) तादे तीन राष्ट्र है, काम्बाई (फ व तथा का वा) एक राष्ट्र के दो तो खम्मीक भागों से एक तो इकाठ युक्त चार राष्ट्र (४ २६४) है, इक्किंग (बादा) क्या काम (ब द) दिशामें मोशाई तीन राष्ट्र है, दक्षिण तथा वाम कोर ही कार तथा नीचे कमशः बेद राष्ट्र है कीर शेष दो कीनोंने आकाशके एक प्रदेश भर (श्रूचवत्) है तथा सम्प्रश्न कमसे चत्रती बद्दी है। (अतएव यह सब) निकत आने पर जब एक चतुष्पलक चेत्रको दूसरे पर पत्तर कर रता देते हैं तो तवंत्र तीन राष्ट्र मोशाईयुक्त चेत्र हो जाता है। (आकृति ४) इसकी सम्बाईमें अंचाई तथा मोशाईका ग्रुगा करने पर ४९ द्वेष्ट्र चेत्रफळ आता है। (आकृति ४) इसकी

क्षवरीय चार चतुरक चेनोंकी जंचाई ठाड़े बीन राख है, उनकी भुशाओंकी लग्नाई वीअनके ही ही क्षत्रीय भागोंमें हे एक ही एकसड स्थिक चार राख (४ के कि ) प्रमास है। इनके कसोंकी

१ 'संबद्दि सेस दो खेताणि सत्तरज्जु अवसंवयाणि तैरसुत्तरसदेण यक रज्जुं खंडिय तत्त्व अद्देताबीस खंड न्यादिय णवरज्जु मुजाणि मुजकीढि नाजोग्य कण्णाणि कण्णभूमीए आश्रिहिव दोसु वि दिसासु सन्सान्ति कालिदे तिण्णि तिण्णि कृताणि होत्ति ।' (४० १३-१४)

१ 'ताथ दो लेक्काण बहु टठर ब्लुस्तेहाणि छन्बीएकर-वेसदेहि यगर ब्लुं खेटिय तत्व यगदिठ लंड बमाहिय लंड सबेध, सादिरैव पकारि र ब्लु विक्लंगाणि दिख्या-वाम कोणेतु जहाक में समरिम हेटिडमेतु दिवददर ब्लु बाहरकाणि, अवसंसरीकोणेतु प्यागासवाहरकाणि, अध्यक्ष कम-विद्यार वाहरकाणि वेक्ष्य क्रांस्व प्राप्ति केरिक क्रांस्व क्रांस्व विक्लिस विक्लिस

होक्द्र दीनी (सस पर तथा अपरकी श्रीर ) दिशाशीमें श्रीक बीचते काटने पर चार अम्बतचरस्य तथा भाठ विसव खेत्र होते हैं।"

इनमेरे बारी बाबत बद्धाल क्षेत्रीका वनकत व्योक (देते ही) दो आयत चत्रासोंक धनकस्त्र एक चौषाई हीवा है। बारों बेवीमें (दो दी की पताट कर मीटाईके कवि-रोषसे एक शाय रखने पर (ध्यकी) मोठाई तीय राज होती -है (तथा) पूर्वीक क्षेत्रोंकी सम्बाई तथा कंचाईकी अपेदा इनकी सम्बाई ऊंचाई आधी ही पायी जाती है। चारों चेशेंकी मिलाकर भी मीढाई किस कारवासे तीन राख मान होती है । प्रकृत खेत्रोंकी मोढाई पूर्वोक खेत्रोंकी क्रपेका व्याची

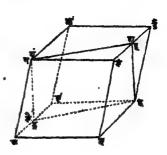

मात्र होनेसे तथा इनकी ऊ'चाई भी पूर्वोक्त चेत्रोंसे आधी मात्र दिखनेसे ।

अन रोप आठ निकीय चेनोंको पूर्ववत् लंडित करने पर पूर्वोक्त निकीयोसे आधी मोटाई, ऊंचाई तथा लम्बाईके टोलह त्रिकीया चेत्र होते हैं। इनकी निकाल कर ( रोष ) भाठ भावत चतुरखोंका चेत्रफल भभी कहे गये ( आयतींके ) फलते एक चीचाई भाग आता है।3

इस प्रकार सोलह, नसीस, खाँसठ, झादि कमसे तब तक आवत बदारस सेत्र बनते बांबरे सब तक कि अविभाग प्रतिच्छेद ( प्रदेश ) अवस्था नहीं आव गी । तथा इसमें पूर्ववर्ती आवत करस्वीक खेनफड़से उत्तरनती (दिग्रियित) ऋतत चतुरलोका कहा एक बीबाई ही ही गाउँ।

इत प्रकारसे उत्पन्न निम्होब खेबोंके क्लोंको बोहनेकी प्रक्रिया कहते हैं। वह इत क्रांट है---

१ 'मबसेस चत्तारि खेताणि अद्बुद्धरङ्जुरनेहाणि छन्नीस्तुत्तर वैसंदेहि एगरज्जु खंडिय तत्व एगद्विसद खंडेहि सादिरेव चतारिरज्जु (४३६१) मुजाणिकण्णसेते आलिहिब दोद्व वि पासेस मन्त्रस्मि क्रिणेस चतारि कावद चडरंस सेताणि मह तिकोण खेलाणि च होति।' (१० १४-१५)

२ 'पत्य बद्दाह मागर बडांस खेलाणं फलं पुन्तिक दो खेल फक्स्स बडम्बागमेलं होदि । बद्दस वि खेलेस बाहरकाविरोहेण एगड्ड करेस तिथ्ण रख्य बाहरलं पुष्टिगस्त क्षेत्र विंक्संभावामेहिं तो अद्भानत विक्लंभावामपमाण क्षेतु-बळमादी । किमट चंदण्डं पि मिकिदाणं तिष्णि रच्ज बाहरूकं है पुष्चिरु क्षेत्र बाहरूकोदी संबद्दिय क्षेत्राण मद्रमेत बाइन्लं होदूण तदुरक्षेत्रं पेक्खिद्ण बद्धमेत्तुरक्षेत्र देसंगादी ।" ( पृ० १५ )

३ 'सपिंह सेस अट खेताणि पुरुषं व खंडिय तत्थं सील्स तिकीण खेताणि वर्णतरापीदखेताण मुस्तेहादी विकासमादी बाहरकादी च अद्भीसाणि अवणिव अद्रण्डमावद चउरंस खेराणि फरू गर्गतराइक्कंत चदखेरा फरूसा बउभाग मेरा होवि।" ( 20 84)

४ 'एवं सोलस-वत्तीस-चउसद्वि नादि समेण भावद चउरंस क्षेताणि पुन्निस्क केतपरलादी चउनागंभेत प्रकाणि होदूण गच्छंति जाव अविभागपिकच्छेरं क्यं ति ।" (१० १५-१६)

### मंद्री स्वीधनन्दन-प्रन्य

सभी क्षेत्रोंका पनफल चतुर्र शित कमसे निभित जाता है ( ऐसा मानकर)स्वसे जीतम पनफल की चारसे गुणा करने तथा एक कम उतने (तीन ) से ही भाग देने पर ६५ क्षेत्रेट्ट ( ६५क्षेत्रेड ) आता है। ( आतः ) अधोलोकके समस्त चेत्रोंका पनफल १०६ क्षेत्रेट ( १०४ क्षेत्रेड ) होता है।

गणितशास्त्रके इतिहासकी हान्टिसे अचीसोकके इस विवरसमें निम्न तथ्य वह महत्वके हैं--

- (१) कोई भी कक सीमाओं से युक्त चेत्र सीधी सीमायुक्त चेत्रोंमें ऐसे दंगसे विभाजित किया वा सकता है कि चेत्रफल पर कोई भी प्रभाव न पड़े। विशेषकर यदि अन्ताशून्य (पोला) शंक्याकार (आकृति २) को सीधी सीमा युक्त (आकृति २) में परिवर्तित किया जाय तो फलमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।
- (२) त्यष्ट प्रदर्शन अथवा विदिक्ते लिए आकृति निर्माणका विदान्त वत्व माना गया या। अ व व द तथा आ वा वा दा (आकृति ३) चतुष्पलकोंके घनपत्त निकालनेमें इस विदान्तका विशेष क्रमसे प्रयोग हुआ है।
  - (३) ज्यामितिकी शेखियोंमें स=  $\frac{\pi}{\xi-\xi}$ , र<।

स = म्रांचर†ग्नर<sup>२</sup>†... वर न +....का गुरू स्ववंतिक मान लिया गया था।

(४) क का मूल्य क = देवन स्वीकार कर लिया गया था।

# भेत्रमितिके गुरुओंकी साधक रचना-

जपरके निदर्शनोमें उपयुक्त झाइति परिवर्तन तथा रचनाके विदान्तीका भारतीय चैत्रमितिमें प्रचलित तथा उपयुक्त निम्न गुरुश्रोके निकासनेमें उपवाग किया जा वकता है। सेत्रफल-१-परिभाषा-कम्बाईमें चौड़ाईका गुणा करनेपर आयतका चेत्रफल आता है। १-झाधारकी सम्बाईमें जेवाईका गुणा करनेपर समानान्तर चतुर्भेषका चेत्रफल आता है। (आकृति सं. ५)



१ 'पन मुप्पण्णासेस खेत्रफड मेळाश्य निहार्ण चुन्नदे। तं जहा सन्य खेत्रफळाणि चउगुण कमेण अविद्वि-दाणि ति कादूग तत्य अतिम खेत्रफळं च्छिं ग्रुणिब कडूणं काळ्य विशुणिद छेरेंग औरहिठदे परियं होर्श ६५,३३२ ६ (६५१३३)। असे छोगस्य सन्यक्षेत्र फड समासो १०६३ तु (१०४३,६७)।" (पृ०१६)

## भारतीय गणितके इतिहासके जैन-स्रोत

रखंशा—( आकृति ६ में) सद पर क्ष सम्ब हासनेसे बने व स क भागकी काटकर दूसरो तरक श्राप्ट क्षप से बोड़ दीविये इस प्रकार बनी आकृति आयत होगी और प्रमेश निकस आयगा।

शाकृति परिवर्तनका प्रथम नियम—समानान्तर चतुर्भुजकी एक मुजाको अपनी ही सीधमें चलानेसे उसका चेत्रफल तदयस्य रहता है। दया अ व स दमें स द मुजाको अपनी ही सीधमें बढ़ाते हुए ए फ रूपमें ले आये हैं और इस प्रकार बना आयत (ए अ व फ) चेत्रफलमें अ व स द के समान है।

३—आधारकी आधी लम्बाईमें ऊंचाईका गुगा करनेसे त्रिभुवका च्रेत्रफल आता है। यह निष्कर्ष सत्य है क्यों कि उसी आधार पर बने उतनी हो ऊंचाईके समानान्तर चतुर्भुवसे त्रिभुव आधा होता है।

श्चाकृति परिवर्तनका द्वितीय नियम - यदि त्रिभुवका शीर्ष श्वाबारके समानान्तर हटाया वाय तो त्रिभुवका च्वेत्रफल तदबस्य ही रहता यथा; श्वाकृति ७ है।

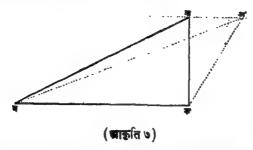

४—श्राधारकी आधी लम्बाईमें पच (कलक Face) को जोड़कर ऊंचाईसे गुणा करने पर समलम्बका चेत्रकल आता; यथा आकृति ८ है।



(भाकृति ८)

इस आकृतिकी रचनासे परिश्वाम निकलता है कि आकृति परिवर्तनका सिद्धान्त समलम्बके लिए भी काममें आ सकता है। अर्थात् समलम्बकी एक समानान्तर भुवाकी अपनी सीघमें बढ़ानेसे सम-लम्बके चेत्रकल पर कोई प्रभाव नहीं पहला है।

#### वर्धी सभिनम्दन-प्रन्थ

# ः ५-- इसके त्रिष्ट-सुच्छका द्वेषकत आपे चाप तथा त्रिक्यके गुखनकतके करावर होता है।

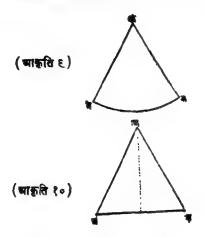

रखना—अ व स त्रिज्यखंडको (आ०९) अनेक (संभवतः समान) छोटे त्रिज्य खंडोंमें बांटो और इनके चाप इतने छोटे हो कि उन्हें सीघी रेखासे भिन्न सममना भी कठिन हो । इस प्रकार त्रिज्यखंड अनेक त्रिभुजोंमें विभक्त हो जाता है।

श्चन इन त्रिभुजोंको बस आधार पर इस तरह रखो कि उनके आधार एक दूसरेसे सटे रहें (आ॰ १०) श्चीर उनके शीघों को इस प्रकार चलाओं कि वे श्व बिन्दुपर श्वा मिलें। इस प्रकार त्रिक्यख-ण्डका खेनफल अ व स त्रिभुजके नरागर ही भाता है। श्चीर वस आधारकी लम्बाई चाप तथा ऊंचाई विशयखण्डके त्रिक्यके समान होती है।

बिक्तिका तृतीय नियम—यदि वृत्तके तृष्यसण्डको ऐसे त्रिभुजमें परिवर्तित किया जाय जिसके ग्राधार भीर ऊंचाई त्रिक्यसण्डके चाप तथा त्रिज्यके बराबर हों तो चेत्रफल तदवस्य ही रहता है।

को गांके द्विभाजकको केंन्द्रपर स्थित रखके तथा वृत्ताकार चापको सीधा करके यह आहित परिवर्तन किया जाता है।

६ -परिधिकी आधी लम्बाईकी त्रिज्यसे गुवा। करनेपर कृत्तका सेन्नफल आता है।

रचना—तिज्यके सहारे (जिज्य परसे ) वृत्तको काटकर इसे त्रिकोश्य रूपसे फैला दीजिये तो वृत्तका ज्ञेत्रफल इस त्रिकोश्यके समान हो गा । क्योंकि आधार परिचिक्त और अंचाई त्रिज्यके सरावर होनेसे उक्त फल स्वयंसिद है।

(क्लोम) उपसिद्धान्त---भ तथा व त्रिक्यायुक्त वो समकेन्द्रक वृत्ती तथा दोनी त्रिक्योंसे ४९८

### भारतीय गणितके इतिहासके बैन-सीत

होमित चेत्रका चेत्रफल तस समस्कारको बराकर होता है जिसकी हमानान्तरभुवाएँ दोनों वृश्वीके जामके बरावर होती हैं तथा कंचाई दोनों वृत्तोंके त्रिक्वोंके स्वन्तरासके बरावर होती है।

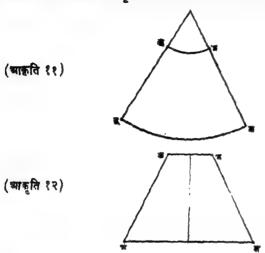

आयतन---

७ परिभाषा--शमकोण षड्फलकका आयतन उसकी लागाई चंदाई तथा मीट ईका उत्तरोत्तर गुणा करनेसे आता है।

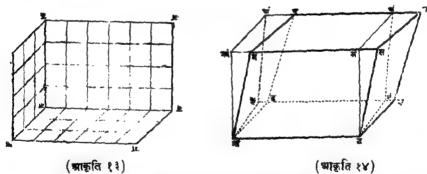

८--वड्फलकश भागतन इसके आधारके वर्गमें ऊंच हैका गुवा करनेपर भाता है।

रचना-आकृतिके बंकेतानुमार द म मं कं क ए एं भागको काटकर दूसरी और ते जानेपर समानातन्त पर्क्लक समकीया-समानान्तर पर्क्लक हो जाता है। आकृतिमें दो कलक समकीयान और और दो धरातलीय हैं। अगर वे समकोयांच न होते तो ऊपरकी एक पुनशकृति करनेते समानान्तर पर्क्लक; समकोयां समानान्तर पर्क्लक हो जायगा।

#### वर्षा भिनन्दन प्रस्थ

विकृतिका पहुर्व सिद्धान्त-वदि वमानान्तर वड्फलकरे एक फलकरो उत्तके परातलपर इटाया जाय तथा तामनेके फलकको तदवस्य रखा जाय तो छ० धड्फलकके आयतनमें कोई अन्तर नहीं पहता है। इसके अनुसिद्धान्त रूपसे इम कह सकते हैं-

६--आजारके लेनफलमें ऊंचाईका गुगा करनेसे समपार्व (Prism) का आयतन आता है।

१०--माधारके क्षेत्रफलमें अंचाईका गुणा करनेसे सम-मनुमस्य परिच्छेदयुक वैजनका भागतन निकलता है।

११--बाधारके तृतीयांशके सेत्रफलमें ऊंचाईका गुणा करने पर चतुष्फलकका बायतन निक-शता है। कारण त्रिकोग्गात्मक आधार पर बनाया गया समपारवं तीन समान चतुष्प्रहाकोंमें विभक्त किया जासकता है।

उपरि अंकित आकृतिमें चतुष्पक्षकका आयतन निकालनेके प्रकारका दुसरा विकल्प भी बताया है।

१२-- ब्राधारके तृतीयांशके वर्गमें ऊंचाईका गुका करने पर शूचीस्तम्भका आयतन आता है।

रचना--श्रुचीस्तरभको स्ननेक चतुष्पलकोमें विभक्त किये जा ।कनेके कारण उस्त निष्कर्ष झाता है।

१३--सम-शंकुके आधारके चेत्रफलमें कंचाईका गुरा करनेपर उसका आयतम आता है।



(भाकृत १५)

रचना-शाधारकी त्रिच्याके तहारे कर्ध्वाकार रूपसे शीर्षतक शंककी काटिये, फिर इसे ऐसा बदाइये कि आधार आकृति ६ के त्रिभुवमें परिवर्तित ही जाय । इस प्रकार श्रुचीस्तम्भ नतुष्पक्षकर्मे परिवर्तित होता है। इत चतुष्पक्षकका स्नायतन आधारके तृतीयांशके चेत्रफलर्मे क वाईका गुणा करने पर काता है। और उन्त निष्कर्षकी पृष्टि करता है।

यह परिग्राम विकृति-नियम चारके अनुसार सम-विषम, वर्तल-प्रवर्तल सभी शंकुक्रोंके लिए उपयुक्त है।

१४--वतः त्राचारकी समतल समानान्तर रेलासे शंकुको (बाकी) काटनेसे छिन-रांकु बनता है अतः उसका अध्यतन व्यवकत्तन पदातिसे निकाला जा सकता है। क्षित्र-शंक ज्ञात होनेसे उस मूल शंकुका पता अवश्व सम बाना चाहिये जिसे काटकर खिल-शंकु बना है। किन्तु धवसाकार ऐसा न करके उस रचना तथा विकृतिके विद्वान्तींके सहारे क्रिन्न-शंक्रका सीधा आयतन निकासते हैं जिसके पुनर्निर्माण का मैंने यहां प्रबल्त किया है।

भारतीय गखितके इतिहासके वैन-सीत

कल्पना कीविए कि या तथा व खिल्ल-बांकुके आणार तथा ए ऊंचाई है। इसमें से व जिक्या तथा ए ऊंचाईका वेजन अलग करके रचना तथा विकृति करते हुए 'आकृति वीन'में दत्त पिण्ड मास होता है। इस आकृतिमें—

> ष्म भा= व वा= २ व वं व द= वा दा= शं—वं व स= वा सा= व (शं—वं) स द=सा दा= ह

इत पिंडको अ तथा आ के बीचसे जाने वाली समतत अर्ध्वाकार रेखाओं द्वारा तीन भागों में बांट देते हैं। तब अ व द दा वा आ समपार्श्व और अ व स द तथा आ वा वा दा ये दी समान चतुष्पलक बन जाते हैं। त्रिकोणात्मक आधार अ व द पर स्थित २ व व ऊंचाई युक्त अ व द दा वा आ समपार्श्वका आयतन---

## अनन्त प्रक्रिया-

दोनों चतुष्पलकोंका आयतन तो सीचे ही निकल आया है। प्रत्येक चतुष्पलकको अव (आ बा) के मध्यिकदुग (गा) में से ऊर्ध्यांकार समतल रेखाएं खींचकर तीन भागोमें विभक्त कर दिया है। बद हए गद्द क तथा बादा हाएँ गाई का पिण्डोंको एक दूसरे पर रखनेसे त्रिकोग्राहमक आधार पर हं ऊंचाईका समानान्तर चतुर्श्व बन जाता है। वर्षी काभिनन्दन-अञ्च

उस्त रचनामें प्रदर्शित चारां चतुष्पलकों में से प्रत्येकके भुवाके मध्यविन्दुमें से समतल कथ्यांकार तल लींचकर तीन भाग करिये। इस प्रक्रिया द्वारा व द ह ए ग इ फ समान चार पिंड तथा झाठ चतुष्पलक और उत्पन्न होते हैं। इन चारों पिण्डोंको एक साथ रखनेसे एक समानन्तर चतुर्भुंच बनता है जिसका आयतन पूर्वोक्त (८० च०) के आयतनका चतुर्थ भाग होता है आर्थात् इसका आयतन है क

क, 
$$\frac{2}{3}$$
 क,  $\frac{2}{3}$  क,  $\frac{2}{3}$  क, .....

इनका योग होगा—

क  $\left(2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \dots\right)$ 
 $= \frac{2}{3}$ 

यतः क  $\frac{2}{3}\pi \left(2\dot{x} - \dot{x}\right)^2$  के समान मान किया गया है बातः—

 $\frac{2}{3}\pi \left(2\dot{x} - \dot{x}\right)^2$  हं = दोनों चतुष्फलोंका अन्यतन ।

पूर्वोक्त विधिसे उत्तरीत्तर रचना कम चालू रखनेसे चतुष्प्रक्षकोंका आयतन घटता ही जाता है। भीर अपनन्त रचना करनेसे बिन्दु मात्र रह जाता है। अतएव घनलाकारने ठीक ही कहा है कि चतुष्प्रक्षक बिन्दु मात्र रह जानेके कारण उनका आयतन शून्य हो जाता है। अतएव अप व स द तथा आ वा सा दा दोनों चतुष्प्रक्षकों में प्रत्येकका आयतन होता है—

हैं
$$\pi$$
( श्रं-वं )'  $\times$ हं
$$= \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \pi ( \vec{n} - \vec{a} ) \times ( \vec{n} - \vec{a} ) \times \vec{e}$$

$$= \frac{1}{5} \times \vec{n} \pi \pi ( \vec{n} - \vec{a} ) \times \vec{e}$$

इस विवेचनमं उल्लेखनीय तथ्य ये हैं —

(१) रचनाके अनन्त जनुक्रमका निश्चित प्रयोग तथा (२) अनन्त श्रेणीके योगके गुरुका निश्चित प्रयोग ।

भारतीय गांबातके इतिहासके बैन-स्रोत

प्राचीन भारतीय गणितकोने काननाकमके उपयोगको कैसे विद्व किया वा यह हम संभवतः कभी न कान कर्केये। फलतः भारतीय गणितक ८ वी ९ वी शती ई० वहण प्राचीन समयमें भी क्रानन्त क्रमका उपयोग करते ये कह कर ही हमें संबुध होना पहला है।

इसके उत्तरीतर संस्त ३, 😭 तथा है 🖫 🖁 ।

ुँ के मूल्यांकनका श्रीक विदानोंने प्रयोग किया या अतएव इसे "का श्रीक मूल्य कहते हैं। आर्यभट्टके झंकनमें यह दूसरा छंछत है तथा भारतमें ही आर्यभट्ट दि॰ तथा भास्कर दि॰ ने इसका "का स्यूल मूल्य कह कर प्रयोग किया है।

तृतीय संदात है 'हैं का वैदिक गरिवाकों तथा व्यंगितिषयोंने बहुत कम उपयोग किया है। स्वहवीं शती है के चीनी विदानोंके अन्योंमें पाये जानेके कारण पाआत्य विदान इसे क का 'चीनी मृत्य' कहते हैं। किन्तु ववलाकार भी वीरसेनने भगनी रचना ८ भक्टूबर ८१६ है को समाप्त की थी। किन्तु उन्होंने इस क = है 'है मृत्यांकनका प्रयोग करते हुए इसके समर्थनमें प्राचीनतर गाया का प्रयोग किया है जिसकी संस्कृत क्वायांके अनुसार विद्युद्ध अनुवाद हो गा—

"व्यासमें १६ से गुरुष करके १६ जोइकर तीन — एक-एक (११३) से भाग वैकर ज्याससे तिगुनेको जोइनेसे 'सूच्म' (परिधि) निकल आता है।"

प=३व्या+ १६ व्या+१६ (इसमें प तथा व्या कमसे परिषि सथा व्यासके लिए प्रयुक्त हैं।) उक्त गायार्थकी बीरसेन निम्न क्यास्था करते हैं—

श्रायात् म = ३ रेडिड = देरेड । यह व्याख्या तव तक ठीक न होगी जब तक 'पोडरा सहितम्' का व्यर्थ ''१६ बार जोड़ा गया'' न किया वाय । इस प्रकार गायाका अर्थ हो गा---

"१६ से गुणित ब्यास,—-श्रयाँन् सोलह बार जोड़ा गया — में तीन-एक-एकका भाग देकर ब्यासका तिगुना जोड़ देनेसे सूक्ष्मसे सूक्ष्म (परिचि) निकल आती है।"

पाई (ग) का मूल्य-

'वृत्तको वर्गाकार' बनानेका प्रश्नः अथवा भारतीय धार्मिक दृष्टिसे अभिक मौलिक एवं महत्वपूर्ण 'वर्गको वृत्ताकार' बनानेका प्रश्न वैदिक यज्ञ यागदिके साथ ही उत्पन्न हुन्या था तथा अत्यन्त

१ -- "व्यासम् बोडश गुणितं बोडशसहितं त्रि-रूप-रूपरिविधकम् । व्यासं विग्रुणित सहितं सःमादिष तर् भवेत् स्वमम् ।।" २-- 'अकानां वामनो गतिः' जनः । एक-एक-तीन ( १९३ ) संख्या होगी ।

महस्वपूर्या बन गया था। संभवतः यह प्रश्न ऋक्वेदके सर्व प्रथम मन्त्रके साथ ही (ईसासे ३००० कर्ष पूर्व) उठा हो गा। गाईपरम, झाइबनीय, तथा दिल्या नामकी प्रारम्भिक तीनों वेदियोंका चेत्रफल समान होने पर भी उनके ऋकार विभिन्न—कर्ग, दृत्त तथा ऋषंदृत्त—होना झावस्यक था। तैतिरीय संहितामें रथचक चिति, समुद्धा चिति, परिचय्य चिति नामोंसे उदिलाखित पांच वेदिकाझोंको एक ऐसा स्त बनाना चाहिये जिसका चेत्रफल ऐसे बर्गके समान हो जिसका चेत्रफल १३ होता है। उन दिनों का मृत्य ३ तथा ३१ के बीचमें घटता बदता रहता था।

'\* का मूल्यः रि॰' का सबसे पहिले जैनाचार्वोंने ही प्रवोग किया था ऐसा प्रतीत होता है। इसका उमास्वामिने प्रयोग किया था जो कि प्रथम द्याती ई॰ पू॰ में हुए हैं। वे कहते हैं —

''ब्यासके वर्गको दशसे गुगा करके वर्गमूल निकालने पर परिधि आती है। तथा उसमें ब्यासके वर्गका गुगा करने पर खेत्रफल निकलता हैंर।''

यह श्रंकन ( $\pi = \sqrt{20}$ ) इतना लोकप्रिय हुआ कि उत्तरकालीन ब्रह्मगुप्त (६९८), श्रीधर (ल० ७५०), महाबीर (ल० ८५०), भार्यभष्ट द्वि० (ल० ९५०), आदि वैदिक गणितको एषं क्योतिषियोंने भी इतका खूब प्रयोग किया है।

म = ६३६३३ का मार्थभष्ट प्र० ने प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि २०००० व्यासयुक्त कृक्तकी परिथिका स्थूक प्रमाण १०० थन ४ में द का गुणा करके ६२००० जोड़नेसे आता है ।

हम देखते हैं कि 'ग्रहितम' का मयोग बोह तथा गुणा—सर्थात् संख्याका बारम्बार योग—
दोनों अयों में वेदांग ज्योतिषमें किया गया है किन्तु आर्थभट (४९९) तथा दूसरे गणितकोंने इन दोनों सर्थों में इसका प्रयोग नहीं किया है। इसके आधारपर यही अनुमान किया जा ककता है कि उक्त उद्धरण हैं की पांचवीं शतीसे पहिलो ही खिखा गया हो गा जब कि 'ग्रहितम' का प्रयोग-योग तथा गुणा-दोनों सर्थों में प्रचलित था। अतः स्पष्ट प्रतीत होता है कि म = कुं कुं तथीक चीनो मूल्योकन भारतमें प्रचलित था; और संभवतः चीनसे बहुत पहिलो। यह भी संभव है कि बौद्ध धर्मप्रचारकों द्वारा यह चीनको प्राप्त हुआ हो अथवा यह भी सर्वया असंभव नहीं है कि उन्होंने स्वतंत्र आविष्कार किया हो।

उक्त उदरणमें दूसरी महत्त्वपूर्ण बात 'स्क्ष्माद!प सूच्मं' है। इसका यही भावार्थ होता है कि क का सक्त मूल्य ज्ञात या जो कि क=्र/१० अथवा क= 3 थे। यदि तृतीय संस्त दूसरेका समीपतर संक्षिकटीकरण है तो आर्थभहके मूल्यसे इसका सम्बन्ध भी स्पष्ट है।

१—विशेष परिचय के लिए क्रार्ककत्ता विश्व विधान्नयके श्री थी॰ वी॰ दशका 'दी साधन्स औफ सुस्वा ( The Science of Sulba.) १३२ बृहत्व दें।

र---- उमारगमिकृत तरवार्थसूत्र का सन् १९०३ में श्री कै० पी० मोदी द्वारा प्रसिश्त करूकरा। सस्करण ३,२ भाष्य । उमी पता रुगा है कि माध्यस प्राचीनतर प्राकृत अन्यों में भी इसका उल्लेख है ।

B--आर्थमह्, दि०, १० ।

# आयुर्वेदका मूल प्राणवाद-पूर्व

श्री पं० कुन्दनलाल न्यायतीर्थ, आदि

### प्रारम्भ--

नैन काल-गणनानुवार अनवर्षिणी युगचकके पहिले तीन कालोंमें भोगभूमि रहती है। वीचे कालके वाय कर्मभूमि प्रारम्भ होती है और वंभवतः उत्तीके वाय अन्नाहार तथा वाताभ जीवन भी। कलतः त्रिदोषका कीप हुआ और जनता बहुत भीत हो गयी। वे हव युगके आदिपुरुष भगवान आपभदेवके पाव गये और उनसे वमक तके कि किसी देवी देवताके प्रकोषके कारण नहीं, अपित जीवनमें व्यतिक्रमके कारण ही वे रोगी हुए हैं। अदिपुरुषने बताया कि आयुक्ते लिए क्या हित कारक है और क्या अहितकारक है। इन दोनों से किस प्रकार क्षमशः रोग शान्त तथा उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार आत्या तथा श्रारिका सम्बन्ध जीवन (आयु), उसमें होने वाले उपद्रवींका निदान तथा उनकी शान्ति कप विकरता मय शास्त्र आयुर्वेद का प्रारम्भ हुआ।

वंवारके वमान अपुर्वेद भी अनादि अनन्त है। तथापि आधुनिक ऐतिहाविक परम्पराके अनुवार उपलब्ध पुरातत्व वामग्री के आधारसे भी आधुर्वेदका विचार किया जाय तो हम देखते हैं कि अपुर्वेदमें भी अनेक राख कियाओं तथा मंखि-मंत्र जीववियों के उल्लेख है। चन्द्रमां के ज्ञय तथा दिवत्रकी चिकित्वा, च्यवन ऋषिकी पुनर्यों वन प्राप्ति ही कथाओं ने अधिनीकुमारों को वैद्योंका ब्रह्मा बना दिया है। अपविविद्यों मिणमंत्र औषितंत्रकी भरमार ती है। और अग्निकुमारों को विद्योंका ब्रह्मा बना दिया है। वेद भी अन्ते जाकर यदि वेखा बाय और अध्यावधि प्रचित्ति मान्यताकों ही 'वावावावयं' न माना जाय तो जैन वाङ्मय के वारहवें अंग दृष्टिवादक मेद पूर्वगतमें १२ वा मेद 'प्राणावाद' है। इस प्राणावादमें अर्था श्रारीरिवज्ञानका जो वर्णन है वह ऐतिहाविक दृष्टिसे भी आधुर्वेद को सुदूर भूतकाल तक से जाता है। यह प्राणावाद ही आधुर्वेदका मूल स्रोत है। वेदादि ग्रन्थों उपलब्ध आधुर्वेदका स्पष्ट उल्लेख संकेत करता है कि इनके पूर्व आधुर्वेदका सांगोपांग विवेचन हो जुका था।

१ '' . . अव्दर्भ परमायुष एव लीके तेषां महद्ययमभृतिह दीवकीपात । ''

र "आयुर्हिताहित स्वापेनियानं शमनं तथा . देव आयुर्वेद इति स्मृतः ।"

### वर्षी-अभिनन्दन-प्रन्य

## चिकित्सा प्रकार---

आयुर्वेदिक विकित्सा (१) काय तथा (२) शक्य चिकित्साके मेदसे दो प्रकारकी है। इन दोनों को ही १-काय, २- वाल, ३-मह ४-ऊ र्जाग या शालाक्य, ५-शल्य, ६-दंष्ट्रा, ७-जरा तथा ८-वृष के मेदसे प्रह्या करने पर इनकी संज्ञा अर्थाग आयुर्वेद हो जाती है। अर्थ्यां का विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि सप्तधात, त्रिदोध और रक्त होने वाले दोषोंके प्रतिकार से लेकर भूत, प्रह, आदि तक की चिकित्सा पद्धति प्राचीन भारतमें सुविकतित हो जुकी थी।

शस्य चिकित्वा भी कोरी कल्पना न थी अपित इसकी बास्तविकता तथा सर्वाङ्गीण विकास सुभुत, आदि प्रन्थों से हायका 'कंगन' हो जाती है। जिस तमय 'सरजरी' के सर्वकों की मछली भूनकर खाना नहीं आता था उस स्तूर भूतमें भारतके चिकित्सक बद्धगुदीदर, अश्मरी, आइदि, भगंदर, मूद्गर्भ, आदिका पाटन (ओपरेशन) करते थे।

वात, पित्त तथा कर इन तीनों दोषों, रत रक, मांस, मेद, अस्थि, मक्जा और शुक्त इन वात बादुक्यों, दूष्यके ही अन्तर्गत मलमूत्रादि, बातादिके स्थान लच्छा, आदिके विवेचन लघुकाय लेखमें स्पष्ट संभव नहीं हैं। तथा अभिनन्दन प्रम्य ऐसे बादिक आयोजनों की श्रत्येक विषयकी ज्ञान भारामें वृद्धि करना बाहिये। फलतः आयुर्वेद के प्रेमियों तथा विचारकों के लिए 'जैन बाङ्मयमें आयुर्वेद के स्थान' का संकेत ही पर्यात है।



# स्वास्थ्यके मूल आधार

भी बिहुखदास मोदी

## एक भ्रान्ति-

प्रायः लोगों का क्वाल है कि स्वास्थ्य ठीभाग्यसे प्राप्त होता है और रोग दुर्भाग्य की निशानी है; जब कि बात ऐसी करहें नहीं है। न स्वास्थ्य आसमानसे टपक पड़ने वाली चीज है न रोग ही। हम एक साइकिल या मीटरकार लरीदते हैं उसे ठीक दशामें रलने के लिए, उससे ठीक काम लेने के लिए हमें उसके झंग प्रत्यंगसे परिचित होना पढ़ता है। हमें जानना पढ़ता है कि हमें कब कहां झीर कितना तेल देना चाहिए और उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ताकि अपनी पूरी अवधि तक हमें अच्छी तरह काम दे सकें। शोक है कि शरीर करी अपूल्य मशीनके बारेमें हम कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं करते उसे न अच्छी तरह चलानेकी ही विधि सीखते हैं। कलतः रोग आते हैं और इसके चलते रहने पर ही साधारखातः लोग इसे स्वास्य कहते हैं। इससे बदिया और पूरा काम नहीं लिया जा सकता।

दुःख तो इस बात का है कि कुछ लोग स्वास्थ्य के ठेकेदार बन गये हैं, उन्होंने डाक्टर, वैद्य और हकीम की संशा ले सी है। वे कहते हैं बीमार पड़ने पर हमारे पास आको, हम दुन्हें रोगसे मुक्त कर देंगे। यद्यपि खुछमखुछा वे यह बोबित नहीं करते कि 'जैसे चाहा रहो, जो चाहो करों। आहार-विहार के कुछ नियम जाने सुने हों तो उन्हें तोड़ों। इससे होने वाले नुकसान की दूर करने का हम जिम्मा लेते हैं। प्राय व्यापारियों की तरह ये व्यापारी हैं और आज के व्यापारी से दया, घम और ईमानदारी कितनी दूर चली गयी है यह बतानेकी जकरत नहीं है। किर भी व्यापार करने वाले स्वास्थ्यके ठेकेदार चनके लोभमें ऐसा न कहें, ऐसा न करें; तो क्या करें ?

### प्रकृतिकी गोदमें-

ऐसी दशामें हमें प्रकृति से पय-प्रदर्शन प्राप्त करना होगा। जिस प्रकृति-पुरुष का प्रकृतिके साथ सामं-जस्य या उसके जीवन का व्यव्यवन करना होगा। हम उसकी संतान हैं, उसकी व्यादतोंके ब्रानुसार चका-कर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं क्रीर खोबा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। पात्रचास्य विद्वानोंके मतसे मनुष्य व्यपने व्यादि कालमें शिकारपर जीवन बसर करता था। शिकार किया, माँस खाथा।

#### वर्गी अभिनन्दन-ग्रंथ

न उसे उसके साथ किसी अन्य चीज की अरूरत थीन शिकार ही नियमित था। ऐसी दशामें उसे कई दिन तक भूखों रहना पहता था। कंदमूल, फल प्रहण करते समय भी वह कोई बहुत तरह के फल या कंद इकड़े नहीं करता था, जो जिस जगह मिला, खाया। जब वह पशुपालक हुआ तब उसे दूध भी मिलने खगा, और खेती करना सीखने पर भोजन पाने के लिए उसे अपने एंड़ी-चोटी का पसीना एक करना होता था! उसके इस स्वाभाविक वीवनमें इम यह देख सकते हैं कि उसे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए बोर परिश्रम करना पड़ता था और वह एक बारमें एक ही चीज खाता था। अतः यदि हम आज स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अम-शील होना चाहिए और अपना भोजन सादा रखना चाहिए। सबसे मतलब यह है कि कुदरत जो चीज जैसी पैदा करती है उसी दशमें उसे प्रहण करें। अज ऐसा खाद्य जिसे पचाने की ताकत आज हममें नहीं रह गयी है उन्हें हम पकाकर खांय पर इसका यह मतलब नहीं है कि भी, तेल, चीनी सी दस चीजें इकड़ी करके उनसे एक चीज बना कर उसे प्रहण करें। दूध को दूधकी तरह लें, मलाई, भी, रबड़ी बनाकर नहीं। गाजा जब मिले उसे लें पर उसे चीनीके कपमें परिवर्तित कर साल भरके लिए अमा न करें। हर अद्वर्ते नये खाद्य आते हैं, ऋतुसे उनका और हमारा संबंध होता है। जो चीज जब पैदा हो तब उसे हम प्रहणा करें।

बुद्धिजीवीके सिए श्वाज अमजीवीका जीवन ग्रहण कर सकता कठिन होगा। पर अम तो उसे करना पढ़ेगा ही चाहे वह किसी रुगमें करे। वह अम उपजाऊ अमके रुपमें करे या श्वासन,व्यायाम, टह-साना, दीइना, खादि के रुपमें करे; पर करे जरूर। न अमसे किनाराकशी करके वह कभी स्वस्य रह सकता है और न आज का विगड़ा हुआ भोजन कर के।

# रोगका मूल कुत्रिम जीवन-

सहज-पुरुष प्रकृतिके प्रांगणमें रहता था। न उसने गर्द, गंदगी, धूएँ बदश्से भरे गाँव और शहर बसाये थे, न धूप और हवासे उसे छिपान और दूर रखनेवाली अट्टालिकाएं ही बनायी थीं। आज शहरके निवासीके लिए नंगे या दिन भर धूपमें रह सकना और दिन भर शुद्ध वायु प्राप्त करना किटन है। फिर भी खस्थ रहनेके लिए उसे इनका उपयोग करना अवश्यक है। अतः धवेरे कुछ समय के लिए अपने बदनपर धूप लेकर और शुद्धवायुसे भरे स्थानमें टहलने जाकर इनका आशिक उपभोग कर सकता है और उसके अनुपातमें अंशतः स्थास्थ्य प्राप्त कर सकता है। और जो खास बात हम पुरुषमें रखते हैं वह यी उसकी निश्चिन्तता और शुद्ध बलका प्रयोग। शुद्ध बलके नामपर आज शहर बालोंको इकड़ा किया हुआ और साफ किया हुआ नलका पानी मिलता है और बहुतसे लोग तो पेयके नामपर चाय,काफी,लेमन,शर्वत और मदिशा भी पीते हैं जबकि पेय जल ही है अन्य सब विषमय है। इमें जहाँ तक बन सके शुद्ध बलका उपयोग करना चाहिए।

#### स्वास्थ्वके मृल-भाषार

श्चावकी सम्मता और श्वावके श्चर्यशास्त्रने निश्चिन्तता हर ली है। मनुष्य कटे पतंगकी तरह हो गया है श्वीर उसका दिमाग इघर उघर उइता रहता है। उसे पता नहीं रहता वह कहां वाकर पहेगा। ईश्वर (कमें) के विश्वास की खूंटी जिसमें उसका मन भटका रहता था भाव उखड़ गयी है। अथवा पुरी तरह हिस रही है। ऐसी स्थितिमें चिन्ता, घनराहट, जहता,मूर्लता, दुर्ध्यकन, व्यभिचार उसके साथी हो गये हैं। मनुष्य दोचे वह क्यों यह सब कर रहा है, कहां जा रहा है; समय निकाले इनपर विचार करनेकी और है उसे उनसे सूटनेका जो पय बतलायें उस पर चले।

ये छह सिद्धांत हैं स्वस्य रहनेके लिए। सातवां सिद्धांत वां पहलेमें ही आगया है कि हम कभी कभी उपवास करें। उपवास मन और तन द्वारा की गयी गलतियोंका शोधन करता है क्रार उनमें रोग उत्पक्त होनेपर उनका नाश भी।

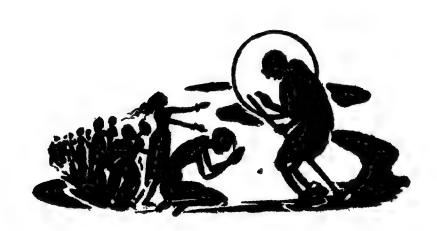

# धर्मप्रचार और समाजसेवा-विज्ञान

श्री अजितप्रसाद, एम० ए०, एछ०एछ० बी०

श्री स्वामी समन्तभद्राचार्यने रहनकरण्डशायकाचारमें वर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि "उंतार दुःखतः सरवान् यो वरत्युक्तमे सुखे", संतारके दुःखोंसे बचाकर प्राणीमात्र को उत्तम सुखमें जो पहुंचा दे तो धर्म है। सुख का लच्चण दुःख का अभाव है, और दुःख उत्पन्न होता है चाह से, हिन्छत वरतुके न होने से। वहां चाह है, वहां दुःख है। चाह का मिटवाना ही सुख है। 'सरापा ध्यारजूने होने बंदा कर दिया हमको। वगर न हम खुदा ये गर दिल-ए-वेयुहचा होता।' इस सुखकः स्वरेखा भोगभूमि के वर्णनसे कुछ समक्तमें बा सकती है, वहां मनुष्य व्यवनी इच्छा पूर्तिके लिए किसी दूसरेके ब्राचीन नहीं या, उसकी सब बक्तरतें कल्पवृद्धोंसे पूरी हो जाती थीं। पति-पत्नी एक साथ ही उत्पन्न होते; श्रीम ही पूर्य यौवनको पा छेते। सम्बी मुद्दत तक जीते रहते थे। एक साथ ही छीक या जंभाई लेकर मर जाते थे। न बीमारी का कष्ट न बुद्दापे का दुःख, न रिश्तेदारोसे खुदाई का गम, न मरने का भय, न रोटी कपड़े का फिकर, न धन दौक्रत बमा करने का बखेड़ा। श्राराम ही धाराम, सुख ही सुख था। किन्तु वह सुख चन्द रोजा ही या श्रीर स्वर्था निरावाब भी न था।

भी पं श्वासिकशोरने सिदिसीपान कान्यमें दर्शाया है कि उत्तम सुल बाधा रहित, विशास, उत्कृष्ट, झंतिम, शाश्यत, सहबानन्द आवस्या है; वहां दुःख का लेश भी नहीं है, वह कृत-कृत्य पद प्राप्ति है। वहां किसी प्रकार की चाह या बांछा नहीं रह गयी है। सिद्ध परमात्मा न भक्तों की सहाय करने आते हैं न दुष्टों का संहार। वह आतीन्द्रिय, शाश्यत, निजानन्द रसास्वादनमें सीन है। उस आसय सुल-झनन्त सुल का अनुमान या परिमाण कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा उत्तम सुल शुद्ध आत्मा का निज स्वभाव है। परन्तु देहचारी संसारी झात्मा अनादिकालसे अशुद्ध अवस्थामें है।

स्वभावसे वंचित, विभावमें रत, सतत रागद्वंष, काम क्रीचादि कथ्य विषय वासनाफे कारण अग्रुद दशामें रहता है; यवपि उस अग्रुद्धता की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, परन्तु वह बिल्कुल मिट नहीं जाती। अग्रुद्धता का नाम जैन सिद्धान्तमें कमें है।

> स्तोकमें मुख्यतया दी द्रव्य हैं; एक जीव, दूसरा श्वाचीय । इन दोनों का मेस्र ही संसार का खेल ५१०

है, दुनिया रंगारंगी, उसकी विश्वित्रता है। शुद्ध बीव अमूर्तिक है; अनन्तज्ञान, अन-तसुख, अनन्तवीर्यके अवस्य मयडार स्वरूप है। शुद्ध अवस्यामें वह दिखायी नहीं पहता, किन्तु अपने पुरुषार्थसे, अपने प्रयत्नसे, अपनी अनादि अशुद्ध अवस्थामें करके शुद्ध विश्वदानन्द परमात्मा वन सकता है। स्वर्श पृथ्वीके गर्भमें अशुद्ध अवस्थामें रहता है। भूगर्भसे निकाल कर विविच प्रयोगों द्वरा उसकी शुद्ध किया वाता है। और शुद्धता प्राप्त कर लेने पर वह शुद्ध ही बना रहता है। इस शुद्धि कियामें वार वार अग्निमें तपाया जाना ही विरोषता है।

इसी प्रकार आगुद्ध आत्माको, संसारी जीवको, कर्ममखसे आञ्छादित देहधारी प्राणीको, इच्छा निरोध करके, विषय बादनासे इटा कर, जत, संयम ध्यान रूप, विविध प्रधारके तपश्चरखासे ग्रुद्ध किया जाता है। ग्रुद्ध हो जाने पर इस संसारी जीवका हो नाम परमात्मा, ग्रुद्धातमा, सिद्ध, आत्मस्वरूपस्थित, बीतराग, परमेशी, आत, सार्व, जिन, सर्वत्र, कृती, प्रभु, निर्विकार, निरंखन, परमेश्वर आतर, अपर, सच्चिदानन्द, आदि क्रानेक हो जाते हैं।

इस परमपदकी प्राप्तिका मार्ग भी आचार्य उमास्वामिने तस्वार्थस्त्रमें "सम्यद्रश्नशान —चारित्राया मोच मार्गः" वतलाया है। सम्यक्दर्शन, सम्यक्तान, सम्यक्चारित्र तीनोंका सम्मिलित होना मुक्तिका साभन है। ज्ञान कितना ही गहरा, कितना ही विस्तिर्ध क्यों न हो और चारित्र कितना ही कठोर और कितना ही दुस्सह क्यों न हो, वह सम्यक्दर्शनके अभावमें सम्यक् उपाधिकों नहीं पा सकता। सम्यक्दर्शन क्यों क्या है। "तत्वार्यभद्धानं सम्यन्दर्शनं " तत्त्वोमें यथार्थ, हद, अचस, अटल श्रद्धानको सम्यक्दर्शन कहते हैं।

तत्व मूलतः दो हैं क्रीर विशेषतः सात । मूल तत्व बंग क्रीर श्रजीव है। ज्ञाता, हष्टा, कर्ता, भीता, वो तत्व है. उसे बीग कहते हैं। उस ही तत्त्वके निमित्तसे स्वीग शारीर, जीवितात्मा कहा जाता है; क्रीर उस ही तत्त्वके इस क्राजीव शारीरसे पृथक हो वाने पर, शारीर शव होता है। संसारमें शुद्ध जीव देखनेमें नहीं आ सकता, यह तो अमूर्तिक वस्तु है, इन्द्रिय आह्य नहीं है। वह केवल अनुभव गम्य है। यह क्रानुभव सतत अम्याससे प्राम होता है।

"इरक क्या है, यह बस आशिक हो जाने हैं' इस अनुभव प्राप्तिके बाद जानका अन्तुत विकास होता है; सम्यक आन्वरखर्में नत, सिमिति, गुप्ति, परिश्रहक्य, ध्यान, तपदचरखर्में आनन्द आने लगता है, ऋदियां स्वयं सिद्ध हों जाती हैं। इनारों भीलको बात मनुष्य इस प्रकार जान तेता है जैसे उसके निकट समद्धमें सब कुछ हो रहा है। उसका शारीर इतना इल्का हो सकता है कि धुनकी हुई कईके गाताके मानिन्द इसा में उद्गता फिरे, और ऐसा भारी हो सकता है कि किसी प्रकार हिलाये न हिलो; इतना स्थम हो सकता है कि पर्वतोंके बीचमें होकर निकला

#### वर्शी-क्रिशनस्त्र-प्रत्य

वाषे, और इतना विश्वास हो सकता है कि पैर फैसाये तो समस्त स्नोक उसके बीचमें या बाय । फिर दुईर तपक्चरका द्वारा कर्मका समूल नाश कर स्वाभाविक अनन्तशान, अनन्तसुख, अनन्तवीर्य की शाश्वत प्राप्तिका प्रयत्न ही मनुष्यका धर्म है, उसकी चाहे जिस नामसे पुकारो, वह आत्मवर्म है, निय धर्म है, जिनभर्म है।

सप्ततस्वोंका वो स्वरूप भी वीरभगवानकी दिव्यध्वनिमें विपुलाचलपर श्रावणकी प्रतिपदाके दिन सर्व संसारके दिनार्थ प्रतिपादित किया गया था, उस धर्म का आंशिकरूप तस्वार्थस्त्रमें संद्वेपतः सरकाया गया है।

कर्मरूप परिवर्तित होने योग्य अजीव तस्त्र पुद्गल बंजान द्रव्यके परमासु तया वर्गसा लोकके प्रश्येक प्रदेशमें, देहके ब्रन्दर ब्याकाशमें भी ठवाठव भरे हुए हैं। वंसारी जीवके मन, वचन, कायके हलन चलनके निमित्तसे ऐसे वर्गसा कर्मरूप धारक करके उच प्रास्त्रीके ब्रत्यन्त निकट वस्पकंमें आजाते हैं, इस्त पास ब्याजाने की ब्याभव तर्न कहा गया है। वर्षतः सट जानेके पीछे प्रास्त्री व्यपने कवाय वहित भावोंके निमित्तसे ब्यपनेब्याप में मिला लेता है। उस एकमेक रूप को बन्च तस्त्र कहते हैं। कर्म वर्गसाके ब्याभव की रोकना संवरतत्व है। ब्यात्मा प्रदेशोंमें एकमेक होकर अंग्रे हुए कर्मवर्गसाओं को हटा देना निर्वरा तस्त्र है। कर्ममित्तसे सर्वया विमुक्त होकर ब्यात्मा का निरावरस होजाना ब्याया ब्यास्म स्वरूप की प्राप्ति मोज तत्व है।

इस प्रकार सम्यक्तर्गन, सम्यक्तान, सम्यक्तान, सम्यक्तारित्र की परिपाटी चतुर्वित्र संग द्वारा महासीर स्वामीक निर्वाणके बाद कई सी वरस तक चली। फिर काल दोपसे जिनवर प्रतिपादित धर्ममें शाला प्रशालाएँ बदती चली गर्यी, और बदते बदते इतनी बदी कि प्रत्येक शाला प्रशालाने अपने की मूल धर्म का रूप दे दिया। मूल धर्म रूपी तनाको इन शालाप्रशालाक्रोंके बालने आच्छादित कर लिया। और पृथक-पृथक मठ स्थापित कर शालानुयायियोंने अपनी अपनी गहियां बमा लीं। धर्म का स्थान इन मठीने से लिया।

ऐसी खेदजनक परिस्थिति को देलकर १८९९ में कुछ युक्कोंने एक सभा स्थापित की ताकि मिछ भिछ सम्प्रदाय मिलकर मूल आहिसाधर्म की छुत्र छायामें आत्मोजिति, धर्मोजिति तथा समाजीजिति करें। इसी का नाम १९०७में भारत जैन-महामंडल हो गया। इस मंडलके संचालक जैनधर्मकी दिगम्बर स्वेताम्बर, स्थानकवासी तीनों समाजोंके मुख्या पुरुष थे। ये आपसमें मिल जुलकर काम करते थे। इस मण्डल का एक अधिवेशन १९०१ में जयपुर निवासी भी गुलायचन्द दहाके सभापतित्वमें सूरत नगरमें, १९१५ में प्रा० खुशालभाई टी० शाह की आध्यस्तामें बम्बईमें हुआ था।

तत्परचात विवासकर दिगम्बर सम्प्रदायमें तीर्थंचेत्र सम्बन्धी मुक्दमें कचहरीयोंने चलने सगे । स्वीर मण्डलके उदीयमान स्थापक क्वींपयोगी काममें भारी चति हुई । सब भी मंडलका कार्यासय क्यां-

### भारतीय क्योतिषके इतिहासके जैन-स्रोत

गंडमें भी सेठ चिरंबीलाल वह बारवा की निगरानीमें बारी है भीर उसका मुलपत्र अंग्रेजी जैनगबट अपने ४१ वें वर्षमें चल रहा है। तथापि जिनकार्म का उद्योत हम पैबन्द लगानेसे नहीं होगा। वह खाहता है भीषण त्याग भीर तपस्वा मय आचरण। जैनकार्म की सबी बय उस समय हो गी जिस समय हम दुनियाके सामने ऐसे आदर्श जैनकार्म लकार्बी पेशकर सके गे को नागरिक होते हुए सत्यके उपासक होगे। स्वप्नमें भी भूट बचन उनके मुँहसे नहीं निकलोगा, उनका आचार-विचार-व्यवहार आहंसामय होगा, वह पराई वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे, घोकेनाची की परछाई भी उनके व्यवहारमें न पहने पायगी, उनकी तारीकर्में यह कहना अनुचित या अतिश्रायोक्ति न हो गा कि भनमें होय सी बचन उचरिगे, बचन होय सी तन से करिये' जैनी स्यादाद सिद्धान्त अपने व्यवहारसे प्रतिपादन करके दिखा देंगे। अनेकान्त तब केवल पुस्तकों का विषय न रह जावे गा, शब्द तथा वाक्य बोबना तक ही सीमित न रहेगा, अपित उसका केवल पुस्तकों का विषय न रह जावे गा, शब्द तथा वाक्य बोबना तक ही सीमित न रहेगा, अपित उसका केवल पुस्तकों का विषय न रह जावे गा, शब्द तथा वाक्य बोबना तक ही सीमित न रहेगा, अपित उसका

कर्म-सिद्धान्त और अहिंसावर्मकी भी यही हालत होगी। 'सत्वेषु मैत्री', गुविषु प्रमीदं, क्लिक्टेशु जीवेषु कृपापरत्व, माध्यस्थभावं विषयीतवृती'' के जीते जागते उदाहरण संसारमें दिखायी देंगे। हमारी भारतीय दुनियासे दुःख दर्द, ईपी, छीना भपटी, लढ़ाई, दंगा, पारस्परिक संहार, पीइन आदि नरककं हश्य झहश्य हो जावेंगे। लोकमें सुख और शान्ति का प्रसार होगा, नया संसार वस जायगा।



# जैनसमाजका रूप-विज्ञान

श्री बा० रतनलाल जैन बी० ए०, एल-एल० बी०

जैननमाज प्राचीन कालमें वैभव पूर्णं या, यह बात प्राचीन प्रन्थोंसे भलीभांति सिद्ध है। ऐतिहासिक गुगके प्रारंभमें भी जैन समाज उन्नत अवस्थामें या। भगवान महावीरके समयमें भानेक राजा जैन धर्मावलम्बी थे। महावीर भगवानके परचात भी मगधाधिपति सम्राट् चन्द्रगुप्त व कलिंग देशके अधिपति सम्राट खारवेल जैन धर्मावलम्बी थे। उत्तरी भारतमें तीसरी चौथी शतीसे जैन धर्मका हास प्रारंभ हुआ। तथापि बारहवीं शती तक हसे राज्यधर्म होनेका सौभाग्य प्राप्त रहा जैसा कि दिख्या एवं गुजरात के इतिहाससे सिद्ध है।

बारहवीं शतीके अन्तसे लेकर उन्नीसवीं शतीके अन्ततक का सात सी वर्षका दीर्घकाल भारतवर्षके लिए महान विश्वव,दमन तथा हासमय रहा है। जैन, बौद्ध,वैदिक,धादि प्रचलित धर्मोंको वहा धक्का लगा। आक्रमण, दमन, श्रीर अनाचारमय वातावरणमें आहिंसामय जैनधर्मका हास अधिक वेगके साथ हुआ। देश भरमें हिंसा प्रति-हिंसाकी अग्नि प्रव्यलित हो उठी। जिसकी चरम सीमा औरंगजेवकी कष्टरता, अन्ध-विश्वास एवं भारत-वर्षके प्रचलित धर्मोंके प्रति शत्रुता तथा उसकी प्रतिकियामें उत्पन्न मरहटं व सिक्ख वर्गोंके निर्माणमें हुई।

मरहटे व सिक्क पूर्ण संगठित भी नहीं होने पाये थे कि द्रांगरेजी राज्यने प्रपने देशप्रेम, संगठन, द्रादि कुछ सद्गुणोंके कारण समस्त भारत पर अपनो सत्ता धठारहवीं शतीके प्रारंभमें ही स्थापित कर ली; किन्तु इनकी राजनैतिक निष्ठुर लूट तथा दमन नीतिको भी देशने पहिचाना तथा १८८५ में भारतीय कांग्रेसको जन्म दिया। कांग्रेसके जन्मके कुछ काल बाद ही जैन-समाजके नेतान्न्रोंने संगठनकी द्रावश्यकता झनुभव करके भारतवर्षीय जैन महासभा की नींव ढाली। कितने ही काल तक महासभाने जैन समाजमें जाग्रति उत्पन्न की। कुछ समय परचात प्रगतिशील व स्थितिपालक दो दल स्पष्ट प्रतीत होने लगे। सन् १९११ में इन दोनों दलोंमें विरोध इतना बढ़ गया कि प्रगतिशील सुधारकोंको जैन महासभा से अलग होना पढ़ा। महासभा स्थितिपालकोंके हाथमें पहुंच गयी। तथापि बैरिस्टर चम्पतरायजी ने जैन महासभामें सम्मिलित होकर नवजीवन उत्पन्न करनेका प्रयत्न किया किन्तु स्थितिपालकोंके हामने उनकी नीति असकल है. यह करवरी १९२३के देहली जैन महोत्सवमें स्पष्ट हो गया।

### जैनसमाजका रूप-विज्ञान

स्रतः देहली जैन महोरध्वके स्रवसरपर 'भा० दि० जैन परिषद' की स्थापना हुई । नवयुवकोंके उत्साहसे परिषदका कार्य दिन प्रति दिन बढ़ने लगा जिसका श्रेय स्व० व० शीतलप्रसादको सबसे स्रधिक है।

परिषदने अपने प्रारंभिक कासमें ही स्थितिपासकोंके घोर विरोधकी नीति अपनाथी। परिषदके पत्र वीरने इसकी प्रगतिमें साधक मरशाभीज, दस्सापूजा, आदि निषेघ कार्योंका यथाशक्ति प्रचार किया है।

महासभा तथा परिषदकी दलगत नीतिसे कितने ही विद्वान असन्तुष्ट थे। क्योंकि वैदिक समाज के कट्टर संप्रदाय द्वारा किये जाने वाले आक्रमणोंका स्व० गुक्जीके समान ये दौनों सरथाएं सामना करनेमें असमर्थ थीं। इस लिए जैन आग्नाय पर आये घातक संकटको टालनेके लिए तटस्य नीतिको अेण्डतामें विश्वास करने वालों द्वारा शास्त्रायोंके बीच स्वयमेव "भा० दि० जैनसंघ" की स्थापना सन १६३३ के लगभग की गयी।

किन्तु भगवान् वीतरागके उपासक जैन समाजमें आज तक इतनी राग हीनता न आयी कि वे सामाजिक जैत्रमें स्याद्वादमय व्यवहार करते या जैन समाज एवं धर्म का विकास प्रकाश होने देते।



बुन्देल खण्ड

# मातृभूमिके चरणोंमें विनध्यप्रदेशका दान

# श्री पं॰ बनारसीदास चतुर्वेदी

'स्वाधीन मातृभूमि के चरणों में विन्ध्यप्रदेश क्या भेंट अर्पितकर सकता है? यह प्रश्न आज हम पाटकों के सामने उपस्थित करते हैं। यह बात तो निश्चित ही है कि भारत के भिल-भिन्न भागों की भेंट उन जनपदों की योग्यता, शिक, परिस्थित और साधनों के अनुसार होगी। वैचिन्न्य में ही सुःदरता निवास करती है। प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण हिमालय प्रदेश की सेवाओं का मरुभूमि राजस्थान की सेवाओं से भिन्न होना सर्वथा स्वाभाविक है; पर काँन सेवा छोटी है काँन बड़ी—भेंटों में इस प्रकार का भेद करना सर्वथा अनुचित होगा। मुख्य भेंट किसी मनुष्य का जीवनदान है, और मनुष्य तो प्रत्येक भूमि-खण्ड में उत्पन्न होते हैं। यदि बंगाल राजा राममोहनराय तथा कवीन्द्र भी रवीन्द्र को जन्म दे सकता है तो काठियावाइ महर्षि दयानन्द और महात्मा गान्धी को। इस्तिए हममें से किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वह व्यविभान द्वारा दूसरे की भेंट की उपेद्या करे। मां के लिए सभी बच्चों की भेंट का मूल्य समान है, चाहे वह करोड़पित की हो या मजदूर की, राजा की हो या रक्क को। मातृभूमि संबिल्या (संवरे कृष्ण भगवान) की तरह भाव की भूखी है।

हां, तो प्रश्न यह है कि जननी जन्मभूमि की विज्यप्रदेश क्या भेंट अर्पित करेगा ? इस प्रश्न का यथोचित उत्तर तो इस जनपद के सुयोग्य निवासी ही दे सकते हैं, किर भी परामर्श के तौर पर दो-चार वार्ते हम भी निवेदन कर देना चाहते हैं।

### स्वास्थ्य-सदन----

इस रमग्रीक भूमिलण्ड में पचासों ऐसे मनोहर स्थल विद्यमान हैं, जहां सैनिटोरियम बनाये जा सकते हैं, जिनमें कुछ तो गर्मियों के लिए अधिक उपयुक्त होंगे, कुछ का सौन्दर्य शीतकाल में प्रस्कृटित होता है, और कहीं-कहीं वर्षा अप्नृत की अनोली छुटा दर्शनीय है। यदि रेगिस्तान के रहने वालों को जतारा अथवा बस्आसागर, कुण्डेश्वर या सनकुत्याके निकट रहनेका सौभाग्य प्राप्त हो, तो उनके स्वास्थ्य को आशातीत लाभ होगा और वे अपने जीवन के पुनर्निमाश्य में अनेक अंशों तक सफल होंगे। यहां बालो हन स्थलोंका महत्व पूर्णत्या नहीं सममते। कहा भी है 'अति परिचयादवका' ( अति परिचय

## मातृभूमिके चरणोंमें विन्ध्यप्रदेशका वान

अवशा या उपेद्धा का कारण होता है)। जिस चीज को हम बार-बार देखते हैं, उसका सीन्दर्य हमारी आंखों से उतर बाता है। बदि विन्यपप्रदेश निवासी वहां के प्रकृतिदत्त सीन्दर्यको नष्ट व कर दें—यही नहीं बदि वे उसकी रद्धा तथा वृद्धिके लिए तत्पर हो जावें तो स्वार्थको दृष्टिसे भी उनका यह कार्य वृद्दिशितापूर्य होगा। सहस्रों बात्रियोंका आगमन उन स्वलांकी सनुद्धिमें सहायक होगा।

श्वास-पास के जनपदीं के व्यक्ति यहां आकर वन-अमरा द्वारा आपने शरीरकी स्वस्य कर सकते हैं, श्रोर यहां की नदियों तथा सरीवरों में स्नान करके अपने चित्तकी प्रमुख। तैरना सीखनेके लिये जैसी सुविधाएं इस प्रदेशमें विज्ञमान हैं, वैसी अन्यत्र शायद ही मिलें।

# आश्रम और तपोवन-

भारतीय संस्कृति तथा सम्यताका खोत तपीवन ही थे। यह मानी हुई बात है कि हम तपीवनों की प्राचीन परम्परा तथा पूर्व रूपमें क्यों का त्यों स्थापित नहीं कर सकते। जमाना बदल जुका है और समय का तकाजा है कि हम अपने तपीवनोंकी आधुनिक सम्यताके सात्यिक लाओं से बंचित न रक्खें। उदाहरणार्थ हम आधुनिक आश्रमोंमें रेडियो सेट रखने के पच्चपाती हैं। संसारकी प्रगतिशील पारासे आका रहने का प्रयत्न करना अञ्चल दजेंकी मूर्जता होगी। साथ हो हमें यह बात न भूलनी चाहिये कि शत युद्धके बाद समस्त संसारमें आधुनिक सम्यताके प्रति भयंकर प्रतिक्रिया हो रही है और जीवनकी गतिको तीवतम तेजीके साथ चलाने वाले तमाम यंत्र तथा साधन आज नहीं तो कल अपनी लोक-प्रियता लो बेटेंगे। खूर्वी हसी में है कि हम लोग अभी से ऐसी संस्थाओं और ऐसे आश्रमोंकी नींव डाल लें, जहां हमारे विद्वान और जानके पिपासु एकत्रित होकर शान्त वायुमण्डलमें अपना कार्य कर सकें। आज बेतवा और केनके सुरम्य तट तथा धसान और जामनेरके जंगल हमें निमंत्रण दे रहे हैं कि हम अपने आश्रमोंकी वहां स्थापना करें। उनके निकट बनी हुई मोपिइयां कलकलेकी चौरंगी स्ट्रीट अथवा वम्बईके मलावार हिलके महलोंसे अधिक सजी होगी। इस गरीब मुल्क में हैट तथा चूने और पत्थरका मोह करना हिमाकत है। खुली हवाके स्कूल (Open air school) खोलनेक लिए इतने मनोरम स्थल और कहां मिलेंगे होगा कहने हैं कि विन्ध्यप्रदेश भारतका स्काटलैण्ड है। पर कहना यों चाहिए कि स्काट-लैण्ड बिटेनका विन्ध्यप्रदेश हैं।

शान्तिनिकेतनमें इम महिनों तक रहे हैं, पर नहांका प्राकृतिक सीन्दर्भ बुन्देलालण्ड श्रथवा मध्यप्रदेशके सैकड़ों स्थलोंके सामने नगण्य-सा है। यहां कमी है तो वस कल्पनाशील मनुष्योंकी—प्रकृतिके साथ पुरुषका संयोग कराने वाले मनीषियोंकी। यहां खीरा दस गुना बड़ा होता है, बेर छोटे सेव जैसे श्रीर सौकी तिगुनी लम्बी होती है, बस छोटा होता है तो श्रादमी। सदियों तक छोटी-छोटी जागीरों

### बर्सी-म्रभितन्दन-प्रन्थ

श्रीर राज्योंमें विभक्त रहने के कारण यहां के बनसाधारखा के व्यक्तिय क्षुद्रसे क्षुद्रसर बनते गये हैं। यदि विन्ध्य-प्रदेश इससे पूर्व भ्रास्तग प्रान्त बन गणा होता तो यहां की जनतामें क्षुद्रस्वकी वह भावना (Inferiority complex) न पाई वाती, जो भ्रास यभ-तम दील पहती हैं। यदि भ्रास भी यहां के निवासियों को पता लग जाय कि प्रकृति माताके ने कितने कृपापात्र हैं तो कल ही यहां बेतवा तथा केन के तट सांस्कृतिक तीर्य बन सकते हैं। संस्थाएं तो पहले सजीब व्यक्तियों की कल्पनामें स्थापित होती हैं, उनका मूर्च रूप तो पीछे दील पहता है।

## फलों के बाग---

यहां विन्ध्यप्रदेशमें आकर शरीका (सीतापक्ष ) के लैकड़ों पेड़ जंगलों में देलकर हमारे आश्चर्यका ठिकाना न रहा। जो फल आगरेमें तीन पैसेमें एक-एकके हिसाबसे मिलता है, उसे यहां पैसे में तीन-तीन को कोई नहीं पूंछता! नीवुआंसे इस प्रकार खंदे हुए दृख हमने अन्यत्र नहीं देखे, और जहां तक बेर, जामुन, इसली, करवेरी तथा कैथका सवाल है, इस प्रान्तके कुछ भागोमें मानो ज्यावहारिक साम्यवाद ही आगया है! हमारी और बेरियोंकी रखवाली होती है—क्या मजाल कि कोई पांच-सात बेर भी तोड़ ले—और यहां कोई उनकी कुछ भी कद्र नहीं करता! सुना है कि औरछा राज्यके नदनवाई नामक तालाक नीचकां भूमि इतनी जरखेड़ है कि वहां फलोंक बीसियों वगीचे बन सकते हैं! १०-१२ वर्गमीलका वह तालाब दर्शनीय कहा जाता है और इम इस बातके लिए लिखत हैं कि उसकी याता अभी तक नहीं कर सके। पर इससे क्या, कल्पनामें हम बहांके भावी उपयनोके फलोंका स्वाद चल चुके हैं और उनकी हजारों टोकरियां संयुक्तप्रान्तके निष्फल जिलींको मेजकर मुनाफ़ा भी उठा चुके हैं! बताराके केले कलकत्तेके चीनिया केलोंका करीब करीब मुकावला करते हैं, और कुण्डेश्वरके अमरूद लानके बाद इलाहाबादसे अमरूद मंगानेका विचार ही हकने छोड़ दिया है। जब लंगड़े आम हमारे ही उपयनमें विद्यमान हैं तो भी सम्पूर्णानन्दजी की काशीसे उन्हें मंगानेकी क्या आवश्यकता है? जब स्थानीय नारंगियोंमें नागपुरका स्वाद आ विराजे तो रेलका महस्तल क्यों दिया जाय? इस भूमिमें सब कुछ विद्यमान है—हां बस कसर है तो इतनी कि "करम हीन नर पावत नाहीं"।

## प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री---

क्या प्राचीन साहित्यकी दृष्टिसे श्रीर क्या पुरातत्व श्रयका मूर्तिकलाकी दृष्टिसे विन्ध्यप्रदेशका दान इतना महत्वपूर्ण है कि उसका मुकाबला भारतके बहुत ही कम प्रान्त कर सकेंगे। मदस्वरा श्रीर सांची चंदेरी श्रीर देवगढ़, श्रीरखा और दितया, श्रहार श्रीर सोनागिर जैसे सांस्कृतिक तीर्थ श्रापको श्रन्थत्र कहां मिलेंगे ! श्राव भी सैकहों-हजारों प्राचीन इस्तलिखित पीथियां यहां मिल्ल सकती हैं श्रीर उनके अन्वेषण

### मातृभूमिके चरणोंमे विन्ध्यप्रदेशका दान

से हमारे साहित्यके एक महत्वपूर्ण झंगको पूर्ति हो सकतो है। इसके सिवा विन्ध्यप्रदेशमें कितने ही प्राचीन स्थल ऐसे विद्यमान है, जहां खुदाई होने पर बहुत सी ऐतिहासिक सामग्रीका पता लगेगा।

### ग्राम-साहित्य--

विन्ध्यप्रदेशके अनेक प्राम रेलकी लाइन तथा आधुनिक सम्यतासे बहुत दूर पड़ गये हैं। वहां इससे हानि हुई है यहां कुछ लाभ भी हुआ है। इस जनपदके प्राम-साहित्यका जायका ज्यों का त्यों सुरिच्चत है। इसर इस प्रांतके प्राम-साहित्यका जो संग्रह इमने देखा है, उससे इमें आश्चर्यके साथ हम भी हुआ है और कुछ ईच्यां भी। ईच्यां इसलिए कि जनके प्राम-साहित्यको हम इस प्रांतके प्राम-साहित्यसे बहुत पिछड़ा हुआ पाते हैं। प्रान्तम निर्माय तो तन होगा जन जनके प्राम-साहित्यका पूर्ण संग्रह हो जाय, पर प्रामी तो हमें ईमानदारीके साथ यह बात स्वीकार करनी पहेगी कि विन्ध्यप्रदेश जनको बहुत पीछ छोड़ गया है। कहीं कहीं तो जनके प्रामगीत और रिसर्थोंका रंग इतना गहरा हो गया है कि वह घासलेटकी सीमा तक पहुंच गया है।

मुद्दाविरों में तो बाजी बुन्देलीके हाथ रहती दिखती है। ''श्रपने कार्जें सीतके घर जानें परत'' में जो माधुर्य है वह ''आने मतलवके लिये गयेको बाप बनाने'' के असंस्कृतिक मुद्दाविरेसे कहा रखा है।

इस प्रदेशकी कहानियों भी श्रापना एक अलग स्वाद रखती हैं। भी शिवसहायजी चतुर्वेदी द्वारा संग्रहीत कहानियोंकी पाठक भाधुकर में पढ़ ही चुके हैं। अपने वजवासी भाइयोंसे हमारा आप्रह है कि वे शीव्रातिशीव्र उक्त जनपदके ग्राम-साहित्यका संग्रह प्रकाशित करदें।

आधुनिक सम्यताके उपकरणों के आक्रमण से प्रामीण साहित्यकी कितनी हानि हो रही है, इसका अनुमान अब हम करते हैं। अभी उस दिन प्रातःकालम एक प्राममें चक्की पीसती हुई बुदिशके मुंहसे सुना था "सुनीरी परोसिन गुद्रयां, जे बारे लाला मानत नहयां" उस समय हम सोचने लगे कि मिलकी चिक्कियां खुउ गयी हैं और नगरके निकट बसे हुए प्रामांकी औरतें भी अब मिलां पर ही आडा पिसवाती है, इसलिए अब चक्की के गीत भी थोड़े दिनके मेहमान हैं! मिलकी चक्की-पूतना बालगापालोंक मधुर उराहनोंकां भला कर छोड़ने वाली है!

# कृषि विषयक अनुसन्धान-

शिज्ञा सम्बन्धी अथवा राजनैतिक च्रेत्रमें विन्ध्यप्रदेश निकट भविष्यमें कोई महान कार्य कर सकेगा इसकी सम्भावना कम ही है। वैसे इस वसुन्धराके लिए कुछ भी असम्भव नहीं है। बहुत सम्भव है कि इस समय किसी प्रामीण मिडिल स्कूल अथवा किसी हाई स्कूलमें पढ़ने वाला ज्ञात्र आगे चलकर ऐसा निकले जो महान शिक्षा विशेषस अथवा देशनेता कहलावे और जिसे भारतव्यापी कीर्ति प्राप्त हो, पर इस यहां सम्भव असम्भवका तर्क पेश नहीं कर रहे हैं। वास्तविक स्थित यह है कि विन्ध्यप्रदेश शिक्षा

### वर्गी-श्रभिनन्दन-प्रत्य

की प्रगतिशीक्ष घारासे बिल्कुल अलग-थलग पढ़ा हुआ है। वहां संयुक्तप्रतिमें पांच-पांच विस्वविद्यालय हैं वहां इस प्रांतमें केवल एक ही बानी सागरका। यदि कभी कोई दूसरा विश्वविद्यालय यहां कायम किया जाय तो वह कृषि विषयक होना चाहिये। पुराने विश्वविद्यालयों की नकल करने से कोई पायदा नहीं। कुछ वर्ष पहले स्वर्गीय प्रोफेसर गीडीजने मध्यभारत के लिए एक विश्वविद्यालय की योजना बनायों थी, जिसमें कृषिकी विशेष स्थान दिया गया था। यदि कोई इस प्रकार का विश्वविद्यालय यहां स्थापित हो जाय तो उसके द्वारा इस प्रान्त का ही नहीं मातृभूमि का भी निशेष हित हो सकता है।

# वर्त्तमान दान-

श्चाज भी श्चनेक च्चेत्रों में विन्ध्यप्रदेश मातृभूमि का मुख उज्ज्वल कर रहा है। गुप्तवन्धु (किवर मैथिलीशरणजी गुप्त श्चोर श्री सियारामशरणजी ) श्चपनी साहित्यसेवा के लिए भारतब्यापी कीर्ति के योग्य श्चिकारी सिद्ध हो चुके हैं, श्चोर वन्धुवर वृन्दावनलालजी वर्मा ने जो कुछ लिखा है उसके पीछे एक हट व्यक्तित्व, सुल में हुए दिमाग तथा सुसं कुत स्वभाव की मनोहर मलक विद्यमान है। स्वर्गीय मुशी अजमेरी की का नाम इन सब से पहले ज्ञाना चाहिए था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनकी साहित्यक रचनाश्चों का श्चोर उनसे भी बदकर उनके मधुर व्यक्तित्व का मूल्य श्चभी तक श्चांका नहीं गया। यदि उनकी समस्त रचनाएं एक साथ संग्रहमें प्रकाशित कर दी जातीं श्चीर उनके संस्मरणों की एक पुत्तक छप जाती तो यह कार्य हमारे लिए सम्भव हो जाता। बन्धुवर गीरीशङ्करजी दिवेदी, श्री कृष्णानन्दजी गुप्त, श्री नाथूरामजी माहीर,श्री घासीरामजी ब्यास, सेवकेन्द्रजी, रामचरणजी ह्यारण, श्री प्रियदर्शाजी, हिमोहनलाल वर्मा, श्री चंद्रभानु जी तथा श्वन्य बीसियों कार्यकर्ताश्चों की साहित्यक सेवाएँ उल्लेख योग्य है। श्री व्योहार राजेन्द्र-सिहजी एम० एक० ए० इसी प्रान्त के हैं श्चीर हिन्दों के सर्वश्चेह प्रकाशक श्री नाथूरामजी मेमी भी। कितने ही व्यक्तियों के नाम यहां छूटे जा रहे हैं, पर इसका अभिन्नाय यह नहीं है कि उनकी रचनाएँ या सेवाएं नगण्य है।

श्रीमान् श्रोरछेश के देवपुरस्कार, उनकी बीरेन्द्र केशव-साहित्य परिषद, समय-समय पर दिये हुए उनके सहदयतापूर्ण दान तथा उनके उत्कट हिन्दी प्रेमके विषयपर लिखने की श्रावश्यकता नहीं। उसे तब बानते ही हैं। ज्ञमाप्रार्थी हैं हम उन कार्यकर्ताश्रों से जिनके नाम छूट गये हैं। हां, अपने निकटस्य साहित्यिकों के नाम हमने बानवृक्त कर छोड़ दिये हैं।

## होकी--

हीकी के खेळ में तो यह प्रान्त भारत में ही नहीं समस्त संसार में अपना सानी नहीं रखता । सुप्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचन्द और रूपसिंह इसी प्रान्त के हैं और भारत की सर्वश्रेष्ठ होकी टीम भी भगवन्त क्लब तो टीकमगढ़ की है।

मातृभृमिके चरशीमें विन्ध्यप्रदेशका दान

भिन-भिन्न क्षेत्रों में बिन्ध्यप्रदेश क्या भेंट मातृभूमिके चरखों में कार्पित कर सकता है उसका संज्ञित क्योरा हमने दे दिवा है।

# हमारा कर्त्तव्य-

हम लोगों का — वो इस प्रान्तके अन्न जलसे पक्ष रहे हैं — कर्चन्य है कि हम इस जनपदके नमक को अदा करें। यदि कहीं भी इस प्रान्तका कोई नवयुवक शिचा, साहित्य, विज्ञान, न्यायाम (स्रोत्तकूद), उद्योग-धंचे, राजनीति अथवा समाजसुवार, इत्यादिके चेत्रोमें इमारी सहायता या प्रोत्साइन को आशा कर रहा है तो अपनी सेवाएँ नम्नतापूर्वक अर्थित करना इमारा कर्चन्य है।

यह भूमिलण्ड प्रतीचा कर रहा है सरस्वतीके उन उदार उपासकों की जो मिल बांट कर अपनी विश्वास्त्रों को भोगने के सिद्धान्तमें विश्वास रखते हों, वह इन्तजार कर रहा है उन साधन-सम्पन्न व्यक्तियोंकी जो उद्योग-धंधे खोलकर चार दाने यहां को गरीभ जनता के पेटमें भी डालें, वह बाट जो इ रहा है उन बड़े भाइयोंकी, जो खुटभाइयों को प्रोत्साहन तथा प्रेरणा देनेमें अपना गाँरव समर्भे । हां, इस जनपदकी इस उपे चित भूमिको जरूरत है ऐसे आदर्शवादी नेता आंकी, जो अपना तन मन धन इस प्रांतकी सेवामें अर्थित करने के लिए सर्वदा उद्यत हों।

लोगों का यह काचिंप है कि इमारे कार्यकर्ताझोंका बहुधन्धीपन अथवा उनकी संकीर्ण मनोबृत्ति इस प्रान्तकी उन्नतिमें वनसे बड़ी बाधा रही है, पर इमारी समभमें स्वीत्तम तरीका यही है कि इम किसी पर आचिप न करें जिससे हमें जो भी सहायता मिल सके लें झीर आगे बढ़ें। जो साधन-सम्पन्न होते हुए भी इस प्रान्तकी सेवा करनेके लिए कुछ भी नहीं करते उनसे खाधिक करणाका पात्र झीर कीन होगा ? झीर दयनीय स्थित उनकी भी है जो लच्मी और सरस्वती दोनोंको एक साथ खुरा रखनेके आसंभव प्रयत्नमें लगे हुए हैं।

जिस प्रान्तके अधिकांश निशासी शिक्षाविद्दीन, साधनदीन छीर जीवनकी साधारण छावस्य-कताओं के लिए पराधीन हों, उसकी सेवा करना एक महान यज्ञ है। सीभाग्यशासी हैं वे जो यथाशकि इस यज्ञमें सहायक हैं।

भगवान्ने गीतामें कहा है :--

"यज्ञशिष्ठाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वेकिल्विपैः भुंजते ते स्वधं पापा ये पश्चन्यात्मकारणात्"

श्रार्थात् यश्रसे बचे अञ्जको खाने वाले श्रेष्ट पुरुष सब पापोसे छूटते हैं और जो केवल श्रापने शरीरके पोषणके लिए ही भोजन बनाते हैं वे पापको ही खाते हैं।

५२१

### वर्णी-अभिनन्दन प्रन्य

इसका व्यापक अर्थ यह है कि शिक्षा, जान, विज्ञान, सुख, सुविधा, साधन, इत्यादिका जी सर्व-साधारराके साथ मिल बाट कर उपयोग अथवा उपभोग करते हैं ने ही ओड पुरुष हैं।

भगवानके इन शब्दोंमें व्यक्तियों तथा जनपदों और देशोंके लिए भी सन्देश छिपा हुआ है। यदि विन्ध्यप्रदेश गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे अपनी सवोंत्तम भेंट मातृभूमिके चरणोंमें अपित करनी होगी, और अखिल विश्वके हितमें ही हमारी मातृभूमिके महान ध्येयको निरन्तर अपने सामने रखकर जो भी व्यक्ति अपने कुटुम्ब, नगर, जनपद अथवा देशकी सेवा करता है वही बस्तुतः जीवित है— बाकी सब तो घासफूसकी तरह उग रहे हैं।



# गिरिराज विन्ध्याचल

श्री कृष्णिकशोर द्विवेदी।

गिरिराज विन्ध्याचलको पुराग्रकारोंने समस्त पर्वतीका मान्य कहा है तथा उसकी गराना सात कुल पर्वतीमें की गई है—

> मेहेन्द्रो मलयः सत्ताः सवितमान् ऋक्षवानि । विमध्यम्य पारियात्रद्यः सप्तेते कुता पर्वताः ।

> > (महाभारत भी० प० घ० ९ इलो० ११,)

इसमें ऋदा. विन्ध्य और पारियात्रको साथ रखनेका विशेष कारण है। अपने दोनों सहयोगियों के साहचर्यमें विन्ध्यकी स्थित इतनी सीन्दर्यमयी बनगर्थी है कि बाणके शब्दों में उसे "मेखलेव भुवः" कहा बाय तो तेशमात्र भी श्वितशयोक्ति नहीं होगी। हिमालयकी गगनजुम्बी उंचाई, शुभ्रहिमानी रहस्यमय बातावरण और विराट् नग्रता, श्राक्षयं श्रोर प्राक्षयंण उत्यब श्रवश्य करते हैं। पर विन्ध्याचलकी विषमता, कामकपता, स्थन दुमलताविष्टित कंटकाकीर्ण मार्ग, वन्य पशुश्रोंके निनादसे मुखरित गुहाएँ, कलकल निनाद करने स्वच्छ करने, पर्यटकके मनको एक प्रकारक भय मिश्रित श्रानंदसे श्रीभभूत कर देते हैं। विन्ध्यके बनोंका सीन्दर्य बड़ा ही श्रव्युत्त है। बागुने कादम्बरीमें उसका कितना सजीव वर्णन किया है......

"विन्ध्याचलकी अद्वी पूर्व एवं पश्चिम समुद्रके तटकी खूती है, यह मध्यदेशका आम्पूषण है और पृथ्वीकी मानो मेलला है। उसमें जंगलो हाथियोंके मद अलके सिंचनसे बुर्चोंका संवर्धन हुआ है। उसकी चोटियां पर अत्यन्त प्रकुल्तित संतर फूलोंके गुन्छे लग रहे हैं। वे ऊंचाई आधिक होनेके कारण तारागणके समान दील पड़ते हैं। यहां मदमत्त कुरर पद्मी मिर्चके पत्तांको कुतरते है, हाथों के बच्चोंकी सूड़ोंसे मसलो गये तमालके पत्तांकी सुगंध फैल रही है और मदिराके मदसे लाल हुए केरल (मलावार) की लियोंके कपोलोंके समान कोमल कांतिवाले पत्तांसे वहांकी भूमि अच्छादित है, वे पत्ते अमण करती हुई वन देवियोंके पैरोंके महावरसे रंगे हुए से मालूम होते हैं। वह भूमि तोतोंसे काटे गये अनारोंके रससे गीली रहती है तथा कूदते फांदते बंदरोंसे हिलाये गये कोशफल बुर्चोंमें से गिरे हुए पत्तों और फूलोंके कारण रंग विरंगी दिलायों हती है। दिन रात उहती हुई फूलोंकी रजसे वहांके लता मंडप मिलन हो गये हैं। वे बन लक्सीके रहनेके महलोंके समान मालूम होते हैं।"

#### वर्धी-ग्रमिनन्दन-प्रन्थ

कहनेका तात्पर्य यह है कि विन्ध्याचल नहे नहें जंगलोंसे युनत है। विशासकुर्त्वो एवं कुसुमित लता गुल्मोंसे मान्छादित हैं। उस पर चारों झोर सदैन हुष्ट पुष्ट स्वर्धामृग, वाराह, भैंसे, नाम, सिंह, नन्दर, सरहे, भालू और सियार विचरण करते रहते हैं।

श्रीर विन्ध्यके चरखों में लहराती हुई नर्मदा ! "वह तो ऐसी प्रतीत होती है मानो हायीके श्रीर पर इवेत मिट्टीसे रेखाएं सजाकर अंगार किया गया हो । रेवा(नर्मदा) का जल वन्य गजोंके निरंतर स्नानके कारण मदगंघसे सुरभित रहता है श्रीर उसकी घारा जम्बू कुंजों में विरमती हुई धीरे धीरे बहा करती है । उसके कछारों में वर्षके पारम्भमें पीत हित केशरों वाले कदम्ब कुनुमोंपर मधुकर गूंजते रहते हैं । मृग प्रथम बार मुकुलित कंदलीको कुतरा करते हैं श्रीर भूमिकी सोंधी गंधको सूंघकर हाथी मस्त हो जाते हैं ।

''यहां का प्रत्येक पर्वत श्टंग कर्जुन (कवा) की गन्वसे सुरभित रहता है। श्वेत अपागों और सबल नयनोंसे मयूर यहां नवीन मेघका स्वागत करते हैं।''

श्रमरुक की एक नायिका चैतकी उजली रातमें मासती गंधसे श्राकुल समीरणमें प्रियतमकी निकटबर्तिनी होकर भी श्राने पुराने प्रच्छक संकेत स्थल रेवाकी कछारमें स्थित वैतसी तकके नीचे जानेको बार बार उन्कंटित हो उठती है।

िन्ध्याचल तब भारतीय पर्वतोंका गुरु (क्येड ) है। भृतत्ववेत्ताझों का मत है कि भारतवर्धमें विन्ध्य धरावली और दिल्लाका पठार ही सबसे पुरानी रचना है। इनका विकास अजीव कल्प (Azoic Age) में पूरा हो जुका था। उत्तर भारत, अकगानिस्तान, पामीर, हिमालय झौर तिब्बत उस समय समुद्रके अन्दर थे। खटिका युग (.....) के भूकम्पोंसे हिमालय भादि तथा उत्तर भारतीय मैदान के कुछ ग्रंश ऊपर उठ भाये। हिमालयकी सबसे ऊँची चोटियोंपर भी खटिका युगके जीवों और बनस्पतियोंके भवशेष पाये जाते हैं जब कि विन्ध्याचल और आहावला (अरावली) की भीतरी चहानों में जीवोंकी सताका कोई चिन्ह नहीं मिलता।

प्राकृतिक सीन्दर्यके आतिरिक्त विन्ध्याचलका धार्मिक महस्व भी कम नहीं है। विन्ध्यवर्ती तीथों की महिमा पुराग्यकारोंने मुक्तकंठसे गायी है। पादर्वनाथगिरि, विन्ध्यवासिनी नर्मदा, अमरकंटक, ताम्रकेश्वर आदि अगणित तीथोंको विन्ध्य अपनी विशाल गोदमें आश्रय दे रहा है। मत्त्य पुराग्यमें गंगा, यमुना और सरस्वतीसे भी अधिक नर्मदाकी महिमाका गुणगान किया है। ''क्नलल लेजमें गंगा पवित्र है और सरस्वती कुछलेजमें पवित्र है, परन्तु गांव हो चाहे बन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है।''

"यमुनाका जल एक सताहमें, सरस्वतीका जल तीन दिनमें, गंगाजल उसी क्षण और नर्मदा जल दर्शन मात्रसे ही पवित्र कर देता है।"

भागे चलकर अमरकंटककी महिमामें कहा गया है--"अमरकंटक तीनों लोकोंमें विख्यात है।

यह पबित्र पर्वत सिद्धों क्रीर गंदवों द्वारा सेवित है। बहां भगवान् शंकर देवी उमाके सहित सर्वदा निवास करते हैं।"

जो महानुभाव अमरकंटककी प्रदक्षिणासे इजार यशोंका फल पानेमें विश्वास नहीं रखते, न जिन्हें सीन्दर्य तृष्णा ही सताती है. उनके लिए भी विन्ध्यकी नाना विश्व बन्य तथा लिन संपत्ति कम आकर्षणकी वस्तु नहीं है।

यहां पाठकोंके मनोरंजनार्थ महाभारतसे एक विन्ध्याचल संबंधी अनुश्रुति उद्भूत करनेका लोभ संवरण नहीं कर सकता। यह कथा अगस्त्य ऋषिके महात्म्यके प्रसङ्गमें लोमश ऋषिने युधिष्ठिरको दुनायी थी ।.....

"जब विन्ध्य पर्वतने देखा कि सूर्य उदय श्रीर श्रस्तके समय स्वर्णमय पर्वतराज मेठकी प्रदित्विणा करते हैं तब उसने सूर्यसे कहा—'हे सूर्य! जैसे तुम प्रतिदिन मेठकी प्रदित्विणा करते हो, वैसे ही हमारी भी प्रदित्विणा करो।'

पर्वतराजके ऐसे बचन सुनकर सूर्य बोले-'मैं झपनी इच्छासे घोड़े ही मेठकी प्रदक्षिणा करता हूं, जिन्होंने यह जगन् बनाया है, उन्हींने मेरा यह मार्ग निश्चित कर दिया है।'

सूर्यके ऐसे वचन सुनकर विन्ध्यको आस्यन्त कोल हुआ और सूर्य तथा चन्द्रमाके मार्गको रोकन की इच्छासे वह आने को ऊंचा उठाने लगा, यह देख देवगण तब एक साथ उसके पास आये और उसे इस कार्यसे रोकने लगे, परन्तु उसने एक न सुनी, तब सब देवगण, तपस्वी और धर्मारमाओं में श्रेष्ठ आगस्य ऋषिकं आश्रममें पहुंचे और उन्हें आना अभिग्राय कह सुनाया—'हे द्विजोत्तम ! पर्वतराज विन्ध्य कोधके वश्वतीं होकर सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रोंकं मार्गको रोकना चाहते हैं। हे महाभाग, आपके सिवा उन्हें और कोई नहीं रोक सकता, इसिलए कृपाकर उन्हें रोकिये।'

देवताश्चोंके बचन सुनकर श्चमस्थने श्वपनी पत्नी लोपासुद्राकां साथ लिया श्चीर विन्ध्यके निकट पहुंचे । उनके स्वागतके लिए विन्ध्य उनके निकट उपस्थित हुआ तब श्रावने विन्ध्यसे कहा—'हें गिरिशेष्ठ हम विशेष कार्यसे दिल्लिंग जाना चाहते हैं, इसलिए मुक्ते बानेके लिए मार्ग दो श्चीर जब तक हम लांट न श्चार्य तब तक ऐसे ही प्रतीक्षा करते रही, जब मैं श्चाजाऊं, तब तुम इच्छानुमार श्वपनेको बढ़ाना।'

ं इस प्रकार बचन देकर श्रमात्य दिवासको चले गये फिर वहांसे लीटे नहीं और बेचारा विनध्य श्रम तक शिर कुकाये उनकी वाट चोइ रहा है।"

यह कथा प्राचीन कालसे ही काकी प्रसिद्ध रही है, कालिदासने भी रघुवंशमें ''बिन्ध्यस्य संस्तं-भयिता महाद्रोः'' कह कर इसी कथाकी क्रोर संकेत किया है, देवी भागवतकारने भी उसे उद्धृत किया है यद्यपि श्रीताओंका स्थाल करके नमक मिर्चका पुट भी उसमें दे दिया है। इस कथाका ऋभिप्राय क्या

#### वर्सी-अभिनन्दन-प्रन्थ

है यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता, पर संभव है "कृत्युध्वं विश्वमार्थम्" समवा सच कहें तो 'झार्य-मयम्' के उद्देश्यको पूरा करनेके लिए उत्सुक सार्यंक्रनींने दिख्या देशकी दुर्गमताकी थाह लेनेके विचार से को प्रयत्न किये थे, उन्हींका चित्रया इस कथामें किया गया हो।

वो हो, विन्ध्याचल सचमुच भारतका पितामह है। इस पृथ्वीके सालों करोहों वर्षके आलोडन विलोडन और इस जगर्क जाने कितने संघर्षण-परिवर्तन उसने अपनी आंखोंसे देखे हैं, अजीव कल्प की साखों वर्षों की विराट शून्यताका वह मौनहष्टा रहा है और सजीव कल्पके गगन चुम्बी वृद्धों, वन-स्पतियों तथा दानवाकार बन्य जन्तुओंको न केवल उसने अपने नेत्रोंसे देखा ही है, उन्हें गोदमें भी खिलाया है।

खटिका युगके कितने भीम भयंकर भूकंप उठा । घरणीके कितने रूप परिवर्तन, कितने महा-सागरींका अन्त छौर कितनी स्थिलियोंके उद्भवको उसने कांतुकके साथ देखा है । आवके शैलराट हिमालय को अभी उस दिन सीरीग्रहमें देख वह मुस्कराया या और अब उस कलके शिशु हिमालयको आसमानसे बातें करते देख वह आगस्त्यके लौटनेकी प्रतीखामें दिख्णकी और बार बार देखने सागता है, पर हाय ! "अथापि दिख्णों हेशात बाह् खिन निवर्तते" (आज भी अगस्त्य दिख्णसे लांटते दिखायी नहीं देते)।

मानवके नामके इस विचित्र प्रायोको अस्तित्वमें भाते और चारों भ्रोर फैलते उसने देखा है, कितने गर्बोदत विजेताओं की भदम्य लिप्साएं उसकी क्षातीको शेंदती हुई चली गयी हैं, और कितने इतदर्प परन्तु स्वाभिमानी पराजितोंने प्रायोंकी बाजी लगा कर उस लिप्साके दांत तोइनेका महोद्यम किया है, इसका सारा लेखा जीखा उसके पास है

हमारा बुन्देलखंड इस वृद्ध पितामहकी जगहमें बैठ कर शत शत स्तेह निर्भारियों से श्राभिषिक होकर गाँवत है, श्रीय उसकी चट्टानोंको तोइफोड़ कर उछ्जती कूदती नर्मदा तो मानो युग युगकी अनु-भूतिकी वासी ही अपनी बन्यासे चुप्पीके कगारोंको तोइती हुई हृदयके अतल गंभीर देशसे बहती चली आती है!

> है पुरातन गिरिश्रेष्ठ ! शैलराज हिमालयके हे ज्येष्ठ बन्धु !! तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम ।

# खजुराहाके खंडहर

श्री अम्बिका प्रसाद दिव्य, एम० ए०

खजुराहा बुन्देललण्डके झांतर्गत खतरपुर राज्यमें, एकान्त चंगलमें वसा सुझा एक छोटा सा ग्राम है, जिसमें अधिकते अधिक दो तीन सौ घर होंगे। परन्तु यह छोटा सा ग्राम किसी समय चन्देल राजाझों की राजगानी था। इतमें उनके समयके कुछ लंडहर आज भी खड़े हैं। हन खंडहरोंकी देलकर चन्देलोंकी समृद्धि तथा वैभवके जैसे विशास चित्र हमारी कल्पनामें आते हैं वैसे ग्राब बुन्देलखण्डमें कहीं भी देलनेकी नहीं मिलते। अतः चन्देलोंके विश्यमें कुछ जाननेकी एक सहज जिज्ञासा हमारे हुदयमें जाग उठती है।

चन्देलोंका राज्य जेता कि प्राचीन शिलालेखोंसे पता चलता है, नवी शताब्दी से १६ वी शताब्दी तक रहा। इन्होंने अपनेको चन्देल्ल वा चन्द्रेल कहा है और चन्द्रानेय मुनिका वंशज बतलाया है। चन्द्रानेय मुनिका वन्न ब्रह्मान्द्र मुनि अथवा ब्रह्मासे हुआ कहा जाता है। चन्द्रानेयके वंशमें अनेक राजाओंको परम्परामें एक नमुकका जन्म हुआ। नन्नुकने ८३१ ई० के लगभग चन्देल वंशकी नीव डाली। आगे चलकर इस वंशमें एकसे एक प्रतापो तथा शक्तिशाली राजा हुए। उनकी सूची इस प्रकार है— नमुक, बाक्यपति, जयशक्ति, रोहित, हुप, यशोबर्मन, धंग, गंड, विद्याधर, विजयपाल, कीर्तिवर्मन, वेववर्मन, सल्लक्षणवर्मन, जयसमेन, पृथ्वीवर्मदेव, परमादिदेव तथा त्रैलोक्य वर्मदेव। इनमेंसे जयशक्ति, हर्ष, यशोवर्मन, धंग, गंड तथा विद्याधरके नाम विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि इनके समर्थमें खलुराहाकी विशेष उलति हुई।

अयशिक्त और विजयशिक्त दो भाई ये। महोबामें जो एक शिला लेख मिला है, उसमें इन्हें जेजा और वेजा करके लिखा है। जयशिक्तको जेजक और विजय शिक्तको विजक भी कहा गया है। उपरोक्त शिला लेखसे ज्ञात होता है कि जेजकके कारण ही इस आन्तका जिसे आज बुन्देलम्बण्ड कहते हैं, 'जेजाक भुक्ति' नाम पड़ा। यही नाम आगे चलकर जुमीय मात्र रह गया।

हर्ष-यह इस वंश का छुटा शासक था। इसने अपने राज्यको कन्नौजके प्रतिहारोंकी पराधीनतासे छुड़ाकर स्वतंत्र घोषित किया, कन्नौजके राजा चितिपाल देवको भी राष्ट्रकूट वंशके राजा इन्द्र तृतीयके चुंगुक्रसे छुड़ाबा।

#### वर्णी-प्रभिनन्दन-प्रन्य

यशोयर्भन नह हर्षका ही पुत्र या. कहीं कहों हसे लज्ज्यवर्भन भी कहा है, यह अपने पिताके समान ही शिकशाली तथा प्रतापी हुआ। यह अपने वंशका सातवां राजा या और ६३० ई० में सिंहासना-रूड़ हुआ। यह बहा ही महत्त्वाकांज्ञी तथा युद्ध पिय या। उसने चेदिके कलजुरियोंको हराकर कालिंजर जीत लिया और अपने राज्यमें मिला जिया। कजीवके शासकका भी मानमर्देन किया तथा नर्भदासे लेकर हिमालय तक अपना आतंक जमाया।

धंग--यह इस वंश्वका सबसे विरुप्तत राजा हुआ। यह यशोवर्मनका पुत्र था। थंग शब्दका अर्थ है बड़ा काला भौरा, संभव है, यह नाम इसे किसी गुग विशेषके कारण ही दिया गया हो। इसने अपने राज्य को पूर्वमें कालिंबरसे लेकर पश्चिममें ग्वालियर तक और दिख्यमें वेतवासे लेकर उत्तरमें यमुना तक फैलाया। यह बही सुप्रख्यात थंग था जिसने गजनीके सुलतान सुबुक्तगीनका मुकाबला करनेको पंजाबके राजा व्ययालको सहायता दी थी। इसने गुजर प्रतिहारीसे अपने गज्यको पूर्णकपसे स्वतंत्र कर लिया। यह सौ वर्षसे भी अधिक जीवित रहा, और गक्का यमुनाके किनारे जाकर अपना शरीर त्यांग किया।

गंड-यह धंगका पुत्र था और अपने पिताके समान ही प्रतापी हुआ। गंड शब्दका अर्थ है कीर ! इसके बीर होनेमें कोई सन्देह नहीं था। इसने लाहीरके राजा जयपालके पुत्र अनन्दपालकी महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता की परन्तु भाग्यने साथ न दिया।

विद्याधर—इसे बीदा भी कहा गया है। यह गंडका पुत्र था। यह भी अपने पूर्वजोंके समानहीं प्रतापी तथा शक्ति शाली हुआ। कन्नीजके राजा राज्यपालने महमूद गजनवीकी पराधीनता मानकर जो आस्मरलानि उठायी थी वह इससे न देखी गयी। उसने राज्यपालको प्राचादंड दे महमूदको चुनौती दी और उसे दो बार इराया। अन्तमें कालिजरके स्थान पर दोनोंमें मुलह हो गयी। बीदाने कहा जाता है, भाषामें एक कविता लिखकर महमूदके पास भिजवायी थी। उसे महमूदने बहुत पसन्द किया तथा कारसके विद्वानों की दिखाया। बीदाकी वधाई मेजी तथा १५ दुर्गीका शासन भी उसे सौंप दिया। भाषा (हिंदी) की कविताके विषयमें मुसलमानी पुस्तकोंने यह सबसे पुराना उल्लेख है।

इन शासकांकी देख-रेखमें खजुराहाने जो गौरव तथ। वैभव प्राप्त किया वह बुन्देलखंडकी किसी भी रियासतकी राजधानीको प्राप्त नहीं । प्राचीन शिलालेखों में इसका नाम खर्जुरपूर या खर्जुर बाहक मिलता है। कहा जाता है कि इसके सिंहदार पर खजुरके दो स्वर्ण बृद्ध बनाये गये थे और इसी कारण इसका नाम खर्जुरपुर या खर्जुर बाहक पड़ा था। यह भी अनुमान किया जाता है कि यहां खजुर बृद्धकी पैदाबार अधिक रही होगी।

इतका प्राचीनतम उल्लेख ग्रीक विदान टालमीके भारतके भूगोलवर्णनमें मिलता है। उसने बुन्देख खंडकावर्णन सुन्दरावतीके नामसे किया है झौर टेमसिस, कुर्चीनिया,यमप्लेटरा तथा नबुनन्द नगर,इस्वादि नगरोंका उल्लेख किया है। टेमविवसे कालिबरका बोधहोता है जो कि बुन्देलखंडके बन्तर्गत ही है। वैदिक वाहित्यमें कालिबरको तापस स्थान कहा है झौर इस तापस शब्दसे ही टेमसिस बना हुआ प्रतीत होता है। इसी तरह कुपोनिधि भी खलुराहाका कपान्तर प्रतीत होता है जिसके प्रमाश भी मिसते हैं।

टालमीके पश्चात् चीनी यात्री हुएनशांगने भी अपने भारत-यात्रा वर्णनमें इसका उल्लेख किया है। हुएनशांगने ६३०'-४३ई० के बीच भारतका भ्रमण किया था। उसने बुन्देलखंडका किसे उस समय जेजाक अक्ति कहते ये चीचेट करके वर्णन किया है और उसकी राजनानी खजुराहा बतलायी है। खजुराहा नगरका भेरा उसने १६ क्ली अर्थात् अट्राई मीलसे कुछ अधिक बतलाया है। उसने यहांकी पैदाबारका भी जिक किया है। यह भी लिला है कि यहांके नियासी अधिकतर अजीड हैं। यदापि यहां दर्जनों बौद बिहार है तब भी बौद लोग बहुत कम संख्यामें हैं। मन्दिर जब कि केवल यहां १२ ही है तब भी उनसे हजारों ब्राह्मण पहांते हैं। यहांका राजा भी ब्राह्मण है परन्तु वह बीड-वर्ममें बहुत अद्धा रखता है।

हुएनशांगके परचात् लजुराहाका उल्लेख महमूद गजनवीके वायी आबूरिहाके बात्रा वर्णानमें मिलता है। आबूरिहा यहां वन् १०२२ में आया था। उसने लजुराहाका नाम कजुराहा करके लिखा है और उसे जुमोतकी राजवानी लिखा है।

आय्रिहाके परचात् सन् १३१५ के खगभग इन्नवत्ता यहां आया । उसने खलुराहाका नाम खलुरा लिखा है । यहां के एक तालाबका भी उल्लेख किया है जिसको उसने एक मील सम्बा बतलाया है । वह जिखता है कि इस तालाबके किनारे कितने ही मन्दिर बने हुए हैं जिनमें जटाधारी योगी रहते हैं । उपवासों के कारण उनका रंग पीला पढ़ रहा है । बहुतसे मुसलमान भी उनकी सेवा करते हैं और उनसे योगनिया सीखते हैं ।

इन विदेशी यात्रियोंके उल्लेखोंके अतिरिक्त चन्देल वंशके राजकि खन्द्के महोबाखंड नामक काव्य ग्रन्थमें भी खन्नराहाका अन्छा वर्णन मिलता है। स्मरण रहे कि यह चन्द पृथ्वीराज-रासोंके तेखक चन्द्वरद।ईसे पृथक ये।

चन्देल कहर वैदिक वे श्रीर शैवमतके अनुनायी थे । शिवकी भार्या मनियादेवी इनकी कुलदेवी थी । चन्देलोंके सम्पूर्ण राज्यमें मनियादेवी की नड़ी आवभगतसे पूजा होती थी । तन भी चन्देल दूसरे मतोंके विरोधी न थे । वे जैन तथा नौद्धमतमें भी अद्धा रखते थे । इनका श्रादि स्थान मनियागढ़ या जो श्राव भी केन नदीके किनारे पर राजगढ़के समीप एक पहाड़ीपर खड़ा हुआ है । कहा जाता है, इन्होंने परहार व। प्रतिहारोंसे राज्य छीना चा जिनकी राजधानी मकसहनियां थी । मक्तसहनियां भी नयागांव श्रीर खतरके नीचमें साव भी सड़ी है । उत्तरीभारतके समाट हर्षवर्धनकी मृत्युके पश्चात इन्होंने अवना राज्य इस सारे कुलड़में, जिसे बाज बुन्देलखंड कहते हैं, केला लिया ।

434

#### वर्षी- धमिनन्दत-प्रत्य

कहा बाता है कि इनके पूर्वपुष्य चन्द्रमसका जन्म समुराहा ही में हुआ था। चन्द्रमसकी मां काशीसे आयी वी और उन्होंने कर्यांवती अर्थात् केन नदीके किनारे वो कि खजुराहासे कुछ ही दूरसे निकली है, तप किया था। तपके फलस्वरूप इनके चन्द्रमसका वन्म हुआ। वस चन्द्रमस सोलह वर्षके हुए तो इनकी मां ने भांडवयन्न करवाया। इस यक्षके क्षिये ८४ वेदियां बनायी गयी थीं और कुएंमें भरकर रहटके द्वारा वेदियों तक निरंतर थी पहुंचावा गया। थी पहुंचानेके लिए पश्यरकी जो परना-लियां बनायी गयी थीं, वे अब भी खजुराहामें पड़ी हैं।

इन वेदियों पर बादमें ८४ विशालकाय मन्दिर बनवाये गये। इन मन्दिरोमेंसे कुछ अब भी खड़े हैं। खजुराहाके खंदहरोंमें यही विशेष हैं और इनके कारण ही खजुराहा आज भी सुप्रस्थात है और हमारे लिए दर्शन तथा अध्ययनकी चीज बना हुआ है।

इन मन्दिरोंको खलुराहाका बोलता हुआ इतिहास कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। पत्थरसे इनके समयके रहन-सहन, आचार-विचार, रीति-रिवाच नैतिक तथा धार्मिक जीवन, सभीके उभरे हुए चित्र दूर ही से बोलते हुए से दिखाई पहते है। ये मन्दिर कितने विशास कितने भव्य तथा कलापूर्या है कहते नहीं बनता। इनके विषयमें स्थयं पुरातत्त्व विभागकी रिपोर्टमें लिखा है। In beauty of out-line and richness of carving the temples of Khajuraha are unsurpassed by any kindred group of monument in India.

सेद है कि चौरासी मन्दिरोंमेंसे केवल तीस पैंतीस मन्दिर ही शेष रह गये हैं। अन्य या तो कालकी गतिसे स्वयं ही या मुसलमान शासकोंके प्रहाशोंसे घराशायी हो गये। जब खजुराहाक ये खंडहर हमकी आश्चर्यमें डालते हैं, तब खजुराहा जब अपनी पूर्ण यौवनायस्थामें रहा होगा, उस समय उसे देखकर हमारे क्या विचार होते, इसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मन्दिर अवनेश्वरके सुप्रसिद्ध मन्दिरों की इण्डोआर्यन पद्धति पर बने हैं और एक एक मन्दिरमें छोडी बड़ी इतनी अधिक मूर्तियां हैं कि उनका गितना भी कठिन है। ये सभी मन्दिर आकृति और बनावटमें प्रायः एक से ही हैं और एक ही मतके प्रतीकसे आत होते हैं। कई मन्दिर इनमेंसे पंचायतन शैलीके हैं और पूर्णतया वैदिक शिल्प शास्तके अनुकृत हैं।

समस्त मन्दिर तीन समूहोंमें विभक्त किये जा सकते हैं—पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह तथा दिल्ली समूह। पश्चिमी समूह विशेष दर्शनीय है। इनमें नीचे लिखे मन्दिर विशेष उल्लेखनीय हैं।

### पश्चिमके मन्दिर---

खौसाठ योगनियोंका मन्दिर-वह मन्दिर शिवसागर नामकी भीतिके उत्तर पूर्व एक उंचे टीले पर स्थित है। मन्दिर तो बराशामी हो चुका है, अब उचका अग्नावशेष मात्र है। इसमें कहा जाता है, अगवित चण्डिका देवीकी तथा उनकी दासी ६४ दोगनियोंकी विशास मृतियां प्रथक-सुषक लानोंमें स्थापित थीं। परन्तु अब वे वयकी तथ सापता हैं। केवल लाने लाली पढ़े हुए दिललायी देते हैं। हा एक बड़े लानेमें तीन मूर्तियां पढ़ी हैं, उनते यह बात खिद्ध होती है कि वह मन्दिर ६४ योगनियोंका ही था। इन मूर्तियोंमेंसे एक महिचा-मर्दिनीकी है, दूसरी महेश्वरी तथा तीतरी ब्रह्माणीकी। कहा जाता है लख़राहाके मन्दिरोमें यह मन्दिर तबते अधिक प्राचीन है।

कम्ब्रिया मन्दिर न्या पन्दिर नीसठ योगनियोंके मन्दिरसे कुछ ही दूरी पर उत्तरकी धोर रियत है। यह खबुराहाके सभी मन्दिरोंसे विशास और भन्य है। यह ईसाकी १० वों शताब्दीका बना हुआ है। पहले पंचायतन शैक्षीका या, परन्तु चारों कोनेके सहायक मन्दिरोंका अब नाम निशान भी नहीं। यह बाहर भीतर, देवी देवताओं तथा अप्सराओं की विभिन्न मुर्तियोंसे आच्छादित है।

देवी जगद्म्बाका मन्दिर—यह भी उपरोक्त मन्दिरके समीप ही है श्रीर उसी शैलीका बना हुआ था; परन्तु इसके भी सहाबक मन्दिरोंका अब पता नहीं। इसकी सवावट भी कन्दिरिया मन्दिरके समान ही कलापूर्य तथा दर्शनीय है। यह मन्दिर पहले विष्णु भगवान्की स्थापनाके लिए बनवाया गया था। परन्तु आज विष्णुके स्थान पर उनकी अवांगिनी भी लच्नीओ की मूर्ति स्थापित है जिले लोग श्रक्षान वश काली अथवा देवी जगदम्बाके नामसे पूजते हैं।

चित्रगुप्तका मन्दिर- यह जगदम्बाके मन्दिरसे कुछ हो दूरीपर उत्तरकी भ्रोर स्थित है। झाकार प्रकारमें भी उपरोक्त मन्दिरके समान हो है। इसके गर्भमन्दिरमें सूर्यकी एक पांच कीट ऊंची मूर्ति स्थापित है।

विश्वनाथ मन्दिर — यह मन्दिर भी चित्रगुमके मन्दिरके समीप ही है। वधिप यह कन्दिया मन्दिरसे कुछ छोटा है परन्तु रूप रेलामें उसीके समान हैं। यह भी पंचायतन शैलीका बना हुआ था; परन्तु सहायक मन्दिरोंमें से दो लापता है। इसकी सजावट भी अन्य मन्दिरोंके समान ही कलापूर्ण है। इसके मंडपके अन्दर दो शिलालेख खुदे हुए हैं। एक विक्रम सम्बत १०५६ का है दूसरा १०५८ का। १०५६ के शिलालेखमें नन्तुकसे लेकर थंग तक चन्देल राजाओंकी नामावली दी गयी है। इसी लेखसे पता चलता है कि यह मन्दिर धंगका बनवाया हुआ था, और इसमें हरे मिणका शिवलिंग स्थापित किया गया था, परन्तु अब उस शिवलिंगका पता नहीं। दूसरा शिलालेख किसी अन्य मन्दिरके टीहे से लाकर रख दिया गया है, जिसे वैद्यनाथका मन्दिर कहते हैं।

सहस्मणजीका सन्दिर—यह भी समीप ही है कोर चाकार मकारमें विश्वनायके मन्दिरके समान ही है। यह भी पंचायतन शैलीका बना हुआ है। सीभाग्यसे इसके चारों सहायक मन्दिर अब भी लढ़े हैं। इसकी मूर्तियां विशेष सुन्दर और कलापूर्ण है। इसके मंडपके चन्दर भी एक शिलासेल पड़ा है जिससे पता चलता है कि यह घंगके पिता यशोवर्मनका बनवाया हुआ था। इसके चन्दर विप्तुकी वो मूर्ति

#### वर्गी-क्रमिनम्दन-अस्य

स्थापित है वह कलीबके राखा देवपालसे प्राप्त की गयी थी, जिसे बहोवर्मनके पिता हर्षदेवने हराया था।

संगलेडवरका सन्दिर—यह सक्तवाकि मन्दिरके नगसमें दक्षियाकी झोर स्थित है। इसमें एक विशास शिवसिंग स्थापित है जिसकी साज भी नहीं शक्षा झौर भक्तिसे पूजा होती है। इस मन्दिरमें कसाकी कोई विशेष चीज दर्शनीय नहीं। इस समूहमें झौर भी कई ख्रोटे-छोटे मन्दिर हैं परन्तु विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं।

# पूर्वी समृह—

यह समूह लकुराहा प्राप्तके अति सिककट है। इसमें तीन वैदिक मन्दिर हैं तथा तीन जैन मन्दिर। वैदिक मन्दिरों महा, नामन, तथा जायारीके मन्दिर हैं। इसके अतिरिक्त हनुमानजी की एक बहुत विशाल मूर्ति है। इस मूर्तिकी पीढ़ोंके नीचे एक छोटा सा लेख है जिसमें हथे सम्बत् २१६ पड़ा है जो ९२२ ई० के बराबर होता है। खजुराहा के अनतक मिले हुए शिलाके जो में यह सबसे प्राचीन शिलाके ल है। सन्त्रच्यावर्मन ने जिसका कि नाम चन्देल वंशावली में दिया जा चुका है, पहली ही बार अपने तांबे के द्रव्यों में शनुमानजी की मूर्ति अंकित करायी थी। इससे पहले हनुमानजी की कोई स्वतंत्र मूर्ति भारतीय कला में नहीं मिलती। अतः हनुमानजी की मूर्तिके प्रचारका अने चन्देलों की है।

अञ्चाका मन्दिर—यह मन्दिर खजुराहा सागरके तीरपर श्थित है तथा नवीं और दक्ष्वीं शताब्दीके वीचका बना हुआ है। इसमें जो मूर्ति स्थापित है वह शिवकी है, परन्तु लोगोंने उसे ब्रह्माकी मूर्ति समक्त रक्ष्वा है। इसकी भी कला उच्चकोटि की है।

वासन सन्दिर—यह ब्रह्मा के मन्दिरसे एक फलांग उत्तर पूर्वकी झोर बना हुआ है। यह रूप रेखामें जगदम्बा तथा चित्रगुमके मन्दिरके समान है, परन्तु उन दोनोंसे कहीं अधिक विशाल है। इसके अन्दर बामन भगवान्की चार फीट आठ हंच ऊंची एक सुन्दर मूर्ति स्थापित है।

जा जारी मन्दिर --- यह खजुराहा ग्रामके समीप खेतोंके बीचमें स्थित है। अन्य मन्दिरोंकी अपेदा यद्यपि कुछ छोटा है परन्तु कलाकी शलमें कम नहीं। इसके अन्दर विष्णु भगवान्की चतुर्भुवी मृतिं स्थापित है। यह दसवीं शताब्दीका बना हथा है।

जैन मन्दिरोंमें घंटाई, भादिनाय, तथा पारतनाथके मन्दिर है।

घंटाई मिदिनर--यह खजुराहा ग्रामके दिल्ला पूर्वकी छोर है। इसके स्तम्भोंमें घंटियोंकी देल बनी हुई है। ऋतः इसे घंटाई मन्दिर कहते हैं। इसका भी कक्षा कौशला देखने योग्य है।

श्चाविनाथ मन्दिर—यह घंटाई मन्दिरके हातेके अन्दर ही दक्षिण उत्तरकी श्चोर स्थित है। यह भी देखने योग्य है। इसमें की मूर्ति स्थापित थी वह लापता है।

पारसनाथ मन्दिर जैन मन्दिरों में यह सबसे विशास है। इसमें पहले वृष्मनायकी मूर्ति स्थापित थी परन्तु चव उस मूर्तिका पता नहीं है। उसके स्थान पर पारसनायकी मूर्ति स्थापित कर दी गयी है। इस मन्दिरकी सजावटमें वैदिक मूर्तियां भी बनायी गयी है। बीर यह सीख देखने योग्य हैं। वह मन्दिर ९४९ ई॰ के सामगका बना हुआ है। इसके पास ही एक शान्तिनायका मन्दिर है।

दिख्ण समूहमें दो हो मन्दिर हैं -- एक दूल्हादेवका तथा दूसरा जतकारी का

कुल्हादेखका मन्दिर—खजुराहाके मन्दिरोमें यह मन्दिर सबसे सुन्दर माना जाता है। इसे नीलकंडका मन्दिर भी कहते हैं। यह दूल्हादेवका मन्दिर क्यों कहलाया ! कहा जाता है कि एक बारात इसके समीपसे गुजर रही थी। अचानक दी दूल्हा पालकी परसे गिर पहा कीर मर गया। वह भूत हुआ कीर उसी समय से यह मन्दिर दूल्हादेवका मन्दिर कहा जाने लगा।

जतकारी मन्दिर—यह मन्दिर बतकारी प्राप्तते करीब तीन फलाँगकी दूरीपर दिख्णकी स्रांत है। इसमें विष्णुकी एक विशाल मूर्ति जो नौ फोट ऊंची हैं, स्थापित है।

इन मन्दिरोंके अतिरिक्त और भी कई छोटे छोटे मन्दिर तथा अन्य इमारतोंके खंडहर पढ़े हैं, जिनमें प्रत्येक्षके पीछे उस भव्य अतीत युगका महत्त्वपूर्ण इतिहास छिपा हुआ है।

इन मन्दिरों के शिल्प और स्थापत्य कला के अतिरिक्त मूर्तियों के विषय भी विशेष अध्ययन के योग्य है। यहां जीवनकी अनेक आंकियों के वाय श्रं गारकों ही विशेष स्थान दिया गया है और श्रं गार की मूर्तियां ही हमारी आंकियों सबसे पहले आकृत करती हैं। देवी देवताओं की सीम्य मूर्तियां तो इनके सामने दब ही जाती हैं। इनमें कोकि अनेक कलाओं का खुलकर प्रदर्शन क्या गया है। इलील और अश्लीलकी उस समय क्या परिभाषा रही होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ मुखसे यह भी बात सुननेकी मिलती हैं कि इस प्रकारकी नग्न और अश्लील मूर्तियों के स्थापन से इमारतों पर बिजली नहीं गिरती। कुछ इसे बाम मार्गियों का खेल बताते हैं।

जो हो, यह कारीगरी आज हमारे कीत्हल तथा अध्ययनकी चीज बनी हुई है। उस समय पुरुषके हृदयमें स्नोका कैसा रूप समया हुआ था, स्नोका समावमें अपना क्या स्थान था, उनके नैतिक जीवनकी क्या परिभाषा थी, तथा उसके नारीत्वके मानरचाकी क्या आयोजना थी, ये सब वार्त हमारे सामने प्रकट हो जाती है।

खलुराहाकी खियां अपार छुंदरी, अनल यौनन श्रांगर प्रिया तथा अनंगोपासिका है। वे न ज्ञीण काय हैं न खूल। उनकी शरीर रचना स्वरूष श्रीर सुडील है। उनके अंग प्रत्यंग एक निशेष सांचेमें दले हुएसे प्रतीत होते हैं। वे एक निश्चित शाझके अनुकृत कराये गये हैं, प्रकृति जैसी अनियमितता उनमें नहीं। उनकी अनुकृति वेसी अनियमितता उनमें नहीं। उनकी अनुकृति वेसी अनुपाकार कानों तक खिंची हुई रेखाएं मात्र हैं। उनकी आंखोंमें यौवन, अनग और कराइ हैं। वे रूप गर्विताके समान सदा अपने ही रूपकी खैतरतरंगी

### वर्णी-समिनम्दन-प्रन्थ

श्रांगार के द्वारा प्राप्त किवी नैवर्गिक आनन्दकी और उन्मुख हैं। उनकी मुद्राओं तथा भावभंगियोंमें कर्क-घता, कठोरता तथा कोषको कहीं भी स्थान नहीं है। खिवोचित कोमल लब्बा खबश्य उनके मुखों पर दिखती है। और यही खजुराहाके कारीगरके द्वयमें खीत्वका सम्मान है। उनकी वासिका, उद्दी तथा कपाल इत्यादि भी किसी विशेष त्रादर्शके अनुकूछ बनाये गये हैं। उरोब श्रारमें इतने ममुख और उनत तथा गुक्तर हैं कि उनका भार सम्हालना भी खिवोंको कठिन सा प्रतीत होता ज्ञात हो रहा है। इस भावके अभिन्यं जनमें कारीगरने को कीशल दिखलाया है, वह देखते ही बनता है। उसके सौन्दर्यकी कल्पना भाचीन होने पर भी खाब अर्वाचीन सी ज्ञात होती है।

खज़राहाकी रमिण्योंका श्रंगार भी उनके चीन्दर्यके अनुरूप है, किल्पत नहीं । उसके कुछ परिवर्तित रूप आज भी बुन्देललंडमें प्रचलित हैं, परन्तु उस समयकी सी श्रंगारियता की समाजमें अव
देखनेकी नहीं मिलती । उस समय एक एक अंगके अनेक अलंकार मूर्तियोंके अंगोंपर दिखलायी पहते
हैं। वेगी बांबनेके ही कितने ढंग उस समय प्रचलित थे, देखने यंश्य हैं। मालूम नहीं, आज वे टंग क्यों लुत
हो गये और कियां अपनी वेथ भूषाकी ओरसे क्यों इतनी उदासीन हो गयों! वेगी बन्धनमें भी कितनी कला
हो सकती है, यह खज़राहासे सीखना चाहिए। सिरके प्रत्येक अलंकारका तो आज नाम भी ढूंद निकासना
किटन हैं। तब भी भूला, शीशफूल, बीज, दाबनी, इत्यादि को आज भी बुदेललंडमें प्रचलित हैं, पहचाने
जा सकते हैं। मस्तकपर बिंदी देनेकी सम्भवतः उस समय प्रया ही नहीं थी। बिन्दीका चिह्न किसी भी मूर्ति
पर अकित नहीं मिलता। नाकका भी कोई भूषण दिखलाई नहीं पढ़ता। कानोंमें प्रायः एक ही प्रकारका
भूषण जिसे ढाल कहते हैं, मिलता है। गलेमें छल्लारी, मोतियोंकी माला, खंगोरिया, हार, हमेल, तथा और
भी कुछ ऐसे गहने देखनेको मिलते हैं जिन्हें पहचान सकना किटन है। बाजुओंमें बजुल्ले, बदुवा, जोसन,
डाढ़े तथा और भी कई गहने दीखपहते हैं। कलाइयोंमें बगमुहे, चूके कंकह तथा दूहरी ही प्रायः मिलती हैं।
किटिमें सांकर पहननेकी कुछ विशेष प्रया रही है। इसका बनाव आज कलके बनावसे कुछ विशेष अच्छा
दिखायी पढ़ता है। उसकी कालरें प्रायः बट्नों तक भ्रवती नजर व्याती हैं।

पैरोंके प्रति खलुराहाका कारीगर कुछ उदासीन सा प्रतीत होता है। पैरोंमें केवल पैजेने या कहे सा कोई गहना दिलाबी देता है।

खज़राहाकी क्रियोमें वक्कोंका व्यवहार बहुत ही परिमित है। किन्के नीचे ही घोती पहननेकी प्रथा थी। सिर पर उसे नहीं खोदा जाता था। उत्तरीयका भी पता नहीं चलता। वद्ध पर कंचुकी अवस्य दृष्टिगोचर होती है। सीना खुला रखनेमें खज़राहाकी क्रियां लजाका अनुभव नहीं करती दीखतीं। सिरका टांकना तो वे जानती ही नहीं थीं।

कप और मृंगारके साथ खजुराहाकी क्रियोंकी भावभंगी तथा अंगप्रस्थंगकी विक्रित्र सुद्राएं

देखते ही बनती है। अंग मत्यंगमें कलाकारने कैसी कैसी कल्पना की है वह अध्ययनकी चीव है। स्नोकें खड़े होनेमें, बैठनेमें ,चलने फिरनेमें, सभीमें एक विशेष सौन्दर्यकी बोधना है। उसके प्रत्येक हाबभावमें कोमलता, किया विद्रापता और कटाइ वर्तमान् है। प्रत्येक हाबभावमें जंगलियां और आंखें विशेष कियाशीस हैं। प्रत्येक उन्नशीका कुछ नियत काम सा प्रतीत होता है, बैसे चन्दन सगानेमें पेतीका ही प्रयोग किया बाता है।

सीने क्योर नितम्बमें खजुराहाका कलाकार सौन्दर्यका विशेष अनुभव करता है। प्रत्येक मुद्रामें सीने क्योर नितम्बों की उसने प्रधानता दी है। नितम्ब भागको सामने लानेके लिए उसने शरीरको इतना मरीड़ दिया है कि कहीं कहीं पर यह प्रकृतिके भी विगरीत हो गया है। किट इतनी कोमल क्योर लचीली है कि वह यौवनके भारको सम्हाल ही नहीं सकती। ऐसा मालूम होता है कि खजुराहाका कलाकार भहे-पन या गैवाहपनको जानता ही नहीं था।

पुरुषके लिए लाजुराहाकी स्तियां उसकी विषय पिपासाकी साधिका मात्र हैं। कलाकारने अपनी बासना मय भावना ओंको इतना खुलकर अभिन्यक किया है कि को की सहज लाजाका भी उसे ध्यान नहीं रहा। उसने स्त्रीको पुरुषों भी अधिक कामुक और विषयतृषित दर्शाया है। बहो प्रेम और प्रसंगके क्यापारमें अप्रसर और पुरुषसे भी अधिक आनन्द लेती हुई प्रतीत होती हैं। आनन्दी देकमें वह पुरुषमें सामा जाना चाहती हैं। पुरुषकी मरजीपर वह इतनी अक गयी है कि उसके अन्दर हिंदु वों का भी अस्तित्व ज्ञात नहीं होता। वह अपनी प्रत्येक सबस्थामें पुरुषको रिक्तानेका पद्यन्त्र सा ही करती नजर आती है। कहीं वह वेगी सम्हाल रही है, कहीं आंखमें अंजन वे रही है, कहीं अंगदाई ते रही है, कहीं आंखमें अंजन वे रही है, कहीं अंगदाई ते रही है, कहीं आंभ्यों को पहन रही है, कहीं परिते कांटा निकाल रही है। वह अपने अन्तःपुरमें है और योवनकी उत्ताल तरंगोंसे खुलकर खेल रही है, पर उसकी सब तैयारी नेपध्यमें सजते हुए पात्रके समान किसी विशेष अभिनयके लिए ही है। हां, उसकी प्रत्येक मुदामें अनन्त बीचन, विषय पिपासा और स्वास्थ्य की खाप है।

खजुराहा का पुरुष सम्मट और व्यक्तिचारी नहीं। वह प्रेम और स्त्रीप्रसंग की एक पित्र यह सा समसता हुआ प्रतीत होता है। उसके पीछे भी 'एक धार्मिक भाषना अन्तर्निहित सी जात होती है। उसका इत्य शुद्ध है तथा कह्य भी। वह विषय का रोगो नहीं। यद्यपि खुजराहा के पश्थर पत्यर में काम की दशा का अविर्माव होता है तो भी उस वायुमंद्रक्ष में आधुनिक अस्वस्थता, हास और पतन के चिन्ह नहीं। उस युग के पुरुषों में यह की भाषना थी और यही सनके प्रत्येक कार्य के पीछे शक्ति थी। उनमें आत्मवल तथा चरित्रवल था। आवकल हमारे हृद्यों में कुरुचि समा गयी है और हम वस्तु का ठीक ठीक मुल्यांकन नहीं कर पाते। यही रोग हमें जीवन का सद्पयोग नहीं करने देता।

श् गार-मूर्तियोंके अतिरिक्त पूजा, शिकार, मछयुद्ध, हाथियोंके युद्ध, फौजकी यात्रा, इत्यादि अनेक

### वर्षी यभिनन्दन-प्रय

प्रकार की जीवन की घटनाओं को व्यक्त करनेवाली मूर्तियां भी खुजराहा में हिण्टगीचर होती हैं। इससे जात होता है कि खज़राहा के कलाकारका उद्देश जीवन के सभी श्रंगोपर प्रकाश डासने का था। उसीकी हिष्ट जीवन की सम्पूर्णता की और थी। एक जगह तो पत्थर ढोते हुए मजदूरों तक का वित्रांकन किया गया है। इस प्रकार खज़ुराहा के मन्दिर अपने समय की एक इनसाहकिलोपीडिया के स्वरूप है। शिल्पकारों ने जो कीशल दिखलाया है उसका अनुकरण आज असम्भव सा प्रतीत होता है। पत्थर की ती उन्होंने मोम ही बना डाला था। उसे अपने मनोनुकूल ऐसा दाला है जैसा की इस चातुओं को नहीं ढाल सकते। न जाने उनके पास कीन से श्रीजार वे श्रीर कीन सी सगन।

एक साथ जब इजारों शिल्पकार छेनी श्रीर टाकियोंसे पत्थर पर काम करते होंगे तब कैसे संगीत का मादुर्भाव होता होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। आज खजुराहा खडहर के रूप में पड़ा हुआ है तब भी वहां के भूखंडमें उत्ती गुग की मधुर स्पृति लिये शीतक वागु चलती है। उन खंडहरों में धूमने में, मन्दिरों के भरीखों में बैठकर उस गुग की कल्पना करने में, ऐसा आनन्द आता है जैसे हम उसी गुगमें पहुंच गये हों। वर्तमान् जीवन की सुध बुध ही सी भूल जाती है। वास्तव में खजुराहा देखने बीग्य है।

खबुराहा जानेके लिए निकटतम रेखके स्टेशन हरपाखपुर तथा महोवा है। इन दोनों से छत-रपुर से होते हुए ठीक खबुराहा तक मोटर जारियां जाती है।

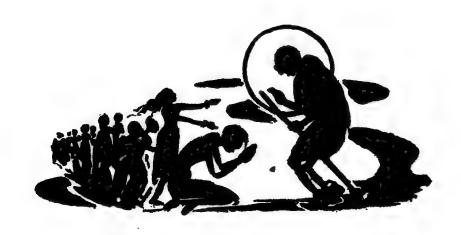

# बुंदेलखंड में नौ वर्ष

श्री शोभाचन्द्र जोशी

सन् १९३८ के अक्टूबर महीने में मैं टीकमगढ़ व्याया था। वे दिन बेकारी के थे। पूरे पांच वर्ष संयुक्त मान्त की धूल कांकने पर भी मुक्ते नौकरी नहीं मिली। न वाने कितनी निराशा, अपमान, ब्राह्मना और फाकेकशी का मुक्ते शिकार बनना पड़ा। बीवन एक दुःसह भार बन गया था। अलिफलेला के अस्तिरोय बुद्दे की भांति उसे कंघों से उतार कर कैंक देने की शक्ति भी मुक्तमें नहीं थी और उसे लिये-लिये वसीटने की भी अब अधिक आकांचा नहीं रह गयी थी, विस्तृति की नकाव पहने हुए बेकारी के वे पांच वर्ष, प्रेत-ब्रायाओं की भांति, मेरी नींद में मुक्ते आब भी चौंका देते हैं। कभी कभी लगता है कि मुख और सन्तोष की जिस इमारत को मैं अपने चारों और लड़ा करना चाहता हूं, वह अर्थ-निर्मंत हो मुक्ते लेकर सूमिसात् न हो जाय।

टीकमगदमें मुक्ते नौकरी मिल गयी। कुछ दिनोंके लिए रहने की राज्यका स्रतिथियह मिला। अच्छा सक, सज्छे बख, सज्छ। घर, —िवजली, मोटरें, संगीत, तस्य। उन दिनों दुर्गायुजाका उत्तव चल रहा था। स्रतिथियहमें राज किवयों स्रीर कोकिलकंठी वारागनास्रोंका खमघट लगा हुआ था। किवता स्रोर छर, रल स्रीर ध्यिन, वाणा स्रोर छीन्दर्य का मनोहर छन्मेलन था। मुक्ते लगा कि मेरे पापोंकी स्रविध बीत गयी। पुण्यों का भीग प्रारम्भ हो गया। यह स्वर्ग था। वह नरक था, जिसे मैं पीछे छोड़ स्राया।

कई मित्र भी बन गये थे। आब बो लोग मेरे मित्र हैं, वे नहीं। वे तो स्वप्नोंके खायी थे। जब तक स्वप्न चले, वे भी रहे। स्वप्न टूटे तो उनकी मैत्री भी टूट गयी। खांबकाल को आतिथि निवासमें चले आया करते थे। रसत जन थे। कविता और सीन्दर्य परलना जानते थे। 'खाइट हार्स विहस्की', और देशी हरें के गुख दोंचों का विवेचन कर तकते थे 'केवन ए' सिगरेट पीनेसे किस प्रकार मनुष्य दीर्घायुं हो जाता है और तेंदूके पत्तोंकी बनी बोड़ी पीकर क्यों अकाल मृत्यु प्राप्त होती है—इस तथ्यका उन्हें आश्चर्य- बनक कान था।

उन दिनों टीकमगढ़में पानी मंहगा था। शुराव श्रीर पेट्रोल क्स्ते वे। मोटरें बैलगाहियों से ६८ ५३७

#### वर्षां-वाभिनन्दन-प्रत्य

भी श्रविक श्रनायास प्राप्त थीं। मैं भित्रोंके साथ दूर दूर घूमने जला जाया करता। सरकारी मोटर पर सैर करनेके लिए शॉफरको दो चार 'क्रेवन ए' पिला देना पर्याप्त होता। नगरके बाहर दूर बंगलों में हम लोग घूमा करते। बहांकी घरतीपर प्रकृति माताकी ऐसी ममता देखकर इस जनपदको स्वर्ग समक्ष लेनेकी मेरी घारणा और भी हद हो गयी।

मैं जित प्रदेशका निवासी हूं, उसे कालिदासने देवभूमि कहा है। हिन्दुस्तानके जिन मनुष्यों के पुण्यभीग सभी तक सखंड है, वे प्रति वर्ष प्रीध्म में मेरे उस देशका उपभोग करने चले जाया करते हैं। हिमालय की मुक्त बायु, चीढ़के बुद्धोंसे दकी उपस्यकाएं, पिण्डारी ग्लेशियरकी शीतल ख़ाया—देवताश्चोंकी उस घरती पर सात-कल सभी कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है। किन्द्र मुक्त जैसे पृथ्वी-पुत्रोंको, जिन्हें मेरव देवताकी लात लगी है, ये सारी वस्तुएं स्वस्व होने पर भी दुष्प्राप्य हैं। सो—, बुन्देललंडकी भूमिमें लगा कि हिमाचल तो गया, किन्द्र में घाटे में नहीं रहा। कालिदासका यश्च निर्वासित होने पर स्विट्जर-लेंड नहीं गया था। इसी जनक-तनया-स्नान-पुण्योदक भूमिने उसे भी कहीं शरण दी थी। वहाँक हरे-भरे साम और जामुन के बंगल, प्रसन्न-जला नदियां, वेतवा, चतान, केन, जामनेर—सैकड़ों तालाव, तालाबोंके बांध पर बने पुराने राजाझोंके प्रासाद, किले, स्मृति-स्तुय। चप्पे चप्पे पर हतिहास झौर प्रकृति को गादा-लिंगन किये देला। पुरागोमें हिमालय और विनग्न भाव, मुक्ते दोनों मानो इस जनपदके स्वभावमें भींगे हुए लगे। यहां की मीठी बोली, लोगोंका बिनीत स्वाभिमानी झाचरण । यांच वर्षकी धूलभरी खानाबदोश कहानीका यह नया सप्याय था। रोचता था, अब मुलसे जी सकुंगा।

दो महिनेके बाद समयने करबट बदली तो स्वप्नोंकी यह अधीमुश्शान हमारत 'घड़ाम-धम' गिर पढ़ी। हेंटें, पत्थर, चूना-तब कुछ लाकमें मिल गये। अतिथितिवात का चपराती आया, बोला—' हुजूर, साहब की मर्जी हुई है कि आप कोई मकान द्व'ड लो। गेस्टहाउतमें स्वादा दिन रहना कायदेके लिलाफ है। अब आप मेहमान तो रहे नहीं: रिवासतके नौकर है।"

उस दिन पहिले पहल सगा कि मैं नीकर हूं, शाहजादा नहीं। नौकरोंके लिए स्वर्गका निर्माण नहीं हुआ है। शाहजादोंके जिस स्वर्गको देख देख कर मैं स्वप्नोंका निर्माण किया करता था, वह सहय नहीं था।

बुन्देललंडके जिस रूप पर मैं रीक गया था, वह शास्त्रत नहीं था। वह खुल था—प्रबंचना थी। वह आवरण था, कि जिसे मेदकर आत्माका दर्शन होना सुके बाकी था। जो सत्य है, चिरन्तन है, सुन्दर है-किन्तु जो कुरूप है, भयावह है, बुन्देललंडकी उस मानवताका भी अब दर्शन मैंने किया। वहांके वन, यहांकी नदियां, तालाब, गगनस्पर्शी राज प्रासद, मोटरें, शराबकी बोतलें, वारागनाएं, मृत-संस्कृतिके गायक राजकि—ये

सबके सब मिथ्या थे। स्था है वह लोक, विसके बीच, उस दिनसे आब तक, पूरे नी वर्ष और कुछ महीने में रहता आया हूं। विनके श्रारीमें मेरा शरीर विसकी आत्मामें मेरी आत्मा, सांसमें संस सुस मिल गयी है। विसकी कुरूपतामें मेरे बीबनका चिद्र्य समा गया है। एक रंग, एक रह हो गया है। मैं उसी बुन्देलखंडका स्वरूप खीचूंगा। भौगोलिक मानचित्र पर छुपे हुए एक भूमिलण्ड और स्वय्न निर्माताओं के भावी बुन्देलखंडका नहीं।

## 'जीवनकी छोटी सी लौ'---

सभी, जब कि मैं यह लिख रहा हूं, दिनके दो बजे हैं। कोई बीस कीट लंबा दल कीट चीड़ा कमरा है। आठ कीट ऊंची दीवारों पर पांच कीट तक सील चढ़ी हुई है। भिन्न-भिन्न प्रकारकी दुर्गन्यसे कमरा महक रहा है। ऊपर छत पर असंबंध मकड़ियोंके वाले खगे हुए हैं। हर तीसरे दिन मैं उन्हें मिटाकर साक करता हूं। किन्दु रातभर में वे च्योंके त्यों तन बाते हैं। कर्मकी एक झीर दरी बिछा कर मैं यह लिख रहा हूं। दूसरे कोनेमें मेरे दो बच्चे झीर उनकी जननी एक दरी पर सीय हुए हैं। कमरा प्रातःकाल बुहारा गया था। किन्दु सभी तक उसमें कूड़का देर बिखर गया है। बच्चोंके मुंह पर मिन्छाना कंपहा घुलाई करदी हैं। पत्नीके शरीर पर जो बोती है वह मैं ली हो गयी हैं— भोबियोंने दो-झाना कंपड़ा घुलाई करदी है, और सनलाइट साबुन साढ़े सात आनेमें भाने लगा है। मुक्ते पचास रुपये तनला मिलती है। मैं एक भारतीय विश्वविद्यालयका रनातक हूं; अध्यापक हूं। सुन्देलखंडके सैकड़ों—हजारों बालकों को नागरिक बनानेका ठेकेदार हूं। मुक्ते लोग राष्ट्र निर्माता विल्डर) कहा करते हैं।

मैं यह इस लिए लिख रहा हूं कि मैं अपने आप को बुन्देलखण्डी समझने लगा हूं। यहां का जल, यहां की बायु, मेरी रग रगमें समा जुकी है। मेरे दोनों बच्चे यहां की धूलमें लिपट-लिपट कर पनप रहे हैं। मैं अपने आप को एक इकाई मानता हूं इस जनपद की। मेरा जीवन यहां के जीवन का प्रतीक हं। मेरा घर यहां के घरों की नांति, और मेरा परिवार वहां के समाज का प्रतिविम्म है। इसीलिए मैंने उसका वर्षान किया है।

मेरे मकानके बाहर को गली है, उसमें दानों और गन्दे पानीके लिए नालियां नहीं हैं, लोगों के शरीरों की नहावन, गन्दे कपड़ों की बोवन, पेशाव और पाखाना इस गली की जमीनमें पिछली डेंद्र शतान्दी से रसता जला का रहा है। सोल के रूपमें वही मकानों की निचली मिछलों पर चढ़ आया है। पिछलों नी वर्षों में मैंने इसी एक छोटेसे मुहल्लों बौदह बच्चों की टाइफाइड और चेचकसे मरते देखा है। मसोरियासे छोग मरते कम हैं। नहीं तो इस मुहल्लों अंगुलियों पर गिनाने को बच्चे नहीं मिलते। इन चौदह अकालनृत्यु प्राप्त मानव-शिशुकांमें मेरी एक बहिन और भाई भी शामिल हैं। बहिन पांच वर्ष की

#### वर्जी-समितम्बन-प्रम्थ

यी चौर आई दाई वर्ष का। दोनों भक्ते जंगे थे। टाइकाईड हुमा चौर मर गये। इसिलए ती मैं कहता हूं कि मैं बुन्देसखण्डी हूं। गुसावके फूलों की भांति खिले हुए अपने दो निरवराण भाई-महिनों का मैंने बुन्देसखण्ड की दन्तर आस्मा को विश्व चढ़ा दिया। मेरे आंद बाकी बारह बच्चोंके माता-पिताके आंद्शों के खाय मिसकर नहें थे। फिर कीन वह सकता है कि मैं बुन्देसखण्डी नहीं हूं?

एक मेरे मुहल्लेमें पिकुले नी वर्षों में चौदह बज्वे मरे। मेरो गली बहुत छोटी है! टोकमगढ़ में ऐसी कमसे कम दो ती गलियां होंगी। चौदह को दो तो से गुखा करने पर दो हवार-भाठ ती होते हैं। नी वर्ष में अदाईस सी बज्वे। एक वर्षमें करीब तीन सी!

मा नः स्तोके तनये. मा न आयुषि, मा नो गोषु. मा नो अश्वेषु रीरिषः, मा नो बीरान् इद्रशामिनी क्षीः हृषिष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ।

आदिम पुरुषने भगवान् रुद्रसे यह प्रार्थना की बी—'हे रुद्ध ! मेरे नन्हे-नन्हे बच्चों पर रोष न करें ! मेरे गाय, वैल, मेरे चोहा पर कुद्ध न हों ! मेरे भाई वहिनों पर कुपा दृष्टि रखें ! वस्तिवक मनुष्य की इससे अधिक अभिलापा नहीं होती ! उसके वाल वच्चे सुली रहें, स्वस्थ फूलोंसे खिले रहें ! वस, इससे अधिक को चाहता है, वह जोर है । वह दूसरे की अभिलापित आवश्यकताओं की चोरी करता है ! वह दूसरे के अभिलापित आवश्यकताओं की चोरी करता है ! वह दूसरे विलापों माताओं की गोद असमयमें ही रिक्त कर देता है ! वह प्रकृति की इस सुन्दर सुष्टी पर टाइफाइड, चेचक, प्रोग, हैजेके कीशसुक्षों को वरसाता है ।

टीकमगद्दके बच्चों पर कदके इस कीप की किसने बुक्ताया ? किसने उनके जीवित रहने के एक मात्र प्रधिकार को भी छीन लिया ? बच्चे समाज का सौन्दर्य हैं, उसकी कोमलता हैं। जिस समाजमें बच्चे मरते हैं, वह टूंट है, जो स्वयं बक्तता है क्रीर दूसरों को बक्ताता है। उसे उखाइ फॅकना चाहिए, नष्टकर देना चाहिए।

# जीवन ली की दूसरी ममक-

मेरे पड़ोसमें एक परिवार रहता है। उसे परिवार कैसे कहूं। इसी पुरुष का एक बोड़ा। पुरुष सुनारी करता है या बढ़ हैंगिरी, मैंने यह बानने का मयत्न कभी नहीं किया। पिछुसे नी बरसोसे मैं उन्हें देखता आ रहा हूं। पुरुष डेड पसलों का है, और इसी बायुसे फूलकर रकहीन मोसकी एक गुज्यारान्तुमा पुतला बन गयी है। दोनों तदा अस्वस्य रहा करते हैं। बरसोसे ज्यार खाते आ रहे हैं। तीज-रयोहारके दिन मीठे तेलमें उनके घर गेहूं की पृक्षियां अवस्य बन बाती है। इसिकी कोई सन्तान नहीं है। किन्तु वह बाक भी नहीं है। सालमें कमसे कम एक बार उसे साब हो बाता है। तीन-तीन चार-चार सहिने तक पेटमें परिवर्षित कर इस्तमें आकृतिहीन एक मोसपिड को वह नारी जन्म देती है। और वर्षके

बाकी दिन प्रायादीन सी चारपायी पर पड़ी रहती है, मैं पिकुछे नी वचोंसे यही कम देखता का रहा हूं, दुनियां समूची मैंने नहीं देखी, किन्तु एक मात्र इसी की में मैंने तहपते हुए नारीस्व की बार-बार मरते बीते, फूलते मुरक्काते देखा है, मेरे सामने बारम्बार एक विराट आश्वर्य मूर्तिमान् बन कर खड़ा हो जाता है कि दुनियां बालों की बांलें क्यों अब तक अपने इस बीमत्य स्व को नहीं देख सकी।

इन चित्रोंके द्वारा मैं यह चाहता हूं कि मेरे हृदय पटल पर श्रंकित बुन्देलखण्ड की रुपरेखाएं उभर उठें, मैं अपने सुहल्ले को टीकमगद का, टीकमगद को बुन्देलखंडका, और बुन्देलखंड को भारतके इस महादेश का स्क्ष्मचित्र मानता हूं। मैं व्यक्ति को समूची मनुष्यता और पेड़ की छोटी सी टहनी को संसार भरके बुखों का चित्र मानता हूं। यह केवल मेरे ही मानने की बात हैं। दूसरेसे मनवाने की महत्त्वाकांहा सुक्त में नहीं।

# बुन्देल जनकी तीसरी झांकी---

आपनी तीसरी अनुभूतिके चित्रसे मैं समझता हूं कि अब तक जो रेखाएं मैंने खींची है, उनमें झाया और प्रकाश का समावेश हो जायगा, हसे लिखने के तीन चार महिने पंहित्ते की बात है, चुन्देल-खंड की जनता का एक नेता मार डाला गया, नेताओं पर अपनी अदा या प्रेमके वशीभृत होकर यह लिख रहा होऊं सो बात नहीं है, नारायणहास करें मेरा मित्र भी था; इसी नाते कई बार मैं उसके इतने निकट भी पहुंच सका या कि उसके इदय की पहिचान कर सक्ं। पिछले नी वर्षों एक मात्र यही एक व्यक्ति मुक्ते मिला, जो जान गया था कि उसके जनपद की पीड़ा कहां पर है, संवारके दूसरे देशों की भांति नेता कहानेवाले व्यक्तियों की कमी बही भी नहीं है। बरसाती शिलीन्त्री की भांति ये लोग अनायास उत्पन्न हो जाते हैं और अपने चारों झोर की पृथ्वी को एक कुकप दर्शन प्रदान करते हैं। नारायणहास जीता रहता और अपने जनपद की पीड़ा कर सकता या नहीं, यह दूसरी बात है, मैं तो प्रकृत नेता को कुशल वैद्य मानता हूं। यदि डाक्टर जानते कि रोगी का निदान कथा है, तो चिकित्सामें कठिनता नहीं होती।

सब समागे प्रयस्न कर रहे हैं कि उनके बिलदान के महत्त्व की उपेदा की जाय, जो उनका मसीहा बन कर आया था, सम्भव है कि समय का सर्वप्रासी चक्र उनके प्रयस्न को सार्थक कर दें, साकाशके एक की नेमें भभक कर टूट जाने वाला नच्चत्र था नारायग्रदास । सनन्त नीलिमामें वह हूव गया है। मैं व्यक्ति-वादी हूं इसिलए, मैंने अपने बुन्देलखंडके नववर्षीय जीवनमें जो कुछ निषयां प्राप्त की हैं, उनमें एक नारायग्रदास का मृत्यु सन्देश है । वह बल्तु मेरी है क्योंकि जैसा मैंने चाहा उसे समक्ता, उससे मैंने सीखा कि संसारमें दुःख है किन्तु सर्वशक्तिमान भी है, दुःख ही मरभात्मा की अनुभूति है; सुख त्यावय है किन्तु प्रारा नहीं । दुःख हमारा है और सुख पराया । यहांपर उसके संस्मरणके हारा में अपने इस विश्वासको और भी हट कर देना चाहता हूं कि मनुष्य का समाज आज भले ही, रुग्य हो, भले ही उसका स्रंगधत्यंग विषमताके कोदसे गल-गल कर कट रहा हो; किन्तु प्रमुष्यता स्थिनाशी है, सत्य है, सुन्दर है। प्रकृति कुक्रपता को

#### वर्गी समिनन्दन प्रस्थ ं

सहन नहीं कर सकती। पतानह का मीसम केनल दो महिने रहता है, बाकी दस महिने संसारमें हरियाली साथी रहती है, फूल खिलते रहते हैं, फल लगते रहते हैं।

टीकमगढ़ से लगा हुआ एक वन है, उसे लैरई कहते हैं। आजसे पांच साल पहिले उसमें आग लग गयी थी, सारा बंगल जले अधवले ठूंठोंसे भर गया था। आज कोई व्यक्ति उस वन को देखे तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। आब वहां असंस्थ नये-नये तक्या बृद्ध उठ आये हैं, खूब घने घने, सुन्दर ! अगिनके उस महाविनाशके चिन्ह तक नहीं रह गये, चाद ऐसा भर गया है कि खरोंच तक नहीं बची।

सुन्देशसंख का चाव आज अत्यन्त विकृत रूपमें है, सह रहा है, गल रहा है; किन्द्व मकृति का नियम अटल है ! विनाश शास्वत नहीं है, निर्माण शाश्वत है; मृत्यु जीवन पर विजय नहीं पा सकती, जीवन मृत्यु पर विजय होता है।

बुन्देलखंडके सनातन जीवन का एक स्पन्दन नारायग्रदास था। जब तक उस जैसे व्यक्ति यहां आते रहेंगे तब तक बुन्देलखंड का आत्मा नष्ट न होगा, वह एक चिन्ह था कि मानवता अपने दर्द को दूर करना चाहती है, खैरईके जंगलमें जिन्होंने आग सगायी थी, उन्हें राज्यसे स्या दण्ड मिला, यह मैं नहीं जानता पर शापके भागी अवश्य हुए। मनुष्यता अपने सुखचैनमें आग लगाने वालों को पहिचान गयी है। मेरे एक खोटेसे सुहल्लोमें चौदह बच्चा की मृत्यु और उपयुक्त तथा पौष्टिक भोजनके अभावमें मां न बन एकने वालो नारी का शाप व्यर्थ नहीं जायगा।

स्वर्ग की सीमाएं मनुष्य को दृष्टिगोचर होने लगी हैं, वे स्वयं बढ़ी आ रही हैं इस ओर जिस दिन बुन्देलखंड स्वर्ग बन आयगा, जब यहां उत्पत्न होने वाला अत्येक वालक बृद्दा होकर ही अपनी बीवन यात्रा समाप्त करेगा, जिस दिन प्रत्येक नारी का गोद भरी पूरी रहेगी, उस दिन मनुष्य देवता बन जायगा, और, तब तक यदि मैं जीता रहा तो सबसे पहिलों मेरी कलम बुन्देलखंडके विजयगीत बोल उटेगी, किन्दु मैं न रहा तो मेरा वर्ग रहेगा, कलमवालों की परम्परा सदासे अपूट चली आ रही है, बुन्देलखंडके कीर्तिगानके लिए चारणों की कमी नहीं होगी।

# बुन्देलखण्डका स्त्री-समाज

श्री राधाचरण गोस्वामी एम. ए., एछ एछ. बी

पुरातन सभ्यता की प्रतीक धर्म और आचार की मंजुल मूर्ति, सरलता और सहनशीलता की साकार प्रतिमा, उत्सवरता, प्रकृति-प्रिया, बिनोदनी, कढ़िवादिनी, विश्वासिनी, कर्मरता—वह है धुन्देल खण्ड की नारी।

वेशभूषा—दितया, कांसी और समयर व आस-पास की स्त्रियों लंहगा पहनती हैं और ओहनी ओहती हैं, उच वर्णों में इसरर भी चहर लपेटती हैं। उसका एक छीर चलने में पंखा सा कलात्मक रूप से हिलता है और अवगुंठन के सम्हालने में संलग्न उंगिलयां पद-क्रमण और शरीर-रेखा (contours) ही वर्ण और वयस का परिचय देती हैं। विवादर, पन्ना, चरखारी, छतरपुर और इसके आसपास केवल जोती पहनने की श्रया है। इसमें दोनों लांच बांची जाती हैं।

उत्सव में जब बुन्देलखंड की वध् मुसबित होती है तो उसकी वस्त्रामृत्य कला निखर जाती है। पैरों में महावर लगा, पैरों की उगलियों में जुटकी और अगुंड में छुल्ला पहने, लहरों वाले घांघरा पर बुंदिकियों वाली जुनरी औहे, कंजुकी से वस्त कसे, उसपर लहराती हुई सतलरी लल्लरी गोरे गले में काले पोत की छुटा को बढ़ाता है। सरपर सीसफूल, बंदिनी पहने वह आज भी जायसी की "पिद्यानी" की होड़ करती है। आखों में यहां की बाला हतना बारीक कावल लगाती हैं कि वह कजरारी आखें कुछ काल में जुन सा लेती हैं। उज्जवर्ग के कुलों में कहीं कहीं अनुपम सीन्दर्य देखने को मिलता है। यहां के एक प्रसिद्ध राजघराने की राजकुमारी ने जो आसाम में ब्याही गयी थी कुछ साल हुए विश्वरूप प्रतियोगिता में दितीय पुरस्कार पाया था।

धर्म और उत्सव — बुन्देल लंडकी नारी पर आर्थ और अनार्थ घर्म, प्राचीन और मध्यकालीन आरतीय सम्यताकी आमिट क्राप है। उसके उदार बल्दाबल में वैष्णव, शैव, शाक और जैन मत मतान्तरों का द्रीह नहीं और न है मन्दिर दरगाह का मेद। आदिम जाति के पूज्य चवृतरे और पाषाखाखण्ड भी उसके कोमल हृदयको उसी तरह द्रवित करते हैं जैसे आर्थों के देवता और पीर का मकवरा। आचीन अर्वाचीन दर्शन शास्त्रों की वह पंडित नहीं, पर उसके हृदय में है वह आगाध विद्वास जो तभी धर्मों

#### वर्णी-म्रभिनन्दन प्रन्थ

की भिति है, उसी पर वह अपनी बीवन की इच्छाओं की प्रतिमा बनाकर अर्पित करती हैं। और सफलता पर इह की पूजा करती है और असफलता पर भी अपने देवताको गाली नहीं देती; न विश्वासमें कमी करती है। यह है बुन्देललंडकी नारीकी वर्म जिशासा। बुन्देललंड वैच्याद, शाक्त शिव और जैन मन्दिरों का केन्द्र है। ओरछाके उपति मधुकरशाहकी पत्नी पुष्य नज्जमें वलकर अपने रामको अवीष्यासे लायी यी और महारानीके वृद्ध हो बानेसे भगवान कृपा कर बैठ गये थे विससे उन्हें सेवामें कह न हो। उनकी गाया प्रतिद्ध नामाजी कृत भक्त-मालमें है। दित्यामें गोविन्द जी और विहारीकी, प्रजामें जुगल किशोरजी मेहरमें शारदा देवी, उजावमें वालाजी, छुतरपुरमें जटा शंकर, प्राचीन मंदिर है। हर राज्वमें, हर गांवमें मंदिर हैं बहा पर नारियों प्रतिदिन विशेष कर उत्सवों पर दर्शनार्थ जाती हैं। कार्तिकके मासमें बुन्देललंड की नारी व्यक्ते कृष्ण-कन्देयाकी गोपिका बनकर उसकी पूजा करती हैं फिर महारासमें वह लो जाते हैं तो वह इंदती हैं और पुनर्मिलन पर आनन्द मनाती हैं। उन दिनों उषा कालसे क्रियोंका समूह मधुर गीतोंक रवसे गली गलीको मुखरित कर देता है।

होली वजके बाद बुन्देलखंडमें विशेष उत्सव है। इन दिनों जो गीत गाये जाते हैं उन्हें फारें कहते हैं। झतरपुर राज्यके अमर कलाकार ''ईसुरी'' ने फार्गें बनानेमें कमाल किया है और दितयामें फार्मोंके छाथ 'मेद' गायो जाती है यह मिश्रित रागिशी दितयाकी भारतीय संगीतको देन है। उस समय राजाके महलसे लेकर गरीबकी कुटिया तक मार्गमें, खेतपर, चौपालमें, हाटमें, नदी-नालेके तीरों पर, सभी अगह वही प्रकृति-प्रिया उत्सवरता बुन्देलखण्डकी नारीकी मधुर ध्वनि सुनायी देती है। कहों पर नरनारी साथ साथ गाते बजाते हैं पर बुन्देलखण्डमें पदा प्रथा अधिक होनेसे यह दिलत जातियों तक ही सीमित है। घरोमें देवर भाभीसे फाग खेलते हैं और बहनोई सालियोंसे। पतिपत्नी मिलकर मधुर प्रेम रागका आस्वादन करते हैं।

कुमारिकाएं नवरात्रिमें नौरताका खेल खेलती हैं—उस समय प्रभातमें किशोरियों के "हिमांचल की कुआर लहायती नारे सुआर" से प्रांगण गूंज उठते हैं और वह शिवको प्राप्त करनेकी गौरीके तणका अनुसरण करती है। अन्तिम दिन गौरीकी मृत्तिका मृतिका शृंगार युक्त पूजन कर उसे चयेना खिलाती है। शरद कालमें ही वेर्रा की कांटोंदार डालीमें हर कांटे पर फूल लगाकर अब कुमारिकाएं 'मासुलियईके आगये लिबीआ सुभक चली मामुलिय!' गाती हुई कन्बोसे कन्धा मिलाये भूमती गाती हुई जाकर सरीवरोंमें उसे सिरानें ( अर्थित करने ) जाती हैं तो मालूम होता है इन्होंने अपने जीवनकी साधही कंटकोंको पुष्पित बनाना निश्चित किया है। अज्ञय तृतीयाको एक दूसरेसे खियां उनके पतियोंका नाम पूछती हैं। और बतलानेमें भिभक करने पर चमेलीके बोदर (टहनी) से प्रतारण करती हैं। आवण मासमें हर वधू अपने भाईके बुलानेको आनेकी प्रतीज्ञा करती हैं। और मांवके ( पीहर ) जाकर सूखे भूलती हैं और गीत गाती हैं।

इस प्रकार इर मासमें इर सप्ताइमें कभी न कभी वह अपनी बातनाओं को एक और रखकर अपनी सखी-सहित्यों के साथ मिलकर उत्सवके आनन्द मनाती हैं। कभी तुलसीका पूजन तो कभी बटका, कभी रात भर जायरका तो कभी दिन भर उपवास, कभी देवीपूजन तो कभी विष्णुपूजन, वस यों ही उसकी जीवनकी बहियों में मुस्कराहट विखरती रहती हैं।

#### आचार व्यवहार

अमें के स्थानपर अन्विद्वास, रूदिवाद, बाह्य आचार और व्यवहारने बुन्देललंड की नारीक्षमां के हृदयमें आसन जमा लिया है। शिलाका अभाव, अज्ञान और अपर्यटनने नारीके मस्तिष्ककों संकुष्तित कर दिया है। यहां वहां पर सुन्दर संस्कृतिकी मत्तिक उसके आचार व्यवहारमें हृष्टिगोचर होती है, पर गतिहीनता उसका तबसे बड़ा दोष है। राजपरिनारों की देखा देखी पर्दाने उच्च वर्णों में, घर बना लिया है जिन्होंने स्वयं सुगल बादशाह, नवावों की नकल कर मध्ययुगमें हसे अपनाया था। इसका प्रभाव नारियों के स्वास्थ्य पर बुरा अवश्य पह रहा है पर अधिकतर अमशील होने के कारण उसका अधिक प्रभाव नहीं हो पाता। पर्दा वैसे भी उतना कठिन नहीं जैवा संयुक्तप्रान्तके कतिप्य हिस्सों में है। दबसुर, जैठसे विशेष पर्दा होती है और उनसे भी; जो दबसुर या जैठके बराबर वाले हों। हाट बाजार में खियां आनन्दसे जाती है और वस्तु कय करती हैं। कम उसकी खियां नाम माजकी पर्दा करती है। उनका घूँ घट तो बड़ा होता है पर वह आने जाने, काम करने में और बोलने चालने में वाषक नहीं होता। मालिने हाट-बाटमें गजरा वेचती हैं। काछिनें साग माजीकी गली गाली आवाज लगाती हैं। चमारोंकी खियां अपने परिवारके जनों के साथ मजदूरी करती हैं।

# बुन्देलखंडकी नारीकी दिनचर्या

युन्देलखंडकी प्रायः सभी क्रियां स्योंदयके पूर्व ही उठकर चक्की पर आटा पीसती हैं। उस समयके गीत बढ़े मनोहर होते हैं और उनके अमको कम करते हैं। प्रभात की सुन्दर, युखद समीरके साय सन-सनकर वह आल्हादमय हो जाते हैं। प्रभात होते होते मिक्खयोंके जागनेके पूर्व गायों का दूव दौहन करती हैं। गौशाला को परिमार्जित कर गायों को द्वारके बाहर करती हैं जहांसे वर का बालक उन्हें राउन (गायोंके एकत्र होनेके स्थान) तक ले जाता है। और फिर वरेदी ले जाता है गोचारन को। इसके उपरांत घरमें वारा (युहाक) देकर चौका वर्तन करके वह स्नान करती हैं, कूरसे जल लाती हैं और भोजन बनाती हैं। दफ्तरको, स्कूलको या दूकानको जाने वाले परिवारके लोग दश बजे से बारह बजे तक भोजन करके निवृत्त हो जाते हैं। इसके उपरांत वह नारी स्वयं बची हुई भाजी या महा, दाल और रोटी का भोजन करती है। परिअम उसे इन्ही सीची सादी वस्तुओं सारे विटामिन (पोषक तस्व) दे देता है। दोपहर को वह कुछ अनाव को बीनवान कर साफ करती है, फटकती है या फिर सीकोंके

Ę٩

पंसे वा वर्तन बनाती हैं। फटे हुटे कपहें वा कागज की लुगदीके (Pulp) के बहें छोटे वर्तन बनाती हैं जिन्हें सिकीकी कहते हैं। तब वे कुछ विभाम करती हैं। प्रावः संस्था की जुन्देश लंडमें रोटी नहीं बनती। यह वहां चुरा रिवाज है। इसका कारण यह हो सकता है कि पुनः रोटी बनानेमें दुवारा मसाला सकही व्यय हो, पर जो भी हो, सबेरेको ही रक्खी रोटी, दाल, साग, प्रायः लोग खाते हैं। इसी कारण व्यालू जल्दी ही कर केते हैं कीर गो-धूलि-वेलाके उपरान्त ला पीकर किर निवृत्त हो जाते हैं। मखदूरों की लिया प्रातः उठते ही रोटी बनातो हैं और संध्याको आकर किर बनाती हैं। वह कोदों की रोटी और भाजी खाती खिलातों हैं। बुन्देश खंबर उरद की दालके साथ विकर मानी जाती जाती है। गेहूं की दितया, चरलारी, समयर और बोरछा छोड़ कर और स्थानोंमें बड़ी कमी है। ओरछा और विजावर राज्योंमें जावल भी बहुत होते हैं। पर वहां की छियां चावलों का भिन्न भिन्न प्रयोग नहीं जानतीं। चिवहा या चूरा जो म॰ प्रा॰ में खूब बनता है यहां कोई नहीं जानता। क्षियां रातमें गपशप करती, गीत गाती छोर कथा कहानी छनती छनाती हैं। दितया एवं पन्नामें देवालयोंमें भी काफी संख्यामें जाती हैं।

वीर बालाएं

यह वही भूगि है जहां पर राज परिवारकी तो क्या वारविलासिनी भी मुगल दरवारमें भेंट नहीं हुई' । एक बार कहा जाता है कि मुगल दरवारमें श्रीरखा नरेश के दरवार की नर्तकी रायप्रवीसाके रूप क्रीर गुग्र की प्रशंसा इतनी वटी कि उसकी मांग आयी। राजा सावन्त थे। राज्यकार्य प्रसिद्ध विद्वान के शबदास उसे लेकर गये। उस प्रयोग बारिकतासिनीन चुनोती दे दी-- 'बिनती रायप्रवीग की सुनियों शाह सुजान, भूठी पातर भखत है बारी वायत स्वान, इसपर चतुर कलाप्रेमी मगल सम्बादने उसे वापस कर दिया। वीरता तो बुन्देलखंड की स्त्रियों का विशेष गुण है। महारानी लच्नी बाई जिनका नाम भारतके कोने कीने में अब सभी जानते हैं, महाराष्टके रक्त और बन्देलखंडके पानीसे परिपालित थीं । उनकी जीवनी को देखनेसे पता चलता है कि उनकी परिचारिकाओं में से सन्दरी कियां को अन्वेलखंड की ही बीर बालाएं थीं, उन्होंने ऐसे काम सिखाये कि जिनके सामने कोई भी बीरपुरुष गर्व कर सकते हैं। महारानी कांसीके पूर्व भी राज्योंके विग्रह और दुद्धोंमें, शान्तिकालमें, लुटेरी और बटमारोंक उपद्रवीमें भाषवा भारने सतीत्व रहाके निमित्त बुन्देलखंडकी स्त्रियोंने भपूर्व वीरता का परिचय दिया है। यदि पर्दात्रया और रुदियां बायक न हों तो वे श्रव भी उचित स्थान पाकर अपनी बीरता दिखा सकती हैं। तेलक्के एक और तेल में (वो 'मधुरकर' टीकमगढ़में खुपा था) बुन्देललब्द की एक वीरवाला ऐसी हो राजी का चरित्र है जिसने मध्यकाल में अपने पतिके दिल्लीमें रहने पर प्रसिद्ध राट सेउटा की अपने देवरसे बचाया और उसके बोखेसे से सेने पर पुनः एक छोटी सी फीब द्वारा उसे जीता और अपने पति की भ्रामानत उन्हें वापस दी। इससे भी बीरतापूर्ण उदाहरण उस लोधिनकी लड़कीका है, जिसकी

१ साई की एक आति जो राज वरनारमें कुठन उठाते खाते हैं।

कथा मैंने कई शाल हुए विजावरमें ही छुनी थी। कहा जाता है कि बंगलमें एक डाक्ने उसे घेर लिया और विजासकार करना चाहा। उसने कहा कि कपड़े उतार लो मैं भोगको तैयार हूं। वब डाक् कपड़े उतारने लगा उस समय उसकी तलवार वमीन पर थी और दोनों हाथ ज्यस्त ये तथा ज्या भरको बालें बन्द थी। साहसी लाइकी मगटकर तलवार उठायी, खोलकर वार किया और डाक्को खत्म कर दिया। कीन इस बीरताकी प्रशंसा न करेगा। ये हैं बुन्देलखंडकी बीरवालाएं।

# विवाह एवं सामाजिक स्थिति

धुन्देलाखण्डकी नारीको समाजने सुरी तरह दलित कर रखा है। सदियोंके ऋत्याचार भीर प्रपीइनने उसकी बृत्तियोंको विकृत, इच्छात्रोंको सीमित और विकासको कुंठित बना रखा है। बालिकान्नो को वहत ही अल्दी न्याह दिया जाता है। प्रायः गाथोंमें अञ्झे घरोंमें दश वर्ष की भी लहकी न्याह दी बाती है। खीर फिर कथित उच वर्णों में विषवा विवाह भी नहीं होता। इन सबसे होने वाली बीवनकी हाह।कारका वह कब तक सामना करे ? पतन भी होता है और समाजकी सुकुमार वेलि स्नेहके जलके विना असमय ही मुरक्ता जाती है। उतकी आह समावके हृदयका चुन वन बैठी है। श्वमुरके रहते वधू द्यारन पतिसे जी भर इंस खेल भी नहीं सकतो और साथ बनने तक उसके अरमान मर जाते हैं फिर बह पुत्रवध् पर यन्त्रणाएं करके अपने यीयनकी आहत कामनाओंका प्रतिशोध लेती है। ननद भाभीको सदाचारका पाठ पढ़ाती है, जेठकी स्त्री नीति और घरकी बड़ी बूढ़ी धर्मकी शिचा देती है। फिर भी स्वभावसे बुन्देलखंडकी बाला विनोदिनी है। वह इन सबकी अध्यस्त सी है और उसकी स्वाभाविक हंसी पर यह सब यातनाएं कम प्रभाव डालती हैं। प्रकृतिका उसे यह बरदान है कि रूखा सूखा खाकर वह स्वस्य रहती है। कठोर परिश्रम कर बोड़ा विश्राम पाकर प्रसन्न होती है और साधारण श्रंगारके उपचारोंसे ही सीन्दर्यकी विभूषित करती है। समाजमें कुमारी रहने पर माता पिताके यहां लहकी लाइ-चावसे रक्ली जाती है और वैवाहिक जीवनकी अपेदा स्वतन्त्र भी रहती है। घरकी वधुश्रोंसे वह काम काज सीखती हैं और नन्हों सी उम्रमें ही विवाह होने पर प्रायः वे समयसे पूर्व ही वधू वन जाती है। पर विवाहके उपरान्त तीन या पांच सालमें प्रायः द्विरागमन होता है। इस कारण वह किशोर होते होते ही वास्तवमें प्रसायी जीवन वितानिको अपने पतिके घर जाती है। अन्ताराष्ट्रीय समितिने जिसका पहले प्रधान कार्यालय जिनेवामें था, नारी विषयक खोजकी एक उपसमिति बनायी थी। उसने अपना निर्णय बहे अनुसन्धानके उपरान्त दिया था कि मौद्विवाह की अपेदा बालविवाह जीवनको अधिक सुखी बनाता है। पर अति हर एक वस्तुकी बुरी होती है । बुन्देललंडमें बालविवाह भी उसी अति पर पहुंच चुका है।

उर्चवर्णांकी स्त्रियोंमें सामाजिक श्राधिकार निम्नवर्णांकी स्त्रियोंकी अपेद्धा कम है। उर्व्ववर्णांकी स्त्री अब भी मनु महाराजकी आज्ञाके अनुसार कुमारी अवस्थामें पिताके शासनमें, विवाहित होने पर पतिके श्रीर

#### वर्ती-क्रिभनन्दन-प्रन्य

वृद्ध वा विषवा होने पर लड़कोंके शासनमें रहती है। "न स्त्री स्वातन्त्रव महंति" उत्तपर कल्पर हा लागू होता है। वैदिक वर्मशास्त्रके अनुसार अले ही बहुत कुछ सम्पत्ति (स्त्रीवन) की अधिकारिशी हो पर बुन्देललंडकी नारीका कोई वास्तवमें वन नहीं। विवाह के समय चढ़ाये गये जेवरात वस्त्र भी उसके पति न सिर्फ अपना समस्त्रों है वरन् लुआंरी पति तब कुछ दाव पर मर्जेमें लगा देते हैं और विचारी नारी समस्त्री है कि उस पर उसका अधिकार नहीं। सम्पत्तिके बंटवारेमें उसे कभी कुछ नहीं मिलता और देवल रोटी कपड़ा पानेका उसका अधिकार है। वह भी उच्छिष्ट और परित्यक । उश्ववर्णीय विधवाकी स्थिति शोचनीय है। वालिविवाह होने पर, पतिके मर जाने पर वालिका को अपने लिए विचवा समस्त्रा कठिन हो जाता है। गुप्त-प्रेम, व्यक्तिचार और अनुश्वस्थाएं भी होती हैं। पर इस सबसे अधिक होती है शास्वत निराशा और कभी कभी होता है विद्रोह। उस विद्रोहिशी नारीको समाज घृष्णा, उपेका और तिरस्कारकी दृष्टिसे देखता है। पर वास्तवमें वही अशिव्यत प्रकृतिरता युवती नारी स्वतन्त्रता और कान्तिकी प्रतीक है।

निम्नवर्णकी नारी अपनी समकास्तीन तथीक उच्च वर्णोंकी नारीसे कहीं स्वतन्त्र और सुली है। काछी, कोरी, दीमर, वरई, नाई, घोबी, चमार तथा अत्पृश्य जातियोंमें जैसे बसोर और भंगी सबमें विभवा विवाह की प्रथा है। जी प्रथम पितके मर जाने पर तथा उसके द्वारा पित्रियाग किये जाने पर जिसे "छोड़ छुट्टी" कहते हैं पुनः वरण की जा सकती है। इसे "अरना" कहते हैं । इस रक्ली हुई जीको भी नये पितको अच्छी तरह रखना पहता है। प्रायः इन जातियोंमें छियां असुली होने पर सजातीय अन्य पुरुषके साथ भाग जाती हैं; किर मुकदमा भी चस्तते हैं तो वापस ले सी जाती हैं। भगा लेजनिवाला पहले पित को "क्याइगति" देकर अर्थात् पूर्व प्रणय का खर्च देकर किर विवाह कर सकता है। इचर यह निम्नवर्णों नारी अपने पितकी तरह अमजीवी है। वह भी घास काटती, सकड़ी बीनती, खेतीका काम करती है। उसको इस तरह निजकी सम्पत्ति होती है। उसका समाजमें इस कारण एक स्वतंत्र स्थान है।

इधर इन सभी कही हुई जातियों में 'पैठुवा' की भी प्रथा है अर्थात् घनी ह्वी जिसका पित मर चुका हो अपने जातिके अविवाहित या विधुर पुरुष को वतौर लैंगिक साथी (Sex Companion) रख लेती है। इस पुरुष का उसकी सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। वस यह खाता पीता, काम करता है। उसकी खेती बारी देखता है। उसके द्वारा हुए बच्चे जायज माने जाते हैं। वह यदि प्रथम पितसे बच्चे न हों तो पूरी सम्पत्ति पर अन्यथा आधी पर अधिकार पाते हैं।

स्वतन्त्र भारत को शिक्षा दीक्षाके अभावमें विद्याहीना, कस्वतीना, संस्कारहीना, दीना, दिलता, वुन्देललंड की नारी को बायत और स्वतन्त्र, सुली और सम्यन्न करना होगा। उस समय उसकी उन स्वाभा-विक, मक्कतिद्त शक्तियों का समुचित और सुगठित विकास होगा। जिनके स्वस्थ बीज उसके सहज रूपमें आज भी स्पष्ट हैं।

# स्वर्गीय पं० शिवदर्शनलाल वाजपेयी

सुधाकर शुक्छ, साहित्यशास्त्री, काज्यतीर्थ

प्राचीन कालसे ही बाङ्मयके विस्तार एवं प्रचारके लिए छमय छमय पर असर्षि तथा राजा अनतीर्ण होते रहे हैं। उनके स्तुत्य प्रयत्नोंके कारण अपूर्ण पार्थिव पदार्थों में भी आब भी दिव्यताके दर्शन हो जाते 🖁 । उन निष्काम कर्मथोगियोंने निर्जन कान्तारोंमें गुरुकुल बनाकर जंगल में मंगल उपस्थित कर दिया या । ऐसे गुरुकुलोंसे हिमालय और विन्ध्यके विशाल अरण्य भरे पहे ये जिनमें तकल-कला-कशक कुलपतियोंकी संरक्षकतामें दश तहल बालक विद्योपार्जनके साथ साथ भरण पापण भी पाते थे। भारद्वाज, श्रीत्र, श्रीगरा, बमद्गिन, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वरतन्त्र, वाल्मीकि, श्रगस्य श्रीर कण्व, प्रभृति कुलप्तियोकी कृपासे ही भारत भतकालका भाल-भूषण बना हवा या । श्रीर अवनति कालमें भी वे नालन्दा श्रीर तक्ष-शिला जैसे विशाल विद्यापीटोंको प्रतीक रूप में छोड गये. जिनके पाणिनि, बरहिच और चाणक्य जैसे विद्या विशारह स्नातकोने मोहमन श्रोर यवनपदाकान्त श्रार्या तिकी पतनके गम्भीर गर्तसे निकास ही नहीं लिया भिष्तु शाचीन पद्धतियोंको ही उद्धारका आधार विद्ध कर दिलाया । तच पृक्षिये तो अल्प व्यय में मनल्पज्ञान-राशि वितरण करने वाले वह गुरुकुल, आजके पुष्कल धनराशिकी होम देने वाले वास्पा-बम्बरींके प्रचारक, स्वास्थ्यके दावानल आधुनिक विश्व विद्यालयोंकी चुनौती दे रहे हैं। आज तो ज्ञान और विज्ञानके साधनोंकी अपेद्धा विद्याभवनोंके निर्माण में कहीं अधिक धन व्यय किया जाता है किन्तु प्राचीन काल में 'महःनीवार मुष्टिपचना' महर्षि केवल जैल शिलातलों पर बैठकर अध्यापन करते हुए प्रकृतिकी इतिकी कितना कमनीय और पावन बना देते होंगे। 'एते त एव गिरयो विरुवन्मयूरास्तान्येव मत्त-हरिखानि शिलातलानि, येज्वातियेयगरमा यमिनो भवन्ते, नीवार मुण्टिपचना ग्रहिको ग्रहािक ।

अध्ययनाध्यापनकी यह प्रकृति पावन प्राचीन प्रशाली यद्यपि काल-चक्रकी लपेट में आ गयी है परन्तु सर्वथा नामशेष नहीं हो पायी श्रीर आज भी कुळ तपोधन मनस्वी उसको जीवित रखनेके प्रयत्नमें प्राश्यपण से स्वेष्ट हैं। हमारे चरितनायक पं विश्वदर्शनलालजी बाजपेयी उसी परम्परा के थे, यद्यपि समयकी गति तथा परिस्थितियों के कारण उनकी शिक्षा दीक्षा पर्याप कपसे न हो सकी थी।

फिर भी 'होनहार विरवानके होत चीकने पात'के अनुसार आपमें वृद्धों तथा विद्वानोंमें भवित.

#### वर्गी-म्रभिनन्दन-ग्रन्थ

दिलतों और अशस्तों में आधित एवं समाज सेवामें अनुरक्ति, आदि भव्य-भाव वाल्यकालसे ही परिलक्षित होते थे। आप अपने सदगुर्योको छिपानेका प्रयत्न निरन्तर करते रहते थे। मित शब्द मानो आपके भाष्या, भोजन और व्ययका विशेषण बननेके लिए ही निर्मित हुआ था। संयम तो आजन्म अन्यस्त था। कार्यकारिणी क्षमता अपूर्व थी। छुरहरी गौरी गात्रयिष्ट, अलिकाल कुन्तल, विशाल-भाल-भूषित त्रिपुण्ड्र, लम्बे अवयायुग्म, उन्नत नासिका, तनु और अक्षण ओष्ठों पर चटक काली मूं छु, किलत कल्हार सा बदन, मनोहर ग्रीवा, प्रलम्ब बाहु, प्रशस्त बद्धास्थल, निराहम्बर वेश, हृदय निरावेश, हिष्ट प्रायः सिननेष, शुद्ध स्वेत खहरकी बोती और साका, यहां तक कि चरग्राया तक स्वेत, यही उनकी बेच भूषा थी, यही ये औरिया गुरुकुलके कुलपित पं० शिवदर्शनलाल वाजपेयी। कान्यकुष्ठ बाह्मण कुल में जन्म लिया था। जन्मभूमि कानपुरके समीप थी परन्तु युवावस्था में आपने औरिया में पदापर्ण किया जहां कि आपका विवाह हुआ था। श्वसुरालय में एक मात्र दृहिताके साथ साथ सम्यक्तिके भी पति बने और वहां रहने लगे, अब आपकी वय चौबीसके निकट थी, उन्ही दिनों पं० छोटेलाल दह और पं० केशवप्रसाद जी शुक्तने अपने प्रान्त में देववाणी संस्कृतका उत्तरोत्तर हास होते देखा, विचारने लगे क्या किया जाय है

संस्कृत प्रचारका ग्रुभ विचार उनके परिष्कृत मस्तिष्क में स्टान्न हुआ । उद्घाटन भी हो गया बड़े उत्ताह भीर उत्तवके साथ विद्यालयका; पर 'यथारम्भरतयासमाप्तिः'के अनुसार जितने शीघ्र उत्ताह जारत हुआ पर्याप सहयोगके अभाव में उतने ही शील वह सुन होने स्त्या । उस समय उनकी सहयोग-सतृष्ण दृष्टि जैसे ही वाजपेयी जी पर पड़ी कि 'मानह सूखत शालि खेत पर घन घहराने' फिर क्या था ! बाजपेयीजी जुट पहें जी जानसे । उनका तो जन्म ही जनता जनार्दनकी सेवाके लिए हुआ था। उनकी निष्ठा श्रीर निरुष्ठल सेवाप्रवृत्ति आदिको देखकर सभाने संस्थाका सूत्र उन्हीके सबल करोगें समर्पित कर दिया । वाजपेयीजी ने देखा संस्कृत विद्यालयके लिए कोई भवन नहीं है, आपने शोध ही अपना बाग जिसमें एक शिव मठ श्रीर बृक्त्ये विद्यालयको दान कर दिया । भूमितो हो गयी पर भवनका प्रश्न जटिल था । वर्तमान की आवश्यवकता कोई ऐसी न थी जिसके लिए उन्हें विशेष चिन्तित होना पड़ता। एक कच्चमें काम चल सकता जो पांचसो रुपये में बन जाता क्योंकि उस समय झात्रोंकी सख्या पनद्रह या बीस थी परन्तु वे दूरदर्शी थे। अपनी संस्थाकी महाविद्यालयका रूप देनेकी उनकी अभिलापा थी। इस उग्र आकांचाने उत्त तरुण तपरवीको पलभर भी बैठने नहीं दिया। उनके व्यक्तित्वका प्रभाव ही ऐसा या कि जिसके समज्ञ कृपग्र भी उदार बन जाते थे। परिशामतः बाग के प्रांगशको छात्रावाससे घर दिया और मध्यमें अनेकों विशास कल बनवाये । उनका हृदय सब कुल सह सकता था पर खार्तनाद नहीं सुन सकता था । रोगियोंकी दरिद्रता ग्रीर डाक्टरोंकी इदयहीनतासे क्षत्व होकर उन्होंने स्वास्थ्य प्रचार कंरनेका संकल्प कर लिया। श्रतः एक विशाल रसायनशालाका निर्माण कराया । एक पीयूषपाणि चिकित्सक चूड़ामिणको अध्यापक नियुक्त किया जिन्होंने बयपुर सम्पेलन, और तिन्नी कालेज दिल्लीकी परीखाओं के लिए बोसियों आशींको योग्य बनाया। प्रत्यस्व जानके लिए एक रसायन शास्त्रीजी नियुक्त किये गये जो आयुर्वेदिक खात्रोंको श्रीषि निर्माण में कुशल बनाते हैं, यहां सब प्रकारके रस, स्वर्ण भस्म, बंग भस्म श्रीर सभी आसव, अरिष्ट, वटी, पृत, तैल, सादि सिद्ध किये जाते हैं और यह रसायनशाला श्रीषि निर्माण में प्रमाण मानी जाती है। समीपके प्रान्तीय डिस्ट्रिक्ट बोर्डके श्रीषचालयों में यहीं से सभी श्रीषचियां जाती हैं, यही नहीं कि केवल श्रायुर्वेद में ही इतनी उन्नति हुई ही श्रिपत स्थाकरण, ज्योतिष, न्याय, वेदान्त, पुराण, इतिहास, दर्शन श्रीर वेदका भी पूर्ण श्रीर विधियत् शिक्षण होने लगा।

### विद्यालयका विकास-क्रम

पहिले तो कार्य यथा तथा ही चलता रहा पर श्री वाजपेयीजी के प्रवेश करते ही संस्था की कपरेखा ही कुछ और होने लगी। कार्यक्रम सुचार कर से चलाने के लिए पं० वैद्यनाथ शास्त्री की नियुक्ति की गयी। उन्होंने योग्यतापूर्वक कार्य किया। कुछ काल पश्चात् वह फर्य लाबाद चले गये। इसके बाद पं० त्रिभुवननाथजी आये। ये बड़े ही विद्वान और बुद्धिमान् थे। इनके आचार विचारसे तत्कालीन वातावरणको पहिले से अधिक लाभ हुआ। यह व्याकरणःचार्य, साहित्याचार्य तथा वैदान्त शास्त्री थे। अनेक वर्षों तक सन्तोष अनक कार्य करके यह गोयनका विद्यालय काशी चले गये और इनके स्थान पर पण्डित प्रवर रमाशंकर जी प्रतिष्ठित हुए। यह व्याकरण और साहित्य दोनों के ही आचार्य थे। पर यह ज्ञात न हो सका कि दोनों विषयों में से उनकी किसमें अविक गति है। वस्तुतः दोनों ही विषयों में आतिहत गति थी। अध्यापन को यह विशेषता थी कि खिजाड़ी से खिलाड़ी विद्यार्थी जटिलतम विषय को आतानी से हृदयंगम कर लेता। और स्वभाव सरल, परिश्रमी। इनके समयसे वास्तविक विकास का प्रारम्भ हुआ। इन्होंने तो अध्ययन और अध्यापन की दिशा ही बदल दी परन्तु कुछ वर्ष वाद ये प्रधानाध्यापक होकर प्रयाग चले गये।

## पं० ललिताप्रसाद जी दबराल

इसके बाद आचार्य डवराल जी पचारे ! आप व्याकरणाचार्य, काव्यतीर्य, वेदान्त-बाचस्पति है। यह उन व्यक्तियों में से हैं जिनसे स्वयं उपाधियां गौरवान्तित होती हैं। आप उन दो चार निरीह निर-हंकार मनुष्यों में से हैं जो अपने अन्यों में अपना नाम नहीं देते, अपने नाम के साथ उपाधि नहीं जोड़ते और अपने चरण खुआने में संकोच करते हैं। इन्हींके दर्शन करने का सीभाग्य मुक्ते प्राप्त हुआ। 'नैपधीय' पदाते पढाते आप नाचने सगते और सण्डन सण्डकाच्य का भाष्य करते समय अद्भुत वक्तृत्यशक्ति का परिचय देते। इनका नाम बुनकर खुआं, बुलन्दशहर, खुपरा, गदवाल बांदा, आदि दूर दूर स्थानों के

#### वर्गी-सभिनन्दन-ग्रन्थ

श्वाचार्यके क्षात्र श्वीरैया संस्कृत विद्यालय में श्वाये। व्याकरण, वाहित्य, वेदान्त, मीमांवा, वर्मशास्त्र, दर्शन, पुराण और इतिहाल का समस्त बाङ्मय इनको इस्तामलकवत् था। इन सब शास्त्रों के विद्यार्थियों को श्रंमें अभिनार्थ रूप से पढ़नी थी। इसी समय विद्यालय अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुका था। काशी, करवी श्वीर खुर्वा को श्लोइकर इतना बड़ा संस्कृत विद्यालय उत्तर भारत में सम्भवतः झन्यत्र कहीं न था। विद्यालय वस्तीसे दूर होने के कारण तपोवन बन रहा था। श्रामिक्षीत्रों के धूमपुक्षसे पिशंगपादप पल्लव कुलपति कण्वके तपः पूत श्राथम का समस्य कराये विना न रहते। ब्राह्मग्रह त में कहीं बदुवन्द सन्ध्योपासन कर रहे हैं, कोई स्वाध्याय में संखान है तो कोई आसन विश्वा रहे हैं; एक व्यायाम निरत है तो दूसरे बिल्वयत्र चयन कर रहे हैं। इचर मृगशिश्य पृथ्वी स्वता फिरता है उधर देव मंत्रोचारण और देव मठमें घण्टा व्यनियों के बीच मयूर कुहुक उठता है। इतना सब कुछ, होने पर भी भी वाजपेयी जी प्रायः यही कहा करते थे कि अभी तो हमारे विद्यालय का श्रीशव ही है। इतन झल्पकाल में इतनी उजतिके साथ प्रतिवर्ष नदीन विपयों के उद्घाटन और प्रतिमास नयी नयी योजनाएं देखकर लोग न जाने किस काल्पनिक बाङ्मय लोकमें विचरण करने सागे थे कि 'द्या इन्त इन्त नत्तानीं गत्र उजदार' वाजपेयी जी व्यरप्रस्त हुए। इमन्त ऋतु थी, शनैः शनैः शनियाल ने उनकी श्रद्शीला समास कर दी।

### उजदा हुआ उपवन

बस्तुतः वाजपेयी जी तो मरकर भी अमर बन गये पर उनका उपवन वह महाविद्यालय उजह गया। उनके दाह संस्कारसे लौटकर मैंने देखा तो विद्यालयके आगु अग्नुसे करगा वह रही थी, बाजपेयी जी के वियोगमें विद्यालय भी विभाविहिन हो गया। उनके अभावमें समितिके शेष सदस्योंकी शक्ति परिमित रह गयी। एक वर्ष क्यों त्यों करके टल सका कि पटट्-आचार्यको असम्यता पूर्वक अपमानित कर निकाल दिया गया। कुलपितिके निधनके पश्चात् उस विद्यालयके चन और चर्म वही आचार्य ये यह सर्व विदित या। इन महानुभावमें एक तृटि अवश्य थी कि वह कलिक लानुकूल न बन सके और न वे अपने प्रभुओंको यशीपवीत और फलोपहार दे सके। वाजपेयी जी के बाद यहां गुणों की कोई उपयुक्त कसीटी न रही थी, अतः अनेक शास्त्र निष्णात इवराल जैसे आचार्यके सभी गुणा दुर्गु या बन गये।

हसके बाद यह प्रस्ताव आया कि स्वर्गीय वाबपेपी वी का एक तैलचित्र विद्यालयमें स्नटकाया जाय, जिससे उनकी पावन प्रतिमा का प्रतिबिम्ब निरन्तर प्रत्यद्ध रहे। प्ररन्तु कुछ गण्य मान्य व्यक्तियों की यह प्रस्ताव भी न अंचा। जिस देशमें नृशंश शासकों की पुरुष-प्रमाण-प्रतिमाएं प्रचुर धनराशि व्यय कर चतुष्पयों पर आरोपित होती रही हों वहां दीन दुल्लिबोंके उद्धारक और देववाग्रीके प्रचारकके तैल चित्रके टांगे जानेमें भी वाधा! कृतष्नता की पराकाष्टा हो गयी। वाबपेयी जी के निधनसे केवल विद्यालयको ही

धका नहीं क्षमा, वरन् स्वयंसेवक समिति, पुस्तकालय, स्वानीय शहर कमेटी, कांग्रेस कमेटी, सभी को भयंकर भाषात पहुंचा।

## दिनचय र

इच्छा शक्तिमें हट एवं नियम पालनमें कठीर होने के कारण लोग भी वाजपेशी जी को हठी समझते थे। वस्तुतः वे हठी तो नहीं हठवमीं अवश्य थे! उनका नियम या प्रातः चार वजे शब्या त्याग देना, शीचादिसे निवृत होना और सदा स्नान कर सन्ध्योपासन हित बैठ वाना। स्वस्य हों या ग्रस्वस्य, शक्ति रहते वह अपने नियमसे नहीं टले। तत्यश्चात् वह विद्यालयके लिए चन्दा करने चले जाते या तत्तवन्धी अन्य कार्यमें संख्यन हो बाते। दस वजे से अपनी दूकान पर पहुंच बाते। वहां दूकानके कामके साथ-साथ विद्यालयका काम भी करते और उसकी उन्नितके लिए नयी नयी योवनाएं बनाते। चार वजे दूकान क्रोइकर चार कोसतक गायोंमें चन्दा करने चले जाते। चन्दाका वन अपने साथ नहीं लेते। किसी विश्वस्त यहस्वके यहां स्वकर चले ग्राते, भोजन तो कहीं करते हो न थे, और यदि प्यास भी स्वती तो परिचित आचार व्यक्तिके यहां ही पानी पीते। वदि लीटनेमें अधिक रात्रि हो गयी और वरमें भोजनादिकी व्यवस्था न पायी तो खिचड़ी पकायी और पुत्रके साथ खाकर विद्यालय का त्राय-स्थय का हिसाब करने लगे। वब तक हिसाब ठीक न वन पाता सीने न जाते। इबर चाहे कितनी देरमें सोते पर प्रातः चार वजे अवस्य उठ वैठते। कभी-कभी रात्रिमें बहुत कम सी पाते किर भी दिनमें कभी न सीते थे।

### निरीक्षण

तं स्कृत विद्यास्त्रयों में प्रायः झहनिंश ही अध्ययन कम चलता रहता है। वे अध्यापकों का अधिक सम्मान करते थे। अतः उत्तरदायी होने पर भी कभी उनसे अध्ययन कार्यके विषयमें किसी प्रकारके प्रश्न न करते। विद्यार्थियों का निरीक्षण करनेमें सतत सतर्क रहते और अपनी दूकान पर ही बैटे-बैटे देखते रहते कि कीन विद्यार्थी बाजार अधिक आते जाते हैं। और अति देखकर जुपके से आचार्यसे उन लहकोंके भाजार विद्यार आदिके विषयमें सावधानीसे बांच पड़ताल करातें। विद्यास्त्रसे उनका घर एक मीससे कुछ ही कम होगा, परन्तु रात्रिमें भी निरीक्षण करनेसे न चूकते। घरसे सालटेन लेकर चल दिये, विद्यास्त्रयसे सी कदम दूर ही बत्ती कम कर ली और बाहर खिड्कीके पास जुप चाप खड़े हो हो कर प्रत्येक कखमें प्रत्येक अधीके विद्यार्थियों को देखते रहते कि पढ़ते हैं या बातें करते हैं; और बातें भी करते हैं तो विषय बया है। इस प्रकार वे प्रायः विद्यार्थियों की व्यक्तिगत वृक्तियोंसे परिचित ही रहते थे। हां इतनी उदारता उनमें थी कि दुर्गु खों को देख कर भी दुर्गु खोसे घृणा नहीं करते थे और न कभी किसी विद्यार्थीके साथ कटोर ध्यवहार करते थे, उनमें कह सहिष्णुता एवं द्यमाशीसता असाधारण थी, जब अधिक उण्ड पड़ती या जल बरसता होता, या काली रात होती, ऐसे अवसरीं पर प्रायः निरीक्षण अवश्य ही करते।

443

#### वर्णी-सभिनन्दन-प्रन्थ

## विनय के साथ सुधार-भावना

एक बार बाहेके दिन ये। माहाउट पह रही थी। विद्यार्थी कुछ पदरहे ये, कुछ लेख रहे ये, एक कछमें कुछ विद्यार्थी खनेक प्रकारकी किशोर-सुलभ बात कर रहे ये, एक विद्यार्थी खना होकर कुछ भाषण देने लगा, भाषण क्या था अनर्गल-प्रलाप, कम-होन वाक्य रचना। कक्षमें सभी विद्यार्थी उस राग रंगमें इतने मध्न ये कि वास बातावरण का किसी को यान ही नहीं रहा कि अक्समात् एक प्रतिमाने प्रवेश किया। वक्ष वह हाथ बोह कर कुछ कहने की हुए तो सभीके पैरके नीचे की बमीन खिसक गयी, वे बोले गोयर्थन जी! यह पाखामा आप हमें देने की कृपा करें तो अच्छा हो इसमें दो गरीबोंके श्ररीर टकेंगे, इसके बाद योहा बहुत समक्ता कर चले गये। बात यह यी कि गोयर्थनने दीली मुहरी का लंक्छाट का पाखामा पहन रक्खा था। संस्कृत विद्यालयोंमें वेष भूषा आदि का अधिक बादर नहीं होता और फिर वाबपेयी वी वैसे निसर्ग सरका, उसपर भी कांग्रेसभक, गुद्ध सरल खहरके अनम्य उपासक देख रहे ये; संस्कृत का विद्यार्थी, घोती नहीं पाछामा, बह भी चूड़ीदार नहीं दीला, और बजपात तो यह हो गया कि वह सहर का न होकर लंक्खाट का था। अस्तु हम लोगोंने खानवीन की कि यह कब और कियरसे आ गये। दूसरे दिन निम्न कक्षाके विद्यार्थीने बताया कि रात को जब पानी बरस रहा या सहक पर छुश्चंका करने गया तो सहक पर कुछ दूर बली चमकी फिर अचानक गुम हो गयी। वस फिर क्या था सब कुछ जात हो गया।

# कर्तव्य प्रियता

जब बाजपेयीजी टाउन एरिवा कमेटीके सदस्य थे तो कभी कभी पानी बरसनेके समय चूम चूम कर लालटेनोंको लोलकर देखते थे कि कहीं नौकर तेल तो कम नहीं डाल गया। एक बार सत्याग्रहमें भाग रोनेके कारण आपको है महीनेके लिए जेल भी जाना पड़ा था पर इतन दिनों वहां आपने शुं जे चन तथा वूभको छोड़कर श्रीर कुछ ग्रहण न किया। सार्वजनिक संस्थाझोंके लिए चन्दा करना विषपानकी भांति कठिन कार्य है किर भी बाजपेयी जी बड़े वैर्यके साथ उसे किया करते थे। पर साथ ही साथ अपने अन्तः करणकी व्यन्ति वे नन्द नहीं होने देते थे।

इटावा विकेक एक प्राप्तमें एक रईसके यहां उपनयन संस्कार था। आयोजन भी वैभवके आनु-सार ही हुआ। विद्यालयके लिए चन्दाका सुयोग देख कर वावपेयी जी भी पहुंचे। प्रान्तके अनेक रईस उप-रियत थे। आतियेय महोदयने वाजपेयीजोसे भोजनका आग्रह किया पर यह तो निकट सम्बन्धीको छोड़कर और कहीं अस प्रहुख करते ही न थे तो यह कहा गया कि कमसे कम लोयेकी मिठाई तो ला ही लीजिये। इन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि यह अप्रसन्न हो जांय तो विद्यालयकी हानि हो। अतः इन्होंने कुछ पेड़े केकर इच्छा न होने पर भी पानीके साथ निगल लिये। चलते समय चन्देकी प्रार्थना की। उन महानुभावने पांच कपये दे दिये, इन्होंने बहुत कुछ कहा पर वह तो इससे आगे 'सूच्यंग्रे न केशव' पर आव गये। रईस महोदयका कोई दीय नहीं था । संकल्पित द्रष्टमें से इन्हें कुछ और दे देते तो नर्तकियोंके हिवाबमें कमी पढ़ वाती। तपस्यी जाकाया चक्ष दिया। अभवासे दिने गये उन पांच रुपयेसे उनके मनमें आत्मकानि उत्पन्त हो गयी। बाहर एक निर्मेल बल कूप दीख पढ़ा तो किनारे पर बैठ गये। कुछ तक मध्यमा और तर्जनीके द्वारा बमन करना प्रारम्भ किया। तब तक समझ न किया वब तक विश्वास नहीं गया कि अब उस प्रामका जल कपा भी उदरमें नहीं रहा। कुल्ला किया, कुछ गायत्री मंत्र भी वप किया और तब चले।

# विद्वयुमक्ति

एक बार प्रधान आचार्यके यहांसे धीमर चला गया को चौकावर्तन आदि किया करता था। उन्होंने मंत्रीकी यानी पावपेयीकी से कहा कि धीमरका प्रबन्ध कर दीविये। धीमर मिलान सका पर चौका वर्तन उसी कमसे ठीक मिलाता रहा कराः प्रधानाध्यापकने भी फिर इधर ध्यान ही नहीं दिया। इस प्रकार एक महिना बीत गया। एक दिन एक शास्त्रीका विद्यार्थी प्रातः पदनेको उठा। उसने किसीको अपेरेमें चौका करके वर्तन मलते देखा। वह आया तो इस्य देखकर सक रह गया। स्वयं वाजपेयीकी वर्तन मला रहे थे। वह विद्यार्थी जब तक प्रधानाध्यापकको बताने गया, तब बक आप वर्तन दंगसे रखकर चले वा खके थे।

एक बार बस्तीमें महामारीका प्रकोप हुआ। आप सेवा सिमितिके भी तदस्य थे। पक्के तमातनी होने पर भी मृत अस्तूरोंके शब यमुना बाट भेजने और अनाय रुग्गोंकी चिकित्साका प्रकास करनेमें संसान रहे जब कि घर पर एक मात्र पुत्र शिवाधर रोग श्रीयाका सेवन कर रहा था। पहोसियोंने कहा— पहिले घर फिर बाहर। आप पुत्रकी देख रेख नहीं करते। आपने उत्तर दिया—वो सबकी देख रेख करता है वह उसकी भी करेगा। अनेकके समझ एकका उतना महत्व नहीं। पहोसियोंने कुछ न कहा। मन ही मन प्रशाम किया और वही लोग शिवाधरजी की सुभूषा करने लगे।

### औचित्य पालन

मैं पहिले ही कह जुका हूं कि विद्यालय प्राचीन तपीवनोंका प्रतीक है। अतः वहां हुम, लिलत सताएं, गुक्तम गुल्म एवं वनस्पतियोंका होना स्वाभाविक ही है और काशीफलं कृष्माण्ड तो सर्वत्र ही सुलभ है। एक दिन शिवाबरकी एक लीकी लेकर घर आये। पिताबीने पूछा—वेटा यह कहां से लाये। उन्होंने उत्तर दिया—मैं विद्यालय गया वा तो गुक्बीने दी है।

वाजपेयीजीने कहा—नेटा निदालयको तो देना ही चाहिये उससे खेना ठीक नहीं, जास्रो धार्भा दे भाष्ट्रो स्रोर गुरुवीके चरवाळूकर समा मांगो स्रोर साथ ही प्रतिश्चा करो कि भव ऐसा न कवंगा। वेचारे बालकको ऐसा ही करने पर छुटकारा मिला।

### अपरिग्रह

बाजपेबीजी ने अपनी अस्मि: विद्वास्त्रको दानः कर दी.। अपनी दुकानको चौपट कर दिवा और ४५६

#### वर्णी-प्रजिनन्दन-ग्रन्थ

भकात में ही काल क्यांतित हो बाने तथा आर्थाभावके कारण एकमात्र एवं प्रायाप्तिय पुत्रको उच्च शिद्धांसे वंचित रखा। भतः तन-मन-बन और धर्म संगाकर भी विश्व व्यक्तिने विद्यालय बनाया, बढ़ाया और पर्यात कोष छोड़कर निकट भविष्य में गत्यवरोषसे भी बचाया, उसका तैलिचत्र भी विद्यालय स्वीकार न कर सके यह कितनी कृतप्नताकी बात हैं!

वैद्याकि पहिलो किला जा चुका है, वाजपेगीजी ने विद्यालयके अन्तर्गत आयुर्वेदीय-रदायन शाला को स्थापना भी करवायों थी, जहां पर छभी प्रकारके रह, भस्म, ज्यावन, जरिष्ट, ज्यादि शास्त्रीय विधिसे बनाये जाते हैं। ज्यायुर्वेदाचार्य पं० जमजायजी पाण्डेय इस विभागके प्रमुख हैं। वाजपेयीजीको जब सिंकपातने प्रस खिया तो बस्तीके प्रायः सभी वैद्योंकी सम्मति हुई कि अमुक रस दिया जाय और वह रसायन शालांसे ही मंगाया जाय क्योंकि वह शुद्ध शास्त्रीय विधिसे सिद्ध है। मैं उस समय वहीं वैठा या। मैंने सुना, शिंवाधरजी वीतो, और जहांसे बताइये में मगानेको तैयार हूं चाहे जितना मूल्य लगे, परन्तु अपनी रसायन शालांकी कोई भी धौषित न दीविये, पिताजीकी यह आशा है। इस पर भी जब एक वैद्यने कहां कि यह रस क्या है रामवाण ही समिनिये और फिर पैसातों दे रहे हैं। शिंवाधरजी रोकर कहने लगे झीतम समय में उनका नियम न तोहिये। जीवन भर उन्होंने विद्यालयकी कोई वस्तु शहरा नहीं की, और धीमार होनेके पूर्व ही उहोंने मुक्ते कहा या कि अपनी रसायनशालांकी जीविष मेरे लिए न मंगाना। आखिर ऐहिक लीला समास कर दी पर अपनी प्रतीकासे न टले। अपने 'यश:शरीरेशा' वे आज भी विद्याना है पर विद्यालयके भगनावरोषोंके आस् पोछने वाला ज्यान कोई नहीं। यदि यही कम रहा तो वह दिन दूर नहीं जब विद्यालय में फिर ययायुर्व १५ विद्याश्री ही रह बांगो और बीरे बीरे वे भी खिसक जानेंगे।

हमारे देशमें तंस्कृत मेमियोंकी कमी नहीं । पू॰ महातमा गांधीजी तो प्रत्येक भारतीयके खिए संस्कृत अध्ययन आवश्यक मानते ये और देशरतन राजेन्द्रबावृने आपने अत्यन्त व्यस्त जीवनमें भी संस्कृत साहित्य पर एक अत्यन्त विद्वलापूर्ण पुस्तक खिखा है । साधन सम्पन्न वैश्यसमान में भी संस्कृतके प्रति अद्धा-भिक्त विद्यमान है और सुना है कि संयुक्त मान्तके शिद्यामंत्री संस्कृतमेमी ही नहीं स्वयं अच्छे संस्कृतक भी हैं। और सर्वोपिर बात यह है कि स्वर्गीय वाजपेयीजी की तपस्वासे जिन्होंने लाभ उठाया था ऐसे पचारों विद्याणी यत्र तत्र विद्यमान है, इन सक्के होते हुए भी यह संस्कृत विद्यालय, देववाचीका वह अद्भुत उपवन उज्जब जाय, इससे अधिक दुर्भाग्यकी बात और क्या हो सकती है।

पर इम निराशाबादी नहीं । अपने प्रान्तमें संस्कृत विश्वविद्यालयकी स्थापनाकी चर्चा चल रही है और बंगालके गवर्नर माननीय कैलाशनायबी काट्यू तो संस्कृतको राष्ट्रभाषाके रूपमें देखना चाहते हैं । हमें बाशा है कि हामरे विद्यालयकी जोर भी इन महानुभावोंका ध्यान बाबना और बाबपेबी बी के उस उपवनमें ''आहहै बहुरि बसन्त ऋतुं, इस डास्न वे पूना ''

# स्व० बा० कृष्णबलदेवजी वर्मा

श्री गौरीशक्कर द्विवेदी 'शक्कर'

सन् १६२४ की दीपावली थी । स्व० रायसाहब पं० गोपालदास बी उरई लीटने के लिए मीटर की प्रतीचा कर रहे थे, कालपी डाकघरके चयुतरेपर हम लोग बैटे हुए थे; बाबारसे स्नाता हुआ इका बना और उस पर से एक नाटे कद के भद्र पुरुषने इंसते हुए आकर हाय औड़ कर नायशहब से प्रसाम श्रीर मुक्तसे भी रामराम की। कुरती पर जब वह बैठ गये तब रायशहबने मेरी श्रीर एंकेत करके उन सजन से कहा कि आप जानते हैं न, ये भी साहित्यक और कवि हैं और कवीन्द्र केशब के वंशवरों के बामाता है। ऋन्तिम वास्यने उन सब्बनपर बाद बैसा बारर किया । वे वही श्रीव्रता से उठकर मुक्त से गले मिले आहीर रोकने पर भी पैर खुदी छिए। पहले इसके कि मैं कुछ कह सक् उन्होंने कहना प्रारम्भ कर दिया कि केवल कवीन्द्र केशव ही को मैं व्यपना कविता-गुरू और हिन्दी भाषाका का प्रथम श्राचार्य मानता हूं। यह बहे ही शीभाग्यका दिन है जो आप से अनावास ही मेंट हो गयी, क्या कबीन्द्र फेश्वके वंशवर इसी बुन्देललंड में अब भी हैं! इत्यादि यही देर तक वातें होती रहीं। रायसाहब उरई बता भी गये किन्तु उनकी बातों का तांता समास नहीं हो रहा था। यह उनकी हमेशा की प्रकृति बी-कितने ही आवश्यक कार्य से कहीं जा रहे हों किसी विश्य विशेषपर चर्चा उठ खड़ी हो तो उस आवश्यक कार्यको भूल जायंगे और अपने निषयका तब तक निरन्तर प्रतिपादन करेंगे जब तक आप भली प्रकार सन्तुष्ट न हो जांग। स्व० वा० कृष्णायलदेव जी वर्गासे यह मेरी प्रथम भेंट थी, फिर तो मैं उनका अधिक कृपापात्र, उनके परिवार का एक सदस्य सा और कालपीयालीं के लिए उन जैसा ही एक नागरिक बन गया या। वहां के कितने ही संस्मरण हैं किन्द्र उनकी चर्चा यहां न करूं गा। स्व० वर्मा जी के सम्बन्ध में ही संदोपमें सिखता हूं।

स्थ० वा० कृष्याबलदेव जी वर्माका जन्म ए० १६२७ वि० में वेदच्यात जी की जन्मभूमि कालपी में हुआ था। श्रापके पूज्य पिताबी का श्रुभनाम लाला कन्द्योमशाद जी लत्री था, वर्मा जी के पूर्वज प्रायः दो श्री वर्ष पूर्व पंजाबसे आकर कालपोमें वसे वे, कालपी में उन्होंने सराफी, हुण्डी, आदि के न्यापार में अञ्चा सम्पत्ति एकत्रित कर ली थी। उन्हीं दिनों वे बिब्शि सरकार सथा मध्यभारत की कितनी ही रियासतींके वैंकर भी हो गये थे।

#### वर्गी-क्रिभनन्दन-प्रन्थ

सन् १८५७ ई॰ के विप्लवमें काकापी गदरका केन्द्र सा बन गया था। अनेक लड़ाइयां भी वहां हुईं। फलस्वरूप कालपीमें उन दिनों लूटमारका बाबार गर्म रहता था। वर्माजी के पूर्वंब भी लूटमारके शिकार हुए किन्दु ब्रिटिश सरकारके सैरस्थाह होने के कारण किसी के प्रायों की स्वित नहीं हुई । आप के पूर्वंबों का बनाया हुआ मंदिर अब भी कालपी में है जो पाहूलाल खत्रीके मंदिरके नाम से प्रसिद्ध है और इस मंदिरमें उन विप्लवकारी दिनोंकी स्मृतियां अब भी विद्यमान हैं।

वर्मां के पूर्वज धार्मिकनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उत्का ग्रांश अब भी भ्राप के वंश जों में वर्तमान है। पविश्रताका भ्रापके यहां विशेष ध्यान रखा जाता है। ब्राह्मण समुदायके प्रति भ्राप के वंश जों की बड़ी ही ऊंची भारणा है। उसे वे भ्रव भी बड़ी ही भ्रद्धासे देखते हैं भ्रोर वर्मा जी के पिता तो इन सद्गुणों में बहुत ही बढ़े-चढ़े थे। रामचरितमानस भ्रीर रामचन्द्रिकाके वे बड़े ही प्रेमी थे। वर्माजीने अपने पिताजीका भ्रमुकरण कर रामचन्द्रिकाके प्रति बच्चपन ही में बड़ा भ्रमुराग उत्पन्न कर लिया था।

प्रारम्भिक शिखा कालपी ही में समाप्त कर वर्मा जी लखनऊके केनिङ्गकालिजमें प्रविष्ठ हुए और इण्ट्रेस तथा इण्टर की परीखाएं भी आपने दो बार दीं, किन्तु सार्वजनिक कार्यों में एसे रहने के कारण तथा और अनेक कारणों से उसमें आप अनुत्तीर्थों हो गये। बद्यपि आप उसे पास न कर सके किन्तु आपकी योग्यता अंग्रेजी, संस्कृत, प्राइत, फारसी, उद्, हिन्दी और बंगला में बहुत ही ऊंची यी। आप मराठी तथा और भी कितनी ही भाषाओं के जानकार थे। शिलालेख आदि की लिपियां आप बड़ी ही सरलता से पढ़ लेते और उसका अर्थ बतला देते थे इन पंकियों के लेखककी भी अनेक बार आपकी असाधारण विद्वत्ताका परिचय मिला है।

वर्मा जी में बचपन ही से नेतृत्व शक्ति आ गबी थी। उनके विद्यार्थी जीवनकी कितनी ही मनोरंजक घटनाएं हैं। हास्यके भावसे प्रेरित होकर स्वामी रामतीर्थ जी ने तो उन दिनों ही 'खुदाई फीजदार' की उपाधि आपको दे वाली थी।

सन् १८९९ की लखनऊ वाली कांमेसमें स्वयंसेवकों के कप्तान के रूप में बड़ी ही सफलता पूर्वक आपने सेवा की । ऐंटी-कांग्रेस्ठ नामकी संस्थाका जो कि उसी वर्ष विरोध करनेके लिए बनी थी, आपने स्वयं तथा अपने अस्य सहयोगियों द्वारा उसी वर्ष में ही खातमा कर दिया।

कलकतेका एकादश हिन्दी-साहित्य सम्प्रेशन श्रापके ही प्रधान मंत्रित्यमें हुआ या और यह आएका ही प्रयत्न था कि इस सम्मेशनमें खालीस हजारका दान सम्मेशनको मिल सका और जिससे 'मंग्रहाप्रसाद मारितोषक' क्वसे प्रसिक्क दिया जा रहा है और अब सक दिया जाता रहेगा तब तक स्वर्गीय-समाजी की बाद उसी प्रकार अमर बनी रहेगी। वर्माबीने संखनक से 'विद्या-विनोद समाचार' साप्ताहिक पत्र तथा काशीसे भी एक पत्र निकासा या जो कि कई वर्ष तक वही ही सफलता पूर्वक चलते रहे।

वर्माजी प्रायः २५ वर्ष तक लगातार जालीन जिलेके बिस्ट्रिक्ट बोर्डके सदस्य तथा कालपी म्यूनिसिपेल्टीके सदस्य रहे। प्रभात सर्वप्रथम गैरसरकारी म्यूनिसिपल-चैयरमैन भी आप ही हुए और बहुत वर्षों तक वड़ी ही योग्यतापूर्वक उस कार्यको आपने निवाहा। आप आनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे हैं।

सार्वजनिक कार्यों में इतने स्थरत रहने पर भी आपने साहित्य-सेवाके वतको यही ही तत्परतासे जीवन मर रक्का । सरस्वती आदि पत्रिकाश्चों में आपके उच्चकोटिके लेख निकलते रहते थे ।

आपके सन् १९०१ ई.० की सरस्वती (भाग दूसरा, संस्था ८ तथा ९, पृष्ठ २६२-२७१ तथा ३०१-३०६) में 'सुन्देलाखण्ड पर्थ्यटन' शीर्षक लेखसे प्रभावित होकर स्व० झोरछानरेश महाराजा श्री प्रतापसिंहजू देवने आश्रर पूर्वक आपके परामर्श ही के अनुसार झोरछेकी प्राचीन हमारतोंकी रज्ञाका प्रशन्ब कर दिया था!

'काशी-नागरी-प्रचारियाी सभा' के जन्मदाताझोंमें से वर्माचो एक प्रधान व्यक्ति वे और समय समय पर आप अपना भरपूर सहयोग उसे जीवन भर देते ही रहे !

श्चाप प्रयागकी हिन्दुस्तानी एकाडेमीके समासद तथा एकाडेमीकी त्रैमासिक सुखपित्रका 'हिन्दु-स्तानी' के सम्पादक मण्डलमें थे ।

वर्माजीका अध्ययन बहुत ही अधिक था और स्मरणशक्ति भी आपकी गजबकी थी। तंस्कृत और हिन्दी की अगिशत कविताएं आपको कराटाम थीं। वार्तालापमें जिस कविकी चर्चा आ जाती थी उसके कितने ही कुन्द आप तुरन्त सुना दिया करते थे, बुन्देललण्डके हितहासका आपने वही ही खोजसे संकलन किया था। बुन्देललण्डके लिए आपकी बड़ी ऊंची धारणा थी आपके एक पत्रमें जो कि उन्होंने काशीसे २१-१२-३० को मुक्ते लिखा था कुछ विवरण देखिए— काशी

23-22-30

### 'पूज्यवर प्रजाम

भापको यह जानकर दुःख होगा कि मैं तां० २३ को इलाहाबाद गया, वहां से भ्रोरियण्टल कान्फ्रींस एटैन्ड करने पाटलिपुत्र गया, वहांसे बौद्धकालीन यूनीवर्सिटी नालंदा, राजगिरि, वैद्याली, सहसाराम, श्रादि देखनेको या कि पाटलिपुत्रमें सख्त बीमार पढ़ गया और यहां काशी अपने भानजे डाक्टर स्रटलविहारी सेठ M.B.B.S. मेडीकल आफीसर Central Hindu School Banaras के यहां सीट आया।

#### वर्गी-प्रशिनग्दन-ग्रन्थ

परसो सबेरे मेरे रोग ने भयानक रूप चारण किया—Heart sink होने सागा, नाडिका बैठ चली, विश्वनाय जी से भाप सब मित्रों की मङ्गल कामना करते हुए अटल निद्रा लेने ही को था कि डा॰ के injections व मकरुष्णक डोजोंने Heart और नाडिका को सम्हाल श्रिया। यह मैं improve कर रहा हूं और अभी बब तक विल्कुल ठीक न हो जाऊंगा तब तक आठ दस दिन यहां रहूंगा, यदि कैलाश्चास भी कर स्तूं तो भी मेरी ग्रुभ कामनाओं को सदैव अपने साथ समस्मिए गा और सदैव मातृभाषाकी सेवामें रत रहिए गा।

खुन्देलखण्डके गौरव का ध्यान रहे, तीते जागते को कुछ लिखिये पिद्ये वह मातृभूमिके गौरवके सम्बन्धमें ही हो। शोक ! मैं इत बोमारीके कारख शब्यातीन होने से 'सुधा' के खोरखाङ्क को अभी कुछ नहीं लिख सका हूं। एक पुराना लेख 'बुन्देलखण्ड का चित्तीर खोरखा दुगं' या, वह सरस्तती को दे दिया या। र तारीख तक खापके पास उसकी प्रति (सरस्तती की) पहुंचेगी तथा एक प्रति महाराज की सेवामें व एक दीवान साइब की सेवामें पहुंचे गी, उसे माप अवश्य देखिये गा। लेख सचित्र है, उसमें खोरखाका गौरव है, चित्तीराधिपति प्रतापपर बीरशिरोमिश बीरसिंहदेवका ऐतिहासिक प्रमाशोंके साथ प्राधान्य है। चित्तीरसे खोरखा गौरवशाली है यह माव है। वदि बाठ दस दिन ब्रीर खीवित रहा तो सुधाके अक्क लिए लेख पहुंचे गा।



वर्मी जी के मित्रों की संख्या इतनी अधिक थी कि किसी भी बड़े खादमी, साहित्यिक या नैता की चर्चा की जिये आपको तुरन्त वर्मा जी से यह मालूम हो जायगा कि उनसे उनका कब और कैसे ताक्षात्कार हुआ, कितने दिन और कैसे उनके साथ उन्होंने कार्य किया, किसकी उनके लिए कैसी घारणा यी, इत्यादि बातोंसे आपके अंगिखत मित्रोंके सम्बन्धमें अनेक-अनेक मनोरंजक बातें मुक्ते आपसे समय-समय पर सुनने की मिली है। महात्मा गांधीसे लेकर खोटे से छोटे कांग्रेसके नेतासे आपका परिचय था, महा-मना पूज्य पं मदनमोहनजी मालवीय और पं मोतीलालजी नेहरूसे तो बड़ी ही घनिष्ठताथी, श्री सी वाई विनत मिश्र सुपरितर देवार परावस्त वाई विनत मिश्र सुपरितर देवार स्वालदास बनर्जी आपके बड़े ही घनिष्ठ मित्र है।

बर्लिनके प्राच्यविद्या-विशारद डाक्टर वान लूडर्ससे भी आपका गहरा परिचय था, श्री रामानन्द जी चटर्जी, श्री पं॰ महावीरप्रसाद जी द्विवेदी और आधुनिक प्रमुख साहित्यकोंसे आपकी जान पहिचान थी।

वैसे तो प्राय: सभी कांवयों की कियताओं का आपने आध्ययन किया था किन्तु कवीन्द्र केशवके आप अनन्य भक्त और उपासक थे। आप बहुचा कहा करते थे कि किन तो सचमुच अवेले 'केशव' ही हुए हैं। जब वर्माजी कवीन्द्र केशव और सुन्देलखण्ड की प्रशंसा करने लगते थे तो उनकी जवान शकती नहीं थी और छेड़ देने पर तो और भी अधिक श्रोज आ जाता था, हिंदो संसारमें वर्माजीके उक्त विषयोंके

प्रमाख माने जाते थे। उनमें शुद्र प्रान्तीयता न थी। उनका हृद्य वहा ही ऊंचा श्रीर विशास था। श्रपते एक दूसरे पत्रमें श्रापने शिला था कि—

"यह जानकर मुक्ते और भी आनन्द हुआ है कि 'तुषा' छोरछा-महः प्रकाशित करेगी । मैं उसमें वहबोग देनेके लिए पूर्णतवा अखुत हूं। वाहित्यके देवस्वरूप भी केशवदास जी मेरे हृदयाराध्य उपास्य-देव हैं । फिर यह कहां सम्भव है कि जहां उनका अथवा औरखा राज्यका गुग्रगान होने की हो वहां में कुछ भी तृटि करं ! पर कहना इतना ही है कि एक सप्ताह का समय वो लेखके लिए आप मुक्ते देते हैं, वह बहुत ही अपर्याप्त है, कारण यह है, इस समय में बहुत व्यप्र हूं, यह सप्ताह क्या दो सप्ताह तक में ऐसा फंसा हूं कि दम मारने का अवकाश नहीं, क्योंकि ता० २१ नवन्तर की मैं प्रयाग आ रहा हूं। ऐकेडेमी की श्रीरसे पत्रिका पहली जनवरी को प्रकाशित होने वालो है। उसके एडिटोरियल बांडे की मीटिंग २३ नवम्बर की है। पत्रिकाके एडिटोरियल बोर्ड का मैं भानरेरी सेम्बर हं। पत्रिकाके लिए एक बहुत विस्तृत लेख भारतवर्षके अन्तिम सम्राट महाराज समुद्रगुमके सम्बन्धमें खोज करने श्लीर स्टर्डा करनेमें मुक्ते दो साल लग गये। प्रयाग, कीशाम्बी, दिल्ली, एरण, गया, आदिके स्तम्भी परके लेखीं की पढ़ना पड़ा, किंवम की आकेंलोजिकल सर्वे रिपोर्ट की स्टडोज करनी पड़ी। गुप्तकालीन सुद्रास्त्रों व मूर्तियों को लोज कर उनसे ऐतिहासिक रहस्य उद्घाटन करने पहे । अब वह लेख पूर्ण करके मेजा है। वीर-विलास की भूमिका तब तक लिखकर तैयार हो जावेगी। उसे भी प्रकाशनार्थ मेज रहा हं। दूसरे २५ दिसम्बर की काशोमें ऑल एशियाटिक एवयूकेशन कान्फ्रेन्स होने वाली है, उसका भी मैं मेम्बर हूं, उसके लिए भी लेख प्रस्तुत करना है, जो भारतवर्ष की प्राचीन युनिवर्सिटियों और शिक्षा पद्धति पर होगा, साथ ही २६ ता० को काशी नागरी प्रचारिशी सभाके साहित्य-परिषदका अधिवेशन है, जिसके लिये सभापति भीयुत राव-बहादुर माधवराव किवे हैं। उस परिषदके लिए बन्धुवर बाबू श्यामसुन्दरदास जी रायसाहबने बुन्देललण्डके षाहित्यपर एक लेख पढ़नेकी आजा की है जिसकी मैं स्वीकृति दे चुका हूं, और जिसे तथार करने का भाज लगा लगाऊंगा । साथ ही पटनेमें भौरिएण्टिल कानफेंस है उसमें भी जाना पहेगा और उसके लिए भी कुछ मसाला इक्टा करना होगा। अतः आप बाबू दुलारेलाल जी से यह कहिये कि वे कृपा करके भीरखांकके पन्द्रइ-बीस पृष्ठ की जगह मेरे लेखके किए रिजर्व रक्खें।"

वर्मा जी बदे ही चरित्रवान थे। आपकी ग्रहणीका स्वर्गवास आपकी तीस वर्ष ही की अवस्था में हो गया था किन्तु आपने दूसरा विवाह नहीं किया। आपने नृहद् परिवारकी सुन्यवस्था आप जिस योग्यता से करते थे वह देखते ही बनता था। मित्रों के आदर सरकार करने में भी आप वहें ही विनम्न और कुशल थे। मित्रोंका तांता आपके यहां लगा ही रहता था वर्मा जी में यह खूबी थी कि प्रत्येक समुदायमें घुल-मिलकर वार्ते करके मनोरंजन कर लेते थे। बच्चोमें बच्चे और वहें बूढ़ों में बुड्डे।

७१ ५६१

### वर्षी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

हंतोड़ भी अञ्चल नम्बरके थें । कुछ स्थलोका शस्य उनका ऐसा मुंहतोड़ हुआ करता था कि बीरकलकी याद आ बाया करती थी !

वर्मा वो अच्छे किन भी थे। उन्होंने कितनी ही किन्ताएं समय-समय पर लिखीं। भर्तृहरि नाटक और प्रेत-यह नाटक तो प्रकाशित भी हो चुंके थे। एक प्रन्य क्षत्र-प्रकाश भी प्रकाशित हुआ या किन्तु अधि-कांश साहित्य, जो कि उन्होंने किन्त परिश्रम करके तैयार किया था, ऋष भी अप्रकाशित है। उसमें कुन्दे-खालण्ड का हतिहास और कवीन्द्र-केशबके प्रन्यों की सम्पादित सामग्री है। अपने कितने ही पत्रोंमें उसकी उन्होंने चर्चा की है किन्तु लेखके बढ़ जानेके भयसे उसे यहां देना अनुपयुक्त ही सा है।

वर्मा जी ने आजीवन साहित्य सेवा की है और साहित्य सेवा करते ही करत २८ मार्च की केशव-जयन्ती ही के दिन रामनवकी सं० १९८८ वि० की काशीमें पुण्य सिल्ला भागीरचीके तटपर आपने गी लोकवास किया।

भारतवर्ष की प्रमुख साहित्यक संस्थाकोंसे उनका निकटतम सम्पर्क रहा झौर उनके द्वारा उन्होंने साहित्य की बड़ी भारी सेवा की। कालपी का 'हिन्दी विद्यार्थी सम्प्रदाय' उन्होंके प्रोत्साहनसे पनपा है।

यों तो उनके विशाल परिवारमें कितने ही योग्य व्यक्ति हुए और है किन्तु स्व० व्यक्तिहन जी वर्मा तथा चि० मोतीचन्द्र जीको वे अधिक प्रशंसा किया करते थे और अपना वास्तविक उत्तराधिकारी वत-स्त्राया करते थे।

स्व ॰ जनमोहन जी वर्मा की सेवाक्रोंसे जो कि 'विशास भारत' द्वारा उन्होंने की यी हिन्दी संतार क्यारिजित नहीं है। जिं॰ मोतीजन्द्रजी भी अपने पितामहके पदिचन्हों पर सफलता पूर्वक उत्तरीत्तर आगे बद रहे हैं यह संतोषका विषय है। सम्प्रदाय को मगतिशील बनानेमें उनकी लगन, कार्यतत्परता और सहनशीलता सदैव ही प्रशंसनीय रही है।

मुक्ते उस दिन श्रीर भी श्रमिक प्रसम्नता होगी जिस दिन स्वर्गीय वर्मा जी के साहित्यको प्रकाश में लानेको श्रीर वर्माजीके वंशवरीका तथा सम्बदायका कदम आगे बढ़ेगा। जीवन भर परिश्रम पूर्वक उन्होंने जो मैटर तैयार किया या उसका सदुपयोग होना नितान्त श्रीर शीश ही आवस्यक है। ससे उनकी श्रात्माको तो शांति मिलेगी ही किन्तु हिंदी संसारका भी उससे बड़ा ही हित हो सके गा ऐसी पूर्या श्राह है।

# बुन्देली लोक-कवि ईसुरी

## श्री गौरीशकूर दिवेदी 'शकूर'

कि असिवनी बुन्देलखण्डकी भूमिका अतीत बढ़ा ही गौरवमय रहा है, प्रकृतिने बुन्देलखण्ड की भूमिको अनोखी छुटा प्रदान की है, ऊंची नीची विन्ध्याचल की श्रृंखलाबद्ध पर्वत मालाएं, सघन-बन-कुंच, सर-सरिताएं आदि ऐसे उपक्रम हैं जिनकी रमणीयताको देखकर मानव-हृदय अपने आए आनन्द विभोर हो जाता है। यहांकी भूमि ही प्राकृतिक कवित्व-गुण प्रदान करनेकी शक्ति रखती है।

आदिक्षि वाल्मीकीजी, कृष्णद्वैपायन वेदव्यासवी, मित्रमिश्र, काशीनाथ मिश्र, दुल्ली, केशब, बिहारीलाल और पद्माकर जैसे संस्कृत और हिन्दी साहित्य-संसारके श्रेष्टतम कवियोंकी प्रतिभा को अस्त करनेका सीभाग्य बुन्देलखण्ड ही की भूमिको आस है।

इनके अतिरिक्त और भी कितने ही सुकवियोंके महाकाव्य आभी प्रकाश ही में नहीं आये हैं यह तो हुई शिक्तित समुदायके कवियोंके सम्बन्धकी बात, किन्दु बन साधारणमें भी ऐसे ऐसे गीतोंका प्रचार है बिनको सुनकर तिश्यत फड़क उठती है। वे गीत हमारी निधि है और युग युगसे हमारे प्राम्वासियों द्वारा अब तक सुरिक्ति क्यमें वंशपरम्परासे चले आ रहे हैं। उन गीतोंको हम 'प्राम-गीत' या 'लोक-गीत' कहते हैं।

## ग्राम-गीत या लोक-गीत

भारतवर्ष प्रामींका देश है और ग्राम भाषाएं ही हमारे साहित्यकी जननी हैं। साहित्यके क्रिमक विकासके विवरशका अध्ययन करनेसे यह और भी अधिक स्पष्ट हो बाता है।

## ग्राम-गीतोंके जन्मदाता

ग्राम-गीतोंके जन्मदाता या जन्मदात्री वे ही भोको भाक्षे ग्रामीण या भोकी भाक्षे विद्वियां हैं जिनके विशास हृदय गांबोंने रहते हुए भी विश्व-ग्रेम ग्रीर विश्व-हितके अभिकाषी हुआ करते हैं, जो नित्य प्रति कहा करते हैं कि 'भगवान सबका भक्षा करे' तब हमारा भी भक्षा होगा।

बनावटसे कोसों दूर रहकर जिनमें त्याग, संतोध, समा करुखा स्त्रीर शांति का निवास रहता

### वर्गी-म्रभिनन्दन-प्रस्थ

है, जो दीनहीन होते हुए भी ऊंचे दिलवाले. निरिममानी होते हुए स्वाभिमानी, क्रीर कानूनी दुनियाके बदते हुए फरेबसे दूर रहते हुए भी अपनी बातके बनी होते हैं, हमारे ग्राम-गीत उनंहीके हृदयीद्गारों की प्रकट करते हुए प्रकाशमें आते हैं।

इचर हमारी साहित्य की बढ़ती हुई प्रगतिमें प्रामभाषाकी उपेद्धा ही सी रही, उसकी अपनानेके लिए कोई सम्मिलित उद्योग नहीं किया गया। यही कारण है कि हमारा शब्द-भण्डार प्रायः संकीर्ण ही सा प्रतीत होता है।

यह संतोष का विषय है कि शिद्धित समुदाय का ध्यान ग्राम-गीतों की क्योर आकर्षित हुआ है क्योर यह भी उनकी विजयका स्पष्ट उदाहरण है। ग्राम-साहित्यके ग्राचार क्योर प्रसारसे जहां जन साधारणमें पढ़ने लिखने की रुचि उत्पन्न हो। सके गी। वहां हिन्दीभाषा-भाषियों को भी कितने ही नवीन शब्द, जिनको अब तक हम व्यवहारमें नहीं साते थे, प्राप्त हो जावेंगे, श्रीर इस प्रकार शब्द भण्डार बढ़नेसे हमारी भाषा को कि राष्ट्र-भाषा हो चुकी है, सब प्रकार पूर्ण हो सके गी।

पिङ्गलशास्त्रके विद्वानीने 'वास्थम रसात्मकम् काव्यम्,' रससे पूर्णं वास्थको काव्य माना है। किविता का सम्बन्ध हृदय भौर मस्तिष्क दोनों ही से हुआ करता है। माम-गीत यद्यपि िङ्गलशास्त्रके कड़े बन्धनीसे जकड़ा हुआ नहीं होता है किन्तु यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उनमें कविश्व नहीं।

## ग्राम-गीतोंकी उपयोगिता

श्राम-गीतोंकी रचना जिनके द्वारा हुआ करती है, जिनके लिए ने रचे जाते हैं, उनको ने यथेष्ट स्थानन्द स्थीर सच्ची तत्मयता देनेमें अवस्य ही फलीभूत होते हैं।

'भाव अन्ठो चाहिए भाषा कोई होय' के अनुसार भी यदि वे रसादिकसे परिपूर्ण न भी हों तो भी भाव-प्रवान तो होते ही हैं, कविता की विराष्ट-भाषा हृदय को आनन्द-विभोर नहीं कर सकती, जब उसका अर्थ समकाया बावे तब ही उसका रसास्वादन चिक्तको प्रस्क करता है और यह भी बहुत ही योहे समुदाय का। किन्तु सरल भाषामें गाये गये गीत असंख्य बन-समुदायके हृदयों में विना किसी टीका टिप्पणी, अर्थ या व्याख्या किये ही प्रवेश पा बाते हैं। उनमें विना वायुयानके 'आसमान पर चढ़ाने वाली' और 'लूली लोमही को नाहर बनाने वाली' योथी कवि-कल्पनाएं भक्ते ही न हों किन्तु उनमें होता है प्राम-बीवनके प्रत्येक पहलू का सरल भाषामें मार्मिक और सच्चा वर्णन, वंशपरम्पराकी कदियों, ऐतिहासिक सामिश्यों और कितने ही अन्य विषयों का ऐसा समावेश विसे सुनकर हृदय कड़क उठता है।

स्वाभाविकता तो इन गीतोंमें ऐसी समायी हुई रहती है जैसे तिलमें तैल यही कारण है कि

## बुन्देली लोक-कवि देसुरी

कितने ही अधिक व्यक्तियों के लिए कितने ही अंग्रों में कृत्रिम कविताओं की निस्वत प्राप्त-गीत ही अधिक प्रमाबोत्पादक और उपबोगी विद्ध होते हैं।

## ग्राम-गीतोंकी व्यापकता

भारतवासियोंका सामाजिक जीवन सर्वथा गीतमय ही है। जन्म होते ही स्त्रियां हिलमिल कर सीहरके गीत गाती हैं, मुण्डनके अथसर पर मुण्डनके गीत। इसी प्रकार जनेऊ के गीत, विवाहगीत, संस्कारों के गीत, बारहमासे, सेर, कजलियोंके देवियों के गीत, खेतों के और चक्की पीसने के गीत, गङ्गा यमुना स्नान, तीर्थयात्रा और मेलेके गीत, हस्यादि इत्यादि प्रत्येक अवसरके गीतों द्वारा प्रामीख जनता अपना मनोरंजन किया करती है। भारतवर्षके प्रत्येक भागमें भिन्न भिन्न रूपसे इन गीतोंका सामाज्य है।

## लोक-कवि ईसुरीका वंश-परिचय

कुन्देलखण्डके प्राम-गीतों का विस्तृत विवरण बुन्देल-वैभवके एक भागविशेष में स्रलगसे संप्रद्वीत किया जा रहा है। प्रस्तुत लेखमें जिन गीतों की चर्चा की जा रही है वे एक ही लोक-कविके बनाये हुए हैं—उनका शुभ नाम है। ईसुरी स्थापका जन्म सं० १९८१ वि० में मेडकी नामक प्राम में, जो कि मतंबी प्रान्तांतर्गत मकरानीपुर से छे मील है, हुआ था। आपके पूर्वव स्रोरछा निवासी ये किन्तु स्राटारहवीं शताब्दीमें जिन दिनों स्रोरछे का व्यवसाय स्थादि गिरगया स्रीर राजधानी भी सन्यत्र चली गयी तब वे स्रोरछा छोड़कर मेडकी चले गये थे, तबसे उनके वंशव वहीं मेडकी में खेती बारी, साहकारी स्रोर पण्डिताई करते हैं।

ईसुरीके पूर्वन भरबरिया तिनारी जुक्तीतिया बाह्मण थे। मेहकीमें पं॰ भीले भरजरियाके सदा-नन्द उर्फ भाषार, रामदीन भीर ईसुरी ये तीन पुत्र हुए । ईसुरी का पूरा नाम ईसुरीप्रसाद या ईश्वरीप्रसाद या किन्द्र उनकी ख्याति उनके उपनाम ही से अधिक हैं।

ईसुरी अधिक पदैक्ति न थे। उनका बचपन लाइ प्यार ही में ब्यतीत हुआ इसके दी कारण थे, एक तो अपने ही घरमें सबसे छोटे थे, दूसरे इनके मामाके कोई संतान न थी। अतः अधिकतर इनके अपने मामाके यहां ही रहना पड़ता था। बड़े होने पर अमींदारोंके वे आजीवन कारिन्दा होकर रहे और बड़े ही सम्मान पूर्वक। उनके सम्बन्धका विस्तृत विवरण (ईसुरी-प्रकाश) में दिया जा रहा है।

## ईसुरीके गीतोंकी मापा

ईसुरीके जितने गीत अब तक प्राप्त हुए हैं, वे सब एक ही प्रकारके छंदमें हैं, कहीं कहीं छंदके साथ दोहा भी जोड़ दिया है। जन साधारण उन गीतों को फाग कहते हैं। १६ क्रीर १२ मात्राओं के

#### बर्खी-ब्राधिनन्दत-प्रत्य

विधामसे उसमें २८ मात्राएं होती हैं और बंतमें दो गुरू । खुंदशास्त्रके स्रंतर्गत यह खुंद सार, नरेन्द्र सीर सक्तितपद की भेणीमें स्थाता है ।

है सुरीके गीतोकी विशेषता यह है कि सीधी सरल भाषामें गीतको मनोहर बना देते ये और प्रथम पंक्ति को दितीय पंक्ति का जोरदार समर्थन प्राप्त रहता है जिससे गीत सुनते ही सुनने बालों का ध्यान बरबस उसकी झोर झाकर्षित हो जाता है, बचा—

गोरी कठिन होत हैं कारे, वितने ई रंग बारे।

## ईसुरीके गीतोंकी आलोचना

ईसुरीके गीतोंकी आलोचना करते समय यह आवश्यक है कि प्रत्येक वातारण की स्रोर हमारा ध्यान एहे। राम स्रोर कृष्ण सम्बन्धी गीत उन्होंने जितनी तन्मयतासे कहे हैं उससे कहीं अधिक तन्मयतासे भी राधारानीके भी चरणोंमें उन्होंने अहाखलियां सर्पित की हैं। अपनी उपास्यदेवी बजरानी भी राधिका जी ही की वे मानते थे। यों तो सकाल वर्णन, ऋतु वर्णन, आदि स्रोर भी कितने ही विषयोंके उनके गीत हैं किन्द्र सर्वोत्तम विषय उनका है 'प्रेम'का। प्रेम कलाका प्रतिरूप है इसलिए प्रेमको अध्ययनका एक सन्छा विषय कह सकते हैं।

विद्यापित, सूर तथा अन्य भक्त-कवियोंके गीतोंका भी सूत्रपात प्रेम हो से हुआ। यद्यपि उन्होंने प्रेमको ईश्वरच्वके विश्वाल पथमें परिणत कर अपने अमर-गीतोंमें गाया, तब भी वे प्रेम पर विना लेको न रहे। गोस्वामी दुलक्षीदासजी भी जो अधिक संयत और गंभीर ये अपनी कवितामें प्रेमका रेखाइइन किये विना न रह सके।

वास्तवमें प्रेम ही सबसे प्रवत्त मनोविकार है और मानव-जीवनकी अनेक उलक्षनोंका स्रोत भी। इसी कारण संसारके साहित्यमें यह अपना विशेष स्थान रखता है। यह प्रेमही है जो अपद श्रीर अज्ञान जनताके मुंहसे गीतोंके रूपमें निकल पहता है।

ईसुरी तो प्रेमके अप्रतिम कलाकार ही थे, उनके गीत प्रेम और जीवनसे स्रोत प्रोत हैं। ह्याया-वाद की सजनीके बहुत पूर्व उन्होंने रजउ, जैसे मधुर शब्द की कल्पनाकी, उसका व्यवहार किया स्त्रोर रजउ की सम्बोधित करके इतने गीत निर्माण कर डाले कि स्नाज स्नम सा हो रहा है कि स्नाखिर ये रजउ ईसुरी की कीन यी १ वास्तवमें प्रेमिकाके जो चित्र उन्होंने प्रदर्शित किये हैं वे इतने आकर्षक स्नोर स्वाभाविक बन पड़े हैं कि उनकी सूक्ष्मदृष्टि स्त्रीर चतुरताकी प्रशंशा किये विना नहीं रहा जाता।

आपके गीतों के कुछ उदाहरण देखिए। उनको पढ़ते श्रीर सुनते ही चित्रपटकी भांति दृश्य समाने श्रा बाता है।

सींदर्यसे प्रभावित हो ईसुरी कहते हैं कि इस सुन्दर मुंहको देखकर कोई टोटका टीनान कर दे, कहीं किसीकी कुटिष्ट न पड़ बाय, घर कीर मुहल्लो में दुम हो तो एक खिलीना हो, दुम ही

## बुन्देली लोक-कवि इंसुरी

से तो सब मन बहलाते हैं, कम से कम कुटिएसे क्वे रहनेके लिए टिटीना (मायेपर कावलका चिन्ह) स्वया लिया करो, इम सबकी यही झाकांदा है कि तुम दीवंजीवन प्राप्त करो—

> कोड करत टोटका टीना, ई लडुआ से मीना। घर श्रीर बार पुरा पालेमें, दुम ही लाल लिलीना। कहनी करे नजर बरका कें, देवी करे दिटीना। 'ईसुर' हने खुसी विश्व राखें, जुग लुग जिये निरीना।

जिस प्रकार उंगलीके थोड़े ही संकेत से डोर में बंबी हुई चकरी जाती श्रीर तुरंत लीट आती है, वही दशा प्रेमी की है। वह मैमिकाके दर्शनों के लिए जाता है और निराग्न लीट आता है, दिन भर यही कम रहने पर भी तृष्ति नहीं होती। इसीलिए वह कहता है कि घरोंकी दूरी बहुत हो खटकने वाली बात है—'तकछ क' ग्रांट्ने तो कमाल कर दिया है, 'अवसर' तकछ कके काइंयापन श्रीर उतावली की नहीं पा सकता। यथा—

इसमें दूर तुमायी बलरी, रजड इमें जा अखरी। बसी चाइयत दोर सामने, लोर सोइ हो सकरी। तक-कुक नहें मिलत कडवे कीं, घरी भरे कीं छकरी। इमरी तुमरी दोड जननकी, होवे कीं हां तकरी। फिर आर्वें फिर जार्वें 'ईसुर' भये फिरत हैं चकरी।

प्रेमी कितनो ठोकरें खाता है, नया से क्या हो जाता है, इसको कितने ही गीलोमें कितने ही प्रकार से कहा है। निम्नलिखित गीतमें तो पराकाष्टा ही कर दो है। ने कहते हैं, बड़े-बड़े, मोटे-ताजे भी सूलकर छुद्दारे की भांति रह जाते हैं और जो इकहरे बदनके हैं उनका तो कहना ही क्या, हाड़ों के पिंजड़े पर खाल इस तरह रह जाती है जैसे मकड़ी का जाला और इस सबका कारण है प्रेमका खटका, ब्योरेशर वर्णन गीत में देखिए—

जी तन हो गश्री स्क खुआरी, बैसई इती इकारी। रै गई लाल हाड़ के ऊपर, मकरी कैसो जारी। तन भन्नी बांस, बांस भन्नी पिंबरा, रकत रख्नी ना सारी कहत 'ईसुरी' सुन सी प्यारो, खटका लगी तुमारी।

प्रेम-पंयका खटका ऐता ही हुआ करता है। शुक्र भोगी जानते ही हो गे, खुहारेसे भी अधिक स्त्रीर क्या कोई दुवला पतळा होगा। हड्डीके टांचेपर चमड़ा ही चमड़ा रह गया है स्त्रीर वह भी हतना

## वर्णी सभिनन्दन-प्रत्य

पतला, रक्त खोर मांच निहीन, कि खाप उचके मीतर की हिंडुवां उची प्रकार गिन लें जिस प्रकार मकदीके जातों को गिन तोते हैं। एक निगाह ही में देखकर अनुभव कर लें कि विरही इसे कहते हैं। मकदों के जालों खीर पिंजदेकी, यह भी बांचके पिंजदेकी को उपमा दी है वह कितनी ठीक बैठती है इसे पाठक ही विचार करें।

प्रेमीकी आशा और निराशके मूलेमें प्रायः भूलना पहता है। कंचन-काया और मन-हीरा की दशा होती है, इसे इस पंचके पथिक ही भली प्रकार अनुभव करते हैं—

जब से भई प्रीति की पीरा, खुठी नई जी जीरा।
कूरा माटी भड़्डी किरत है, इतै उते मन-हीरा।
कमती था गई रकत मांच की, बही हगन से नीरा।
फूंकत जात बिरह की बागी, सकत जात सरीरा।
कोई नीम में मानत (ईसुरी, क्रोई नीम की कीरा।

प्रेम-पंथके थपेड़े ईसुरी जी ने भी उठाये ये या नहीं इससे हमें सरोकार नहीं, किन्तु उन्होंने जैसे सजीव वर्णान इस विषयके किये हैं उनको सुनकर तिषयत फड़क उठती है। नसीहत भी मिलती है कि अगर कंचन-काया को कूरा-माटी (कूझ और मिट्टी) और मन-हीरा को दुखी करना है तो इस कूचेमें कदम बदाना। किर तो एक बार कदम उठ चुकने पर वहीं कहावत हो जायगी, कि नीम का कीड़ा नीम ही में सुख मानता है।

प्रेमिकाके लिए प्रेमी पश्चियोंसे भी नीचे काठ पत्यर तक होने की घन्य मानता है यदि उनकी प्रेमी श्रीर प्रेमिकाके मिलनका सुश्चनतर प्राप्त है तो। वेकल ग्रेमी प्रतीचा करते करते वब यक जाता है श्रीर एफल नहीं होता तब यही भावनाएं उसे शांत किया करती हैं। जवानीमें भी वह सोचने लगता है कि श्रव कितने दिन की जिंदगी है, श्रव भी प्रेमिका मिल वाय श्वन्यया हसी प्रकार तरसते हुए संसारके बाबार से हाट उठते ही मनीराम उह न वांय, शरीर खूट न वांय।

विधना करी देह ना मेरी, रबड के घर की देरी! आउत जात चरन की धूरा, लगत जात हर बेरी! लागी आन कान के वेंगर, बबन लगी बजनेरी! उठन चात अब हाट 'इंसुरी', बाट बहुत दिन हेरी!

प्रेमिकाके घर की देहरी बनने की अभिलाघा प्रेमीको प्रेरित करती है और उसकी अपने शरीर से कहीं अधिक विशेषताएं बतलाता हुआ कहता है कि विधासाने ऐसा स्वर्ध-संयोग क्यों न उपस्थित किया जिससे आते और वातेहुए मुक्ते चरण-रज प्राप्त कर सकनेका तो सीभाग्य और मुझवसर तो मिलता ही रहता ।

प्रेमीके दर्शनों की प्याची प्रेमिका कहती है कि बदि मेरा प्रेमी खुछा बनकर मेरी उंशुक्षियोंमें रहता होता तो कितना खुवियामद होता। जब मैं मुंह पोछुती तो ने गालोंसे तहब ही में लग बाते, जब मैं आंखोंमें कावल देती तो उनके अपने आप दर्शन हो बाते, मैं जब जब बंधट संभालती तब तब ने सम्मुख उपस्थित होते और इस प्रकार उनके लिए तरसना न पहला—

को कउं छुँस छुला हो बाते, परे उंगरियन राते। मौं पोंछत गासन कीं सगते, कबरा देत दिलाते। बरी घरी घूंघट खोसत में, नजर सामने राते। मैं चाहत ती सख में बिदते, हात बाहं कीं बाते। 'हंधुर' दूर दरस के छानें, ऐसे काये सस्ताते।

हचर प्रेमी भी कह रहा है कि फिरते फिरते मेरे पैरोमें झाले पड़ गये हैं फिर भी मैं सङ्ग झोड़ने गाला नहीं। कंषेपर कीला डालकर घर घर अलख बगाता हूं, गिलयों की खाक छान रहा हूं, रोहा बन-कर हचर उचर भटक रहा हूं, स्लकर डोरी की तरह हो गया हूं, हाइ खुन हो चुके हैं फिर भी तुम्हारे हुपा पात्र न बन सका। दी गीत देखिए—

> हक्रा बुन हो गये हमारे, सोसन रजड दुमारे। दौरी देह दूबरी हो गई, कर कें देख उगारे। गोरे व्याग हते सब जानत, लगन लगे अब कारे। ना रये मांस रकत के बूंदा, निकरत नई निकारे। हतनड ये हम रजड कों 'ईसुर', बनें रात कुविवारे।

> मारी मारी इत उत जानै, गलियन कैंसो रोरा। नइंस्क्री मास रकत देही में, अथे स्क कें डोरा।

> कतकत नई 'ईसुरी' तनकड, निटुर यार है मोरा।

मैमिका की तकाशमें दर्शनोंकी दिख्या मांगनेवालेके उद्गार देखिए-

को कोड फिरत मीतिके मारे, शंबारी सों न्यारे। स्नात पियत ना कैसडं, रहते, वेस-विलास विसारे।

#### वर्षी-अभिनन्दन प्रन्थ

दूंबत फिरत निमुर गए नेही, सांचत हैं हर दारे।
'ईसुर' नई कोठ बेदरदी, दरस दच्छना डारे।
प्रेम-पंचमें आसक्तिमें आकुलता और विरक्तिमें सान्त्वना मिळ जाया करती है-

अव ना होबी बार किसीके, जनम जनम कों सीके । समके रहबी नेकी करतन, जे फल पाये बदीके । बार करे सें बड़ी बखेड़ा, बिना बारके नीके । अब मानुस सें करियो 'ईसुर', पचरा राम्नदीके ।

इत्यादि कितने ही गीत इस विषयके सुने गये हैं। रामावतार और कृष्णावतार विषयक गीतोंके भी कुछ उदाहरण देखिए---

### रामावतार

कीपभवनमें रानी केकई राजा दशरयसे कह रही हैं कि हे राजाजी ! भरतजी राज पावें और भीरामजी वन जावें, यह वरदान मैं भागती हूं। प्रतिशा कर दीजिए कि चौदह वर्ष पश्चात् ही रामच्छां अयोध्यामें आवें । राजा दशरयकी स्था दशा हो गयी है वह अनुभव ही करते बनती है। उन्हें आगे कुआं और पीक्के लाई दिखलायें। देती है—

> राजा राज भरत जूपार्वे, रामचन्द्र बन जावें। फेकई बैठी कीप भवन में, जी बरदान मंगार्वें। कर दो अवच अवचके भीतर, चौदई बरते आवें। आये कुआ दिखात 'ईसरी', पार्के बेर दिखावें।

भरत अयोध्यामें आ गये, रानी केकईसे ने कह रहे हैं कि मैया दोनों भाहवोंको बनमें भेज दिया है, पिताजीको स्वर्गमें भेजकर रहुवंशियोंकी नाव हुवा दी है। अरे माता कीशिल्या और सुमिनाके एक एक ही पुत्र तो था ! हे देव ! कैसे इस अवजकी लाज रहती है जब उसपर कालीकी छाया पढ़ गयी है—

> वन कीं पठे दये दोइ भैया, काये केकई मैया। पिता पठे सुरधाम, बोर दई, रचुवंसन की नैया। इतीं सुमित्रा कीशिल्या कें, एकई एक उरैया। 'ईसर' परी अवधमें कारी, की पत मांत रखेया।

रावग्रको मन्दोदरी समका रही है कि आपने मेरा कहना न माना । भी सीताबी उनको रानी . हैं जो अंतर्गामी है, यह सोनेकी छड्डा धूक्तमें मिल बादेगी अन्यया सीताबी सहित भीरामचन्द्रजीसे मिल लो----

## मुन्देली सोक-कवि देसुरी

तुमने मोरी कई न मानी, वीता स्थाये विरानी। जिनकी जनक कुता रानी हैं, वे हर श्रंतरध्यानी। हैम कंगूर धूरमें मिलवें, ढक्काकी राजधानी। से कें 'मिली विकाउत जेऊ, मंदोदरी क्यानी। 'ईसुर' आप हात हरवानी, जानी मौत निवानी।

याप करनेसे क्या कभी किसीने मेवा पाया है ! उससे तो नाश हो हो आया करता है । देखिये उस रावणके यहां जिसको अभिमान था कि उसके एक लाख पूत और सवा लाख नाती है. यथा —

इक खल पूत छवा सख नाती, ता रावन घर दिया न वाती।

उस रावयाके घरमें कब्तर रहने लगे और महलों पर कौए उड़ने लगे। कोई पानी देने वाला न
रहा, 'लुस पिण्डोदक किया' वालो नात हो गयी—

को रभी रावन के पनदेखा, बिना किये हर सेवा! करना सिंव करी कुल भर की, एक नाड की खेवा! कालफंद अवधेस काट दये, वै बोलत सब देश! बांकन लगे काग महलन पै, भीतर बसत परेवा! क्षेत्रर नास मिटाउत पाउत, पाप करें की मेवा!

## कृष्णावतार

भापनों दुमें जान गिरधारी, इसने कीनी बारी। काउ भीर में करने होती, बहुत हती खंसारी। हर हर तथा दुमारे ऊपर तिबयत भरी हमारी। दुक्तनी गक्का जामिन जाकी, जनम जिंदगी हारी। 'ईसुर' तकी स्थाम की मूरत, गोरी नहीं निहारी।

कालो रंग पर सिलयोंका अंग है, संसारमें कालेकी बनस्वित गोरेकी अधिक पसंद किया जाता है किन्द्र सिलयोंने गोरेकी तलांक नहीं की, सांबलिया ही पर हर प्रकार संतोष किया और उन ही पर अपना जन्म और बीवन हार बैठी हैं। तुलती और गङ्गा इसकी साब्धी हैं इससे बड़ी बमानत और किसकी किसे सम्भव है ! इसीसिए आपको अपना ही समककर इम सबने आपसे प्रित्रता की।

भी राधिकाबीको ये अपनी उपास्थहेवी मानते थे, एकनार जन इनके विरपर गांज (विजली) गिरते गिरते वच गयी तब आपने कहा था कि —

#### वर्षी-क्षीभनन्दव-प्रन्थ

इस पै राषा की विवकाई, ऐसी कां वन आई! उन कीं धुन से ध्यान छगा के, एकड दिना न ध्याई! ना कमळ इस करी खुरामद, चरन कमल चित लाई! प्रम कर पाप करत रये हो गक्को, कां की पुत्र सहाई! परत लाइली ईसुर वा सें, सिर सें गांव बचाई!

इत्यादि कितने ही भावपूर्ण गीत आपके विविध विषयों पर उपलब्ध हैं; किन्तु यहां उन सबकी चर्चा करना सम्भव नहीं। 'ईसुरी-प्रकाश' में वे संग्रहीत हैं। आशा है हमारे इस सफल लोक-कविका उचित सम्मान करनेके लिए हिन्दीभाषा-भाषी सम्मिलित रूपमें उचीग करेंगे और ईसुरीके यश-श्ररीरकी, जो कि कविताओं और गीतोंके रूपमें यत्र तत्र सर्वत्र प्रचलित हैं, यय।साध्य एकत्रित कर सुन्दर-तम रूप देनेका प्रयान करेंगे।



# गुरुवर श्री गणपति प्रसादजी चतुर्वेदी

## श्री इयाम सुन्दर वादल

प्राचीन भारतके पुराने तपोवनों एवं गुरुकुलोंको शिलाका झादर्श निःस्वार्थ भावसे भ्रापते चारों झोर जानका वितरण करना है। गुरुकुलके उपाध्यायके समझ शिल्यण एक पविश्व कर्तम्य था जिसमें बनका कोई खास महस्व नहीं था। झाजकी झत्यन्त व्यय-साध्य और व्यापारिकता भरी शिला-प्रणाक्षीके युगमें रहनेवाले लोग तो उस समयके कुलपितकी परिभाषा जानकर झाश्चर्य करेंगे कि दस हजार विद्यार्थियों के सम्बक् भरण, पोषण और शिल्याका भार उसपर रहता था। परन्तु ऐसे लोगोंकी अभी भी कमी नहीं है जो इस परम्पराको खाज भी जीवित रक्खे हुए हैं। झपने पूर्व-पुण्योंके फल-स्वरूप मुक्ते ऐसे ही एक महापुरुषके चरगोंमें वैठकर अध्ययन करनेका खुयोग मिला है। नीचेकी पंकियोंमें उनका पुण्य चरित्र चित्रित है।

मुन्देललंबके मक नगरके लुफौतिया ब्राह्मण-वंशमें भी नन्हेलाल चौबेके द्वितीय पुत्रके रूपमें मेरे गुरुवर वि० संवत् १६२७ की क्येष्ठ कृष्णा ब्रह्मीको ध्ववतीर्था हुए थे। बचपनमें ही बननी ब्रीर जनकके दिवगंत हो जानेके कारण चिरकाल तक ब्रापपर बहे भाईका कठोर संरक्षण रहा। "क्योरे गनपति पुरुखोंकी किसानी मिटा दे है रे। जी गजाधर न हो तो दाने-दाने को तरसतो" इत्यादि वाग्वाणों की वर्षा होती रहती थी।

चीबे जी अपने अप्रजिक्त किछानी परिश्रमको जानते थे, उन्हें पिताका स्थानीय मानते थे, अत्व कभी उनकी बार्तोका बुरा नहीं मानते थे। इन्होंने सब कुछ सहते हुए अध्ययन जारी रक्खा। चौथी कहा तक हिन्दी और उद्देका ज्ञान प्राप्तकर आपने पन्द्रह वर्षके बयमें संस्कृतके अध्ययनका आरंभ किया था। श्री स्वामीप्रसाद सीरीटीयासे सारस्वत और सिद्धांतचन्द्रिका आपने दो ही वर्षमें समाप्त कर दी। सबह वर्षकी आधुमें आपने अपने घर पर एक निःशुल्क संस्कृत पाठशाला स्थापित कर दी थी। अब अध्ययन और अध्ययन दीनों साथ साथ चक्कने करो।

इन दिनों इतरपुर और मकरानीपुर शैरवाबीके प्रसिद्ध कलादे बने हुए थे। इतरपुरमें इस साहित्यके आवार्य स्व॰ श्री गंनाकरबी अवास वे और मकरानीपुरमें पुरोहितजी। स्वश्न समय पर इन दोनी

#### वर्णी-ग्रभिनन्दन प्रन्थ

की दलोंमें भिद्यन्त भी हो बाया करता या। यह इन्द्र कभी कभी तीन तीन रात चलता या, विसमें बनता वही दिलचस्पी होती थी। एक बार बब उक्त दोनों गोलोंमें इन्द्र चल रहा था, तभी भी चौबेजीन पुरोहित-गोलकी झौरसे लंस्कृतका एक स्व-रिचत प्रय गाकर सुनाया। भी व्यास-गोलमें इसकी बोइका कोई कुन्द कहनेवाला नहीं या। फलतः उसे हार मान सेनी पड़ी। पुरोहितजीने चीबेजीकी पीठ ठोंकी झौर उन्हें झपनी गोलका नेता बनाया। इतना हो नहीं इनकी ख्याति बढ़ानेके उद्देश्यसे भी पुरोहितजीने झपने ही व्ययसे भीमद्भागवतकी प्रति संगाकर झौर स्वयं ही यबमान बनकर इनसे विधिपूर्वक उसका अवस्य किया। इससे इनकी इतनी ख्याति फैली कि झव पुराखोंके हारा उनकी स्वतंत्र झाजीविका भी चलने लगी। खब झमजकी कठोरता प्रेम झौर अद्यामें शनैः शनैः परिवर्तित होने लगी।

उपर्युक्त बटनाके पश्चात् शैर-साहित्यके भंडारको भरनेमें चौनेश्रीने बड़ा योग दिया। उनके सम्बन्धकी ऐसी ही एक बूसरी घटना है। उक्त दोनों गोलोंमें मितद्वित्तित चल रही थी। दो दिवस हो गये थे। तीसरी रात भी जब आधी बीत चुकी थी तो स्थास-गोलकी झोरसे एक आमीच अस झोड़ा गया जो संभवतः इस प्रकार या—

अभ्या को मिला चूड़ानणि किससे बताना। इस पे ही काज हार जीत मीत मनाना।

कुछ ज्या पुरोहितजीकी गोलमें समाटा रहा। श्रीता समस्तते ये अन पुरोहितजीकी गोल हारी। अकस्मात् चौनेजीको सत-ग्रतीके दितीय अध्यायके ''जीरोदर बोमलं हारमजरेच तथाय्यरं चूड़ामिया, तथा दिख्यं कुण्डले कटकानिय' की याद आ गयी, तरकास ही उन्होंने गोलके एक आग्रुकिय स्व० श्री बोदन स्वर्याकारकी सहायतासे, लेखककी जैसा याद है, निम्न यदा गाकर सुना दिया—

उपहार चीर सागर ने हार को दियो। ताही सी दिन्य अपनर चूड़ामग्री सियो। देवन के अस्त्र शस्त्र दिन्य भूषण चारे। मैया ने अस्तुर मारे भूभार उतारे।

अपार भीड़में से सहसा तालियों की तड़ातड़ ध्यनि उठ पड़ी और जय पराजयका निर्याय हो गया।

इन्होंने दो ही वर्षमें नगरके तत्कालीन प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री मशुराप्रसादजी तिवारीसे मुहूर्त-चिन्तामिक, नीलकण्ठी, बृह्जातक और यहलाघव पंचतारा तक पढ़ लिया था। तिवारीजी प्रहलाघव पंचतारा तक ही पढ़े थे, परन्तु चौबेजीने अपनी प्रसर प्रतिभा द्वारा सम्पूर्ण प्रहलाघव और लीलायतीका गिकित सिद्ध कर लिया था। एक वर्ष आपका बनाया हुआ पंचीन भी मकाशित हुआ था। वित्या निवासी स्व० भी रावेखालवी गोस्वामीसे आपने यद्यपि पह् लिंग तक ही विद्वान्त-कौमुदी पढ़ी थी, परन्तु आपने अपने खात्रोंको पूर्ण विद्वान्त-कौमुदी पढ़ी थी, परन्तु आपने अपने खात्रोंको पूर्ण विद्वान्त-कौमुदी पढ़ाया है। टीकमगढ़के तत्कालीन विद्वान् भी राजारामवी शास्त्री (रज्जू महाराज) से आपने न्यायशास्त्र पढ़ा था, एवं आगन्तुक विद्वानोंसे स-स्वर वेद पाठका भी अन्यास कर लिया था। अन किसी विषयका छात्र आपकी पाठशाखासे निराश होकर नहीं बाता था। आयुर्वेदके कितने ही छात्रोंने आपकी पाठशाखासे अन्ययन कर उच्च परीह्याएं दी है। यद्यपि आगने कोई परीह्या नहीं दी पर आपके कई छात्रोंने शास्त्रों परीह्या तक उत्तीर्ण की है। कर्म-काण्ड, वैदिक यशादिमें आप इतने रुपता हो गये हैं कि अप तक दूर दूर तक आप प्रधान यशिकके रूपमें हो बाये जाते हैं। जीवेबी पुराखादिपर इतना सुन्दर प्रवचन करते हैं कि एक बार आपके पाखिनि व्याकरणके गुरु भी गोस्वामीजी इतने मुग्ब हो गये कि जैसे ही भी जीवेबी अ्यासगहीसे उतरकर नीचे आये कि उन्होंने इनके पैर पकड़ लिये। चीवेबीको इससे अत्यन्त दुःख हुआ और गोस्वामीजीके चरखोंमें प्रणामकर परनत्वाप करने लगे। गोस्वामीजी बढ़े भावक थे, वे कहने लगे मैंने गखपति प्रवाद चीवेके नहीं पुराख प्रवक्ता भगवान वेदश्यासके चरख छुए हुए हैं।

आप दूर दूर पुराख प्रवचनके लिए जाने लगे। इन पंकियों के लेखकको अन्ते-वासी होने के नाते कई बार ऐसे अवसरों पर आपके साथ जानेका सीभाग्य मिलता रहा है। माध्यासकी विरत्त-तारिका, अभात कल्पा, रात्रि है, गुस्कीके स्नान हो रहे हैं। अपना नित्वका कर्म और नियमित सस-रातीका पाठ करके स्वोदय होते न होते अपासगदी पर कैठ जाते हैं, फिर सायंकाल चार क्ले उठते हैं। कैसा उम्र तप है ? मैं तो अपनी किशोरावस्थामें भी उसे देखकर चिकत हो जाता था।

हेमन्तकी रात्रियों हैं, परीद्वार्थियोंको पढ़ाते पढ़ाते बारह बजा देते हैं, भ्रीर फिर उप:काल में उठकर खात्रोंको जगाकर फिर पढ़ाने लगते हैं। चालीस पैतालीस वर्ष तक ऐसा निरन्टर एवं निःस्वार्थ प्राथ्ययन कीन करा सकता है।

छोटी सी लंगोटी लगाये, ग्वालोंको गाएं शैंप कर लोटते हैं, सहसा दीवान साहवकी स्वारी क्या जाती है, और इन्हींसे प्रश्न होता है चौबेजी कहां हैं? बाप उसी स्थितिमें अपना परिचय देते हुए उनका कार्य करने लगते हैं, कैसी सरलता है !

आपका प्रभाव न केवल विद्यार्थी समाज तक ही सीमित था परन्तु, साधारण जनता भी आपके तप, त्याग एवं सरलता आदि गुणोंसे प्रभावित थी और आपका सम्मान करती थी। जब सन् १९३० है ॰ में नगरमें सम्प्रदायिक आशान्ति हो गवी थी, भी घासीराम जी व्यास उन दिनों जेल मेज दिये गये थे, तब तत्कालीन जिलाघीश डालिंग साहबने भी चीवेजीको आप्रह पूर्वक शान्ति-स्थापना समितिका प्रमुख सदस्य जुना और अशान्ति पीहित दीन जनतामें चीवेजी हारा ही आर्थिक सहायता वितरित करायी।

भापको भाषस-शक्ति अपूर्व थो। सनातन वर्मके महोपदेशक स्व० भी काल्रामजी शास्त्रीने

#### वर्षी-अभिनन्दन-प्रस्थ

नगरके कुछ ईर्ष्यांतु पंडितोंकी मैरणासे एकबार शास्त्रार्थंके खिए इन्हें बाहूत किया। बाह्यान-पत्रमें शास्त्री जीने तमय 'स्वाम' के चार बजे लिखा था। भी चौबेजीने 'स्वाम' शब्दसे ही इस शास्त्रार्थका पूर्वपञ्च उठाया और अपना वक्तव्य तमास कर शास्त्रीजीके वक्तव्यकी प्रतीक्षा करने लगे। भी शास्त्रीजी चौबेजीकी सर्वतीमुखी प्रतिभा पर मुख्य हो गये और अपने वक्तव्यमाँ इनकी प्रशंसा कर बापके चनिष्ठ मित्र बन गये।

वि० १९८४ के लगभग नगरके शमस्त कहारोंने वैश्यसमाजके किसी व्यवहारसे असन्तुष्ट हो उनके यहां पानी भरना छोड़ दिया । सारे नगरमें खलवली मच गयी परन्तु किसीको कोई उपाय नहीं स्फता या। अन्तमें भीचौबेजीको शरण ली गयी। तुनाई बाजारमें एक विशाल सभाकी आयोजना की गयी विसमें वर्ण धर्मों पर लगातार चार घंटे तक चौबेजीने वक्तृता दी। इस वक्तृताका कहारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने वहीं अपनी उक्त इड़तालकी समाप्ति चोषित कर दी। ऐसी कितनी ही इन्होंने समाजकी मौन किन्दु महत्वपूर्ण सेवाएं की हैं।

सरलता चौर स्वाभिमान उनके बीवनके मुख्य गुरा रहे हैं। वमंद्र तो आपको छू भी नहीं गया, दम्भ तो आपसे कोसों दूर रहता रहा । निस्वार्य भावसे विद्यादानकी हस साधनानें बड़े बड़े प्रलोभनों छौर विद्यांने वाषक बनना चाहा परन्तु इद्मती भी चौबेत्री पर उनका कोई असर न हुआ । टी. एन. बी कालेज राठ, (इमीरपुर) के संस्थापक भी ब्रक्षानन्दजीने वव सर्व प्रथम अपना विद्यालय खोड़ीमें स्थापित किया या तब संस्कृताध्यापनके लिए भी चौबेबीसे उन्होंने बड़ा आग्रह किया था परन्तु चौबेबीने नेतन सेक्स अध्यापन करना परन्द न किया । चौबेबीके अद्यालु भक्त तत्कालीन मेडिकल आफ्रिसर डा॰ प्रताप-चन्द्र राय आपकी पाठशालाको सरकारी आर्थिक सहायता दिलानेके लिए जब जब आग्रह करते ये तभी चौबेबी अपने इद्-जतका निश्चय आप पर प्रकट कर देते थे !

विक संवत् १९७४ की महामारीमें इन पर एक महान् संकट आ पड़ा था। आपके एकाकी विद्वान् युवा-पुत्र श्री रामप्रसादजी चतुर्वेदी, पुत्रवध् और अधज सब एक साथ चल बसे थे। केवल आप दम्पति ही अवशिष्ट रहे थे। इस घटनाने चौबेजीको पागल बना दिया। माताजी उक्त संकट और आपकी इस शौचनीय अवस्थाके कारण चिन्तासे स्लक्त कांटा हो गयीं। इस दुली दम्पतिको शोक-सिन्धुसे उवारने वाले थे स्व० श्रीब्रह्मचारी महाराज जिनके नामसे सुलनईके उत्तरी तटपर आज भी एक सुन्दर भाशम बना है।

नव ब्रह्मचारीजीने चौबेजीकी विद्यित दशाका समाचार सुना तो स्वयं इनके घर दी दे आये । वयो हृद्ध, प्रतिष्ठित एवं सुप्रसिद्ध होने के कारण आपके सान्स्वना-पूर्ण वचनोंका श्री चौबेजी पर बद्धा असर पद्धा । इतना ही नहीं, चौबेजीका ध्वान आतीत चिन्तनसे हृद्यनेके लिए उन्होंने अपने ही आश्रममें बद्धे धूम धामसे जुलूस निकालकर इनका औमद्भागवत पुराण बैठा दिया । नगरसे दूर होने पर भी इस कथामें से कही नर नारी बमा इं.ने लगे । एक मासके इस महान् आनुष्ठानमें संलच्न होनेसे श्री चौबेजीको पर्याप्त

आर्थिक साम तो हुआ ही धवते बड़ा साम तो यह हुआ कि वे शोक के महान् भारको बहन करने वेग्य हो सके। पाठशासा पूर्ववत् मुखरित हो उठी।

गुरुजीकी इस पाठशालासे सैकड़ों छात्र विद्वान बन कर निकल चुके हैं स्तर्भ भी कृष्णानारायण जी भागेंत, सेकेटरी म्यूर्व वोर्ड फांसी और श्री गंगानारायण जी भागेंत, भूतपूर्व एमर एकर एर, वेयर-मेन डिस्ट्रिस्ट बोर्ड फांसी, और श्री गंगानारायण जी भागेंत, डिपुटी कलक्टर तथा श्रीयुत ब्यासबी, आदि कितने ही महानुभावोंने इस पाठशालाकी खुली भूमिगर बैठकर संस्कृत साहित्यका अध्यान किया है। मक नगर और तहसील में कदाचित् ही कोई ऐसा संस्कृतका पंडित होगा, जिसने चीने जीकी पाठशालामें अध्यान किया हो। नगरके जिन विद्वानोंसे इन्होंने अध्यायन किया था उनके पुत्र और पीत तक आपकी पाठशालामें पट्कर पंडित बने हैं। इन पंकियोंके लेलकने तो गुरुदेवके शीवरखोंमें रह कर अनेक वर्ष ब्यतीत किये हैं। खेतीकी देख-रेखके सिलसिलेमें उन्होंके खाब उनके 'हार'में, जो नगरसे छः मीलकी बूरी पर कैगाई आनमें है, जाकर कितनी ही हेमन्तकी निशाएं मनानके नोचे पयालमें लेटकर वितायी हैं। गुरुजी मनानके ऊपर पड़े पड़े रखुतंग्रके ख्लोक उठा रहे हैं और मुक्तते व्याख्या करायी जा रही है। कभी-कभी तो हसी हार पर पूरी पाठशाला जम जाती थी। दोनो पसलोमें प्रायः पन्त्रह पन्त्रह दिन यहां गुरुजीको नियाल करना पड़ता था। इससे साकेदार अधिक वेईमानी नहीं कर पाते ये और इन्हें लाने भरके लिए अस मिल जाता था। इस अवसर पर जितने छात्र वहां आते वे सभीकी भीजन अध्यस्य गुरुकि लिए अस मिल जाता था। इस अवसर पर जितने छात्र वहां आते वे सभीकी भीजन अध्यस्य गुरुकि लिए अस मिल जाता था। इस अवसर पर जितने छात्र वहां आते वे सभीकी भीजन अध्यस्य गुरुकिता वेदन करती थीं। जिन्हें इस महाप्रवाद पानेका सीभाग्य प्रात हुआ है, उनका जीवन अन्य है।

श्री चीवेशीके तीन पुत्र श्रीर दो कन्य एं है, सभी विवाहित हैं। दो वर्ष हुए अद्येग माताजी हरलीला समान कर जुनी हैं। माताजीकी देल रेखों एक बार आपकी आंखों का आपरेशन हो जुका था, अन एवं श्रीर यात्राके निर्माह योग्य होट श्रापको मान है, इतके पूर्व एक वर्ष अन्येपनका भी अनुभव करना पड़ा था। किनड पुत्रीके विवाहकी उलकानों आपको बार बार बाआर जाना पड़ता था। देवाल एक दिन सायंकालको बाआरमें हो दो गायों के बीचमें पड़ जानेसे आपके पैरमें गहरी चीट आ गयी। एक दिन सायंकालको बाआरमें हो दो गायों के बीचमें पड़ जानेसे आपके पैरमें गहरी चीट आ गयी। फलतः तमीसे बड़ी कठिनाईसे चल पाते हैं। अब अवग्रायिक भी खीख हो चली है। किर भी दो चार खलत तमीसे बड़ी कठिनाईसे चल पाते हैं। आर अपके क्येड पुत्र श्री शिवनारायगां वार्वेशिक कारण उन्हें खलत सही रहते हैं। और आपके क्येड पुत्र श्री शिवनारायगां वार्वेशिक कारण उन्हें निराश नहीं होना पड़ता। गुक्देवने अपने शिव्योंपर अनन्य स्तेश रहता। उन्हें रहनेके लिए अपना एक निराश नहीं होना पड़ता। गुक्देवने अपने शिव्योंपर अनन्य स्तेश रहता। उन्हें रहनेके लिए अपना एक पूरा मकान दे रनता या, जात्र उनका मजन पूजन भी जाता देते थे, एवं कितनी हो प्रकारसे आपने आपने आपके जात्र ही करते थे। उनका मजन पूजन भी लगना देते थे, एवं कितनी हो प्रकारसे आपने आपने आपके लात्रों और सभी उन्हें अपका कर्षल हाता मानते हैं।

## जीवनके खण्डहर

भी अन्बिकापसाद बर्मा "दिव्य," एम ए

बादेकी ऋतु थी, संध्याका समय । में अपने स्नांगन में बैठा थूप से रहा था। इसी समय एक सदकी सिरपर टोकरी रक्ते खायी सौर बोसी—'बेर से सो।' सदकी शायद पन्द्रह सोसह वर्षकी होगी, परम्द्र यौबनके उसमें कोई चिन्ह नहीं दील पड़ते थे। चिपटी नाक, सन्दरको घुसी हुई छोटी छोटी खोलें, मीटे मीटे झोंठ, सांबसा रंग, ठिनगा कर, देखते ही शात होता था कि वह भाग्यकी दुकरायी हुई है।

जब कुछ काम नहीं होता तो कुछ खाना ही अच्छा मालून होता है, यह भी एक मन बहसाय है। बोला—"देल्ं"।

सामि किमा करती तथा करती हुई सी बेरोंकी खुती हुई टोकरी सामने रख झांगन में एक तरफ स्वाभाविक सुशीसतासे बैठ गयी, बैर बड़े बड़े झीर गदराए हुए ये। मेरी भूली सांखोंने उनका स्वागत किया, परन्त्र मेरी विना आशाके ही मेरी सहकी उन्हें सरीदनेकी दीड़ी, आशाकी क्या बकरत थी, यह उसका रोजका काम था। मैंने उसके सरीदे हुए बैरों में से एक बैर उठाया और चक्खा, बैर मीठा था. श्रतः मुक्ते सब्बोंके विषय में उछ जिशासा हई।

त् कहां की है ?

"महराबपुराकी" लब्कीने दयनीय सी शक्त बनाकर कहा ।

"तेरे और कीन है !" मैं फिर बोंही बेमतलाब पूछा बैठा।

''बृदा बाप कीर एक छोटा भाई''।

''क्यों, मां नहीं ै १

"नहीं, यह तो मर गयी," ऐसा कहते सहकी की आंखों में आंख् या गये।

"कोन, ठाकुर है !"

"बहोर।"

"तो कुछ दूध मठ्ठा घरे नहीं होता !"

"कुछ नहीं, मांके मरवाने से सब घर बार बिनड़ बना। बाप बुड्टा 🎝 सांसांसे भी कम विसता है,

उतका किया कुछ होता नहीं, भाई विलकुल कोटा है वह स्था करने लायक है, देख रेख न होनेसे धव दीर मर गये। कई नग गावें थीं कई नग मैंसे, अब कुछ दो नैल बच रहे हैं, भी दूध कैसे हो।"

"कुछ खेती पाती भी नहीं !" मैंने पूछा ।

"दी खेत पड़े हैं, पर अनको जोतने वाला कीन है ! पड़े रहते हैं मुकतमें सगान भरना पड़ता है।"

'तब गुजर कैसे होती है।"

"मही कवार करके, बैर नेच किये या महए बीन किये।"

''तेरी शादी होगयी।"

सादकी सुप थी, मैं समक गया शादी होगयी है। मनमें एक प्रश्न और उठा सब यह सहकी अपनी समुरास चली जावेगी तब उस मुद्दे बापका क्या होगा १ पर ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर नियति ही दे सकती है, मनुष्य नहीं। वह प्रश्न मनका मन ही में दब गया, मैं कुछ देर चूप रहा।

जब ताइकी आनेको हुई मुक्ते एक बात फिर स्फ्री, मेरे हृदय में बहुत दिनोंसे नौकरीके अति-रिक्त कुछ दूसरा धंत्रा करनेकी इच्छा छित्री यी क्योंकि नौकरी में तो 'नौ खाये तेरहकी भूख' रहती है, विशेषकर रियासतों में । लड़कीसे उसके खेतोंकी बात सुनकर मेरी वह इच्छा जाग उठी, बोला—'खेत मुक्ते नहीं दे सकती ?'

"मालिक ले ली, मैं तो ऐसा ही कोई आदमी बाहती हूं वो उन्हें वोतने लगे। मैं वायकी मेजूंगी, आप बात कर लेना"

वृतरे दिन सबेरे मैं अपने कमरेमें बैठा अपनी एक पुस्तक लिख रहा या। मेरे कमरेके सामने एक सेठजीका मकान है, सेठजी अपने दरवाजे पर खड़े ये। इतनेमें एक बुद्दा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। कमरमें उसके विधड़ोंकी एक लंगोटी थी, शरीर पर एक मैली खाल घोतीका जीयाँ शीर्या टुकड़ा। कमर उसकी अफ़क रही यी शरीर भरमें अधियाँ आंखोंमें धुंचलापन। उसे देखते ही सेठजी समके कोई भिखमंगा है। आवाज बुक्तन्द करके बोले —'उन पाठकबीके दरवाजे जा, वे मिनिस्टर हुए हैं, सबको सदावर्त बांटते हैं।

"मैं सदावर्त लेने नहीं भागा, मास्टर भैगाका मकान कहा है !"

'सामने जा" सेठबीने उसी बुसन्द आवाजमें कहते हुए उससे अपना विण्ड सुड़ाया।

मैं समस्त गया वही बुद्धा है, उसे बुलावा और बात शुरू की। वह बात बातमें कहता-'कही हो', मुक्ते बबरन कहना पड़ता-'हो,' मुक्ते मालूम हुआ कि बुद्धा बात करनेमें बहुत ही खतुर है। जात का सहीर है, बिन्दगी अर वृथमें पानी मिलाकर बेचता रहा होगा, एकके दो करता रहा होगा हस्यादि,

## वर्षी शामिलख्न-प्राथ

इत्वादि। क्रासिर तसके सेत देखनेके बद कुछ ते करनेका निश्व किया, उसे किसी दिन संग्या समय आनेको कहा।

एक दिन मैं स्कूलसे आया नहीं कि उसे दरवाजे पर डया हुआ पाया। नामवार तो गुजरा परन्तु उसे बचन दे कुका था, उसके साथ जाना ही पड़ा। कई खेतोंको पार करके उसके खेतोंपर पहुंचा। खेती पातीका कुछ अनुभन तो है नहीं, सीदा भी इतना बड़ा नहीं था कि उसमें जादा चख चख की आती। चालीस पचास कायेकी कुल बात थी क्योंकि बुड़डा खेत बेचनेकी नहीं सीके पर उन्हें जोतनेको तैयार था। समक्ष लिया पचास कपने न सही मनमें ऐसा हिसाब लगाकर बात तै कर दी। लिखा पढ़ी कर देने पर बात आयी, मैंने उसे किर समय दिया, वह किर आया कई बार आया पर लिखा पढ़ीका कुछ साधन न मिल तका। आखिर एक दिन मैंने बला सी टालनेकी गरजसे दो कपने दिने और कहा जाओ खेतों में काम ग्रुक कराओ। लिखा पढ़ी किर देखी जायगी। बुड़ा कपना तेकर चला गया। आठ दस दिन तक किर नहीं आया। मैं समक्ष गया कपना गये। आखिर एक दिन बह बाजारमें मिला। मैंने पूछा — 'क्यों रे किर नहीं आया। मैं समक्ष गया कपना गये। आखिर एक दिन बह बाजारमें मिला। मैंने पूछा — 'क्यों रे किर नहीं आया। मैं समक्ष गया कपना गये। आखिर एक दिन बह बाजारमें मिला। मैंने पूछा

'नहीं मालिक, मजरूर नहीं मिलते। आपके काया रक्षे हैं। मजदूर न मिले तो बायत कर बाऊंगा। बारे गांवसे कह कर हार गया। कोई नजदीक खड़ा नहीं होता। उसकी शक्त देखकर मुझे उसके कहनेमें सचाई दील पड़ी। ख्याल हुआ मजदूरोंको मजदूर कहां रक्षे हैं और फिर आजकला। मैंने उसके ईमानकी परीद्या लेनेकी गरबते उसे कुछ दिनका और अवकाश देना उचित सम्भाः इसके बाद गर्मीकी छुट्टियां आ गर्यों, हमारा रक्ष बन्द हो गया और मैं दो महीनेके लिए घर चला गया। जम्र लीटा वर्षा शुरु हो गयी थी। एक दिन सहसा उस बुड्ढेकी याद आयी अस्न दो ही रुपयेका या,परन्तु वह भी क्यों मुपत जावे। एक प्रामीख उल्लू बनाकर के जावे! यह बात मुक्ते गवारा न थी। बुड्ढे पर कोथ या रुपया उसके पुरखोंसे को लेनेका संकल्प दुनियांकी धूर्तता कर, वेईमानी, दगावाजी, बदमाशी, इत्यादि पर सोचता हुआ एक दिन उस बुड्ढेके घर बा ही पहुंचा।

पर उसका घर देखते ही मेरे सारे विचार सहसा बदल गये। एक घर था, सामने छुपरी जिसकी दो दो हाथ जंची मिट्टीकी दीवाल छुप्परके बीकसे मुक सी रही थाँ। छुप्पर दीवालोंको दबाकर खमीनको छूनेकी कोशिश सी कर रहा था। दीवालों तब भी उस बुह्दे के समान जीवन संमाममें इटी हुई थीं, यश्रीप उनमें बन तन कृषह निकल रहे थे, मिट्टी खिसक रही थी, कहीं कहीं बहे धुनुआ हो रहे थे, सामनेका घर आगेसे देखनेसे तो कुछ अच्छा मालूम होता था। दरवाजेमें किवाह लगे थे मगर पीछेसे वह भी भर-भरा गया था। आगेकी खुपरी ही कुल रहनेकी जगह थी। पर उसकी छुवाई नहीं हुई थी। उसमें हतना पानी टएक रहा था कि खुपरीका सारा करीं दख दल बन गया था। पैर रखनेको भी कहीं

सगह नहीं थी | इडी की बहुमें वह बुड्डा इक टूटी चारपाथी पर विसका विनाय भूमकर समीनमें लग रहा था, सेटा था। मन्छर संसकी सेवा कर रहे थे, उसे अपना मधुर संगीत सुना रहे थे। वह उन्हें कभी इस तरफ हाथ पटक कर खबेहता वा कभी उस तरफ। मेरे मनमें आया कि यदि दो काया और पातमें होते तो उसकी नवर करता। तब भी उसका मन सेनेकी गरवसे दैंने उसे आवाब लगायी वह मेरी आवाओं सुनते ही बहा लियत सा विवश और लाचार सा कराहता हुआ चारपाथीसे उठनेकी कोशिश करता हुआ नीआ — 'मासिक बीमार हूं।'

होशा—'तूं गीमार न हो तो कौन हो ? लैरियत यही है कि त् आभी तक जीवित है। ऐसी जगहमें ढोर भी यदि बन्द कर दिया जावे तो शायद रात भरमें खतम हो आहें।'

"पड़े रही बन्वा" मैंने कहा।

"कैसे पड़ा रहं। आप मेरे घर आये हैं।"

मैंने बहुत कहा पर बुड़ा न माना । आखिर घरने बुदापेसे खड़ता हुचा लकहीक सहारे उस हूटी चारपायीसे उठकर लड़खड़ाता हुचा मेरे वार ने चा खड़ा हुचा। वमरमें वही चियहोंकी लंगोटी थी। घरीर पर बही लाल जीयाँ शीयां चोतीका दुकड़ा, वही चियहोंकी लंगोटी थी। घरीरपर यमतम मस्ब्रहकं काटनेसे पहे हुए बढ़े बढ़े दारा। मैंने कृतिम कठोरतापूर्वक पूछा—'क्या बाबा 'मेरे कपया नहें देना।' यग्रपि उन्हें लेनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं थी।

"क्स शाबिर हो अंग में । दूशरेका मास कीन इजम होता है।" बुद्देने कराहते हुए कहा।
मैंने दूसरी तरफ नजर हैंकी, बगसमें एक और कीका था कियाड़ नदारद थे। उसमें बैल बंधते
थे। उसे देखकर और मेरे होश हवास उद गये। कीचड़, सूत्र, गोवर आदि उसमें इस तरह
सन रहे वे बैसे किसीने दीवास उठाने के लिए मिटीका गारा तैयार किया हो। जब बुद्देका यह हाल था
तव उसके मवेशियोंका यह होना स्वामाविक हो था। मेरे न जाने कहा विचार गये है

हैंने उसके घरसे निकल कर एक भादमीसे को समीप ही बैठा सुह घो रहा या, पृद्धा—'क्यों भाई इस बुड्देकी कुछ सहायता नहीं कर सकते ! देलों कैसी बुरी हास्ततमें रह रहा है। सब लोग मिनाकर हाथ समाया दो तो बेचारेका घर ठीक हो जाने । ऐसेमें तो मनेशी ही नहीं रह सकते।

एक श्रीरत दूर ही से कुछ नाराज सी होकर बोली—'उसकी लड़की है, दांमाद है, जब वे नहें करते तो दूसरे किसकी गरज है, करें न अपना !

रैन कहा —'आई आदमी ही आदमीके काम आता है, हो तके तो कुछ सहायता कर देना, ऐसा

### वर्णी-प्रभिनन्दन-प्रग्य

एक दिन जब संस्था समय स्कूलसे सीटा तो उतकी सङ्की पर पर खड़ी हुई मिसी। बोसी— मासिक ये आपके रुपये हैं।"

मैंने कपये वापित कर दिये ।

मैं वोचता हूं, हम बुद्धि जीवी लोग आपने और ग्रामीश जनताकी बीचकी बदती हुई खाई को पाटनेका प्रयत्न कर करेंगे? इन गरीव कियान मश्रूरोंकी और इमारे नेताओं और शासकोंका ध्यान कर जाय गा ? खुद ग्राम निवासीयों एक दूसरेकी मदद करना कर सीखें गे ? और जिस ग्राम संगठनकी बात हम बहुत दिनोंसे सुनते आ रहे हैं वह कम शुरू होगा ?

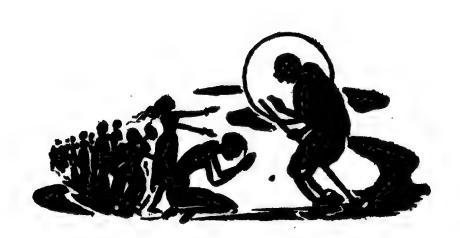

## अभागा

भी यज्ञपाल, बी० ए०, एख-एल० बी०

वह अभागा अब इस संसारमें नहीं है। कुछ दिन हुए, अपने संवर्षमव जीवनसे उसने मुक्ति पा ली। अब वह चैनकी नींद धोता है। संसारने जिसका तिरस्कार किया, समाजने जिसे हुकराया, उसीकी मृत्युने अपनी शीतक गोदमें प्रेमपूर्वक आभय दे दिया।

उस नरकंकालका विश्व वार-बार मेरे नेत्रोंके समझ का आता है। मैं उसे नहीं देखना बाहता। उस क्रोरसे आंखें मूंद लेना वाहता हूं। बुद्धिश्रीविषोंको ऐसे हस्य हाइ-मांसकी क्रांखोंसे देखनेका अवकाश ही कहां? बुद्धिकी पकड़में वी चीत्र क्षा वाती है, वही उनके कामकी है। शेष सब निरर्थक है। पर मेरे श्रीरमें हृदय काब भी स्पन्दन करता है और बुद्धि पूर्यांतया उसे नष्ठ कर देनेके प्रयत्नमें कभी तक सफल नहीं हो पावी। इशीसे उस क्रांगोका वित्र प्रावः मेरे मस्तिष्कमें सबीब करने चकर क्षणाता रहता है।

हम लोगोंने आपनेको चारों ओरसे पक्को परिषिसे वेर रखा है। परिषि अमेग हैं और वहां-वहां द्वार है वहां लोहेके जंने-जंने फाटक चढ़े हैं। बाहरका दुख-युख हम कुछ भी अपने तक नहीं जाने देना चाहते। फिर भी बागु तो उन्मुक्त है, यह कोई बन्धन नहीं मानती। हतीसे चार कदम पर बसे जमहार, मिनौरा, नवागांव, अदिकी ओरसे उड़ कर हवा आती है, और वहां निवास करने वाले मानव नामवारी माशियोंके दुख-दारिहणकी कथाएं हम तक पहुंचा आती है।

## × × ×

सी-सवासी घरोके इस समझार गांवके उस नुकाइ पर जो टूटी-फूटी आंपड़ी दीखती है, उसीमें वह स्थागा वयांसे अपने बीबनके दिन गिन रहा था। स्वास-रोगने उसका सारा दम खींव सिया था। तिल्लीने बद्कर उसके पेटमें बाल-भर भी स्थान न खोड़ा था तथा उसके दाथ-पैर सूख कर सींक-वैसे हो गये थे। विषड़ोंमें अपनी लाखको दके साहिनेश वह परमितासे विनती किया करता था, "है नाम, तुममें दबा है तो मुके उठाली। मैं बह बीना नहीं चाहता।"

#### वर्षी-प्रभिनन्दन-प्रन्य

विनकी उपयोगिता नहीं, उनका बीना क्या। उसकी क्रोंपड़ी, उसके दी बच्चे, उसकी क्षी दिखताकी मानों साकार मूर्ति ये। बाप तो रोगी था। मां सेतीमें मजूरी कर कुछ कमा काती थी, विससे उन चारों प्राश्चियोंका जैसे-तैसे काम चल बाता था। ब्लीके पास तन दकनेके लिए एक घोती थी; लेकिन बचोंको एक घन्नी भी नतीब न थी और उनकी कावासे पता चलता था कि आयेदिन उन्हें उपवास करना पड़ता है और आधम्ले तो वे हमेशा ही रहते हैं। वे तीन भाई-बहन थे, लेकिन एकको भगवानने खीन लिया। मां को वों दुःख तो हुआ; लेकिन बादमें उसने संतोषकी सांस ली कि चली, दुखसे एकको खुटकारा मिला!

उसे तब 'पंखुमा' कह कर पुकारते थे। जब उतकी बोमारीका समाचार मुक्ते मिला तो एक लंध्याकी बाक्टरकी लेकर मैं वहां पहुंचा। दीनों बच्चे हमें घेरकर आ कहे हुए। बेचारी मां ने बहुतेरा चाहा कि गरीबीका, अपनी बेबसीका, यो प्रदर्शन न होने हे, खीर क्योंके तन पर कुछ तो बाल दे; लेकिन हाय, वह तो असहाय थी। भीतर-ही-भीतर दो घूंड आंसुओं के पीकर रह गयी।

मैंने कहा, "तुम्हारे बाहमीको देखने डाक्टर बाये हैं।"

माशाकी एक लहर उसके बेहरे पर दीड़ गयी। उसके भीतर छिपे दुसको मानों किसीने स् दिया। कातर काशीमें उसने कहा, "डाक्टर खाइब, बैसे बने, इनकी माराम कर दीजिये। ये उठ गये तो किर मैं कहींको न रहें गी।"

दीनों सबीच वालक मांकी क्योर एकटक देखते रहे क्यीर मांके वे शब्द कोपड़ीकेन जाने किस कीनेमें क्लिन हो गये।

डाक्टरने जेवसे तली (रटेयसकीप) निकाल कर रोगीके इदयकी परीद्धा की, लिटा कर पेट देखा, झांखोंके प्रसक्त नीचे-ऊपर कर बांच की झीर फिर कुछ देर गंभीर हो सीचनेके उपरांत बोले, 'This case is hopeless' (इस रोगीके बचनेकी कोई आशा नहीं।)

मैं कुछ बोल न तका और मां-बच्चे आशाभरी निगाइसे डाक्टरकी स्नोर देख रहे थे सो देखते ही रहे।

डाक्टरने कहा, "देखों न, इसकी तिल्ली इतनी बद गयी है कि यह ठीक तौरपर सांव भी नहीं के पाता ।"

स्त्रीने गिद्दगिद्वाते हुए कहा, ''हाक्टर साहव; संच कहिए, क्या इन्हें भाराम हो जायगा। भाप ही हमारे-----।'' कहते-कहते स्त्रीका गला भर भाया।

क्षाक्टरके मुद्दि जानाशास ही सांस्कृतके दी शब्द निकल पढ़े ''धवराजी नहीं, इम इसकी दवा करेंगे । शासद आराम हो खास)'<sup>9</sup> विने बीने बाया कि डाक्टरके करवानि अपना सिर डालकर कहे कि की डाक्टर, तुम इमारे परमेश्वर हो। इनका इलाज तो तुन्हें करना ही होगा। श्रीर कुछ नहीं तो मेरी खातिर, इन नन्हें बचोंकी खातिर, इमारी गरीबोकी खातिर! लेकिन बाहरके दो-बार लोग खड़े थे, इसलिए लाजके मारे मनकी बात मनमें ही मार कर रह गथी।

चलते-चलते डाक्टरने कहा, 'दवाके लिए किसी आदमीको तुम्हें रोज अस्पताल मेजना होगा।"

स्त्रीकी बेक्सी फिर उमइ आयी । बिनीत भाषसे बोली, ''मेरे घरमें कीन बैठा है जिसे चार मील मेजूं ! में हूं, सो पेटके लिए मजूरी पर जाऊं कि दवा होते !''

मैंने कहा, "डाक्टर, क्वा संभव नहीं कि चाप इसे चरपतालमें भरती कर लें? वहां चाप इसकी चन्छी तरह देखभास भी कर सकेंगे चौर रोज-रोज दवा शानेका भंभट भी न रहेगा।"

डाक्टर बोलें, 'हां, भरती किया जा सकता है।"

मैंने उस श्रीसे कहा, ''देखों, कल इन्हें गाड़ीमें सिटाकर अस्पताल पहुंचा आना । वहीं पर ये रहेंगे और इलाव होगा । कपड़ा, खाना सब अस्पताल से मिलेगा ।''

> म्रतिशय कृतहतासे भर कर उतने कहा, ''म्रच्हा ।" भौर इस लोग चले भावे।

> > × × ×

शीय दिन डास्टर आये, बैठते ही मैंने कहा, "कही आहे, उस रीगीका स्था हास है! कुछ फ़ायदा दिला!"

वे बोले, 'फायदा ? अरे, वह तो पहुंचा ही नहीं।"

बदी कुं मलाहट हुई। मुक्ते तो पका भरोता ना कि मगले दिन युनह ही उन स्त्रीने रोगीको भत्यताल पहंचा दिया होगा।

डाक्टरने कहा, "तुम जानते नहीं, ये लोग वहे झालती है अध्यक्ष दर्जेके लापरवाह । भादमी मर जाता है, तभी इनकी आंखें खुलती हैं।"

बोदी देर बाद जब डाक्टर बले गये तो गुस्सेमें भरा सीघा जमहार पहुंचा झीट उसकी भीपदी पर जाकर आवाज लगायी। कोई जवाब नहीं आया। मैं भीतर पुषा चला गया। चारों खोर सक्षाटा छाया हुआ था। दो-चार मिट्टी-सकड़ीके वर्तन इघर-उपर पहे थे। कोठेके दरवाजेके पास जाकर मैंने कहा, "कोई है!"

454

### वर्गां-स्मिनन्दन-प्रन्थ

उत्तरमें पांच छह बरवकी नंग-वर्षण काइकी का खड़ी हुई। मैंने कहा, "ग्रुन्हारी मां कहा है ?"

> इतनेमें उत्तकी मां भीतर निकल कर आगी । उत्तका चेहरा उतरा हुआ था । कुंभलाइटके साथ मैंने कहा, "तुमने उसे मेखा नहीं ?" मेरे इस प्रदनका खुण भर वह कोई उत्तर न दे सकी ।

मैंने फिर कहा, "डाक्टर तुम्हारे सामने ही तो कह गये ये कि अस्पतासमें भरती कर लेंगे, फिर मेबनेमें द्वम पर क्या बोक पड़ा।"

जीने मन होठ लोले । नोसी, "मेजती किसे १ वे तो उसी रातको उठ गये।"

उसका प्रत्येक शब्द मेरे हृद्वको वेचता हुआ पार निकल गया । गर्दन भुकाये मैं जुपचाप
वहासे चसा आया ।



# मनसुखा और कत्ना

भी पं॰ बनारसीदास चतुर्वेदी

१० जुलाई सन् १९४२---

दिन भर पानी बरसता रहा था। शामको पुदार पढ़ रही थी। टहलनेके लिए हम सड़ककी स्त्रोर निकड़ गये ये सीर खीट ही रहे ये कि इतनेमें मनसुला बेलदार (कुम्हार) उबरसे साता हुआ दील पढ़ा। हायमें एक कपड़ा था, जिसमें बहुतसे जामन बंधे हुए लटक रहे थे। मैंने मजाकमें कहा—"उहरी | यहां डाकू हैं ! लाझो सब माल असवाब घर हो !"

मनसुला मुचकराने लगा और अपनी पोटरी हमारी और बदा दी। इसने आठ-दस बामन ले लिये। बामन पासके पेड़ोंके ही वे और उन दिनों जम्बू वृद्धोंका अलग्ड दान चल रहा या और प्रत्येक पियक मनमाने बामन लाता चला बाता था।

११ जुलाई--

सहकपर पत्थरके दुकड़े डालनेकी मजदूरी मनसुलाने कर ली थी। नदी-तलमें वह पत्थर तोड़ रहा था। गये पास ही खड़े हुए थे। बच्चे पत्थर बीन रहे थे। मैंने पुल परसे आवाज दी 'मनसुला सुम्हारी तस्वीर बहुत अच्छी आई है। बच्चोंके कोटो भी ठीक उतरे हैं।'

मनसुलाने कहा -- "हो तो ठीक, पर तस्वीर हमें दिलाको तो सही।"

मैंने कहा--- "अक्छा कल काना, सन कोटो दिखला दूंगा, पर दूंगा नहीं ! एक तस्वीर पांच ध्यानेमें पहती है।"

मनसुखाने कहा-"श्रव्ह्या पंडितबी, पांच आने पक्के रहे।"

१२ जुलाई--

मनमुखा इमारे नगीचे पर आवा और वोला—'पंडितजी कहां मुरम (पथरीली मिटी) गिराना चाहते हैं !"

मैंने कहा--'वहीं झामके पेड़ोंके नीचे, बहां कीचड़ बहुत हो वाती है।''

#### वर्षी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ

सुना कि पासके गांवके किसी कुम्बार और उसके बच्चेकी सांपने काट खावा है। उस वक्त हमें मनसुखाका खयाल भी नहीं आवा। शामको खबर मिली कि मनसुखा और कल्लाकी ही सर्पने काटा था और दोनों ही मर गये!

हृदयको बढ़ा घरका लगा। मनमुखा भीर उसके कुटुम्बके सभी श्रासियोंने हमारे बगीचेमें बहुत दिनों तक मजतूरी की थी। सब घरवाले बाल बच्चे लगे रहते थे। ६ गर्घ भी साथ ये भीर तब एक रुपया रोज उन्हें मिलता या।

उस समय मैंने माठ-दस चित्र लिये थे। "मजदूरके जीवनमें एक दिन" शीर्षक लेख क्षिखनेका विचार या। चित्र बनकर बहुत दिन पहले ही या गये थे, पर मैं अपने प्रमादवश उन्हें मनसुखा तथा उसके बक्चोंको अभी तक दिखला नहीं पाया था। जब कभी जिक्र आता तो कह देता, "अच्छा भाई, कल आना।"

वह 'कल' नहीं आया, काल मा गया ! भीर मनसुला भीर कल्ला उस थामकी चले गये, वहाँसे कीई बायस नहीं लोडता। चार दिन बाद मनसुलाकी भी उविवारी भपनी दुःख गाथा सुना रही थी----

"इतबारकी रातकी वे फारमकी और करमदास बाबाकी पूजा करने गये वे नी बजे लीट आये रातको तीन बजे होंगे। उन्होंने कहा, "जगत है का है मोब काऊने काट खाओं।" भीतर मेरा लड़का कल्ला पड़ा हुआ था। पासमें तीन बहनें और एक बुआकी लड़की लेटी हुई थी। कल्ला बोला "हमें सोऊ काट खाओं। मोब गुलगुली लगो ती" लड़कियोंको सांपने खुआ भी नहीं बाप बेटे दोनोंको माझीपर सवार कर टीकमगढ़ से गये। बहुत हलाव किया पर कोई बस नहीं खला। अगर कल्ला (लड़का) भी बच रहता तो मैं किसी तरह सन्तोष कर सेती। दोनों खले गये।" इसके बाद कुम्हारिन आंखोंसे आंस टपकाती हुई बोली "जैसी विपता मोरे ऊपर परि गई उसी काऊ पै न परी होहगी।"

कल्पना तो कीजिये उस मज़रूर झीरतके दुर्भाग्यकी जिसका पति झीर ग्यारह वर्षका लड़का दोनों एक साथ मृत्युके मुखर्में चले गये हों! अब वह कुम्हारिन है झीर उसके चार बच्चे हैं, तीन लड़ांकेया झीर लड़का, जो डेद महीनेका है। यदि उनके पिताको मरे अभी चार दिन भी नहीं हुए ये, वह दस बरसकी भगवन्ती मज़दूरी पर गयी हुई यी झीर सात सालकी मुनिया, खुह सालकी विनिया आहचर्यचिकत नेत्रीसे अपने पिता तथा भाईकी तस्वीरें देख रहीं थी। बेद महीनेका मन्द्र भी इस हश्यको देख रहा था।

अब मैंने वह चित्र दिललाया, जिसमें कल्ला घोड़ीपर चढ़ा हुआ था छीर नगलमें वाप खड़ा हुआ था तो कुम्हारिन विद्वल हो उठी। रो-रो कर कहने लगी—

"हां टीकाको आयो तो बेटा, दुम्हारे दिंगा" कल्लाका विवाह हो चुका था।

कुम्बारिनके चहरेसे कान्त्वेदना उपक रही थी। मैं शोख रहा या "क्या बनावटी कहानियां इस सम्बी भटनासे ध्रीवक कहसोत्यादक हो सकती हैं!"

इसके बाद मैंने कई महानुभावोंसे मनसुखा और कल्लाकी दुर्वटनाका किक किया है।

श्रीयुत 'क' महाराय, जो लालपती जादमी हैं, बोलें, 'हां ऐसी घटनाएं जनसर घटा करती है। क्या किया जाय ?''

'सा' महोदयने कहा, ''हां सुना तो हमने भी था। शांप कुप्पर पर से गिरा था। खैर।"
'ग' ने साफ ही कह दिया, ''आप भी कहां का रीना तो बैठे!

इम किसीको दोष नहीं देते। स्वयं इम भी कम अपराधी नहीं हैं। हमारे पास सांप काटेकी इवाई (लैक्सिन) रक्खी हुई थी पर अपने आसस्य या जापर्वाहीके कारण उसकी सूचना इम आसपासके प्रामों तक नहीं भेज पाये थे।

जन निकटकी एक बुद्धिनों कहा, "कुम्हारिन भूलों मरती है, उस दिन शामकी में रीटी दे आयी थी", तब हमें उस भारतीय प्राचीन मनाका स्मरख आया जिसके अनुसार मातमनासे परपर पास-पद्मीसियों द्वारा भीजन मेजा जाता है।

मैं तुबक्ता चाय पी रहा था और नियमानुतार सुखादु भोजन कर रहा या और पहोसके प्राप में पांच प्रायक्षियों पर यह बज़पात हुआ था, मैं उस प्राचीन प्रथाको भी भूत गया !

बह या जनताकी सेवा करनेका दग्भ रखनेवाले एक लेखककी संस्कृतिका इदय-हीन प्रदर्शन !

अपने पति और पुत्रको एक साथ ही लोकर वह कुम्हारिन न जाने कित तरह आपने चार सच्चोंका पालन कर रही है।

पुस्तको अथवा लेखो द्वारा नकली ज्ञानका सम्पादन करने वाले लेखक उसकी असीम वेदनाकी क्या कल्पना भी कर सकते हैं !

"दुखके एक करा में जितना ज्ञान भरा हुआ है उतना साधु महारमाओं के सहस्रों उपदेशों में नहीं" सप्रसिद्ध आरिट्यन लेखक स्टीफन विवाका यह कवन सर्वेषा सस्य है।

कुण्डेर्थर (टीकमगढ़) के निकट नयेगांव में करखाकी उस खादात् मूर्तिकी भ्राप मजदूरी करते हुए पावेंगे।

उतके वे बाक्य अब भी मेरे कानों में गूंब रहे हैं— ''मदद दैवे को को घरो है ? बिपता में को की को होय !'' सच है—''दीनबन्धु बिन दीनकी को रहाम सुधि सेह"

## वर्णी अधिनन्दन-प्रन्थ

Who never ate his bread in sorrow, Who never kept the midnight hours. Weeping and waiting for the morrow, They know you not, Ye heavenly powers.

[ ए देवी शक्तियो ! वे मनुष्य तुम्हें जान ही नहीं उकते, जिन्हें दुःलपूर्व समय में भोजन करने का दुर्भाग्य प्राप्त नहीं हुआ तथा जिन्होंने रीते हुए और प्रातःकालकी प्रतीवा करते हुए रातें नहीं कार्टी ।] —महाकवि गेटे

# में मंदाकिनिकी धवल धार

भी चन्द्रभातु कौर्मिक्तत्रिय 'विशारद'

(8)

है बिन्ध्याचलकी पुण्य गोदमें मेरा जन्मस्थल समीद । गिरिके उपलों में कर कलकल, मैं करती बाल बिनोद सरल ।। गिर-गिर कर उठती बार-बार, मैं मंदाकिनि की धवल धार ।

(7)

मैं बन बाती निर्मल निर्भर, करती इर-इर के सुन्दर स्वर । होकर आकर्षित दर्शकाण, देखें मेरा अद्भुत जीवन ॥ देती कविको अनुपम विचार, मैं मंदाकिनि की धवल धार ॥

(1)

में चट्टानों में गिर-गिर कर, बिखराती हूं मुका सुन्दर ।

फिर उन्हें मिटाकर खति सरवर, बतलाती हूं —-यह जग नश्बर ॥

यों पहनाती उपदेश-हार, मैं मंदाकिनि की धवल धार ।

# सुजान अहीर

## श्री पं० बनाश्सीदास चतुर्वेदी

"पंजित जी, गाइी ले लूं ? सुजान को याय धाय गई है, " सुजान कहीर के बूदे याप ने कहा। "जरूर ले लो, सबसे पहले दुम्हारा काम होना चाहिए. पर किस की बुला रहे ही ?" मैंने पूछा वह बीला, "इवलदार को "

इवलदार नाम का भी कोई वैदा या डाक्टर है यह मैं नहीं जानता था। मैंने भुंभिला कर उस कृदें से कहा-- 'तुम भी बाजीव आदमी हो, इतनी देर से खबर क्यों दी ! डाक्टर साहब को क्यों नहीं कुलाया !'

सुजानके बूदे बाप का चेहरा उतरा हुआ या, उसकी हक्की बक्की भूल गयी यी, वह कोई उत्तर नहीं दे सका. तब मेरी समक्तमें यह बात आयी कि उस बूदे से, जिसका जवान लड़का कई दिन से सिजपात में मृत्यु श्रम्या पर रक्का हो. समक्रदारीकी उम्मीद करना ही महत्व हिमाकत है, मैंने फिर भी डाक्टर साहब को पत्र क्लिस दिया, पर हम लोग नगरसे चार मील दूर रहते हैं, सबारी का कोई अवन्य नहीं; और डाक्टर साहब दूसरे दिन शाम को आ सके—सुजान की मृत्यु के पांच घंटे बाद ! इस में उनका कोई अपराध नहीं था, उन जैसे सहुद्य, कर्तक्यपरायण और सुयोग्य डाक्टर बिरले ही होंगे. पर अनेले वे क्या कर सकते हैं ! ओरखा राज्यमें शिक्षा चार फीसदी है और इक्कीस सो वर्गमील के नी सो प्रामोंने एक अस्पताल और सीन डिस्पेन्सरी हैं।

सुजानका पिता अपने तीन पुत्रों को खोकर अप भी गाय बैल चराता हुआ कभी नजर आजाता. है, जब मैं उसे देखता हूं हुदयको एक धक्का सा लगता है।

रैंने उसकी कहा या, तुम्हारा काम सब से पहले होना चाहिए पर क्या हम लोगोंने सुबान श्रीर उसके भाई बन्धुश्रोंका, सर्वोपरि तो क्या, कुछु भी ख्याल रक्खा है ! क्या हमने कभी यह सोचा है कि चारों श्रोरकी जनताके कल्याणामें ही साहित्यकका भी कल्याण है !

### वर्गी-श्रभितन्दन-प्रश्य

द्वं वंगार और भगीना चीमर, वरता चीनी और चतुरी सुन्नानशीर और घंशा काछी ही बस्तुतः पृथ्वीपुत्र हैं; उनकी उपेशा करनेवाला साहित्य वास्तवमें एकाङ्गी है; यही नहीं, वह दर-असल भाषित भी हैं, वह न कभी पूछेगा कतेगा।

भाज फिर बरवातमें भीगता हुआ सुवानका बृदा बाप दीख पड़ा और मैं वीचता हूं कि वे सेवासंघ, वे पूजा-मण्डल, वे मन्त्री महीदव, वे बारा-सभा, वे नेतागवा और वे इमलोग (रिवासतींके पालत्, फालत् साहित्यक) आखिर क्लिस मर्जकी दवा हैं ?



# महाभारत कालमें बुन्देलखण्ड

श्री विज्ञा, प्रभाकर

जमुना ( बमुना ),नर्मदा (रेवा), चम्बल (चर्मण्यती) और टोंस (तमसा )से परिवेष्टित भूभागको आज बु-देललण्ड कहा जाता है। कवि ने इसकी सीमाको इस प्रकार स्पष्ट किया है---

यमुना उत्तर और नर्मदा दिविश श्रंचल । पूर्व श्रोर है टींस पश्चिमांचलमें चम्बल ॥ उरपर केन, बसान वेतवा, सिंघ नदीं है। विकट विन्ध्यकी शैल-श्रेशियां फैल रही हैं॥ विविध सुदृश्यावली श्रटल श्रानन्द-भूमि है। प्रकृति छुटा बुन्देललण्ड स्वस्टुन्द भूमि है॥

इत भूभागका दलान दिल्लासे उत्तर को है। नर्भदाके उत्तरी कूलपर महादेव और मैकाल श्रेशियों तथा स्मार कंटकते स्थारम्भ हो कर यमुनाके दिल्ला कूल पर पहुंचता है। स्थास यह प्रदेश भारतके स्थार प्रान्तोंमें बंटा हुसा है। उत्तर तथा पश्चिमोत्तरका प्रदेश युक्तमान्तमें है। दिल्लामें द्यार तथा सबल-पुर जिले मध्यपान्तमें हैं। भोपाल केन्द्रके पास है। पश्चिमकी स्रोर नवनिर्मित मालवर्स में पुराने विधिया राज्यका कुछ भाग है। मध्यमें जुन्देलाखण्डका वह भाग जो छोटे छोटे राज्योंमें बंटा हुसा था सब विध्य-प्रदेश कहलाता है। यद्यपि इतिहास इस बात हा साल्यी नहीं है कि जुन्देलाखण्डकी यह सीमा कभी हदतासे मान्य रही है, इसके विपरीत यह समय समयपर विस्तृत स्रोर सकुंचित होती रही है तो भी भूमि, भाषा तथा बोलीकी हिस्से यह सीमा स्थाभावक है।

इतिहासमें इत प्रदेशके अनेक नाम प्रजलित रहे हैं,—बुन्देलखण्ड विन्ध्येलखण्ड ( विन्ध्य इला-खण्ड) जेजाक (या जीजाक) मुक्ति, जुम्मारखण्ड, जुम्मीति, जम्म, चेदि श्रीर दशार्या । बुन्देला राजपूतीकी क्रीहा—भूमि होनेक कारण बुन्देलखण्ड कहलाने लगा वैसे बुन्देल स्वयं विन्ध्येलका अपभ्रंश हैं । बुन्देल "गाहड्वालोंक वशंव ये जो विध्यमें रहनेके कारण बुन्देलें कहलाये" । स्वर्गीय ओक्रुष्ण बलदेव वर्माक मतानुसार वैदिक कालीन यजुवेंदीय कर्मकाण्डका प्रथम अन्यु-स्व इसी प्रदेशमें हुआ था । इसी कारण हसका नाम "यजुहोती" हुआ जो कालान्तरमें विगह कर "जीज-मुक्ति" बनगया"। बुन्देलोंसे पहिले यहां पर चन्देल राजपूत राज्य करते थे। चन्देल शब्द चेदिसे निकला जान

७५

<sup>(</sup>१) श्री मुंशी अजमेरी

<sup>(</sup>२) इतिहास प्रदेश ( जब बन्द्र विधालंकार ), पृष्ट २५५.

<sup>(</sup>३) मधुकर, बुन्देलखण्ड प्रान्त निर्माण अंक, पृष्ट ३४७.

## बर्सी-माभिनन्दन-प्रन्थ

पहता है। इस कुलामें जेजाक वा 'बवराकि' नामका एक प्रतापी राजा हुआ वह सम्भवतः विक्रमकी दसवीं शतान्दिके कन्तमें रहा बताते हैं। उसीके नाम पर यह मदेश कुछ काल तक 'जेजाक मुक्ति' (या बीजाक मुक्ति वा जेजा-मुक्ति) कहलाता रहा"। जुक्तीती और जुक्तारलण्ड इन्हीं नामींके अपभंश है। ये सब नाम अपेखाकृत अर्वाचीन हैं। महाभारतसे विन नामींका सम्बन्ध वे केवल द्र्झार्ण और चेदि हैं। दशार्थ इस प्रदेशमें वहनेवाली एक नदीका नाम भी है। आजकृत वह "ध्यान" कहलाती है। कात्यायन, कीटिल्य, कालिदास, और उससे भी पूर्व महाभारतमें इस देशका वर्षान आया है। "प्रवस्ततर कम्बलवसनार्थ दशानामृथे" "दशार्थों देश च दशार्था" यह वार्तिक सिद्धान्तकी मुदीमें कात्यायनके नाम से लिखा है। अर्थशास्त्रमें भी कीटिल्यने "दशार्थाभवापराजित" कहकर मुन्देललण्डमें पैदा होने वाले हाथियोंको उत्तम कहा है।" दमबन्ती जब नलसे विखुद कर चेदिके मार्गपर जा रही वो तब उसके साथके काफलेको हाथियोंने मार हाला था।

महाभारतमें केवल वेजवती ( वेतवा ) क्योर शुक्तिमती ( केन ) के बीचका प्रदेश दशीण कहा गया है। तमूचे प्रदेशकों कभी दशाणं नहीं कहा गया परन्तु भी पं॰ गोविन्टराव जैनने इस नामकी एक नवी न्युत्पत्ति खोंज निकाली है। दशाखं का अर्थ है दश जल। अणं जल को कहते हैं। जिस प्रकार पांच निदयोंका प्रदेश होनेके कारण भारतका एक पश्चिमीत्तर भूभाग पंजाब कहलाया उसी प्रकार दस निदयोंका देश होनेके कारण खुन्देलखण्ड भी दशाणं कहा जा सकता है! उन दस निदयोंके नाम वे हैं— बसान (दशाणं), पार्वती, सिन्ध, बेतवा ( वेजवती ), चम्बल ( चर्मण्वती ) कमना ( यमुना ), नर्मदा ( रेवा ), केन ( शुक्तिमती ) टोंस ( तमसा ) क्योर आमनेर है। इतिहास इस न्युत्पत्तिका समर्थन नहीं करता ।

महाभारत कालमें जिस प्रकार एक भागका नाम दशार्ण या उसी प्रकार दूसरे भागका नाम 'चेदि" भी था। राजा विदर्भके पीते चिदि के नामसे चर्मण्यती और शुक्तिमती के बीचका वमुनाके दक्षित्रनी कांठेका प्राचीन भारतीय प्रदेश चेदि कहलाने लगा। वही आज कलका जुन्देळखण्ड है । राजा विदर्भ यदुवंशी थे। वे प्रतापी परावृष्टके पड़रोते थे जो पुरुरवाके पीत्र नहुषके पुत्र यय तिसे लगभग ३० पीदी बाद हुए क्यांत् ३६ थीं पीहीमें। पुरुरवा, नहुष और ययाति वैदिक साहित्यके सुप्रसिद्ध चन्द्रवंशी राजा है। चन्द्रवंशी आर्य भारतमें स्वंतंशी आर्योंके बाद आर्थ थे और प्रतिश्चान हनकी राजवानी थी। यवातिके पांच पुत्रोंमें पुरु जो सबसे छोटा

<sup>(</sup>४) बुन्देकखण्डका सक्षिप्त इतिहास, गोरैकाक तिवारी, पृष्ट ४२.

<sup>(</sup> ६ ) मचुक्त, बुन्देलखण्ड प्रान्त निर्माण अंक, पृष्ट १६५

<sup>(</sup>६) मधुकर, प्रान्त निर्माण अकं, पृष्ठ ३६५.

<sup>(</sup>७) भारतीय इतिहासकी रूपरेखा, पृष्ठ १८०

या पेत्रिक राजका अधिकारी हुआ। सबसे बढ़े बदुके हिस्सेमें शुक्तिमती, वेजवती और अमंजवती के आसपासके प्रदेश आने । बुन्देशकाण्डका अधिकांश भाग हसी प्रदेशमें था बाता है। तुर्वस्ता को भाग मिला या वह साधारणत्या आवक्ताका बुन्देशकाण्ड है। उस कालमें वह काल्क्य देश कहलाता था। यह पुराना राज्य या विसे; कहते हैं मनुके एक पुत्र करवने बसाया था। दुह अमंजवती के उत्तर और वसुनाके पश्चिममें स्थित भूभागके स्वामी हुए और अनुको को प्रदेश मिला वह अयोध्याके पश्चिम तथा गंगा यसुनाके उत्तरमें था। यह मोटे तीर पर बुन्देशकाण्ड और उसकी सीमा परके देशोंका ब्योरा है। उस कालमें आयोंने बुन्देशकाण्डके दक्षिणमें नयी वस्तियां नहीं वसायी थीं।

पुराखों में भाता है, पिता वयातिके मांगने पर, अपना बीवन न देनेके कारख बदुकी आप मिला था कि उसके कुलमें राजा न होंगे । यदके कुलमें प्रायः राजा नहीं होते वे पर वे किसी आपके कारचा नहीं बल्कि इसलिए कि बादब लीग गण्यावयमें विश्वास करते थे । आपकी कल्यना गण्य-राज्यके प्रति चुणाका परिणाम है ! उपरोक्त राजा बिदर्भ इसी कुलकी एक शालामें हुए । इन्होंने विन्ध्य और ऋशा मेललाका पूर्वीभाग मेकल पर्वत तक जीत लिया था। यह नवा प्रदेश हमीके नाम पर विदर्भ देश कहलावा । पुराना प्रदेश इनके पीत्र विदिके नाम पर वेदि कहलाने लगा । वे वैदिक वाहित्यमें बहुत प्रविक्ष है। विश्वभारतीके डा० प्रशिक्षाल पटेलके अनुसार ऋग्वेदकी दान-स्तुतियोंमें जिस क्यू नामका बर्गन वाया है वह चेदि का पुत्र था। चेदि की उदारता प्रसिद्ध थी। ऋग्वेद १-५-३९ में कहा है- ''कोई भी उस मार्गसे नहीं चल सकता विस पर चेदि चलते हैं। इसिलए चेदियोंसे अधिक उदार राजा होनेका दावा कोई आअयदाता नहीं कर सकता ।" यह महाभारतसे जगभग सादे सात सी वर्ष अर्थात पवास पीदी पूर्वकी बात है। इसके अतिरिक्त इतिहासमें इनके कुलका कुछ विशेष पता नहीं मिस्रता। इनके नी पीट़ी बाद एक राजा सुवाहुका पता लगता है। इनकी पत्नी दशार्ण देशके रावा सुदामा की पुत्री और नलकी परनी दमयन्तीकी गौली थी। नलसे विख्नु जाने पर दमयन्ती बहुत दिन तक इन्हींके राजमहलमें दावी वनकर रही थीं। चेदि राजा सुबाहु, श्रयोध्याके राजा ऋतुपर्यं, निषवके राजा नल तया पौरव राजा इस्तीका समकालीन था। इसके बाद चेदिके यादवों का इतिहासमें पौरव राजा वसु के काल तक कुछ भी पता नहीं लगता। वसु एक पराक्रमी राजा था उसे चक्रवर्ती कहा गया है। उसने राजा सुवाहुके सग-मग २७ पीट्रीबाद चेदिके किसी यादव शासकको पराजित किया था। वह बादव राज। अवश्य वीर रहा होगा क्योंकि चेदि-विवयके परचात वसूने बढ़े गर्वके साथ चैद्योपरिचर (चेदि गणके ऊपर चलने वाला)की उपाधि धारण की थी।

<sup>(</sup>८) "भारतीय अनुशीकन"-कावैदकी दान स्तुतियोंमें देतिहासिक उपादान ।

#### वर्षी-म्राभिनन्दन-प्रत्य

यही नहीं इसने मत्स्यसे मगय तकके प्रदेश अभीन किये । वसुने शुवि प्रती नदीके तदपर शुविमित नगरीको वो आधुनिक बांदाके आत पास की, अपनी राजधानी बनाया था। इस राजाके ताथ चेदिमें आदबोंका शासन समाप्त ही कर पौरवाँका आरम्म होता है। तत्कालीन चेदि देशका वर्णन महाभारतमें आता है। इस्त्रके शब्दोंमें "चिदि देश पशुके लिए शुक्कारी, बन-बान्यसे पूर्ण, भीग विलासकी सामग्री से युक्त और रमग्रीक है। वह अगस्तित बन रत्नोसे पूर्ण है तथा वहांकी वसुषा पशुक्रोंसे भरी दुई है। वहांके मनुष्य सरक्ष प्रकृतिके, सन्तोषी, साधु, अपहासमें भी सूठ न बोलने वाले, पितृभक्त और कमजोर वैसकी इसमें नहीं जीतने वाले हैं "।"

इस प्रतापी राजा बद्धके पांच पुत्र ये. इसिलए इनका राज्य पांच भागीमें बंट गया; मराध, कौशास्त्री, कारुष, चेदि ब्रीर मत्स्य । महाभारत कालमें ये पांचों राज्य वर्तमान थे । चिदि देशमें उस समय शिशुपाल तथा उसके दो पुत्रों पृष्ठकेतु और शरभका राज्य रहा । शिशुपालके पिताका नाम व्रमचीय और माताका नाम श्रुतअवा था । श्रुतअवा इष्णि वंशी श्रूरसेनकी पुत्री वसुदेवकी बहिन तथा श्रीकृष्णकी मुखा थी ।

दशाण देशका कोई कमबद इतिहास नहीं मिलता । नल-दमयन्ती की कथा महाभारतके वन-पर्वमें बाती है। उससे पता लगता है उस समयसे कुछ पहिले वहां कोई राजा सुदामा राज्य करते थे जिनकी दो पुत्रियों थीं। उनमेंसे एकका त्रिवाह विदर्भ देशके राजा भीमसे हुआ था। वे दमयन्तीकी माता थीं। तूसरी पुत्रीका विवाह विदिक्ते राजा सुवाहुसे हुआ था। इसके लगभग ४३ पीढ़ी बाद वहां राजा हिरण्यवर्मा का पता लगता है। सभवतः अब राजा पाण्डु दिग्विजयके लिए निकले तब यही राजा वहां रहे होंगे जिनसे उन्हें युद्ध करना पढ़ा था। वे कुरुकुलके विरोधी भी जान पढ़ते हैं कि

पूर्वभागा स्ततो गत्वा दशाणीः समरे जिताः। पाण्डुना नरिंदेन कौरवाणां यशोश्रता ॥ २६ ॥

इन्हीं राजा हिरण्यवर्माकी पुत्रीसे पांचाल मरेश द्रुपदके पुत्र शिलण्डीका विवाह हुआ था। शिल-ण्डीके विवयमें अनेक किम्बदंतियां प्रसिद्ध हैं। कहते हैं वे जन्मके समय कम्या थे। उनकी माताने सीतके डरसे उन्हें पुत्रके रूपमें पाला। परन्तु विवाहके पश्चात यह भेद खुल गया। राजा हिरयवर्माको जब इस रहस्यका पता लगा तो वह बहुत कुद्ध हुआ और बदला लोनेके लिए द्रुपद्पर चढ़ दीड़ा परन्तु इसी बीचमें कहते हैं, किसी यद्धकी कृपासे शिलण्डी वास्तवमें पुरुष वन गवा। इसके अतिरिक्त शिलण्डीके विवयमें यह भी प्रसिद्ध है कि वास्तवमें पिछले जन्ममें वह काशीराजकी पुत्री अम्बा थे। वस्तुतः थे सब

<sup>(</sup>९) भारतीय इतिहास की रूपरेखा, ए३ २०६

<sup>(</sup>१०)महामारत, आदिपवं, अध्याय ६४, (औंध संस्करण)

<sup>(</sup>११) " 🔐 "११३ इलोक २५-२६

कपोस कल्पित कथाएं शैतीके मास्तिकते उपनी हैं। तस इतना है कि शिखण्डी द्रुपदके कीर पुत्र में । वे महारची वे जीर अर्जुनकी तहायवासे उन्होंने भीष्यका वय किया था । इन्हीं पराक्रमी द्रुपद पुत्रका विवाह दृशाण वेशके राजा हिरण्यवर्मा की पुत्रीसे हुआ था।

राजा हिरण्यवर्गाके बाद बहांके राजा सुष्मां का नाम महाभारतमें काता है। वे पहले पहले उस समय महाराज युषि िठरकी सभामें दिखायी देते हैं जब मय दानवने इन्द्रप्रस्थका निर्माण किया था। किखा है 'सुष्मां ..पुत्रसहित शित्रुपाल ...यह सब और विज्ञोंके जाने दूसरे बहुतसे खित्रयं भी धर्मराज युषि हिरकी उपास्तामों लगे रहते थे रे।" परन्तु इन्हीं राजासुधर्मान भीमसेनसे, जब हे राजस्य वजके अवसरपर पूर्व दिशाकी और विजयवात्रा पर निकले, 'कएं खड़ी करने वाली कहाई की थी और बढ़े पराक्रमी भीमसेनने चित बखतान सुधर्मा को यह लीला देखकर उनकी प्रधान सेनापतिके पद पर वैठाया था रेड।"

तत्र दाशार्णको राजा सुधर्मा छोमहर्षणम् । इतवान्भीमसेनेन महायुद्धं निरायुधम् ॥ ६ ॥ भीमसेनश्तु तदृष्ट्या तस्यकर्म महात्मनः । अधिसेनापति चक्र सुधर्माणं महावलम् ॥ ७ ॥

यही महाबीर राजा सुषर्मा महाभारत दुबमें चेदि श्रीर कारण गणांके साथ पाण्डवींकी झोरसे लांड थे! लिखा है, बारहवें दिन उन्होंने राजा भगदतसे ''वृद्धोंसहित पंत्रों वाले पर्वतां' की तरह युद्ध किया और बीरगतिकी शात हुए 'रं। इनके बाद दशार्थ देशके राजा थे चित्राझद। जिस समय झश्यमेज यक्तके जीड़ेके पीछे आर्जुन दशाणंदेश पहुंचे थे उस समय इस बलवान आरिमर्दनने वीड़ा रीक कर झर्जुनसे अत्यन्त भयंकर युद्ध किया था ''।

महाभारतके बाद दशार्ण देशके इतिहासका श्रीर कुछ भी पता नहीं लगता। हां जैन प्रस्थीमें (श्रावश्यक चूर्कि) लिखा है यहांके राजा दशार्णभद्भ को भगवान महावीरने दशार्णकूट प्रथवा गजामपद्गिरि पर्वतपर दीखा दा थी। मृत्तिकावती इसकी राजधानी थी १६।

बुन्देसखण्डके दूसरे भाग चेदि देशका वर्णन जपर आ जुका है। शिशुपालकी कहानी सर्व विदित है। पुराणों में उसे हिरण्यकस्यप और रावणका अवतार कहा गया है। कहते हैं जिस समय वह पैदा हुआ था उसके तीन नेत्र तथा चार भुजाएं थीं। व्योतिषियांने बताया जिसकी गांदमें

<sup>(</sup>१२) महाभारत समापर्व, अध्याय ४ इखीक २९-३३

<sup>(</sup>१३) , सभापर्व, अध्याव २९, रखोक ६-७

<sup>(</sup>१४) ,, द्रोगपर्व

<sup>(</sup>१५) , अद्दर्भिक पर्व अध्याय, ८३ दछोक ५---६

<sup>(</sup>१६) प्रोभा अभिनन्दन ग्रन्थ-- जैन ग्रन्थोमें औगोलिक सामग्रं (६० टा॰ जरदाशकाद जैन) ४० २६०

वाने पर इसके व्यतिरिक्त हाय और नयन गिर वार्येंगे उतीके हायसे इसकी मृत्यु होगी। भी कृष्णमें जब उसे अपनी गोदमें शिया तब शिहापालके ये दोनों अतिरिक्त हाय और तीसरी आंख गिर पड़ी। यह देखकर उसकी मां वो भी कृष्णकी बुधा होती थी, बहुत हरी और उनसे अपने पुत्रके भागोंको भीख मांगने सगी। उस समय श्रीकृष्ण ने अपनी बुआको वचन दे दिया वा कि वे शि पाल के सौ अपराध समा कर देंगे। रावस्य यसमें श्रीकृष्णकी पूजा होने पर जब शिक्रपालने उन्हें गालियां दों तब उसके अपराध सी से बढ़ गये थे और इसीशिए श्री कृष्णाने उसे मार हाला था।

बहुत ही ऐसी कयाकोंकी भांति यह कथा भी कविकी कल्पना मात्र है। वस्तुश्यिति कुछ्व कीर है। निस्तन्देह चेदिनन्देश शिशुपाछ भी कृष्णका परम शृत्रु था, परन्तु महाभारतसे यह नहीं जान पहता। उसने पाण्डवोंका भी विरोध किया था। निस्तन्देह यहके कवसर पर उसने भी कृष्णके साथ भीम क्रीर पाण्डवोंकी भी निन्दा को थी, पर साथ ही यह भी कहा था, इस युचिछिरको धर्मातमा समक्ष कर बाये थे। इसके क्रांतिरिक्त सभापवेंमें इस उसे युधिछिर की उपासना करते देख चुके हैं १०। भीम अब अययाचा पर निकले तब भी उसने उनसे युद्ध नहीं किया बल्कि बागे बदकर उनका स्वागत किया क्रीर उनका क्रमिश्रम जान कर प्रसन्नता पूर्वक यहमें आना स्वीकार किया। भीम तब उससे सक्कत होकर तेरह रात वहां रहे १८।

तस्य भीमस्तदा चल्यौ धर्मराज चिकीर्षितम्। सच तं प्रति गृह्यैव तथा चक्रे नराधिपः॥ १६। ततो भीमस्तत्र राजमुषित्वा त्रिदशक्तपाः। सत्कृतः शिशुपालेन ययौ सवस्ववाहनः॥ १७॥

शिशुपालकी भी कृष्णसे शतुताके तीन प्रमुख कारण बान पहते हैं। पहिला कारण तो यह या कि श्रीकृष्ण न तो किसी देशके रावा थे,न तत्वदर्शी और न तपस्वी महात्मा। वे राजकृत्वके एक व्यक्ति थे किर भी सारे देशमें उनकी प्रतिष्ठा थी। उनकी विल्व्या प्रतिभाका लोहा तत्कालीन मानय समाव मान खुका था और इसीलिए उनकी पूजा करता था। शिशुपाल भाईकी इस प्रतिष्ठासे जलता था और उन्हें नीचा दिखानेके प्रयत्न किया करता था। होता यह या इरं बार उसे मुँह की लानी पहली थी। किम्मणीका विवाह एक ऐसी ही घटना थी। वह कुण्डिनपुरकी राजकुमारी थी और श्री कृष्णसे भैम करती थी। इसके विपरीत उसका भाई रुक्म उसका विवाह वेदिनदेश शिशुपालसे करना चाहता था। शिशुपाल मगब साम्राज्यका प्रधान सेनापित था। उससे मित्रता करके बक्म अपना स्वार्थ साम्राज्यका प्रधान सेनापित था। उससे मित्रता करके बक्म अपना स्वार्थ साम्राज्यका श्रीर जन शिशुपाल वरात लेकर कुण्डिनपुर पहुंच जुका तब वे भी वहां पहुंचे और रुक्मिणीको हर लाये। शिशुपालने

<sup>(</sup>१७) देखो (१२)

<sup>(</sup>१८) महामारत समापर्व, अध्याय २९, रलोक १६-१७

हुना ती उनके शरीरमें चाग लग गयी। उसने यादबोंसे पनपोर युद्ध किया। उनकी नगरी बला डाली पर विवय उससे दूर ही रही। शतुताका यह दूसरा कारण कुछ प्रवत या। शतुताका तीवरा कारण तत्कालीन राजनीतीसे सम्बन्ध रखता है। उस कालमें एकराट, बहुराट संघ तथा श्रेषी वहां तक कि धरावकराह बैसी राज्य संस्थास्त्रोंका स्वस्तिस्य मिलता है। सारे देशमें अनगिनत होटे होटे राजा वे। कोई भी शक्तिशाली राजा उन्हें जीत कर या उनसे कर लेकर चकवर्ती राजाका पद बहुण कर लेता था। मगवका राजा जरासंध इसी तरहका एक पराक्रमी साम्राज्यवादी या । उसने अनेक राजाओंको जीत क्षिया था । अग वंग, कलिंग पुण्डू, चेदि, कारूप, किरात, काशी, कोशल और शूरसेन, कुपिडनपुर, वीमनगर, बादि देशीके राजा किसी न किसी तरह उसके प्रभावमें ये। इसके अतिरिक्त उसकी और कई अनार्य राजा भी थे। श्रीकृष्ण जिस कतमें हुए उस बादव कुलमें गणतन्त्रीय ग्रावन प्रवाली थी। उस गणतंत्रका तस्त उसरने वाला राजा कंस जरासंबका दामाद था । वास्तवमें कंसने जरासंबकी सहायतासे ही संबक्ते नेताको जो स्वयं उसके पिता वे कैद कर क्षिया था। वह ऋत्याचारी राजा था। कृष्ण जब युवा हुए तव उन्होंने गंणतंत्रवादियों का नेतृत्व करके कंशको मार डाला और एक बार किर उन्नसेनके नेतृत्वमें गणतंत्रकी स्थापना की, अरासंध इस बात की नहीं यह तका । कहते हैं, उसने तबह बार यादब गणतंत्र पर बड़ाई की, पर कृष्णके नेतृत्वमें संब-सैनाने उसे हर बार पराजित किया पर अठारहवीं बार जरासंधके साथ यवनराज कासायवन भी आया था। खीटा वा गरातंत्र अब अधिक न उहर कका । वह कुरुगके नेतृत्वमें मधुरा खोड़ कर द्वारिकामें वा बवा । परन्तु जाते जाते भी कृष्ण कालयवनको मार गये ये । शिशुपाल इसी जरासंधका प्रधान सहायक और सेनापति या । ऐती अवस्थामें उसका श्री कृष्णका प्रवल शतु वन जाना स्वाभाविक ही या ।

हतिहास नाताता है, भी कुष्णने एक एक करके साम्राज्यनादके हन समर्थकीको नष्ट कर दिया। उन्होंने भीमद्वारा जरासंध का क्य करनाया। वे उससे खुते युद्धमें नहीं भिद्धे। इसप्रकार शिशुपाल को उन्होंने राजस्य यक्तके अवसर पर स्वयं भार हाला। वस्तुतः वे विरोधी पद्ध की शक्ति को जानते थे। शिशुपाल के नारेमें उन्होंने युधिष्ठिरसे कहा या—'हे पृथ्वीनाय! शिशुपालने सब प्रकार जरासंधका अवलम्ब करके उसके सेनापतिका पद लिया है '। वरासंधकी मृत्युके प्रभात् शिशुपाल प्रस्त मनसे यक्त में आया परन्तु जब उसने कृष्णकी पूजा होते देखी तो उसके कोच की संमा नहीं रही। कृष्ण जानते ये कि यदि वे शि पालको युद्धके लिए सलकारते हैं तो सारा भारत दो भागोमें बंद जाता है। वे सबंदनके प्रेमी ये विषयनके नहीं। इसिकए तब तक चुप रहे जब तक भीष्मके कहने पर शिशुपालने स्वयं युद्धकी जुनौती नहीं दी। कृष्ण वही चाहते थे। युद्ध हुआ और शिशुपाल मारा गया। उस समय वहां उसके अनेकों मित्र राजा थे पर वे बोल नहीं सके क्यों कि धर्मयुद्ध या और स्वयं शिशुपालने भी कृष्ण

<sup>(</sup>१९) महाभारत, समापर्व, अध्याय १४, इस्रोक ११.

#### बर्जी-अभिनन्दन-प्रन्थ

को ससकारा था । शिक्षपालका वध करते तमय श्रीकृष्णने उत्तके वी दीव गिनाये ये उनसे वसा समता है वह आबारविद्दीन भीवा बैने सभी साम्राज्यवादी होते हैं। उसने तपस्वी बभ्रुकी पत्नी सीर करूप देशके राजाका कर बरकर उसकी बाग्दला भद्राका को विज्ञालापतिकी पुत्री यी, इरण किया था ।

शिश्पालकी मृस्युके प्रभात चेदि राज्यका शावक उतका पुत्र खुष्टकेतु हुवा वह कृष्ण भीर पाण्डव दोनोंका मित्र था। दुर्योधनके लिए बन कर्ण दिग्वजय करनेके लिए निकले थे तव उन्हें इसी शिशु-पाछ पुत्रसे युद्ध करना पद्दश्या । यह अद्भुत वीर या । अश्वस्थामा, इत्म और प्रशुप्तके साथ उसकी गिनती होती थीर । लिला है - "महा वशस्वी, महावीर्यवान, महारव, शिशुपालपुत्र शृष्टकेतु युद होने पर संप्राममें काल स्वरूप ही जाते हैं ? । ११ वह पाण्डवोंकी सेनाके आगे वलने वाला धा<sup>रेर</sup>। युद्धमें जब वह महारथ पीरवसे युद्ध करने चला तो महाभारतकारने लिला है, "यह युद्ध ऐसा वा जैसे ऋतुमति सिहंनीके सरांपके समय दो सिंह एक दूसरीकी ऋोर दौडते हैं<sup>23</sup>।" इसी युद्धमें अपने पुत्र तहित वह द्रोणके हाथसे मारा गया था। उसकी लाशकी देखकर कीरबमाता गान्धारीन कृष्णसे कहा वा-'हेकुव्णा! द्रीखके अस्त्र जितने विफल कर दिये उसी द्रोण द्वारा मारे गये इस अनुत वीरको देखी<sup>28</sup>।'

भृष्टकेतुके पश्चात उसका भाई शरभ चेदि राज्यका स्वामी हुआ। अर्जुन जब अश्वमेष यशका घोड़ा लेकर निकले तब वे अस्ति (अस्तिमति) नामकी रमगीय नगरीमें इसी शिशुपाल पुत्र शरभद्वारा पूजित हुए ये २%। बैसे तो वारा भारत ही तब टुबंल ही गया था परन्तु चेदि नरेशके पास सेनाका आभाव नहीं होगा । शिशुपालके पास कई अन्तिहिशी सेना यी लेकिन भृष्टकेतु केवल एक अन्तिहिशी सेना केकर भारत युद्धमें विमिक्तित हुए ये। शर्भके वाय महाभारत युग भी समाप्त है। बाता है। बद्यपि इवके बाद चेदिका कोई कमबद इतिहास नहीं मिलता परन्तु "चेदि" नाम बाधुनिक काल तक चलता रहता है। महाजानपाद युगके सोलह जानपदोंमें एक चेदि भी है। वह बत्सके साथ आता है। जैन प्रयोंके २५३ राज्योमें भी चेदि उपस्थित है और ग्राक्तिमती अभी तक उसकी राजधानी है।

महाभारतमें भृष्टकेतुका एक स्थानपर'भृष्टकेतुम चेदीना प्रणेता पार्थिवा वयी। "चेद गणका स्वामी कहा है १६ । दूसरे स्थान पर चेदि,काशी और करूप गर्णोका नायक सेनायति कहा है २०।

<sup>(</sup>२०) महामारत उपोग पर्व, अध्वाय ५०, दलोक ३०

<sup>,, 4</sup>**१** ,, ४४ (38)

<sup>(22)</sup> ,, भीम पर्व 84

<sup>(83)</sup> ११६ 20

**<sup>(44)</sup>** ., स्त्रीपर्वे

<sup>&</sup>quot; आदवमेषिक पर्व ", ८३ ", ३

<sup>(24)</sup> 

<sup>(</sup>**२**६) ं,, १९६ ,, २३

<sup>(</sup>P)

चेदि कांशी करुवाणां नेतार रद विक्रमम् । सेनापतिम् भित्रप्र' पृष्टकेतुमुपा SS दिशत् ॥

यहाँ गर्यका वर्ष गर्यातंत्र प्रणालीसे नहीं है। तत्कालीन भारतमें व्यन्त गर्यातंत्र थे। परन्तु चेदि देश एकतत्र ही या और वहांका शासक "राजा" कहलाताया।शिशुपाल तो स्मान्यवादी बरासंबका प्रथल समर्थक या। चेदिको जनपद भी कहा है। हसका वर्ष राज्य प्रयालीसे नहीं है बल्कि किती जन विशेष ( वर्षात कवीले ) के रहनेके स्थानको जनपद कहते थे। इस जनमें एक ही कुल या बातिके लोग रहते हों यह बात नहीं थी। उसमें भादान प्रदान चलता रहता या। चेदि जनपदमें चसु से पहले यादव लोगोंका शासन या। बसु पौरव था। तस यह निश्चित है चेदिगाए। में यादव कीर पौरव दोनों सम्मिलित थे। चाव भी कुन्देललएडके गर्हरिये व्यपनेको यादववंशी कहते हैं। वैसे दशाणे देशमें यादव राज महाभारतके क्रन्त तक बना रहा था।

महाभारत-कालमें बुन्देललण्डकी स्थिति प्रायः इस प्रकार थी। चर्मण्यती और गुक्तिमतीके वीचका यसुनाके दिव्याका प्रदेश चेदिराज्यमें था और वेत्रयतीकी पूर्वी शाला शुक्तिमतीके वीच का भाग दशार्या देश कहलाता था। इसकी दिव्या तीमा मध्यप्रान्तके सागर जिले तक थी। पश्चिममें कवित्रश्व था। बाव वही मालवा है। कुछ लोग दशार्ण को भी पूर्वी मालवा कहते हैं। पश्चिमोत्तर भागमें शूर्तिन देश था। उत्तरमें पंचाल, वत्त, काशी, और कीशल राव थे। पूर्वमें पुराना कालव राज्य था। केन और टोंव (तमला) के वीचका भाग तम्भवतः तब हित्रमें रहा होगा। उत्तके दक्षिणमें भी अवश्व कुछ राव्य (वित्याचलके पूर्वमें) वे पर उनका ठीक पता नहीं लगता। ठेठ दिवणमें नर्मश तटपर पश्चिमी राव्य था और खागे तत्कालीन झार्योंकी अन्तिम वस्ती विदर्भ थी। झार्योंके इन श्वयोंके कृतिरिक्त वीच वीचमें कर्नार्य जातियां भी वस्ती थीं। वे लोग क्रवस्य नहीं थे। नगर बताना उन्होंने ही आर्योंकी खिलाया था। बाव भी जुन्देलखण्डकी सीमा पर और बुन्देलखण्डमें गाँड, कोल, श्वर, (श्रीर) और मुण्ड आदि प्राचीन जातियां वसती हैं। विन्यअटवीमें होनेक कारण हस प्रदेशमें वन प्रान्तर बहुत हैं, इसिक्रप लोग वड़ी सुगमता पूर्वक वहां वने रहे होंगे। इनमें शवर और मुण्ड तो धारनेय वंशके हैं र । ये विन्य्यवासिनी देशके उपातक हैं। वक्ष वाहन हसी जातिक कहे वाते हैं।

उस कालमें इस प्रदेशकी सम्यता श्रीर संस्कृतिका इतिहास हूं इ निकासना बड़ा कठिन है। महाभारत श्रपने युगसे बहुत बादमें सिखा गया है जबकि उसका काल "संहितायुग" में पहता है। इस युगमें वेदोंका वर्गीकरण हुआ था। वह ईसारी सगभग १७७९से सेकर १४५९ वर्ष पूर्व तक फैला हुआ

<sup>(</sup> २८ ) भारतीय इतिहासकी रूपरेखा, पृत्र, ११०-११४

#### वर्षी-माभनस्त ग्रन्थ

है १० । निहानोंने निश्चित किया है कि महाजातका युद् ईसासे कामन १४०० वर्षे पूर्व हुआ परन्त महाभागतकी क्या ईसासी जीवी सदी तक किखी वादी रही। इसिलए वेदोंने विस संस्कृतिका क्यां है वही इस युवकी संस्कृति कही वा सकती है। उस्तेंसे इस अवेशकी विशेषता खोजना सरख, तहीं है। महाभारतकी सहायतासे कुछ निष्कृष आश्य निकास वा सकते हैं। कुपर कहा गया है, इस देशने 'एक राज्य' शासन प्रणाली यी वेशा कि नलकी क्यामें आता है और फिर की दिल्यके आर्थशास्त्रमें कहा गया है। इस देशके हाथी उस्त होते थे ३०। तब इस अदेशके बोद्धा हाथी पर खद कर युद्ध करनेमें प्रवीस रहे होंगे। महाभारत युद्धमें स्थान स्थान पर चेदिगयाकी बीरताका स्थान है। विशेषकर क्यांपर्वने पांचालोंक बाद वे ही बार बार क्यांके सामने आते हैं। अपने सेनायि धृष्ठकेतुके मर बाने पर भी इनकी बीरतामें अन्तर नहीं आया। महाभारत युद्धके पहले दिन पाण्डवोंने जो की की व्यूह बनाया या हुपद (पांचाल) उसके तिर स्थान पर था। कृत स्थान पर कुन्ती भीव और चैश्च व अर्थात् ये तीनों सेनाके अग्रभागमें थे ३०। सभी चक्रवर्तियोंकी भाति ये लोग भी महत्व-युद्धक मेनी रहे होंगे।

इन्द्रने जिल प्रकार चेदि देश और उत्तके लोगोंकी प्रशंसा की है वह ऊपर का चुकी है है । कर्यापर्वमें शल्यते विवाद करते हुए कर्यांग कहा है—'कुर, शाल्य, पाक्षाल, मस्य, नैमिय, कीशल काशी, पाँड्र, किंग, मागथ, और चेदि देशके उत्पन्न महात्मा मनुष्य ही शाश्वत धर्मकी बानते हैं उठें । वध्यि यह बहुत बादमें जोड़ा गया जान पड़ता है तो भी महाभारत कालीन इस प्रदेशके निवासी शाधु और स्वन्न ही रहे होंगे । वो तो कर्यांक शब्दोंमें ''स्य वेशोंमें दुष्ट और साधु रहते हैं उठें ।'' वसु चैशोपरिचरके कालमें चिहां (क्रार्थात् वक्षमें पशुके बवाय ख्रानकी खाहुति देनेकी प्रथा ) और भक्तिप्रधान एकान्तिक धर्म (क्रार्यक्रण्ड और तपके विरोधमें) की लहर चली थी । महामारत कालमें क्राय्वन उत्तके समर्थक में तथा शास्त्रतों उत्तका विशेष क्राये प्रचार भी धार्ड्य । परम्तु चैशोंने भी इस नये धर्मकी क्राया लिया था इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता फिर भी यह अनुमान समाना बहुत कठिन नहीं है कि विल धर्मका प्रवर्तन उनके एक पूर्वजने किया या कीर वो उनके

<sup>(</sup> १९ ) भा- इति- रूप्रेखा, २१९

<sup>(</sup>३०) देखो (५)

<sup>(</sup> ११ ) महामारत भीष्मवर्षे, अध्याय ५०, दकीक ४६-४९

<sup>(47)</sup> 就前(44)

<sup>( 📭 )</sup> महासारत कर्णमर्व, अञ्चाद ४५, दक्केन १४-१६

<sup>(3</sup>Y) n n n

<sup>(</sup>३%) मारतीय इतिहासकी रूपरेखा, पृष्ठ १४६

महाभारत कालमें बुन्देलखण्ड

सम्बन्धी बादबोर्ने बहुत प्रचलित या उत्त वर्मका प्रभाव उनपर भी पड़ा होगा। दशार्थ देशके कृष्णि बादब तो कृष्णाके बहुत निकट थे।

रामायण कालमें इच अदेशमें कि, मुतीख्ण, आदि ऋषियोंके आश्रम वे परन्तु इस गुगमें व्याय लीग यहां पर पूरी तरह का जुके वे और चेदि देशसे कर कर कर विन्ध्यके उस पार बितवां वसाते काते के। इस काल तक ऋषियोंका गुग भी समाम हो जुका था। और व्यास वी वेदोंके संकलन वर्गें—करख और सम्पादनमें लगे हुए थे। स्वयं व्यासजीके विषयमें सुना जाता है कि वे हसी प्रदेशमें रहते थे। परन्तु यह ठीक नहीं है। वे तो बदिरकाश्रममें रहते थे। यह भी आता है कि व्यास माता सम्पवती जो शान्तनु-परनी हुई चेदि नरेश वसु चैयोपरिचर की कन्या थी परन्तु भी वयचन्द्र विद्यालंकारने प्राचीन गुगकी वंश तासिकाएं तैवार की है उनके अनुसार वह असम्भव जान पहता है क्योंकि सस्यवती उन्नासीनी पीदीमें स्था शान्तनु नन्वेदी पीदीमें आते है उर। वेसे तो वे तासिकाएं भी अन्तिम नहीं है परन्तु इतना सन्य है कि अभी अधिक अनुसन्धानकी आपश्यकता है।

इस कालमें आर्यलोग कृषिको अपना खुके थे। इन्द्रने इस वेशके रहने वालोंकी जो प्रशंसा की की इसमें एक वाक्ष्य वह था "कमजोर जैलको इलमें नहीं जोतने वाले हैं की " इसके अतिरिक्त मुन्दर नगरोंका निर्माश भी करने लगे ये चेदि देशकी राजवानी शुक्तिमती एक प्रख्यात नगरी की। आस्वनिधिक पर्वमें उसे रमस्रोय नगरी कहा है।

इत प्रकार और भी अनुमान सगाये जा तकते हैं और अनुमान प्रमाखके सभावमें इतिहास नहीं बन सकते। आज भी महाभारत-कालोन भारत एक रहस्य बना हुआ है बदापि झावरख हटता जा रहा है तो भी अध्ययन और अनुसन्धानकी आज जितनी आवश्यकता है, उतनी सम्भवतः कभी नहीं थी। इस नव-भारतमें ही भारतका अतीत रहस्य मुक्त न हो सका तो कब होगा ?

<sup>(</sup>३६) मारतीय इतिहासकी रूपरेखा पृष्ठ, २६९

<sup>(</sup>३७) देखी (१०)

यही मुमि शोगित सनी, यहि पहाड़ यहि घार । हम बुन्देल सरदीन को, यहि हे स्वर्ग विहार ॥

प्रथम तीर्थंकर भ० ऋषभदेवके आत्मज प्रथम-सिद्ध श्रीवाहुबल्किशे (५७ फीट उन्नत) प्रस्तरमूर्ति श्रवणबेलगोला

# वर्णी म्रामिनन्द्न ग्रन्थ

चित्रा



तीर्थाधिराज भ॰ महावीरकी अति प्राचीन मूर्ति

#### वर्षी-समिनन्दन-प्रः व



वर्णीजी का घर।



महाबराका स्कूल-जहां वर्णीजी छात्र तथा अध्यापक रहे।



मझावरा की शाला (वेष्णव मन्दिर) जहां वर्णीजी कथा सुनने जाते पे।



गोरावाला-वैनमन्दिर जिसने वर्णीजीको जैनघर्मकी कोर बाक्रष्ट ़ किया।



गोरावाला मन्दिरका पृष्ठ भाग



गोराबाला मन्दिरकी जिन प्रतिमाएं





बताराकी पाठवाला तथा डाकखाना जहां वर्णीजीने घर छोड़ने पर कार्य किया









जताराका जैनमन्दिर



सिमराका जैनमन्दिर



बाईजीकी व.खर, सिमरा







स्व. पं॰ अम्बादास शास्त्री, काशी · वर्णीजी के विद्यागुरु



स्व. सिवैन चिरोजाबाईको सिमरा वर्णीको को वर्गमाना

#### वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्य





भः पार्श्वनाथका-जन्मस्थान भेलूपुर-काबी ।

भ. सुपारवंनाचका जन्मस्थान, भदेनी-काशी।

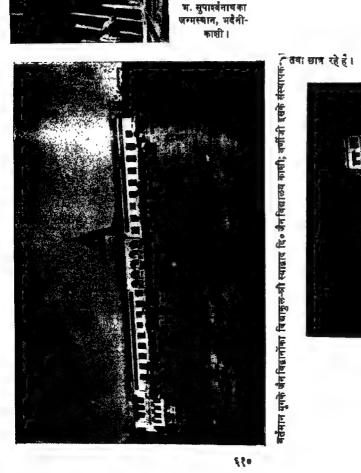







वर्णीजी के दीक्षागुर स्व. व. गोकुल-चन्द्र जी

युवक पं० गणेवाप्रसाद (वर्णी) राज-विरागकी दिविधामें





#### वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ

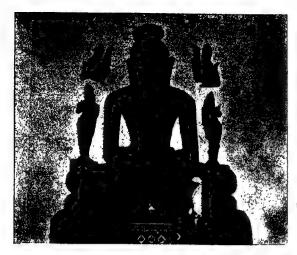

श्री १००८ महावीर-प्रभुकी मृति कुण्डलपुर

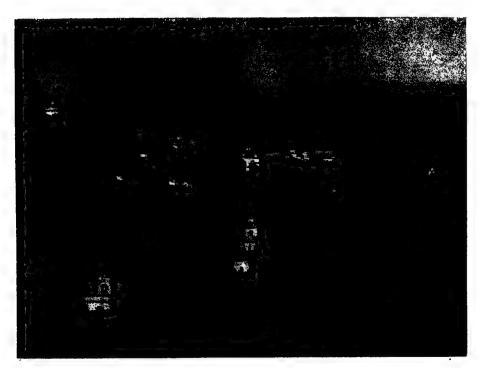

बी कुण्डलपुर क्षेत्र (मध्य प्रदेश), यहां वर्णीजीने त्रह्मचर्य दीक्षा ली पी ६१२



कुण्डलपुरका सरोवर और जिनमन्दिर



श्री रेशन्दीगिरि अतिशय क्षेत्र-जहां वर्णीजी की विरक्ति पुष्ट हुई

#### वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ

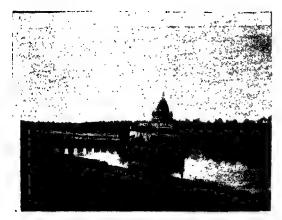

श्री जलमन्दिर रेतन्दीगिरि



संस्कृत पाठशाला द्रोणगिरि

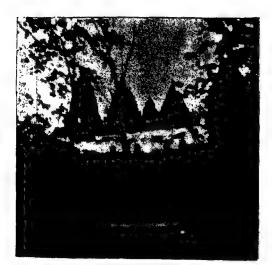

वर्णीजी की साधनाका क्षेत्र श्री द्रोणगिरि



सागर विद्यालयका मानस्तम्भ



श्री वर्णी दि. चैत्र विद्याल्य सागर (म. प्र.), वर्णी मी द्वारा संस्थापित द्वान्देल-इत्वरुकी सैक्डो सिक्षा संस्थाओं में अपणी



वर्णी दि. जैंन विद्यालयका बाह्यदृश्य



वर्णीजी की आत्मशोधके मार्गर्वे उपयोगी अतिश्चयक्षेत्र पपौरा (वि.प्र.)

### बर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ

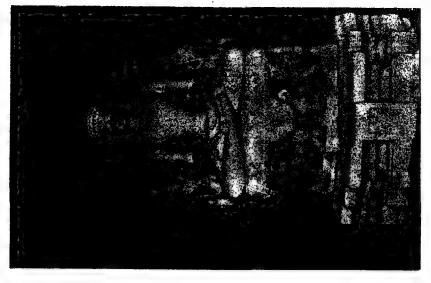

श्री महावीर जिनमूति. खजुराहा

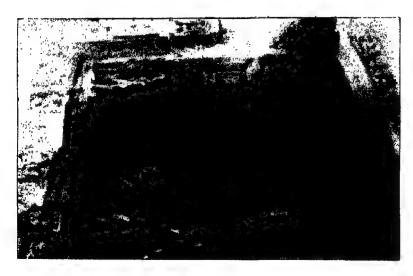

श्री चन्द्रप्रमु मन्दिरका प्राचीन प्रवेशद्वार, पर्पौरः

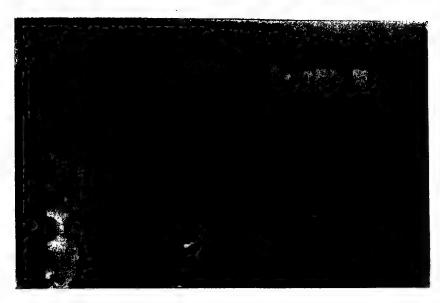

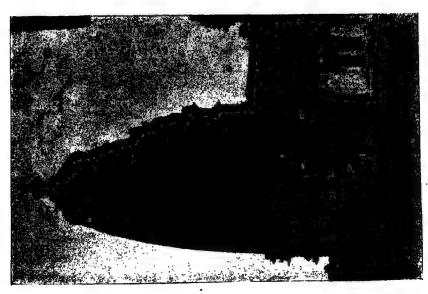

### वर्गी-अभिनन्दन-प्रन्थ



बूढ़ी चन्देरी-गुत्त कालीन मूतिकलाके अवशंष



बन्देरी-संदारजी





थी हूं क्रुरेन्द्रदेवके समयमें निर्मित विशास तीर्थंकर मूर्तियां, गवालियर



'वैराग्य भेवाभयम्' अनेक तीर्थोका भ्रमण तथा शिक्षा संस्था उद्घाटन-तीर्थका प्रवर्तन करनेके बाद शुरुलक वर्णीजी

### वर्णी-अभिनन्दत-ग्रन्थ



श्री १०⊏ आचार्य कुन्दकुन्दके—



---समयसारके प्रचार द्वारा सर्वहितमें रत वर्णीजी



अाचार्यं कुन्दकुन्दके अनन्य भक्स श्री कानजी महाराज, सोनगढ़



कानजी महाराजके उपदेशद्वारा कुन्दकुन्दाम्नायमें दीक्षित अग्र-शावक---

#### वर्णी-अभिनन्दन-प्रस्थ

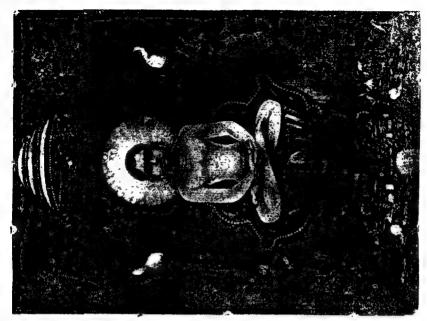

तीर्याघराज महाबीर स्वामीका दक्षिण भारतीय चित्र



--तथा श्राविकाएं, सीनगढ़ (बगली पंक्तिमें बैठीं कुमारियोंने इस भौतिक युगमें भी आजीवन ब्रह्मचर्य भारण किया है।) ६२४

# बुन्देलखण्डकी झांकी



वर्णी-जनपदका ओरछा-दुर्गं

वर्णी-जनपदके श्रमजीवी कृषक (चैतुआ)।





बुन्देल खण्डके बालक

बुन्देलखण्डका मेला



### वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्थ



बुन्देल खण्डके फूले विशेष वृक्ष

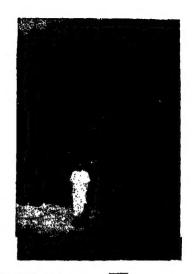

आंवला



पलाश

आश्र



शाल्मलि



कचना



बुन्देलखण्डमें गोधनके दि-कासका प्रयत्न,१७ सेर दूध देने बाली गाय



पुरातस्ववैक्ताओं की प्रतीक्तांमें



कुषिप्रयान जनपदकी आषा, स्वस्य किशोर बैल

# वर्णी-अभिनम्बन-प्रन्थ



बुन्देलसण्डके रमणीय मार्ग



वर्षामें कूलंकषा बुन्देल-खण्डकी सरिता



श्वरत्कालीन स्वच्छ सरिता